## श्री भगवत्-पुष्पदन्त-भृतबल्लि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः।

तस्य

## प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुत्राद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादिता



o Cappr

सम्पादकः

अमरावतीस्य-किंग-एडवर्ड-कालेज-संस्कृताध्यापकः एम्. ए., एल्. एल्. बी., इत्युपाधिधारी

हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. बालचन्द्रः सिद्धान्तशास्त्री

संशोधने सहायकौ

सा. सू., पं. देवकीनन्दनः

सिद्धान्तशास्त्री

茶

डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः

उपाध्यायः एम्. ए., डी. लिट्.

प्रकाशकः

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (वरार)

बि. सं. २००० ]

वीर-निर्वाण-संवत् २४७०

[ ई. स. १९४३

मृल्यं रूप्यक-दशकम्

मुदक-

टी. एम्. पाटील मैनेजर सरस्वती ब्रिटिंग ब्रेस, अमरावनी.

# ŞAŢKHAŅŅĀGAMA

OF

## PUȘPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

#### VOL. VI

## CHŪLIKĀ

Edited

with introduction, translation, indexes and notes

BY

HIRALAL JAIN, M. A., LL. B.,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Balchandra Siddhanta Shastri.

With the cooperation of

Pandit Devakinandan Siddhānta Shāstrī

\*

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sahitya Uddharaka Fund Karyalaya.

AMRAOTI (Berar).

1943

Price rupees ten only.

#### Published by-

## Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya,

AMRAOTI (Berar).

Printed by-

T. M. Patil, Manager,

Saraswati Printing Press,

AMRAOTI (Berar).

## विषय-सूची

|                                          |              |        | पृष्ठ    |                                            |             |       |      | वृष्ठ               |
|------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------|
| я                                        | ाक् क        | थन     | १        | मृल, अनुः                                  | २<br>बाद औ  | र टिप | यण   |                     |
|                                          | १<br>प्रस्ता | वना    |          | १ प्रकृतिसमुत्कीर्तन<br>२ स्थानसमुत्कीर्तन | "           | ••••  | •••• | १<br>७९             |
| In                                       | trodi        | uction | i–iii    | ३ प्रथम महादण्डव<br>४ द्वितीय ",           | ì           |       | •••• | <b>१३३</b><br>१४०   |
| १ शंका-समाधान                            |              | ••••   | १        | ५ तृतीय ,,                                 | <del></del> | ••••  | •••• | <b>१</b> 8 <b>२</b> |
| २ विषय-परिचय                             |              | ••••   | 88       | ६ उत्क्रप्टिस्थित चूर्र<br>७ जघन्यस्थिति   | १११<br>११   |       | •••• | १४५<br>१८०          |
| ३ विपय-सृची                              | ****         | ****   | ३३       | ८ सम्यक्त्वोत्पत्ति                        | "           | ••••  |      | २०३                 |
| ४ ग्राद्धि पत्र                          | ••••         | ••••   | 8 \$     | ९ गत्यागति                                 | "           | ••••  | •••• | 886                 |
|                                          |              |        | इ<br>परि | {<br>খিষ্                                  |             |       |      |                     |
| १ सूत्रपाठ                               |              | ****   | १-३४     | २ अवतरणगाथा-सृ                             | ची •••      |       | •••• | ३४                  |
| प्रकृतिसमुत्कीर्तन स<br>स्थानसमुत्कीर्तन | रूपाठ<br>"   | ****   | १<br>४   | ३ न्यायोक्तियां                            | ••••        |       | •••• | ३५                  |
| तीन महादण्डक                             | "            |        | १३       | ८ प्रंथोद्धेख                              | ••••        |       | •••• | ३५                  |
| उन्कृष्टिस्थिति<br>जन्नन्यस्थिति         | "            | ****   | १५<br>१७ | ५ पारिभाषिक शब्द                           | स्ची        |       | **** | ३६                  |
| सम्यक्त्वोत्पत्ति                        | "            | ****   | १९       | ६ विशेष टिप्पण                             | ****        |       | •••• | ४६                  |
| गलागति                                   | "            | ***    | २०       | į                                          |             |       |      |                     |



## माक् कथन

पर्खंडागमके पांचरें भागके प्रकाशित होनेके कोई डेढ वर्ष पश्चात् यह छठवां भाग पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है। एक तो चूिछका खंड ही अन्य सब भागोंसे विस्तृत है; दूसरे इसकी सम्यक्त्वोत्पत्ति चूिछकाका विषय बहुत ही सूक्ष्म और कहीं कहीं तो दुरूह ही है जिसके संशोधन व अनुवादादि में विशेष परिश्रम, अवधान और समयकी आवश्यकता पड़ी; और तीसरे इस बीच अनेक असाधारण विश्न-वाधाएं उपस्थित हुई जिनके कारण इस भागके प्रकाशित होनेमें पूर्व भागोंकी अपेक्षा कुछ अधिक समय छगा। फिर भी हम इसे पाठकोंके हाथों पहुंचानेमें समर्थ हुए, इसका हमें संतोष है।

जीवस्थान खंडका यह भाग चूलिकारूप है। फिर भी इसका विषय अस्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें कर्मसिद्धान्तका परिपूर्ण निरूपण बड़ी उत्तमता और व्यवस्थाके साथ किया गया है जिसको संक्षेपमें समझनेके छिये प्रस्तावनाके अन्तर्गत विषय-परिचय व तत्सम्बन्धी ताछिकाओंको एवं विषयसूचीको देखिये। हो सके तो फिर परिशिष्टमें दिये गये सूत्रपाठका पारायण कर जाइये। पारिभापिक शब्दसूचीको भी देखिये जहां संभवतः आपको अनेक ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिनका आप अर्थ समझनेके छिये उत्सुक होकर अमुक पृष्ठको उलट कर देखेंगे। इसके पश्चात् यथावकाश क्रमशः आप प्रंथका स्वाध्याय करके उसके रसका आस्वादन तो करेंगे ही।

इस भागके भीतर नो चूलिकायें हैं—प्रकृतिसमुत्कीतन, स्थानसगुर्कीतन, तीन महा-दण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जबन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गित-आगित । इनमें क्रमशः ४६, १९७, २, २, २, ४४, ४३, १६ और २४३ सूत्र पाये जाते हैं । इनकी टीकामें क्रमशः शंका-समाधान आये हैं । धवलाकारने अपनी टीका द्वारा सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिकाको विशेष रूपसे परिपुष्ट किया है । इस भागमें यथास्थान कुल ५१५ सूत्र, २६५ शंका-समाधान, ५५ विशेषार्थ और लगभग ८५० टिप्पण पाये जावेंगे । हर्षका विषय है कि इस भागके साथ छह खंडोंमेंसे प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति हो गई।

इस भागके प्रथम २८ फार्मीका संशोधन, अनुवाद व मुद्रण पं. हीरालालजी शास्त्री की सहायतासे हुआ या। उसके पश्चात् गत जनवरी मासके अन्तमें अकस्मात् उनका इस व्यवस्थांसे सम्बन्ध-विच्छेद होगया। अतएव शेष प्रथका सम्पादन पं. वालचन्द्रजी शास्त्री की सहायतासे हुआ है। शेष सब सहयोग व व्यवस्था पूर्ववत् चाछ्र रही।

जिस वर्षसे इस प्रंथका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है उसी वर्षसे महायुद्धके कारण मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढती ही गयी हैं। फिर भी न जाने किस शक्तिके प्रभावसे यह कार्य गतिशीछ ही बना रहा है, और इस भागके साथ प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति कर अपनी दीर्घ यात्राकी एक बड़ी मंजिछ पूरी कर चुका है। अब दूसरे खंड खुदाबन्धका कार्य चाछ हो गया है। इस खंडको आगामी एक ही जिल्देमें समाप्त कर देनेका विचार है। उसके छिये कागज आदिका प्रबन्ध भी प्राय: हो चुका है। प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है, उसकी सफलता विधिविधानके आधीन है।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती ११-१२-४३

हीरालाल जैन

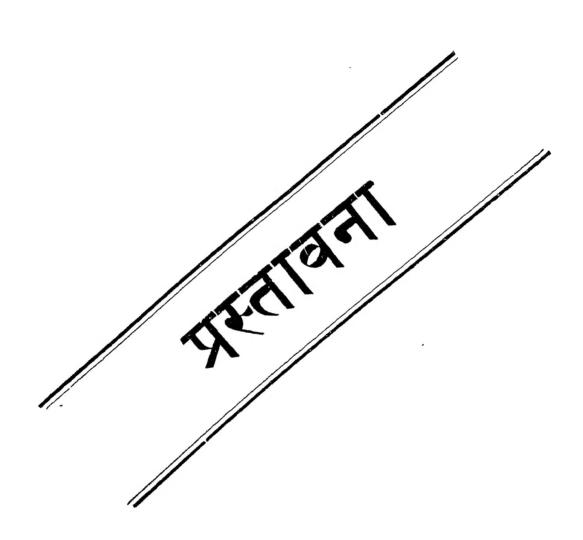

#### INTRODUCTION

The present Volume contains the Culika of the first Khaṇḍa Jīvaṭṭhāṇa. Culika means a supplement which contains matter that is connected with the main topics of the book, but which, for one reason or the other, was not or could not be included within the main sections of the book. There are nine such topics which are associated with the soul-positions, but which were not dealt with within the eight prarūpaṇas. They are as follows:—

#### I Prakriti samutkirtana

This Culika enumerates the eight Karmas and their subdivisions which amount to 148. The Karmas are energies that are forged by the contact of the soul with matter under specified conditions, and their nature is to hinder or obstruct the manifestation of the soul's natural qualities. Soul, in its nature, is endowed with perfect knowledge which is obscured in varying degrees by the five different kinds of Inanavarniya karma. Similarly the soul's natural insight into things is hindered by nine different varieties of the Darsanavaraniya Karma. Soul by itself would be free from the feelings of pleasure or pain if there were not the two kinds of Vedaniya karma operating upon it. Delusion and defective conduct are the results of the three kinds of Darsana Mohaniya and the twenty five varieties of the Caritra-Mohaniya respectively. One is kept bound as a man or a beast, a hellish being or a god, by the four kinds of Ayu karma in whose absence the soul would be absolved of the migratory process. All the physical conditions in which one finds himself placed in the world, right from his personal make up down to his external environments, are the result of the working of no less than ninety three varieties of the Nama karma. One is placed high or low in society on account of the operation of the two kinds of Gotra karma, and one is hindered in the exercise of dispensation or acquisition as well as utility or enjoyment or expression of power by the force of the five kinds of Antaraya. These are the 5+9+2+28+4+93+2+ 5 = 148 Varieties of Karmas explained in the Prakriti samutkirtana Culika.

#### 2. Sthana Samutkirtana Culika

Having understood the nature of the Karmas, it becomes necessary to know, of the many varieties of each main Karma, how many would be contracted simultaneously and under what conditions. This is the topic of the second Culika. All the five Jnānāvarnīyas may be forged by any body right up to the 10th spiritual stage when bondage stops. In the case of the Daršanāvaraṇīya, all the nine may be forged during the first two spiritual stages and six or four as one progresses up. Both the Vedaniyas are contracted up to the 13th stage. Of the Mohanīya, one

binds 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 or 1 at different stages of spiritual advancement. Of the four Ayu karmas, only one may be bound at a time, while of the Nama Karma 31, 30, 29, 28, 26, 25, 23 or 1 are contracted simultaneously. The Low Gotra karma is forged during the first two spiritual stages, while the High one from the first up to the 10th stage. During the same stages all the five Antarāyas may also be forged.

#### 3-5 The three Maha-dandakas

In the first Mahā dandaka the Karmas are classified according as they are contracted or not contracted by a soul when it is about to attain Right Faith. The commentator has here explained in detail the stages by which bondage becomes less and less as one advances in purity towards the Right Faith.

The second Mahā-dandaka enumerates those varieties of Karmas which a godly or hellish being, except the one in the seventh hell, may contract when about to aquire Right Faith.

The Third Mahā-daṇḍaka enumerates the Karmas that a being in the seventh hell might bind on the point of acquiring Samyaktva.

## 6. Utkristha Sthiti Culika

This Culika lays down the maximum period of time for which each karma once bound may subsist. It also deals with the corresponding period of time which must elapse after each bondage, before the same begins to bear its fruit. The maximum duration is to be found in the case of the Darśana Mohaniya which may last for 70 koda kodi sagaropamas. The maximum period of the Cāritra-mohaniya is 40, of Jñānāvarnīya, Darśanāvaranīya, Asātā Vedaniya and Antarāya 30, of Nica Gotra and a number of Nāma Kaumas 20, and of the rest varying below twenty, till you come to a less than 1 Kodākodi sāgaropama in the case of Āhāra Sarira and Tirthakara, 33 Sāgaropamas in the case of hellish and heavenly existence and only 3 Palyopamas in the case of a man's or a beast's life. The period which must elapse before a Karma ripes up for fruition is calculated at the rate of one hundred years for each Kodākodi sāgaropama, except in the case of Āyu karma where it is determined by the period of life which remains unexhausted at the time when the duration of the next life is determined. (For the measure of different periods of time, see Vol. 3, intro.p. 33)

## 7. Jaghanya Sthiti Culika

As the foregone Cūlikā deals with the maximum duration of the different Karmas, so the present Cūlikā deals with the minimum periods which vary from slightly less than one Sagaropama in the case of the Darsana Mohaniya to a few Avalikas (Ksudra-bhava-grahana) in the case of the shortest lived man or lower animal.

#### 8 Samyaktvotpatti Culika

This Culika is so called because it describes how and by what steps Right Faith or the correct attitude of the mind is created. It is only when the burden of the Karmas is considerably lightened, firstly, by a gradual process of self-purification which may be almost unconscious, and lastly by a deliberate effort to improve the mind, that the whole layer of ignorance is transformed into three parts which may be called ignorance, semi-ignorance and enlightenment, and they are all laid at rest for a while and the true self reveals itself. When this happens for the first time, the purity is only temporary and the soul soon falls back into one of the three specified states. When a similar course of purification is attempted for a second time, it may be accompanied by right conduct with which the soul climbs considerably higher on the ladder of spiritual progress. And if the soul makes this start not merely with a process of allaying the Karmas (aupasamika samyktva), but of destroying them (Ksāyika Samyaktva) then there is no falling back at all, and one continues to advance in purity within this life and the life beyond, till perfection is reached and the shackles of worldly existence are cast aside once for all. These processes are described in the commentary with extraordinary details and mathematical precision.

#### 9. Gati-agati Culika

The ninth Cülikā is called Gati-agati because it deals chiefly with the migratory processes of the soul. As these are affected to a large extent by the presence or absence of the right attitude of the mind (Samyahtva), the work first deals with the sources through which right attitude is generated in the beings in hell or heaven, animal or men. These sources are four, namely, sight of the Jina image, listening to a righteous discourse, memory of the experiences of the past life and the present sufferings. These become available differently under different conditions of existence.

The next topic that is treated in this Culika is with what spiritual grades one may enter any particular state of existence or exit out of it. The one noteworthy feature of this topic is that a being with the right attitude of the mind will never enter any hell, lower than the first one, nor become a lower animal. The last topic in this Cūlikā is, being what one is in his present life, what virtues or status can he acquire in the next birth.

With this volume the first Khaṇḍa Jivaṭṭhāna (Soul-positions) comes to an end. The next Volume will present to us the Second Khaṇḍa called Khudda Bandha (Bondage in brief).

## शंका-समाधान

#### पुस्तक १, पृ. ७०

**१. शंका**—यहां पष्टभक्त उपवासका अर्थ जो दो दिनका उपवास किया **है वह किस** प्रकार संभव है **?** (नानकचंदजी, खतीळी)

समाधान— नियम नुसार दिनमें दो वार भोजनका विधान है। किन्तु उपवास धारण करनेके दिन दूसरी वारका भोजन त्याग दिया जाता है और आगे दो दिनके चार भोजन भी त्याग दिये जाते हैं। इस प्रकार चूंकि दो उपवासोंमें पांच भोजनकेल ओंको लोड़कर छठी वेलापर भोजन प्रहण किया जाता है, अतएव षष्ठभक्तका अर्थ दो उपवास करना उचित ही है। उदाहरणार्थ, यदि अप्टमी व नवमीका उपवास करना है तो सप्तमीकी एक, अप्टमीकी दो और नवमीकी दो, इस प्रकार पांच भोजनवेलाओंको लोड़कर दशमीके दोपहरको छठी वेलापर पारणा की जायगी।

#### पुस्तक १, पृ. १९२

२. शंका—यहां उद्भृत गाथा २५ के अनुवादमें योग पदका अर्थ तीनों योग किया है। परन्तु गोम्मटसार गाथा ६४ में उक्त पदका अर्थ केवल काययोग ही किया है। क्या केवलींके तीनों योग हो सकते हैं? (नानकचंदजी, खतोली)

समाधान—केवरुकि तीनों योग होते हैं, इसीलिये उनका अन्तमें निरोध भी किया जाता है। गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६४ की जी. प्र. टीकामें योग पदसे सामान्यत्या योग और मं. प्र, टीकामें मन, वचन व काय योगोंमें अन्यतम योग लिया गया है।

#### पुस्तक १, पृ. १९६

**३. शंका**—यहां सम्पूर्ण भावकर्म और द्रव्यक्रमोंसे रहित होकर सर्वज्ञताको प्राप्त हुए जीवको आगमका व्याख्याता कहा है। क्या तेरहवें गुणस्थानमें सम्पूर्ण द्रव्यक्रम दूर हो जाते है ? (नानक्वंदर्जा, खतौली)

समाधान—सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित होनेका अभिप्राय चार घातिया कर्मोंसे रहित होनेका है, अघातियोंसे नहीं, क्योंकि, जनावरण है चार घातिया कर्म ही क्रमशः अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व सहित अविरति, और अदानशीळत्वादि दोषोंको उत्पन्न करते हैं जो कि आगमन्याख्याता होनेमें बाधक हैं। (देखो आप्तमीमांसा १, ४-६ व विद्यानन्दिकी टीका अष्टसहस्ती)

4),

#### पुस्तक १, पृ. ४०६

8. शंका — जब सौधर्म कल्पसे लेकर सर्श्विसिद्धिपर्यन्त असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसन्द्रन्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि तीनों ही पाये जाते हैं तब सूत्र १७० व १७१ के पृथक् रचनेका क्या कारण है ? (नानकचंदजी, खतीली)

समाधान — अनुदिश एवं अनुत्तरादि उपरिम विमानोंमें सम्यग्दिष्ट जीव ही उत्पन्न होते हैं, मिथ्यादिष्ट नहीं, इस विशेषताके ज्ञापनार्थ ही दोनों सूत्रोंकी पृथक् रचना की गई प्रतीत होती है।

#### पुस्तक २, पृ. ४८२

५, शंका— तिर्यंच संयतासंयतोंमें क्षायिक सम्यक्तवके न होनेका कारण यह बतलाया गया है कि " वहांपर जिन अर्थात् केवली या श्रुतकेवलीका अभाव है " । किन्तु कर्मभूमिमें जहां संयतासंयत तिर्यंच होते हैं वहां केवली व श्रुतकेवलीका अभाव कैसे माना जा सकता है, वहां तो जिन व केवली होते ही हैं ? (नानकचंदजी, खतीली)

समाधान—शंकाकारकी आपत्ति बहुत उचित है। विचार करनेसे अनुमान होता है कि धवळाके 'जिल्लामान होता है हि। हमने अमरावतीकी हस्तिलिखित प्रति पुनः देखी, किन्तु उसमें यही पाठ है। पर अनुमान होता है कि 'जिणाणमभावादों ' के स्थानपर संभवतः 'जिणाणामावादों ' पाठ रहा है, जिसके अनुसार अर्थ यह होगा कि संयता-संयत तिर्यंच दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण नहीं करते हैं, क्योंकि तिर्यंचगितमें दर्शनमोहके क्षपण होनेका जिन भगवान्का उपदेश नहीं पाया जाता। (देखो गत्यागित चूळिका सूत्र १६४, पृ. ४७४-४७५)

## पुस्तक २, पृ. ५७६

दि शंका — यंत्र १९२ में योगके खानेमें जो अनु संकेत छिखा गया है उससे क्या अभिप्राय है है (नानकचंदजी, खतौछी)

समाधान अनु. से अभिप्राय अनुभयका है जिसका प्रकृतमें असल्यमृषा वचन

## पुस्तक २, पृ. ६२९

७. शंका—पंक्ति १७ में जो संज्ञिक तथा असंज्ञिक इन दोनों विकल्पोंसे राहित स्थान बतलाया है, वह क्रीनसे गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है ? (नानकचंदनी, खतौली)

समाधान - वहां उक्त दोनों विकल्पोंसे रहित स्थानसे अभिप्राय सयोगी गुणस्थानसे है।

#### पुस्तक २, पृ. ७२३

८ शंका — आभिनिवोधिक और श्रुतज्ञानियोंके आलापोंमें ज्ञान दो और दर्शन तीन कहे हैं, सो दो ज्ञानोंके साथ तीन दर्शनोंकी संगति कैसे बैठती है ? (नानकचंदजी खतीली)

समाधान—चूंकि छद्मस्थोंके ही मित-श्रुत ज्ञान होते हैं और ज्ञान होनेसे पूर्व दर्शन होता है, अतएव जिन मित-श्रुतज्ञानियोंके अवधिदर्शन उत्पन्न हो गया है किन्तु अवधिज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया, उनकी अपेक्षा उक्त दो ज्ञानोंके साथ तीन दर्शनोंकी संगित बैठ जाती है।

#### पुस्तक ४, पृ. १२६

९. शंका—पुस्तक २, पृ. ५००, व ५३१ पर लब्ब्यपर्याप्तक तिर्यंच व मनुष्योंमें चक्षु और अचक्षु इन दोनों दर्शनोंका सद्भाव बतलाया है, किन्तु पुस्तक ४, पृष्ठ १२६, १२७ व ४५४ पर लब्ब्यपर्याप्तक जीवोंके चक्षुदर्शनका अभाव कहा है। इस विरोधका कारण क्या है।
( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर )

समाधान पुस्तक २ में छब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सामान्य अलाप कहे गये हैं, अतएव वहां क्षयोपराम मात्रके सद्भावकी अपेक्षा दोनों दर्शनोंका कथन किया गया ह । किन्तु पुस्तक ४ म दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा क्षेत्र व कालकी प्ररूपणा करते हुए उक्त विषय आया है, अतएव वहां उपयोगकी खास विवक्षा है। लिध्य-अपर्याप्तकोंमें चक्षुदर्शन लिध्यरूपसे वर्तमान होते हुए भी उसका उपयोग न है और न होना संभव है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होनेसे पूर्व ही उस जीवका मरण होना अवश्यंभावी है। यही बात स्वयं धवलाकारने पुस्तक ४ के उक्त दोनों स्थलों पर स्पष्ट कर दी है कि लब्ध्यपर्याप्तक अवस्थामें क्षयोपराम लिध्य उपयोगकी अविनामावी न होनेसे उसका वहां निषेध किया गया है।

#### पुस्तक ४, पृ. १५५-१५८ आदि

१०. शंका—पुस्तक ३, ए. ३३-३६ तथा पुस्तक ४, ए. १५५-१५८ पर कथन
है कि स्वयंभूरमण समुद्रके अन्तमें तिर्यग्छोककी समाप्ति नहीं होती किन्तु असंख्यात द्वीप-समुद्रोंसे रुद्ध योजनोंसे संख्यात गुणे योजन आगे जाकर होती है। परन्तु पुस्तक ४, एष्ट १६८ पर कहा गया है कि स्वयंभूरमण समुद्रका विष्कंभ एक राजुके अर्ध प्रमाणसे कुछ अधिक है, तथा ए. १९९ पर स्वयंभूरमणका क्षेत्रफछ जगप्रतरका ८२वां भाग बताया गया है, जिससे विदित होता है कि राजुका अन्त स्वयंभूरमण समुद्रपर ही हुआ है। इस विरोधका समाधान क्या है ! (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—भाग ३ पृ. ३६ पर धवलाकारने स्वयं उक्त दोनों मतोंपर विचार किया है जिससे यही प्रकट होता है कि उक्त विषयपर प्राचीन आचार्योमें मतमेद रहा है जिसके कारण कितनी ही मान्यताएं एक मतपर और कितनी ही दूसरे मतपर अवलियन हुई पार्या जाती हैं। धवलाकारने अपनी कितनी हो द्वारा जहां जिस मतके अनुसार विषयकी संगति बैठती है वहां उसी मतका अवलम्बन लेकर विचार किया है। धवलाकारके अनुसार एक मत तिलोयपण्णत्तिस्त्रके आधारपर और दूसरा परिकर्मस्त्रपर अवलियत है। धवलाकारने परिकर्मस्त्रके शब्दोंकी तो प्रथम मतके साथ किसी प्रकार संगति बैठा दी है, पर उनका जो अर्थ दूसरे आचार्योंने किया है उसको उन्होंने केवल प्रकृतमें व्याख्यानामास कह कर टाल दिया है।

#### पुस्तक ५, पृ. ८

**११. ग्रंका**—पाने पनका असंख्यातवां भाग कितना समय है, वह मुद्धन या अन्त-र्मुहूर्तसे कितना गुणा या अधिक है, एवं उपशमसम्यग्द्यश्ची जीव सासादनसे मिश्यालको प्राप्त होकर पुनः ठीक कितने कालमें फिर उपशमसम्यक्षको प्राप्त कर सकता है ?

( हुकमचंद जैन,सलावा भरट )

समाधान—पश्चीपमसे प्रकृतमें अद्धापल्यका ही अभिप्राय है जिसका प्रमाण भाग ३ इन्यप्रमाणकी प्रस्तावना पृ. ३५ पर बतलाया जा चुका है । तदनुसार पश्चीपमका असंख्यातयां भाग मुहूर्त या अन्तर्मुहूर्तसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है । इससे अधिक स्पष्ट या निश्चित गर्धसे उक्त प्रमाण न कहीं बतलाया गया और न छद्मस्थों द्वारा बतलाया ही जा सकता है । उपशमसम्यक्त्वसे सासादन होकर पुनः उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति संख्यातवर्षकी आयुमें संभव नहीं बतलाई । किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुमें संभव बतलायी गई है । (देखो गत्यागित चूलिका मृत्र ६६-७३ की टीका व विशेषार्थ पृ. ४४४-४४५) । इसपरसे इतना ही कहा जा सकता है कि पत्योपमका असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

## पुस्तक ५, पृ. २८

१२ शंका— यहां सातों पृथिवियों के जीवों के सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर बतलात हुए जो उन्हें अन्तिम वार उपशम हम्यक्त्व प्राप्त कराया है और सासादनमें लेजाकर एक और अन्तर्मृहूर्त कम कराया है सो क्यों ? यदि उपशम सम्यक्त्वका प्राप्त न कराकर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कराया जाता तो वह सासादन कालका अन्तर्मृहूर्त कम करनेकी आवश्यकता न पंडती जिससे उत्कृष्ट अन्तर अधिक पाया जा सकता था ? (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान उक्त प्रकरणमें क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त न कराकर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेके दो कारण दिखाई देते हैं। एक तो वहां सातों पृथिवियोंका एक साथ कथन किया गया है, और सातवीं पृथिबीसे सम्यक्त्व सहित निर्गमन होना संभव ही नहीं है। दूसरे क्षयोपशम सम्यक्त्व तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सम्यक्त्व प्रकृतिका सर्वथा उद्देखन नहीं हो पाया, और उसकी सता शेप है। अतएव क्षयोपशम सम्यक्त्वके स्वीकार करनेमें उत्कृष्ट अन्तर पत्थोपमका असंख्यातवां भागमात्र काल ही प्राप्त हो सकता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्व तभी प्राप्त हो सकता है जब सम्यक्त्व व सम्प्रक्ति प्राप्त हो सकता है जब सम्यक्त्व व सम्प्रक्ति हो उक्त कुछ अन्तर्सृहतींको छोड़ शेष आयुकाल्प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो सकता है; क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेसे नहीं हो सकता।

#### पुस्तक ५, पृ. ३८

१३. शंका—सूत्र नं. ४० की टीकामें तीन पंचेन्द्रिय तिर्थंच मिथ्यादृष्टियोंका जवन्य अन्तर वतलाते हुए उन्हें केवल एक असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही क्यों प्राप्त कराया श्रे सृत्र नं. ३६ की टीकाके समान यहां भी 'अन्य गुणस्थानमें लेजाकर ' ऐसा सामान्य निर्देश कर तृतीय, चतुर्थ व पंचम गुणस्थानको प्राप्त क्यों नहीं कराया श्रे (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—स्त्र नं. ३६ और ४० की टीकामें केवल कथनशैलीका ही मेद ज्ञात होता है, अर्थका नहीं । यहां सम्यक्त्वसे संभवतः केवल चतुर्थ गुणस्थानका ही अभिप्राय नहीं, िकन्तु निश्यात्वको छोड़ उन सब गुणस्थानोंसे है जो प्रकृत जीवोंके संभव हैं । यह बात कालानुगमके स्त्र ५८ की टीका (पुस्तक ४ पृ. ३६३) को देखनेसे और भी स्पष्ट हो जाती है जहां उक्त तीनों तिर्यचोंके मिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्व, असंयतसम्यक्त्व व संयतासंयत गुणस्थानमें जाने-आनेका स्पष्ट विधान है ।

#### पुस्तक ५, पृ. ४०

१४. शंका—सूत्र ४५ में तीन पंचिन्द्रिय तिर्थंच सम्यग्निश्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर यतलाते हुए अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्रहण कराकर सम्यग्निश्यात्वको क्यों प्राप्त कराया, सीधे मेथ्यात्वसे ही सम्यग्निश्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ? क्या उनके सम्यक्त्व और सम्यग्निश्यात्व पकृतियोंकी उद्देलना हो जाती है ? (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—हां, वहां उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्रेलना हो जाती है । वह उद्रेलना नस्योपनके असंख्यातें भागमात्र कालमें ही हो जाती है, और यहां तीन पत्योपम कालका अन्तर बतलाया जा रहा है।

#### पुस्तक ५, पृ. ४०

े १५ शंका - सूत्र ४५ की टीकामें पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासादनेंका ही उत्कृष्ट अन्तर क्यों कहा, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती तिर्यंच सासादनोंका क्यों नहीं कहा ?

(नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपूर)

समाधान पृष्ट ४० के अन्तमें व ४१ के आदिमें टीकाकारने पंचेन्द्रिय पर्याप्त व भोनिमतियोंका भी निर्देश किया है एवं उपर्युक्त कथनसे जो विशेषता है वह बतलाई है।

## पुस्तक ५, पृ. ५१-५५

**१६. शंका** — यहां मनुष्यनियोंमें संयतासंयतादि उपशान्तकपायान्त गुणस्थानोंका जो अन्तर कहा गया है वह द्रव्य स्त्रीकी अपेक्षासे कहा गया है या भाव स्त्रीकी ?

( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर )

समाधान इसका कुछ समाधान पुस्तक ३, ए. २८-३० ( प्रस्तावना ) में किया गयां है । पर यह समस्त विषय विचारणीय है । इसकी शास्त्रीय चर्चा जैन पत्रोंमें चलाई है । (देखो जैन संदेश, ता. ११-११-४३ आदि।

## पुस्तक ५, पृ. ६२

१७. शंका सूत्र ९२ की टीकामें भवनवासी आदि देव सासादनोंके अन्तरको ओधके समान ऋहकर उनके उत्कृष्ट अन्तरमें दो समय और छह अन्तर्मुहूर्तों से कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तरकी ओघसे समानता बतलाई है। परन्तु ओघ-निरूपणमें विनस्वत दोके तीन समयोंको कम किया गया है। इस विरोधकी संगति किस प्रकार बैठायी जाय ?

(नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—सूत्र नं. ९० की टीकामें यद्यपि प्रतियोंमें 'तिहि समएहि ' पाठ है, पर विचार करनेसे जान पड़ता है कि वहां 'वेहि समएहि 'पाठ होना चाहिये, क्योंकि ऊपर जो न्यवस्था बतलाई है उसमें दो ही समय कम किये जानेका विधान ज्ञात होता है। अतएव सूत्र ९४ की टीकामें जो दो समय कम करनेका आदेश है वही ठीक जान पड़ता है।

## पुस्तक ५, ए. ७३

१८. शंका—यहां अन्तरानुगममें सूत्र १२१, १८६, २०० और २८८ की टीकामें क्रमशा तीन पक्ष तीन दिन व अन्तर्मुहूर्त, दो मास व दिवसपृथक्त, दो मास व दिवसपृथक्त, त्तया तीन पक्ष तीन दिन व अन्तर्मुहूर्तसे गर्भज जीवको संयतासंयत गुणस्थानमें प्राप्त कराया है। क्या गर्भके दिन घट बढ़ भी सकते हैं ? (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—यह भेद उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तियोंके भेदोंपरसे उत्पन्न हुआ है। जिसके छिये देखिये पुस्तक ५ अंतरानुगम सूत्र ३७ की टीका पृ. ३२.

#### पुस्तक ५, पृ. ९१

१९. शंका — यहां सूत्र १६९ व उसकी टीकामें वैक्रियिक काययोगियोंमें आदिके चार गुणस्थानोंके अन्तरको मनोयोगियोंके समान कहकर दोनोंमें नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तराभावकी समानता बतलाई है । परन्तु सूत्र १५४-१५५ में मनोयोगी सासादन व सम्य-ग्मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीनोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर बतलाया ह । ओघकी अपेक्षा भी (सूत्र ५-६) उक्त दोनों गुणस्थानोंमें वही अन्तर बतलाया गया है । फिर यहां चारों गुणस्थानोंमें जो अन्तरका अभाव कहा गया है वह कैसे घटित होगा ? (नेमीचंद रतलचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—यहां सूत्र १६९ की टीकामें 'अन्तराभावेण 'से यदि 'अन्तर और उसके अभावका अर्थ ित्या जाय तो सामञ्जस्य ठीक बैठ जाता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर तथा उन्हीं गुणस्थानोंके एक जीवकी अपेक्षा एवं मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तराभावसे वैक्रियिक काययोगियोंकी मनोयोगियोंसे समानता है।

#### पुस्तक ५, पृ. ९९

२०. शंका—यहां सूत्र १८९ की टीकामें खीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका अन्तर बतलाते हुए जो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक होना कहा है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, उपशमश्रेणीका आरोहण क्षायिकसम्यग्दिष्ट या दितीयोपशमसम्यग्दिष्ट ही करते हैं, वेदकसम्यग्दिष्ट नहीं ? (नेमीचंद रतनचंदर्जा, सहारनपुर)

समाधान—यहां ' कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ ' इसका अभिप्राय कृतकृत्यवेदककालको पूर्णकर क्षायिक सम्यक्त्वके साथ अपूर्वकरण उपशामक होनेका है, न कि कृतकृत्यवेदक होनेके अनन्तर समयमें ही अपूर्वकरण उपशामक होनेका । यह बात पुरुषवेदी अपूर्वकरण उपशामकके उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रियासे भी सिद्ध होती है, जिसके लिये देखिये सूत्र नं. २०३ की टीका।

#### पुस्तक ५, पृ. १०२

२१. शंका - सूत्र १९७ में पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अन्तरनिरूपण

पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तमें जो देवोंमें उत्पन्न होना कहा है वह किसे सम्भव है ? पुरुषवेदकी स्थिति पूर्ण हो जानेपर तो देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये था न कि देवोंमें ? (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—यहां 'देवोंमें उत्पन्न हुआ ' इसका अभिप्राय देवगतिमें उत्पन्न हुआ समज्ञना चाहिये।

#### पुस्तक ५, पृ. ११५

२२. शंका—सूत्र २३४ की टीकामें अवधिज्ञानी असंयतसम्यर्टिटकी अन्तर-प्ररूपणामें संज्ञी सम्मूिक्टम पर्यात्तकके अवधिज्ञानका सद्भाव कहा है। परन्तु इसके आंग मृत्र २३७ की टीकामें मित-श्रुतज्ञानी संयतासंयतोंके उत्कृष्ट अन्तरसम्बन्धी शंकाके समाधानमें उन्त जीवोंमें उसीका अभाव भी बतलाया है। इस विरोधका परिहार क्या है?

( नेमीचंद रतनचंदजी, सटारनप्र )

समाधान—संज्ञी सम्म्िङ्ग पर्याप्त तिर्यचों में वेदक सम्यक्त, संयमारंग्यम व अविध्वान उत्पन्न होना तो निश्चित है, क्यों कि काल्फ्रह नणाके सूत्र १८ की टीकामें संयतासंयतका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल एवं सूत्र २६६ की टीकामें आभिनिबोधिक, श्रुत और अविध्वानियों का काल उक्त जीवों में ही घटित करके बतलाया गया है । उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र २३४ की टीकामें भी वहीं बात स्वीकृत की गई है । परन्तु सूत्र नं. २३७ की टीकामें जो उन जीवों में उक्त गुणांका निषेध किया गया है वह उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षासे है, क्यों कि उन जीवों में उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिका अभाव है। यही बात आगे सूत्र २८८ में चक्षुदर्शनी संयतासंयतों का अन्तर यतलात समय टीकाकारने स्पष्ट की है। किन्तु सूत्र २३७ की टीकाके शंका-समाधानमें उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्यों उत्पन्न हुई यह बात विचारणीय रह जाती है।

## पुस्तक ५, ए. १४७

२३. शंका — यहां सूत्र ३०४ में तेजोंळश्यावाळे मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टिका तथा सूत्र ३०६ में इसी छेश्यावाळे सासादन व सम्यग्निथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर जो दो सागरोपमप्रमाण ही बतळाया गया है -वह कम है, क्योंकि सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पोंकी अपेश्वा उक्त अन्तर सात सागरोपमप्रमाण भी हो सकता था। फिर उसकी यहां उपेक्षा क्यों की गई है! यही शंका उपर्युक्त छेश्यावाळे जीवोंके काळप्ररूपण (पु. ४ पृ. ४६३) में भी उटायी जा सकती है! (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान — उक्त विधानसे यही प्रतीत होता है कि के कि स्थादिष्ट पा असंयतसम्यग्दिष्ट जीव सानन्कुमार-माहेन्द्र कल्पमें उत्पन्न नहीं होता या उसके अधस्तन विमानमें ही उत्पन्न होता है जहां दो सागरोपम स्थितिकी संभावना है। धवलाकारने उक्त कल्पके अधस्तन विमानमें ही तेजोलेक्याके संभवका उपदेश बतलाया है (देखो पुस्तक ४, पृ. २९६)। भिर भी राजविक ४–२२ में तथा गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५२१ में तेजोलेक्यासिहत सानन्कुमार-माहेन्द्र कल्पके अन्तिम पटलमें जानेका विधान पाया जाता है। यह कोई मतभेद ही मालूम होता है।

#### पुस्तक ५, ए. २१८

२४. शंका — कोई तिर्यंच जीव मनुष्यायुका बंध करके पश्चात् क्षयोपराम सम्यक्तव साहत मरण कर मनुष्यगतिको प्राप्त हो सकता है या नहीं ! गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाया ५३०-५३१ में इसको स्पष्ट माना है, किन्तु पट्खंडागम जीवहाणकी भावप्ररूपणाके सूत्र ३४ और उसकी टीकासे उसमें कुछ सन्देह होता है ! (हुकमचंदजी जैन, सलावा, मेरठ)

समाधान—कृतकृत्यवेदकको छोड़ अन्य क्षयोपशमसम्यक्ती तिर्यंच मरण करके एक मात्र देवगितिको ही प्राप्त होता है (देखो गलागित चूलिका सूत्र १३१, पृ. ४६४)। यदि उस तिर्यंचने उक्त सम्यक्त्व प्राप्त करनेसे पूर्व देवायुको छोड़ अन्य किसी आयुका बन्ध कर लिया है तो मरणसे पूर्व उसका वह सम्यक्त्व छूट जायगा (देखो गलागित चूलिका, सूत्र १६४ टीका, पृ. ४७५)। जीवकाण्डकी गाथा ५३१ में केवल मनुष्य व तिर्यंचोंके भोगभूमिमें अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व होनेका सामान्यसे उद्घेखमात्र है । संस्कृत टीकाकारने वहां क्षायिक व वेदक सम्यक्त्वका विधान किया है जिससे क्षायिक व कृतकृत्यवेदकका अभिप्राय प्रहण करना चाहिये, अन्य क्षायोपशिक सम्यक्त्वका नहीं (देखो भाग २, पृ. ४८१)।

## पुस्तक ५, पृ. २१८

२५. शंका—यहां सूत्र ३४ की टीकामें जहां देव, नारकी व मनुष्य सम्यग्दृष्टियोंकी उत्पत्ति तिर्यंच व मनुष्योंमें बतलायी है वहां तिर्यंच सम्यग्दृष्टि जीवोंकी भी उत्पत्ति उक्त दोनों प्रकारके जीवोंमें क्यों नहीं बतलायी ? क्या मनुष्यके समान बद्धायुष्क क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि तिर्यंच मरकर तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं हो सकता या मरते समय उसका वह सम्यग्द्रश्नि छूट जाता है ! (नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान—इस रांकाका समाधान ऊपरकी रांकाके समाधानमें हो चुका है।

#### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

#### पुस्तक ५, एं. २२२

र्द. शंका - यहां अपगतनेदिवषयक शंका और उसके समाधानसे विदित होता है कि

(नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर)

समाधान — देखे। ऊपर नं. १६ का शंका-समाधान ।

#### पुस्तक ५, पृ. ३०३

२७. ग्रंका—यहां सूत्र १५९ में खीवेदियों तथा सूत्र १८८ में नपुंसकवेदियों में अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती उपराम सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा जो क्षायिक सम्य-ग्दृष्टियोंको कम बतलाया है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, सूत्र १६०-१६१ व १८९-१९० में उपरामकोंकी अपेक्षा क्षपकोंका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। और उपरामश्रेणीपर चढ़नेवाले औपरामिक एवं क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोनों हैं जब कि क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही हैं। अतएवं औपरामिक सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही हैं। अतएवं औपरामिक सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण अधिक होना चाहिये था!

(नेमीचंद रतनचंदर्जा, सहारनपुर)

समाधान—खाँवेदी व नपुंसकवेदी अपूर्वकरण एवं अनिवृत्तिकरण गुणस्यानवर्ती जीवोंमें क्षायिक सम्यग्दिष्टयोंकी कमीका कारण उनका अप्रशस्त वेद है। अप्रशस्त वेदके उदय सिहत जीवोंमें दर्शनमोहका क्षय करनेवालोंकी अपेक्षा उसका उपशम करनेवाले ही अधिक होते हैं। (देखो अल्पबहुत्वानुगम सूत्र ७५-७६)। एवं उपशामकोंके संचयकालकी अपेक्षा क्षपकोंका काल अधिक होता है।

## हस्तिलिखित प्रतियोंमें चूलिका-सूत्रोंकी व्यवस्था

प्रस्तुत संस्करणमें भिन्न भिन्न नौ चूलिकाओं के सूत्रोंकी संख्याका कम एक दूसरी चूलिकास सर्वया स्वतंत्र रखा गया है। यह व्यवस्था हस्तिलिखित प्रतियों में पाई जानेवाली. व्यवस्थासे कुछ भिन्न है। उदाहरणार्थ अमरावतीकी प्रतिमें प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामक प्रथम चूलिकामें सूत्रसंख्या १ से १२ तक पाई जाती है। दूसरी स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकामें सूत्र-संस्था १ से ११६ तक दी गई है। इसके आगेकी चूलिकाओं स्त्रोंपर चाल्य संख्याक्रम दिया गया है जिसके अनुसार प्रथम दंडकपर ११७, द्वितीय दंडकपर ११८, तृतीय दंडकपर ११९, उत्तिय दंडकपर ११८, तृतीय दंडकपर ११८, तृती



सम्यक्तित्पत्तिमें २०४ से २२० तक, एवं गत्यागितमें २२० से ३६८ तक स्त्रसंख्या पाई जाती है। ऐसी अवस्थामें हमारे सन्मुख दो प्रकार उपस्थित हुए कि या तो प्रथमसे छेकर नौवीं तक सभी च्िलकाओंमें स्त्रक्रमसंख्या एकसी चाछ रखी जावे, या फिर सबकी अलग अलग । यह तो बहुत विसंगत बात होती कि प्रतियोंके अनुसार प्रथम दो च्लिकाओंका स्त्रक्तम पृथक् पृथक् रखकर रोषका एक ही रखा जाय, क्योंकि ऐसा करनेका कोई कारण हमारी समझमें नहीं आया । प्रत्येक च्लिकाका विषय अलग अलग है और अपनी अपनी एक विरोषता रखता है। स्त्रकारने और तदनुसार टीकाकारने भी प्रत्येक च्लिकाका उत्थानिका अलग अलग बांधी है। अतएव हमें यही उचित जंचा कि प्रत्येक च्लिकाका स्त्रक्रम अपना अपना स्वतंत्र रखा जाय । हस्तलिखित प्रतियों और प्रस्तुत संस्करणमें स्त्रसंख्याओंमें जो वेषस्य है वह हस्त प्रतियोंमें संख्याएं देनेमें त्रुटियोंके कारण उत्पन्न हुआ है। वहां कुल स्त्रोंपर कोई संख्या ही नहीं है, पर विषयकी संगति और टीकाको देखते हुए वे स्पष्टतः स्त्र सिद्ध होते हैं । कहीं कहीं एक ही संख्या दो बार लिखी गई है । इन सब त्रुटियोंके निराकरणके प्रभात् जो व्यवस्था उत्पन्न हुई वही प्रस्तुत संस्करणमें पाठकाको दिखनोचर होगी । यदि इसमें कोई दोष या अनिविकार चेष्टा दिखाई दे तो पाठक कृपया हमें सूचित करें।

## विषय-परिचय

प्रस्तुत ग्रंथ षट्खंडागमके प्रथम खंड जीवस्थानका अन्तिम भाग है जिसे धवलाकारने चूिलका कहा है। पूर्वमें कहे हुए अनुयोगोंके कुछ विषम स्थलोंका जहां विशेष विवरण किया जाय उसे चूिलका कहते हैं। यहां चूिलकाके नौ अवान्तर विभाग किये गये हैं जिनका परिचय इस प्रकार है—

## १ प्रकृतिसम्रत्कीर्तन चूलिका

क्षेत्र, काल और अन्तर प्ररूपणाओं में जो जीवके क्षेत्र व कालसम्बन्धी नाना परिवर्तन बतलाये गये हैं वे विशेष कर्मबन्धके द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। वे कर्मबन्ध कीनसे हैं, उन्हींका व्यवस्थित और पूर्ग निर्देश इस चूलिकामें किया गया है। यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण,

१ सम्मत्तेस अहस अणियोगद्दारेस चूलिया किमहमागदा १ पुन्तुत्ताणमहण्णमणिओनदाराणं विसमपण्स-विवरणहमागदा । पु. ६, पृ. २. चूलिया णाम कि १ एषालाजणिओनदारेस सूहदत्थस्स विसेसियूण परूवणा चूलिया । खुदाबंध, अन्तिम महादंडक, उक्तानुक्तुक्तिचिन्तनं चूलिका । गो. क. ३९८ दीका

वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इस क्रमसे आठ प्रधान कर्मोंका स्वरूप क्रतलाया गया है और फिर उनकी क्रमशः पांच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, ब्यालीस, दो और पांच प्रकृतियां बतलाई गयी हैं। नामकी ब्यालीस प्रकृतियोंके भीतर चौदह प्रकृतियां ऐसी हैं जिनकी पुनः क्रमशः चार, पांच, पांच, पांच, पांच, छह, तीन, छह, पांच, दो, पांच, आठ, चार, और दो, इस प्रकार पैंसठ उत्तरप्रकृतियां हो गई हैं; अतएव नामकर्मके कुल भेद ५५ + २८ = ९३ हुए, जिससे आठों कर्मोंकी समस्त उत्तरप्रकृतियां एकसो अड़तालीस (१८८) हुई हैं'। इसमें ४६ सूत्र हैं जिनका विषय आप्रायणीय पूर्वकी चयनलियके अन्तर्गत महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके सातवें अधिकार बंधनके बन्धविधान नामक विभागान्तर्गत समुत्कीर्नना अधिकारसे लिया गया हैं।

## २ स्थानसमुत्कीतन चूलिका

प्रकृतियोंकी संख्या व स्वरूप जान छेनेके पश्चात् यह जानना आवश्यक होता है कि उनमेंसे प्रस्थेक मूलकर्मकी कितनी उत्तरप्रकृतियां एक साथ बांधी जा सकती हैं और उनका बंध कौन कौनसे गुणस्थानोंमें संभव है। यह विषय स्थानसमुक्तीर्तन चूलिकामें समझाया गया है। यहां सूत्रोंमें गुणस्थाननिर्देश चौदह विभागोंमें न करके केवल संक्षेपके लिये छह विभागोंमें किया गया है—मिध्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयता-संयत और संयत । इनमेंके प्रथम पांच तो गुणस्थान क्रमसे ही हैं, किन्तु अन्तिम विभाग संयतमें छठवें गुणस्थानसे छेकर ऊपरके यथासंभव सभी गुणस्थानोंका अन्तरभाव है जिनका उपपत्ति सहित विशेष स्पष्टीकरण धवलाकारने किया है। ज्ञानावरणकी पांचों प्रकृतियोंका एक ही स्थान है, क्योंकि मिथ्यादिष्टिसे छेकर संयत तक सभी उन पांचों ही का बंध करते हैं। दरीनावरणके तीन स्थान हैं। पहले स्थानमें मिथ्यादृष्टि और सासादन जीव हैं जो समस्त नौ ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं। दूसरेमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि संयत तकके जीव हैं जो निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यान-गृद्धि, इन तीनको छोड़ शेष छह प्रकृतियोंको बांधते हैं। तीसरे स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चक्षु, अचक्षु, अविध और केवल, इन चार दर्शनावरणोंका ही बंध करते हैं । वेदनीयका एक ही बंधस्थान है, क्योंकि मिथ्यादिष्टिसे लेकर संयत तक सभी जीव साता और असाता इन दोनों वेदनीयोंका बंध करते हैं। मोहनीय कर्मके दस बन्धस्थान हैं। पहले स्थानमें मिथ्यादृष्टि जीव हैं जो एक साथ बंध योग्य वाईस ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं । यहां इस बातका ध्यान रखना

१ देखो आगे दी हुई तालिका ।

२ देखी पुस्तक १, पृ. १२७, व प्रस्तावना पृ. ७३.

चाहिये कि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो प्रकृतियोंका तो बंध होता ही नहीं है, वे तो सम्यक्त्व उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जानेसे सत्त्वमें आ जाती हैं। तथा तीन वेदों और हास्य-रित व अरित-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक साथ एक ही का बंध सम्भव होता है। मोहनीयके दूसरे बंधस्थानमें सासादनसम्यग्दिष्ट जीव हैं जो उपर्युक्त वाईसमेंसे एक नपुंसकवेदको छोड़ शेष इक्कीस प्रकृतियोंका बंध करते हैं। तीसरे स्थानमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि जीव हैं जो उक्त इक्कीसमेंसे चार अनन्तानुवंधी कषायों व स्त्रीवेदको छोड़ शेष सत्तरहका बंध करते हैं। चौथे स्थानमें संयतासंयत जीव हैं जो चार अप्रत्याख्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, केवल शेष तेरहका करते हैं। पांचेंव स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चार प्रत्याख्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, पर शेष नौका करते हैं। छठवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चार प्रत्याख्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, पर शेष नौका करते हैं। छठवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो मोहनीयकी अन्य प्रश्निके छोड़ केवल चार संज्वलन और पुरुषवेद, इन पांचका ही बंध करते हैं। सातवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो पुरुषवेदको भी छोड़ केवल संज्वलनचतुष्कको बांधते हैं। आठवें स्थानमें वे संयत हैं जो कोध संज्वलनको छोड़ शेष तीनका ही बंध करते हैं। नौवें स्थानबले वे संयत हैं जो मान संज्वलनका भी बंध करना छोड़ देते हैं व केवल शेष दो का बंध करने बाले संयत हैं। दशकें स्थानमें केवल लोभ संज्वलनका बंध करने बाले संयत हैं।

आयुकर्मकी चारों प्रकृतियोंके अलग अलग चार बंधस्थान हैं— एक नरकायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिका; दूसरा निर्धन युको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिका; तीसरा मनुष्यायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन व असंयतसम्यग्दृष्टिका; और चौथा देवायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत व संयतका। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि सम्यग्निथ्यादृष्टि जीव किसी भी आयुको नहीं बांधता।

नामकर्मके बंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्याके अनुसार आठ बंधस्थान हैं जिनमें क्रमशः ३१, ३०, २९, २८, २६, २५, २३ और १ प्रकृतियोंका बंध किया जाता है। इन स्थानोंका चार गतियोंके अनुसार इस प्रकार निरूपण किया गया है— नरकगति और पंचिन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव २८ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ६२)। तिर्यचगित सिहत पंचिन्द्रिय पर्याप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव अथवा सासादन जीव एवं तिर्यचगित सिहत विकलेन्द्रिय पर्याप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे ३० प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ६४, ६६, ६८)। तिर्यचगित सिहत पंचिन्द्रय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि या नाम उत्पादन है एवं तिर्यचगित सिहत विकलेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ५०, ६६, ६८)। तिर्यचगित सिहत विकलेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ५०, ०२, ०४)। तिर्यचगित सिहत एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त और आताप

या उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि २६ प्रकृतियोंको बांधता है ( सूत्र ७६ ) । तिर्येचगति सहित एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर या सूक्ष्मका बंध करता हुआ, अथवा त्रस एवं अपर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि मिन्न प्रकारसे २५ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ७८, ८०)। तिर्यंचगति सिहत एकेन्द्रिय अपर्याप्त और बादर या सूक्ष्मका बंध करता हुआ मिथ्याद्यष्टि २३ प्रकृतियां बांधता है (सूत्र ८२)। मनुष्यगित सहित पंचेन्द्रिय और तीर्थंकर प्रकृतियोंको बांधता हुआ असंयत सम्यग्दृष्टि जीव ३० प्रकृतियोंका बंध करता है । मनुष्यगति सिहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तको बांधता हुआ सम्यग्निध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, सासादन व मिध्यादृष्टि भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको बांबता है (सू. ८७, ८९, ९१)। मनुष्यगित सहित पंचेन्द्रिय अपर्याप्तको बांधता हुआ मिथ्यादृष्टि २५ प्रकृतियोंका बंध करता है (सू. ९३)। देवगित सहित पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, आहारक और तीर्थंकर प्रकृतियोंका बंध करता हुआ अप्रमत्तसंयत या अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव ३१ प्रकृतियोंको बांधता है (सू. ९६)। वही जीव तीर्थंकर प्रकृतिको छोडकर ३० का एवं आहारकको भी छोड़कर २९ का बंध करता है (सू. ९८, १००)। देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्त तीर्थंकरको बांधता हुआ असंयतसम्यग्द्रिया संयतासंयत जीव भी २९ प्रकृतियोंको बांधता है (सू. १०२) | देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ अप्रमत्तसंयत, अपूर्वेकरण, अथवा मिथ्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अमंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत व संयत जीव २८ प्रऋतियें कः बंध करता है (सू. १०४, १०६)। जब संयत जीव यशःकीर्तिका बंध करता है तब केवल इस एक गाम्स्टिशः ही बंध होता है (सृ.१०८)। इस प्रकार यद्यपि एक साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंकी संख्याकी अपेक्षा नामकर्मके आठ बंधस्थान हैं तथापि संस्थान, संहनन एवं विहायोगित आदि सात युगलोंके विकल्पोंसे बंधस्थानोंके भेद कई हजारोंपर पहुंच गये हैं (देखेा सू. ८९, ९१)।

गोत्रकर्मके केवल दो ही बंधस्थान हैं। मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नीच-गोत्रका और शेष उच्चगोत्रका बंध करते हैं।

अन्तरायकर्मका केवल एक ही बंधस्थान है क्योंकि मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयत तक सभी जीव पांचों ही अन्तरायोंका बंध करते हैं।

इस चूलिकाका विषय भी प्रथम चूलिकाके समान महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके बंधिवधानके समुत्कीर्तना अधिकारसे लिया गया है। इसकी सूत्रसंख्या ११७ है।

## ३. प्रथम महादंडक चूलिका

इस च्िकामें केवल दो सूत्र हैं जिनमेंसे एकमें ऐसी प्रकृतियां बतलानेकी प्रतिज्ञा की

गई है जिन्हें प्रथमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाला जीव बांधता है, और दूसरे सूत्रमें वे प्रकृतियां गिनाई गई हैं तथा यह भी प्रकट कर दिया गया है कि उनका स्वामी मनुष्य या तिर्यंच होता है। इन प्रकृतियोंकी संख्या ७३ है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त जीव आयुक्तमका बंध नहीं करता, एवं आसाता व स्त्री-नपुंसकवेदादि अशुभ प्रकृतियोंको भी नहीं बांधता। धवलाकारने यहां अपनी व्याख्यामें सम्यक्त्वोन्मुख जीवके किस परिणामोंमें किस प्रकार विशुद्धता बढ़ती है और उससे किस प्रकार अशुभतम, अशुभतर व अशुभ प्रकृतियोंका क्रमशः बंधव्युच्छेद होता है इसका विशद निरूपण किया है (देखो पृ. १३५-१३९), और अन्तमें क्षयोपशम आदि पांच लिब्धयोंके निर्देश करनेवाली गाथाको उद्धृत करके चूलिका समाप्त की है।

#### ४. द्वितीय महादंडक चूलिका

जिस प्रकार प्रथम दंडकमें तिर्यंच और मनुष्य प्रथमसम्यक्त्वोन्मुख जीवोंके बंध योग्य प्रकृतियां बतलाई हैं, उसी प्रकार इस दूसरे महादंडकमें प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख, देव और प्रथमादि छह पृथिवियोंके नारकी जीवोंके बंध योग्य प्रकृतियां गिनाई गईं हैं। यहां भी सूत्रोंकी संख्या केवल दो ही है।

#### ५. तृतीय महादंडक चूलिका

इस चूळिकामें सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है।

उपर्युक्त तीनों दडकोंका विषय भी उपर्युक्त महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके समुर्कार्तना अधि-कारसे लिया गया है।

#### ६. उत्कृष्टस्थिति चूलिका

कर्मींका स्वरूप व उनके बंध योग्य स्थानोंका ज्ञान हो जाने पर स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि एक वार बांधे हुए कर्म कितने काल तक जीवके साथ रह सकते हैं, सब कर्मींका स्थितिकाल बराबर ही है या कम बढ़, व सब जीव सब समय एक ही समान कर्मिस्थिति बांधते हैं या भिन्न भिन्न, एवं बंध होते ही कर्म अपना फल दिखाने लगते हैं या कुल काल पश्चात् ? इन्हीं प्रश्नोंके उत्तर आगेकी दो अर्थात् उत्कृष्टिस्थिति और जघन्यस्थिति चूलिकामें दिये गये हैं । उत्कृष्टिस्थिति चूलिकामें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न कर्मोंका अधिकसे अधिक बंधकाल कितना हो सकता है और कितने कालकी उनमें आबाधा हुआ

करती है अर्थात् बंध होनेके कितने समय पश्चात् उनका विपाक प्रकट होता है। इस कालनिर्देशके लिये आगे दी हुई तालिका देखिये। आबाधाका सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक
कोडाकोडी सागरके बंधपर एक सा वर्षोंकी आबाधा होती है। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
असातावेदनीय व अन्तराय कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवंध तीस कोडाकोडी सागरोपमोंका है तो
इसी परसे जाना जा सकता है, कि उक्त कर्म वंध होनेसे तीन हजार वर्षोंके पश्चात् उदयमें
आवेंगे। पर यह नियम आयुक्तमंके लिये लागू नहीं होता क्योंकि वहां अधिकसे अधिक
आबाधा अधिकसे अधिक मुज्यमान आयुक्त तृतीय भागप्रमाण ही हो सकती है (देखो
स. २९ टीका)। जिन कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी है उनकी आबाधाका प्रमाण
एक अन्तर्मुहर्त माना गया है (देखो सू. ३३-३४)। इस प्रकार आबाधाकालको लोड़कर रोष
समस्त कर्मस्थितिकालमें उन कर्मोंका निषेक अर्थात् उदयमें आकर गलन होता है. जिसकी
प्रक्रिया धवलाकारने गणितके नियमानुसार विस्तारसे समझाई है। इसमें आबाधाकाण्डक और
नानागुणहानि आदि प्रक्रियायें ध्यान देने योग्य हैं (देखो सू. ६ टीका)। इस चूलिकाकी
स्त्रसंख्या ४४ है जिनके विषयका संप्रह नहःकर्मज्ञकृतिके वंधविधानान्तर्गत स्थिति अधिकार
अर्थक्षेद प्रकरणसे किया गया है।

## ७. जघन्यस्थिति चूलिका

जिस प्रकार उपर्युक्त उन्क्रप्टीस्थित चूलिकामें कमोंकी अधिकसे अधिक स्थित व आबाधा आदिका विवरण दिया गया है, उसी प्रकार जवन्यस्थिति चूलिकामें कमोंकी कमसे कम संभव स्थिति व आबाधा आदिका ज्ञान कराया गया है। यहां धवलाकारने आदिमें ही उत्कृष्ट और जवन्य स्थितियोंके कर्मबंधोंका कारण इस प्रकार बतलाया है कि परिणामोंकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे जो कर्मबंध होता है उसमें स्थिति जवन्य पड़ती है और जितनी मात्रामें परिणामोंमें संक्रेशकी वृद्धि होती है उतनी ही कर्मस्थितिकी वृद्धि होती है। असाता बंधके योग्य परिणामको संक्रेश कहते हैं और साताबंधके योग्य परिणामको विशुद्धि । दूसरे आचार्योंने जो उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे नीचेकी स्थितियोंको बांधनेवाले जीवके परिणामको विशुद्धि और जवन्यस्थितिसे ऊपर ऊपरकी स्थितियोंको बांधनेवाले जीवके परिणामको संक्रेश कहा है, उसे धवलाकार ठीक नहीं समझते, क्योंकि वैसा माननेपर तो जवन्य और उत्कृष्ट स्थितिबंबयोग्य परिणामको छोड़ कर शेष मध्यम स्थितियों सम्बन्धी समस्त परिणाम संक्रेश और विशुद्धि दोनों कहे जा सकते हैं, और लक्षणभेदके विना एक ही परिणामको दो भिन्न रूप माननेमें विरोध

आता है | उन्होंने कपायबृद्धिको भी संक्रेशका छक्षण मानना उचित नहीं समझा, क्योंकि विशुद्धिकाछमें भी तो कपायबृद्धि होना संभव है और उसीसे सातावेदनीय आदि कमेंकि। भुजाकार बंध होता है । ध्यान देने योग्य बात एक और यह है कि छठवें गुणस्थान तक जिस असातावेदनीय कर्मका बंध होता है उसकी जघन्य स्थिति एक सागरोपमके छगभग हैं भागप्रमाण होती है और जो सातावेदनीय कर्म सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें बांधा जाता है उसका भी जघन्य स्थितिबंध १२ मुहूर्तसे कम नहीं होता । यद्यपि दर्शनावरणीयका बंध तीस कोड़ाकोडी सागरसे घटकर अन्तर्भृहूर्तमात्र जघन्य स्थिति पर आ जाता है, पर शुभ बंध होनेके कारण सातावेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा भी उतनी अपवर्तना नहीं हो पाती। (देखो सू. ९ टीका)

सूत्रोंमें प्रकृति और स्थित बंधका विचार तो खूब हुआ, पर प्रदेश और अनुभाग बंधका कहीं परिचय नहीं कराया गया? इसका समाधान धवलाकारने जघन्यस्थिति चूलिकाके अन्तमें किया है कि उक्त प्रकृति और स्थिति बंधकी व्यवस्थासे ही प्रदेश व अनुभाग बंधकी व्यवस्था निकल आती है जिसे उन्होंने वहां समझा भी दिया है। उसी प्रकार उन्होंने सत्त्व, उदय और उदीरणाका स्वरूप भी वंधप्रकृपणाके आधारसे समझा दिया है।

इस चूळिकामें ४३ सूत्र हैं और यह विषय उत्कृष्टस्थिति चूळिकाके समान अर्धच्छेद प्रकरणसे लिया गया है।

इस चूलिकाको इस समस्त प्रंथका प्राण कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। यहां सूत्र केवल १६ ही हैं पर उनमें संक्षेपरूपेस यह महत्त्वपूर्ण समस्त विषय बड़ी ही सावधानीसे सूचित कर दिया गया है। यह विषय चार अधिकारोंमें विभाजित है। पहले सात सूत्रोंमें यह बतलाया गया है कि कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ाते हुए क्रमशः समस्त कर्मींकी स्थितिको घटाते घटाते जब अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाणसे भी कम कर लेता है तब फिर वह एक अन्तर्मुहूर्त तक मिथ्यात्वका अवघट्टन करता है, अर्थात् उसकी अनुभागशक्तिको घटा कर उसका अन्तरकरण करता है, जिससे मिथ्यात्वके तीन भाग हो जाते हैं सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्निथ्यात्व। बस, यहीं उस जीवको प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।

आगेक तीन सूत्रोंमें (८-१०) समस्त दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमनके अधिकारी जीवका निर्देश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह क्रिया चारों गतियोंका कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोत्पन्न पर्याप्तक जीव कर सकता है। फिर आगे सूत्र ११ में दर्शनमोहके क्षपणका प्रारंभ करने योग्य स्थान और परिस्थितिको बतळाया है कि अदृाई द्वीप-समुद्रोंकी केवल उन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ किया जा सकता है जहां जिन भगवान् केवली व तीर्थकर विद्यमान हों । और १२ वें सूत्रमें यह कह दिया है कि एक बार उक्त परिस्थितिमें क्षपणाक्षी स्थापना करके उसकी निष्ठापना अर्थात् पूर्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें की जा सकती है । ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले जीवकी योग्यता सूत्र १३-१४ में बतलाई है कि जब वह क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिक उन्मुख होता है तब वह आयुकर्मको छोड़ रोष सात कर्मोकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण कर लेता है । यदि सम्यक्त्वके साथ साथ चारित्र अर्थात् देशचारित्र भी प्रहण करता है तो भी वह जीव सातों कर्मीकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण करता है । यह अन्तःकोड़ाकोड़ी धवळाकारके स्पष्टीकरणानुसार पूर्वसे बहुत हीन होती है ।

आगेक सूत्र १५ और १६ में सकलचारित्र ग्रहणकी योग्यता बतलाई गयी है कि उस समय जीव चारों घातिया कमींकी स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त कर लेता है, किन्तु वेदनीयकी बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त एवं शेषकी स्थिति भिन्न मुहूर्त करता है।

सूत्रकारके इस संक्षेप निर्देशको धवलाकारने इतना विस्तार दिया है और विषयको इतनी सूक्ष्मता, गर्म्भारता और विशालताके साथ समझाया है जितना यह विषय और कहीं प्रकारित साहित्यमें अब तक हमारे देखनेमें नहीं आया। लिब्धसारका विवेचन भी इसके सन्मुख बहुत स्थूल दिखने लगता है।

धवलाकारने पहले तो पांचों लिध्योंका स्वरूप समझाया है (पृ. २७४) और फिर सम्यक्तक अभिमुख जांव के कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, उनमें कितना कैसा अनुभाग रहता है, किन प्रकृतियोंका उदय रहता है व चारों गितयोंमें इनमें कितना क्या भेद पड़ता है, इसका खूब खुलासा किया है (पृ. २०७-२१४)। इसके पश्चात् अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंकी विशेषता समझाई है (पृ. २१५-२२२)। सूत्र ५ के आश्रयसे उन्होंने यह बात विस्तारसे बतर्लाई है कि उक्त परिणामोंमें विशुद्धि बढ़नेके साथ साथ कमींका स्थिति व अनुभाग घात किस प्रकार व किस क्रमसे होता है (पृ. २२२-२३०)। फिर मिथ्या-त्वके अवघटन या अन्तरकरणकी किया समझाई है व उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होने तक गुणश्रेणी व गुणसंक्रमणादि कार्य बतलाये हैं, तथा पूर्वोक्त समस्त कियाओंके कालका अल्पबहुत्व प्रचीस पर्दोके दंडक द्वारा बतलाया है (पृ. २३१-२३७)।

क्षायिक सम्यक्तवकी उत्पत्तिके योग्य क्षेत्र व जीवका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह बतळाया है कि जिन जीवोंका पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही जन्म होता है, अन्यत्र नहीं, वे ही

क्षपणाके योग्य होते हैं, और चूंकि तिर्यंच उक्त कर्नमूनिकोंके अतिरिक्त स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें भी उत्पन्न होते हैं, इससे तिर्यंचमात्र क्षपणांक योग्य नहीं ठहरते (पृ. २४४-२४५)। यद्यपि जिस कालमें जिन, केवली व तीर्थंकर हों वहीं काल क्षपणाकी प्रस्थापनाके योग्य होता है ऐसा कहनेसे केवल दुषमासुषमा काल ही इसके योग्य ठहरता है, पर कृष्णादिकके तीसरी पृथ्वीसे निकलकर तीर्थंकरत्व प्राप्त करनेकी जो मान्यता है उसके अनुसार सुपमादपगा कालमें भी दर्शन-मोहका क्षपण किया जा सकता है (पू. २४६-२४७)। आगे दर्शनमोहके क्षपण करनेके आदिमें अनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे लगाकर जो स्थितिबंधापसरण, अनुभागबंधापसरण, स्थितिकांडकघात, अनुभाग संदक्तात व गुणश्रेणी संक्रमण आदि कार्य होते हैं वे खुब विस्तारसे समझाये हैं (पृ. २४८-२६६) | और फिर वे ही कार्य देशचारित्र साहित सम्यक्त उत्पन्न करनेवालेके किस विशेषताको लेकर होते हैं यह बतलाया है (पृ. २६८-२८०)। वे ही कार्य सफलचारित्रकी प्राप्तिमें किस विशेषतासे होते हैं यह फिर आगे बतलाया है ( प्. २८१-३१७ ) । इससे आंगे उपरांत त्रात्यसे पतन होनेका क्रमवार विवरण दिया गया है (प. ३१७-३३१) और फिर पूर्वोक्त जो पुरुषवेद और क्रोधकषाय सहित श्रेणी चढनेका विधान कहा है उसमें अन्य कषायों व अन्य वेदोंसे चढ़नेपर क्या विशेषता उत्पन्न होती है यह बतलाया है (प. ३३२-३३५)। तत्पश्चात् श्रेणी चढ्नेसे उतरने तककी समस्त क्रियाओंके काळका अल्पबहुत्व कहा गया है (प. ३३५-३४२)।

अब चारित्रमोहकी क्षपणाका विधान आता है जिसमें अपूर्वकरण गुणस्थानसे छेकर समय समयकी कियाओंका विशाद और स्क्ष्म निरूपण किया गया है और क्रमशः आठ कषाय व निद्रानिद्रादिकका संक्रमण, मनःपर्ययक्षनावरणादिकका बन्धसे देशघातिकरण, चार संज्वछन और नौ नोकषायोंका अन्तरकरण तथा नपुंसक व खींवेद तथा सात नोकपायोंका संक्रमण वतछाया गया है (पृ. ३४४–३६४)। इसके आगे अश्वक्रफकरणकः निरूपण है जिसमें चारों कषायोंके स्पर्द्वकों और फिर उनके अपूर्वस्पर्द्वकों तथा उनकी वर्गणाओंमें अविभागप्रतिच्छेदोंका वर्णन किया गया है (पृ. ३६४–३६८)। इसके पश्चात् अश्वकर्णकरण काछके प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयके कार्योंका अल्पबहुत्व, अनुभागसत्वकर्मको अल्पबहुत्व व अपूर्वस्पर्द्वकोंका अल्पबहुत्व देकर अश्वकर्णकरणके अन्तर्मुहूर्तकाछका विधान समाप्त किया गया है (३६९–३७३)। यहां अश्वकर्णकरण-काछके अन्तर्मे कमोंके स्थितवन्यका प्रमाण बतछाकर कृष्टिकरणकाछका विधान समझाया गया है जिसमें प्रथमसमयवर्ती कृष्टियोंकी तीव्र-मंदताका अल्पबहुत्व, कृष्टियोंके अन्तरोंका अल्पबहुत्व, कृष्टियोंके प्रदेशाप्रकी थ्रे जिन्हराणा और कृष्टिकरणकाछके अन्त समयमें संअवछनादि कमोंके स्थितवन्यका निरूपण खूब विशद हुआ है (पृ. २०४–२८१)। कृष्टिकरणकाछमें पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका वेदन होता है, कृष्टियोंका नहीं। जब कृष्टिकरणकाछ समाप्त होजाता है, तव्र

उनके वेदनका काल प्रारम्भ होता है, जिसमें कृष्टियोंके बन्ध, उदय, अपूर्वकृष्टिनिर्माण, प्रदेशाग्र-संक्रमण, एवं सूक्ष्मसाम्परायकृष्टियोंका निर्माण किया जाता है (पृ. ३८२-४०६)।

यह जो विधान बतलाया गया है वह कोध कषाय व पुरुषवेदसे उपस्थित होनेवाले जीवका है। अब आंगे क्रमसे मान, माया व लोग तथा खीवेद व नपुंकसवेदसे उपस्थित हुए क्षपककी विशेषताएं बतलाई गई हैं (ए. ४०७-४१०)। यह सब सूक्ष्मसाम्पराय तकका कार्य हुआ जिसके अन्तमें कमींके स्थितिबंबका प्रमाण बतलाकर आंगे क्षीणकपाय गुणस्थानमें होनेवाले वितिया कमींकी उदीरणा, निद्रा-प्रचलाके उदय और सत्वका व्युच्छेद तथा अन्तमें ब्रानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कमींके सत्त्व व उदयके व्युच्छेदका निर्देश करके सयोग-केवली गुणस्थान प्राप्त कराया गया है (ए. ४१०-४१२)।

सयोगी जिन सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हुए एवं असंख्यातगुणश्रेणी द्वारा प्रदेशाप्र-निर्जरा करते हुए विहार करते हैं व आयुक्ते अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर वे केविलसमुद्धात करते हैं जिसकी दंड, कपाट, मंथ एवं लोकपूरण कियाओं में होनेवाले कार्य बतलाये गये हैं (पृ. ११२-१११) । इसके पश्चात् मन, वचन और काय योगोंके निरोधका विधान है। सूक्ष्मकायका निरोध करते समय अन्तर्मुहूर्त तक अपूर्वस्पर्द्धककरण और फिर अन्तर्मुहूर्त तक कृष्टि-करण कियायें भी होती हैं जिनके अन्तमें योगका पूर्णतः निरोध हो जाता है और सर्व कर्मीकी स्थिति शेष आयुक्ते बराबर हो जाती है। बस, यहीं जीव अयोगी हो जाता है जहां सर्व कर्माश्रवका निरोध, शैलेशी वृत्ति एवं समुच्छित्राक्रिय-आनिवृत्ति शुक्रध्यान होता है। इस अन्तर्मुहूर्तके द्विचरम समयमें ७३ और अन्तिम समयमें शेष १२ प्रकृतियोंकी सत्ताका विनाश हो जानेसे जीव सर्व कमेसे वियुक्त होकर सिद्ध हो जाता है।

स्त्रकारने यह विषय दृष्टिवादके पांच अंगोंमेंसे द्वितीय अंग स्त्रपरसे संप्रह किया है (पुस्तक १, पृ. १३०, व प्रस्तावना पृ. ७४)। धवलाकारने उसका जो विस्तार किया है उसके आधारका यद्यपि उन्होंने स्पृष्टीकरण नहीं किया, पर मिलानसे निश्चयतः ज्ञात होता है कि उन्होंने वह कषायप्रामृतके चूर्णिस्त्रोंसे लिया है। यथार्थतः बहुतायतसे उन्होंने उक्त चूर्णि-स्त्रोंको ही जैसाका तैसा उद्घृत किया है जैसा कि प्रस्तुत चूलिकामें जगह जगह दी हुई टिप्पिणयोंपरसे ज्ञात हो सकेगा।

## ९ गत्यागति चूलिका

इस चूलिकाके चार विभाग किय जा सकते हैं। पहले ४३ सूत्रोंमें भिन्न भिन्न नारकी तिर्युत्व, मनुष्य व देव जिनबिम्बदर्शन, धर्मश्रवण, जातिस्मरण व वेदना इन चारमेंसे किन किन कारणों द्वारां व कन्न सम्यक्त्वकी प्राप्ति करते हैं इसका प्ररूपण किया गया हैं। आगे सूत्र 88 से ७५ तक उक्त चारों गितयों में प्रवेश करने और वहां से निकलने के समय जीवके कौन कौन गुणस्थान होना संभव हैं इसका निर्देश किया गया है। सूत्र ७६ से २०२ तक यह बतलाया गया है कि उक्त गितयों से भिन्न भिन्न गुणस्थानों सिहत निकलकर जीव कौन कौनसी गितयों में जा सकता है। फिर सूत्र २०३ से अन्तिम सूत्र २४३ तक यह बतलाया गया है कि उक्त चार गितयों के जीव उस उस गितसे निकलकर जिस अन्य गितमें जावेंगे वहां वे कौन कौनसे गुण प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों विषय आगे चार प्रथक् तालिकाओं में स्पष्ट कर दिये गये हैं अतएव उनके विषयमें यहां विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

यह गत्यागितका विषय सूत्रकारने दृष्टिवादके पांच अंगोंमें प्रथम अंग परिकर्मके चन्द्र-प्रज्ञप्ति आदि पांच भेदोंमेंके अन्तिम भेद वियाह्पण्णत्ति (व्याख्याप्रज्ञप्ति ) से ग्रहण किया है। (पुस्तक १ पृ. १३०)

## १. प्रकृतिसम्रत्कीर्तन, स्थानसम्रत्कीर्तन, तीनों दंडक व उत्कृष्ट ओर जघन्य स्थितियोंकी तालिका

|   | प्रकृतिस                                  | मुक्कीर्तन                                    |                                                    | प्रथमसम्यक्त्व<br>अभिमुखके | ु उ                          | कुष्ट            | जघन्य             |            |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------|
|   | मूलप्रकृति                                | उ. प्रकृति                                    | बन्धस्थान                                          | बन्धयोग्य है<br>या नहीं    | स्थिति                       | आबाधा            | स्थिति            | आनाध       |
| 2 | झानावरणीय                                 | मतिज्ञाना-<br>वरणादि ५                        | मिथ्यादृष्टिसे<br>लेकर सू. सां.<br>संयत तक         | ite                        | ३०कोड़ा-<br>कोड़ी<br>सागरोपम | ३ वर्ष-<br>सहस्र | अन्तर्मुहुर्त     | अन्तर्भु   |
| ર | दर्शनावरणीय                               | १ नि. नि.<br>२ प्र. प्र.<br>३ स्त्यान         | मिध्यादृष्टि<br>व<br>सासादन                        | ,,                         | ,,                           | ,,               | <u>ड</u> सा.×     | )<br> <br> |
|   |                                           | ४ निदा<br>५ प्रचला                            | मिथ्यात्वसे<br>अपूर्वकरणके<br>प्र. सप्तम भाग<br>तक | "                          | "                            | "                | ,,                | ,,         |
|   | ı                                         | ६ चक्षुद.<br>७ अचक्षु.<br>८ अवधि.<br>९ केवरु. | मिथ्यात्वसे<br>सूक्ष्मसाम्प-<br>राय तक             | "                          | ,,                           | 17               | अन्तर्म्धद्दति    | **         |
| R | वेदनीय                                    | १ साताः                                       | मिध्यात्वसे<br>सयोगी तक                            | "                          | १५ को.                       | १६व. स.          | १२ मुहू.          | "          |
|   |                                           | २ असाताः                                      | मिथ्यात्वसे<br>प्रमत्त तक                          | नहीं                       | ₹0 ,,                        | ₹ ,,             | <sup>3</sup> सा.× | 77         |
| ¥ | मोहनीय<br>(अ) दर्शनमोह.<br>(आ) चारित्रमो. | १ सम्यक्तः<br>२ मिथ्यात्वः<br>३ सम्यग्मिः     | ×<br>मिथ्यात्व<br>×                                | ×;hc ×                     | ٥٠ ,,                        | ৬ ,,             | <b>ै</b> सा.×     | "          |
| , | (ग) पारित्रमाः<br>(१) कषाय-<br>वेदनीय     | अनन्तानु<br>बन्धी<br>कोधादि ४                 | मिथ्यादृष्टि<br>व<br>सासादन                        | "                          | ٧٠ ,,                        | ٧,,              | <sup>3</sup> सा.× | **         |
|   |                                           | अप्रत्याख्यानाः ।<br>क्रोधादि ४               | मिध्यादृष्टिसे<br>असंयत<br>सम्यग्दृष्टि तक         | "                          | ,,                           | "                | ,,                | **         |
| , | '                                         | प्रत्याख्याना-<br>वरण<br>क्रोधादि ४           | मिथ्यादृष्टिसे<br>संयतासंयत्<br>तक                 | "                          | ,,                           | "                | **                | ,,         |

🗙 इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे द्दीन ग्रहण करना चाहिये।

| प्रकृतिसमुरकीर्तन    |             |                            | प्रथमसम्यक्त्व<br>अभिमुखके            | उर        | कृष्ठ                 | जघन्य          |           |
|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| मूलप्रकृति           | उ. प्रकृति  | बन्धस्थान                  | बन्धयोग्य है<br>या नहीं               | स्थिति    | आबाधा                 | स्थिति         | आबाधा     |
|                      |             |                            |                                       |           | (                     |                | _         |
|                      | संज्वलन कोध | मिथ्यादृष्टिसे<br>अनि क तक | <sup>A</sup> tw                       | ४० को.    | ४व.स.                 | २ मास          | अन्तर्भुः |
|                      | ,, मान      | "                          | ,,                                    | ,,        | ,,                    | १ मास          | ,,        |
| ĺ                    | ,, माया     | ,,                         | "                                     | "         | "                     | १ पक्ष         | "         |
|                      | ,, लोभ      | स्क्ष्मसाम्पराय<br>तक      | ,,                                    | •,        | "                     | अन्तर्भ्रहृत   | ,,,,      |
| (२) नोकषाय<br>वेदनीय | १ स्त्रीवेद | मिथ्यादृष्टि और<br>सामादन  | नहीं                                  | १५ को.    | १ <mark>१</mark> व.स. | <u>३</u> सा.×  | ,,        |
|                      | २ पुरुषवेद  | अनिवृत्ति-<br>करण तक       | <sup>द</sup> ीकर                      | १० ,,     | ٤,,                   | ८ वर्ष         | ,,        |
|                      | ३ नपुंसकवेद | मि <b>थ्यादृ</b> ष्टि      | नहीं                                  | ₹0,,      | ٦,,                   | <u>३</u> सा.×  | ,,        |
|                      | ४ हास्य     | अपूर्वकः तक                | नहीं<br>है                            | १० ,,     | ٤ ,,                  | "              | ,,        |
|                      | ५ रति       | ,,                         | 1                                     | ,,,       | "                     | ,,             | ,,        |
|                      | ६ अरति      | ,,                         | ''<br>नहीं                            | २० को.    | २ वं. स.              | ,,             | ,,        |
|                      | ७ शोक       | ,,                         |                                       | "         | "                     | ,,             | ,,        |
|                      | ८ भय        | ,,                         | i fik                                 | ,,        | ,,                    | ,,             | ,,        |
|                      | ९ जगुप्सा   | "                          | , "                                   | " _       | "                     | "              | "         |
| ५ आयु                | १ नारकायु   | मिथ्यादृष्टि               | ,,                                    | ३३ सा     | ३ पू.को.              | १० व. स.       | , ,,      |
|                      | २ तिर्यचायु | मिथ्यादृष्टि<br>ओर सासादन  | 7,                                    | ३ पल्योपम | "                     | श्रुद्रभव      | ,,        |
|                      | ३ मनुष्यायु | मिश्रको छोड़<br>असंयत तक   | ,,                                    | ,,        | ,,                    | ,,             | "         |
| ६ नाम                | ४ देवायु    | अप्रमत्त तक                | "                                     | ३३ सा     | "                     | १०व.स.         | ,,        |
| (पिंडप्रकृतियां)     |             |                            | 61                                    | ,         |                       | • V            |           |
| १ गति                | १ नरक       | मिध्यादृष्टि               | नहीं                                  | २०को सा   | २ व. स.               | डे सा.×        | ,,        |
|                      | २ तिर्यंच   | मिथ्या सासा                | साहती दृषि-<br>वीके नार्की            | "         | "                     | 28             | "         |
|                      | ३ मनुष्य    | असंयत सम्यः<br>तक          | बांधते हैं<br>देव नारकी<br>बांधते हैं | १५को सा   | १३व. स.               | >>             | ,,        |
|                      | ४ देव       | अप्रमत्त तक                | तियंच मृतुप्य<br>बांघते हैं           | ે ૧૦,,    | १ व. स.               | ,,             | "         |
|                      |             |                            |                                       |           |                       | t <sub>1</sub> |           |

<sup>×</sup> इसे पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये।

| . মকূ                 | तिस <b>मु</b> क्कीर्तन          |                              | प्रथमसम्यक्त<br>अभिमुखके                  |                  | लुष्ट             | বাহ               | जघन्य      |  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| मूलप्रकृति            | उ. प्रकृति                      | बन्धस्थान                    | बन्धयोग्य है<br>या नहीं                   |                  | आबाधा             | स्थिति            | आबाघा      |  |
| (२) जाति              | १ एकेन्द्रिय                    | मिथ्यादृष्टि                 | नहीं                                      | २० को.           | ł                 | ुँ सा.×           | अन्तर्मुः. |  |
|                       | २ द्वीन्द्रिय                   | "                            | "                                         | १८ ,,            | ₹ <del>%</del> ,, | ,,                | ,,         |  |
|                       | ३ त्रीन्द्रिय<br>४ चतुरिन्द्रिय | ,,                           | ,,                                        | ,,               | "                 | ,,                | "          |  |
| ļ ,                   | ५ पंचेन्द्रिय                   | अपूर्वकरण तक                 | ? देह                                     | ,,<br>२०,,       | ₹,,               | "                 | 77<br>77   |  |
| (३) शरीर <b>५</b>     | १ औदारिक                        | असं सम्य तक                  | देव नारकी<br>बांधते हैं                   | "                | ,,                | "                 | "          |  |
| (४) शरीर-             | २ वैिकयिक                       | अपूर्वः तक्                  | तिर्थः मनुष्य                             | ,,               | ,,                | डे सा.×           | ,,         |  |
| बंधन ५                | ∤ ३ आहारक                       | अप्रमत्त और                  | नहीं                                      | अन्तः-           | अन्तर्मुह्ते      | अन्तः-            | ,,,        |  |
| (५) शरीर-             |                                 | अपूर्वकरण                    |                                           | कोड़ाकोड़ी       |                   | कोड़ाकोड़ी        |            |  |
| . संघात ५             | ४ तैजस                          | अपूर्वकः तक                  | <b>ी</b> ह                                | २० को.           | २ व.स.            | ुँ सा.×           | ,,         |  |
| (६) शरीर-             | ५ कार्मण<br>१ समचतुरस्र         | ,,<br>अपूर्वकः तक            | रे<br>हैं<br>नहीं                         | "                | ,,                | ,,                | **         |  |
| संस्थान               | २ न्यत्रोध-                     | जपूर्वकः तक<br>मिथ्याः सासाः | र<br>नहीं                                 | १० ,,            | ₹ ,,              | <sup>8</sup> सा.× | **         |  |
|                       | परिमंडल                         | (41.717)                     | 16.                                       | १२ ,,            | १५,,              | "                 | **         |  |
|                       | ३ स्वाति                        | "                            | ,,                                        | १४ ,,            | १५ %              | "                 | "          |  |
|                       | ४ कुञ्जक                        | ,,                           | "                                         | १६ ,,            | ₹ "               | ,,                | "          |  |
|                       | ५ वामन                          | ,,                           | ,,                                        | १८ ,,            | <b>१</b> ₹ ,,     | ,,                | 73         |  |
|                       | ६ हुंड                          | मिथ्यादृष्टि                 | ,,                                        | २० ,,            | ₹ ,,              | ,,                | 11         |  |
| (७) शरीरां-<br>गोपांग | १ औदारिक                        | असंयत<br>सम्यः तक            | देव नारकी                                 | ,,               | ,,                | "                 | "          |  |
| 40.04                 | २ वैकियिक                       | अपूर्वः तक                   | बांधते हैं<br>तिर्यः मनुष्य<br>बांधते हैं | ,,               | "                 | ,,                | ,,         |  |
|                       | ३ आहारक                         | अप्रमत्त                     | नहीं                                      | अन्तः-           | अन्तर्भ्रहूर्त    | अन्तः-            |            |  |
| (a) == A-             |                                 | अपूर्वकरण                    | ă                                         | मेडाकोड <u>ी</u> |                   | कोड़ाकोड़ी<br>    | 37         |  |
| (८) शरीर-<br>संहनन    | १ वज्रवृषम-<br>नाराच            | असंयत                        | दव नार्की                                 | १० को            | १ व स.            | उ सा.×            | "          |  |
| 46.14                 |                                 | सम्यः तक<br>मिथ्याः सासाः    | बांधते हैं                                |                  | •                 | w 11.             | ••         |  |
|                       | ३ नाराच                         |                              | "                                         | १२ ,,            | \$ th "           | "                 | >5         |  |
|                       | ४ अर्धनाराच                     | 37                           | "                                         | १४ ,,            | १५ "              | ,,                | **         |  |
|                       |                                 | "                            | "                                         | १६ ,,            | १३ ,,             | "                 | 37         |  |
|                       | ५ कीलिक                         | ,,                           | ,,                                        | १८ ,,            | 88 "              | "                 | 3,         |  |
|                       | ६ असंत्राप्त<br>सेवर्त          | मिध्यादृष्टि                 | "                                         | २० "             | ٦ ,,              | ,,                | "          |  |

<sup>×</sup> इसे पल्योपमके असंख्यातवें मागसे हीन प्रहण करना चाहिये |

|    | प्रकृतिः                | <b>अमु</b> स्कीर्तन                                    |                                                          | प्रथमसम्यक्त्व<br>अभिमुखके                              | ] उत            | कृष्ट                                 | जघन्य              |                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
|    | मूलप्रकृति              | उ. प्रकृति                                             | बन्धस्थान                                                | बन्धयोग्य है<br>या नहीं                                 | स्थिति          | <u> </u>                              | स्थिति             | आगाघा          |
| (6 | ९) वर्ण                 | ५ ऋष्णादि                                              | अपूर्वः तक                                               | iξhe                                                    | २०को.           | २ व. स.                               | <del>डे</del> सा.× | अन्तर्मुः      |
| (: | १०) गंध                 | १ सुरमि<br>२ दुरामि                                    | "                                                        | "                                                       | "               | "                                     | "                  | ,,             |
| (  | ११) रस                  | ५ तिक्तादिक                                            | "                                                        | "                                                       | ,,              | ,,                                    | "                  | >>             |
| (  | १२) <del>स्</del> पर्श  | ८ कर्कशादि                                             | "                                                        | ,,                                                      | ,,              | ,,                                    | ,•                 | "              |
| (: | १३) आतु-<br>पूर्वी      | १ नरकगतिः<br>२ तियंचगतिः                               | मिथ्यादृष्टि<br>मिथ्याः सासाः                            | ,,<br>७ वें नरकके<br>जीव बांधते हैं                     | <b>;</b> ;      | "                                     | "                  | ))<br>))       |
|    |                         | ३ मनुप्यगतिः<br>-                                      | असंयत-<br>सम्यः तक                                       | देव नारकी<br>बांधते हैं                                 | १५ को           | १३व.स.                                | "                  | 77             |
|    |                         | ४ देवगीतः                                              | अपूर्वः तक                                               | तिर्यंच मनुष्य<br>बांधते हैं                            | ્ર∘ ,,          | ۶,,                                   | ,,                 | ,,             |
| (1 | १४) विहायो-<br>गति      | १ प्रशस्त<br>२ अप्रशस्त                                | ,,<br>र्मिथ्याः सासाः                                    | रहे<br>नहीं                                             | ,,<br>२०,,      | ₹,,                                   | "                  | "              |
|    | ( अपिंड<br>प्रकृतियां ) | १ अग्रुस्लघु<br>२ <b>उ</b> पघात<br>३ परघात<br>४ उच्छास | अपूर्व. तक<br>''<br>''                                   | ्र <sub>ी</sub> ष्ठ<br>??                               | ;;<br>;;        | "                                     | " " " "            | ;;<br>;;       |
|    |                         | ५ जाताप<br>६ उद्योत                                    | मिथ्यादृष्टि<br>मिथ्याः सासाः                            | ,,<br>नहीं<br>७ वें नरकके<br>जीव विकल्पसे<br>बांधते हैं | );<br>);        | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | "                  | "              |
|    | ,                       | ७ त्रस<br>८ स्थावर<br>९ बादर<br>१० सूक्ष्म             | अपूर्वः तक<br>मिथ्यादृष्टि<br>अपूर्वः तक<br>मिथ्यादृष्टि | नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं                            | "<br>"<br>१८ ,, | "<br>"<br>१ <u>४</u> "                | ;;<br>;;<br>;;     | ;;<br>;;<br>;; |
|    |                         |                                                        |                                                          |                                                         |                 |                                       |                    | ***            |

<sup>×</sup> इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे द्दीन प्रहण करना चाहिये।

|     | प्रकृति    | प्रकृतिसमुक्कीर्तन          |                                                          | प्रथमसम्यक्त्व<br>अभिमुखके                   |                            | ন্ <u>নু</u>        | जघन्य                |            |
|-----|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| -   | मूलप्रकृति | उ. प्रकृति                  | बन्धस्थान                                                | बन्धयोग्य है<br>या नहीं                      |                            | <b>आबाधा</b>        | स्थिति               | आबाध       |
|     |            | ११ पर्याप्त<br>१२ अपर्याप्त | अपूर्वक. तक<br>मिथ्यादृष्टि                              | है<br>नहीं                                   | २० को.                     | २ व. स.             | ुः सा. ×             | अन्तर्मः   |
|     |            | १३ प्रस्वेक-                | अपूर्वकः तक                                              | नहा<br>है                                    | ₹ <i>८</i> ,,              | १ <u>४</u> ,,       | "                    | "          |
|     |            | शरीर<br>१४ साधारण<br>शरीर   | मिध्यादृष्टि                                             | नहीं                                         | १८ ,,                      | <b>१</b> ६ ग        | "                    | "          |
|     |            | १५ स्थिर<br>१६ अस्थिर       | अपूर्वकः तक<br>प्रमत्तसंः ''                             | ील के कि | ₹°,,                       | र ,,<br>२ ,,        | <b>"</b>             | 79         |
|     |            | १७ ग्रुम                    | अपूर्वक. ''                                              | न हैं                                        | ₹° ,,                      | ٠,,<br>٤,,          | 5 9<br>5 9           | "          |
|     |            | १८ अशुभ                     | प्रमत्तसं. ''<br>अपर्वकः ''                              | नहीं                                         | ₹0 ,,                      | ٦,,                 | ,,                   | 23         |
|     |            | १९ सुभग<br>२० दुर्भग        | अपूर्वक. ''<br>मिथ्या सामा                               | ्र<br>सटीं                                   | १० ,,<br>२० ,,             | <b>१</b> ,, <br>२,, | 27                   | ,,,        |
|     |            | २१ सुस्वर                   | अपूर्वक. तक                                              | or the                                       | ξο ,,                      | ٧ ,,                | 22                   | ) ;<br>) ; |
| - 1 |            | २२ दुःस्वर                  | निया नाताः                                               | न्हीं                                        | २० ,,                      | ٦ ,,                | 29                   | "          |
| - 1 |            | २३ आदेय<br>२४ अनादेय        | अपूर्वकः तक<br>मिथ्याःसासाः                              | हैं                                          | ₹o ,,                      | ۲ ,,                | ,,                   | 33         |
|     |            | २५ यशःकीर्ति                | सूक्ष्मसाः तक                                            | नहा                                          | २० ,,                      | ٦ ,,<br>٢ ,,        | 73                   | **         |
| -   |            | २६ अयशः-<br>कीर्ति          | प्रमत्तसं. "                                             | •<br>नहीं                                    | ₹0 ,,                      |                     | ८ महर्त<br>हे सा. ×  | "          |
|     |            | २७ निर्माण<br>२८ तीर्थंकर   | अपूर्वक. ''<br>असंयत सम्य-<br>ग्दृष्टिसे<br>अपूर्वकरण तक | है<br>नहीं                                   | ः,<br>अन्तः-<br>कोड़ाकोड़ी | अन्तर्भुहूर्त<br>व  | अन्तः-<br>नेड़ाकोड़ी | )?<br>12   |
| ţ   | ७ गोत्र    | १ उच्च<br>२ नीच             | सूक्ष्मसाः तक<br>मिथ्याःसासाः                            | है<br>७ वें नरकके<br>जीव बांधते हैं          |                            | १व. स.<br>२ ,,      | ८ सहर्त<br>हे सा. ×  | ";<br>*;   |
|     | ८ अंतराय   | ५ दानान्तरा-<br>यादि        | सूक्ष्मसाः तक                                            | Tho                                          | ₹∘"                        | ₹ "                 | <b>ग्न्तर्शुद्दत</b> | **         |
|     |            |                             |                                                          |                                              |                            |                     |                      |            |

<sup>×</sup> इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिरे ।

# २. स्थानसमुत्कीर्तनचूलिकानुसार स्थानक्रमसे प्रकृतियोंका बन्ध

#### १. मिथ्यादृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; ९ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय; मिथ्यात्व, १६ कषाय, अन्यतम वेद, हास्य और रित, अथवा अरित और शोक; भय और जुगुप्सा, ये २२ मोहनीय; ४ आयु; नरकगित आदि २८ नामकर्म (सूत्र ६१) अथवा तिर्यंचगित आदि ३०, २९, २६, २५, या २३ नामकर्म (सूत्र ६६–८३) अथवा मनुष्यगित आदि २९ या २५ नामकर्म (सूत्र ९१–९४) अथवा देवगित आदि २८ नामकर्म (सूत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय।

#### २. सासादन जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

प्रतास की व पुरुष वेदमेंसे अन्यतर वेद, हास्य और रित, अथवा अरित और शोक, भय और जुगुप्सा, ये २१ मोहनीय; नारकायुको छोड़ शेष ३ आयु; मनुष्यगित आदि २९ नामकर्म (सूत्र ८९) अथवा देवगित आदि २८ नामकर्म (सूत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय।

#### ३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानात्राणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दर्शनात्ररणीय; २ वेदनीय, अप्रस्वा-ख्यानादि १२ कषाय, पुरुषवेद, हास्य और रित, अथवा अरित और शोक, भय और जुगुप्सा, ये १७ मोहनीय; यहां आयुवन्ध होता नहीं; मनुष्यगित आदि २९ नामकर्म (सूत्र ८७); उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय।

#### ४. असंयतसम्यग्दष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादिको छोड़ रेष ६ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय; मिश्रके अनुसार १७ मोहनीय; मनुष्य और देव आयु; मनुष्यगित आदि ३० नामकर्म (सूत्र ८५-८६) अथवा २९ नामकर्म (सूत्र ८७) अथवा देवगित आदि २९ नामकर्म (सूत्र १०२); उच्च गोत्र और ५ अन्तराय।

#### ५. संयतासंयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय; प्रत्या-

ख्यानावरणादि ८ कषाय एवं मिश्रके अनुसार शेष ५, ये १३ मोहनीय; देवायु; देवगित आदि २९ नामकर्म (सूत्र १०२); उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय ।

#### ६. संयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

प ज्ञानावरणीय सूक्ष्मसाम्पराय तक । निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेप ६ दर्शनावरणीय अपूर्वकरणके प्रथम सप्तम भाग तक, तथा निद्रानिद्रादि ५ को छोड़ शेप ४ अपूर्वकरणके द्वितीय भागसे छेकर मूक्ष्मनाम्पराय तक । असातावेदनीय प्रमत्तसंयत तक, तथा सातावेदनीय सयोगी तक । ४ संज्वलन कषाय एवं मिश्रके अनुसार पुरुषवेदादि ५ ये ९ मोहनीय प्रमत्तसे छेकर अपूर्वकरण तक, एवं ४ संज्वलन और पुरुषवेद ये पांच मोहनीय अनिवृत्तिकरण तक; तथा इसी सुणस्थानमें कमशः पुरुषवेदरिहत ४ संज्वलन, कोध संज्वलनको छोड़ केवल ३ संज्वलन, एवं कोध मानको छोड़ केवल २ संज्वलन, सूक्ष्मसाम्परायमें केवल एक छोभसंज्वलन मोहनीय । देवायु अप्रमत्त गुणस्थान तक । देवगित आदि ३१, ३०, २९, या २८ नामकर्म अप्रमत्त व अपूर्वकरण संयतके (सूत्र ९६-१०४), यशःकीर्ति नामकर्म अर्व्वकरणके ७ वें मागसे सूक्ष्मसाम्पराय संयत तक । उच्च गोत्र सक्ष्मसाम्पराय तक । ५ अन्तराय सूक्ष्मसाम्पराय तक ।

भिन्न भिन्न गतियों में सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारणं
 (गत्यागित चूलिका स्त्र १-४३)

| गवि                               | जिनबिंबर्दशन | धर्भश्रवण | जातिस्मरण | वेदना        | काल                                     |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
|                                   |              |           |           |              | *************************************** |
| नरक                               |              |           |           |              |                                         |
| प्रथम पृथ्वी                      | ×            | **        | ,,        | ,,           | पर्याप्त होनेसे<br>अन्तर्भुद्धत पश्चात् |
| द्वितीय ,,                        | ×            | ,,        | ,,,,      | ,,           | भनतसङ्गत पत्रात्                        |
| तृतीय ,,                          | ×            | ,,        | ,,        | ,,           | "                                       |
| चतुर्थ ,,                         | ×            | ×         | ,,        | ,,           | "                                       |
| पंचम ,,                           | ×            | ×         | ,,        | ,,           | 22                                      |
| ষ্ড ,,                            | ×            | ×         | "         | ,,           | ,,                                      |
| संप्तम "                          | ×            | ×         | ,,        | ,,           | "                                       |
| <b>तिर्यंच</b><br>(पं. सं. ग. प.) | ,,           | , ,,      | ,,        | ×            | दिवसपृथक्तके<br>पश्चात्                 |
| <b>मनुष्य</b><br>(ग. प.)          | "            | ,,        | ,,        | ×            | आठ वर्षसे ऊपर                           |
| प. देव                            |              |           |           |              |                                         |
| भवनवासींसे शतार-सहस्रार           | जिनमहिमदर्शन | ,,        | ,,        | देवद्धिदर्शन | अन्तर्भुहूर्तसे ,,                      |
| आनत−अच्युत                        | ,,           | ,,        | ,,        | ×            | "                                       |
| नव श्वेयक                         | ×            | ,,,       | ,,        | ×            | , ,,                                    |
| प्रवेयकांसे ऊपरके देव नियमसे      |              |           |           |              |                                         |
| सम्यक्वी ही होते हैं।             |              |           |           |              |                                         |
|                                   |              |           |           |              | the Arithmetican Company                |

8. गतियों में प्रवेश और निर्गमनंसम्बन्धी गुणस्थान (गत्यागति चूलिका सूत्र ४४-७५)

| गति                                                                                                           | प्रवेशकालीन<br>गुणस्थान                         | f                                   | निर्गमनकालीन गुस्णथान             |                            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| नरक प्रथम पृथ्वीके नारकी द्वितीयसे चठवीं पृथ्वी तक्के नारकी सातवीं पृथ्वीके नारकी                             | मिथ्यात्व<br>सम्य <del>व</del> त्व<br>मिथ्यात्व | मिथ्यात्व<br>सम्यक्त्व<br>मिथ्यात्व | सासादन<br><b>×</b><br>सासादन<br>× | सम्यक्तव<br>×<br>सम्यक्त्व |  |  |
| तिर्येच-मनुष्य-देव<br>पंचेन्द्रिय तिर्येच<br>पर्याप्त व ,<br>अपर्याप्त                                        | ''<br>गः<br>सासादन<br>सम्यक्त्व                 | ,,<br>,,<br>सम्यक्त्व               | ×<br>सासादन<br>,,<br>×            | सम्यक्व<br>''<br>×         |  |  |
| पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती मसुश्यिनी भवनवासी देव-देवियां व्यंतर ,, ज्योतिषी ,, सौधर्म-ईशानवासी देवियां       | मिथ्यात्व<br>सासादन                             | मिथ्यात्व<br><b>,</b> ,             | सासादन<br>×                       | सम्यक्त्व                  |  |  |
| मनुष्य पर्याप्त व अपर्याप्त<br>तथा सौधर्मसे नो प्रैवेयक<br>सकके देव<br>अनुदिशोंसे सर्वार्थिसिद्धि<br>तकके देव | मिथ्यात्व<br>सासादन<br>सम्यक्त्व                | 22<br>23<br>23<br>23                | सासादन<br>''<br>''<br>×           | "<br>"<br>*                |  |  |

५. जीव किस गतिसे किस गतिमें जाता है (गत्यागित चूलिका सत्र ७६–२०२)

| निर्गमन करनेवाला                                                                                                                               |                  | प्राप्त करने योग्य गतियां                                  |                             |                                 |                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| जीवभेद                                                                                                                                         | नरक              | तिर्यंच                                                    | मनुष्य                      | देव                             | विशेष                                                      |  |  |  |
| नारकी                                                                                                                                          |                  |                                                            |                             |                                 |                                                            |  |  |  |
| मिध्यादृष्टि                                                                                                                                   | ×                | पं.सं.ग.प संख्या.                                          | ग.प.संख्या.                 | ×                               |                                                            |  |  |  |
| सासादन                                                                                                                                         | ×                | "                                                          | "                           | ×                               |                                                            |  |  |  |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टि                                                                                                                             | l ×              | ×                                                          | ×                           | ×                               | निर्गमन नहीं होता                                          |  |  |  |
| सम्यग्दष्टि                                                                                                                                    | ×                | ×                                                          | ग. प. संख्या.               | ×                               |                                                            |  |  |  |
| सप्तम पृथिवीस्थ मिथ्यादृष्टि                                                                                                                   |                  | पं.सं.ग.प.संख्याः                                          | ×                           | ×                               | सप्तम पृथिवीमें<br>केवल मिथ्यात्वसे ही<br>निर्गमन होता है। |  |  |  |
| तिर्यंच                                                                                                                                        |                  |                                                            | . "                         |                                 |                                                            |  |  |  |
| सं. पं. प. संख्याः मिथ्यादृष्टि                                                                                                                | सर्व             | सर्व                                                       | सर्व                        | भवनवासीसे<br>शतार-सहस्रार<br>तक |                                                            |  |  |  |
| असंज्ञी पं. प.                                                                                                                                 | प्रथ म<br>पृथिवी | "                                                          | "                           | भवन व्यंतर                      |                                                            |  |  |  |
| १ पं. सं. अप. २ पं. असं. अप. २ पं. असं. अप. ३ पृथिवी वा. स्.प.अ. ४ जल. ५ वन. निगोद '' ६ वन. बा. प्र. प. अप. ७ द्वी. प. अ. ८ त्री. '' ९ चतु. '' | ×                | सर्व संख्याः<br>-                                          | सर्वे संख्याः               | ×                               |                                                            |  |  |  |
| तेज बा स् प अप<br>वायु '' ''                                                                                                                   | ×                | 77                                                         | ×                           | ×                               |                                                            |  |  |  |
| सासादन संख्याः                                                                                                                                 | ×                | एकइं. (पृथि,जलः<br>वनः प्रः बाः स्.),<br>पं.सं.गःपःसंख्याः | र्गः पः संख्याः<br>असंख्याः | भवनःसे शतार-<br>सहस्रार तक      |                                                            |  |  |  |
| सम्यग्मिथ्याः<br>संख्याः असंख्याः                                                                                                              | ×                | ×                                                          | ×                           | ×                               | निर्गमन नहीं होता                                          |  |  |  |

| क्रम | नं. विषय                                                                  | पृष्ठ नं.  | ऋम नं. विषय                                                                                   | पृष्ठ नं    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | आयुकर्मके भेद व उनका<br>लक्षण।<br>नामकर्मकी ब्यालीस पिण्ड-                | ૪૮         | ६ मोहनीय कर्मके द्दा<br>स्थानोंका निरूपण।<br>७ आयुकर्मके वन्धस्थान।                           | ۷.۶<br>۲۰   |
|      | प्रकृतियोंका पृथक् पृथक्<br>छक्षणनिरूपण ।<br>गति व जाति नामकर्मोंके       | ४९         | ८ नामकर्मके अट्ठाईस प्रकृति-<br>सम्बन्धी स्थान ।<br>९ तिर्थग्गति नामकर्मके पांच               | १०२         |
| २६   | भेदोंका निरूपण ।<br>शरीर नामकर्मके भेदोंका<br>निरूपण ।                    | ६७         | स्थान।<br>१० मनुष्यगति नामकर्मके तीन                                                          | १०४         |
| २७   | ान क्ष्यणा<br>बन्धनके भेद् ।<br>संघातके भेद् ।                            | 90<br>"    | स्थान ।<br>११ देवगति नामकर्मके पांच<br>स्थान ।                                                | ११७         |
| २९   | संस्थान नामकर्मके भेद व<br>उनके लक्षण।                                    | <i>ં</i>   | स्यान ।<br>१२ गोत्र कर्मके वन्धस्थान ।<br>१३ अन्तरायकी पांच प्रकृति-                          | १२२<br>१३१  |
|      | अंगोपांग नामकर्मके भेद व<br>उनके छक्षण।                                   | ७२         | योंका एक वन्धस्थान।                                                                           | १३२         |
|      | संहनन नामकर्मके भेद व<br>उनके छक्षण।                                      | ७३         | प्रथममहादण्डकचूलिका<br>१ प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख                                              |             |
|      | वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श<br>नामकर्मके भेदोंका निरूपण।                    | ષ્ટ        | हुए जीवके वध्यमान प्रकृति-<br>योंके कीर्तनकी प्रतिका।                                         | १३३         |
|      | आनुपूर्वी आदि नामकर्मके<br>भेदोंका निरूपण।<br>गोत्र और अन्तराय कर्मके     | ७६         | २ प्रथमसम्यक्त्वीके द्वारा<br>बध्यमान प्रकृतियोका निर्देश।<br>३ सम्यक्त्वाभिमुख द्वपः मिथ्याः | १३३         |
|      | भेदोंका निरूपण।                                                           | ૭૭         | र सम्बन्धाममुख हुए।मध्या<br>दृष्टि जीवके प्रकृतियांके बन्ध-<br>व्युच्छित्तिक्रमका निरूपण।     | १३५         |
| Ş    | स्थानसम्रुत्कीर्तनचूलिका<br>स्थानसमुत्कीर्तनकी प्रतिक्षा ।                | હર         | द्वितीयमहादण्डकच्लिका                                                                         | ***         |
| २    | बन्धकस्थानोंके भेद् ।<br>झानावरणीयकी पांच प्रकृति-                        | ৫০         | १ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख देव<br>और नारकीके यध्यमान प्रकृ-<br>तियोंका निरूपण।                    |             |
|      | र्योका निर्देश व उनके एक<br>बन्धस्थानका निरूपण।                           | "          | वृतीयमहादण्डकच्रालिका                                                                         | १४०         |
|      | दर्शनावरणीय कर्मके तीन<br>बन्धस्थानोका निरूपण।<br>बेदनीयके एक बन्धस्थानका | ૮ર         | १ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख<br>सप्तम पृथिवीके नारकी                                                |             |
| ,    | निरूपणं।                                                                  | <i>৩</i> ১ | द्वारा बेंध्यमान प्रकृतियोंका<br>निर्देश।                                                     | <b>१</b> ४२ |

| क्रम नं विषय                                                                                                     | षृष्ठ नं | क्रम <b>्नं</b>                                      | विषय                                                               | पृष्ठ नं. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| उत्कृष्टास्थितिचूलिका  १ उत्कृष्टिस्थैतिके कथनकी प्रतिक्षा । २ पांच ब्रानावरणीय, नौ द्दी-<br>नावरणीय, असातावदनीय | १४५      | उत्कृष्ट हि<br>आबाधा<br>१४ झीन्द्रिया<br>उत्कृष्ट हि | और मनुष्यायुका थितिवन्ध व उसकी । दि प्रकृतियोंका थितिबन्ध व उनके । | १६९       |
| और पांच अन्तरायोंकी<br>उत्क्रष्ट स्थितिका निरूपण।<br>३ उपर्युक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट                           | १४६      | हुए इच्छि<br>हारके नि<br>१५ आहारकः                   | इत निषेकोंके भाग-<br>कालनेका विधान।<br>शरीर, आहारकदा-              | १७२       |
| आवाधा तथा आवाधा-<br>काण्डकोंका निरूपण ।<br>४ आवाधासे हीन कर्मस्थिति-                                             | १४८      |                                                      | ंग और तीर्थंकर<br>उत्कृष्टस्थितिवन्धका<br>।                        | १७४       |
| प्रमाण कर्मनिषेकका निरूपण।<br>५ उत्कृष्ट स्थितिमें प्रदेशरचना-                                                   | १५०      |                                                      | तीनों प्रकृतियोंके<br>हालका प्रमाण ।                               | १७७       |
| क्रमको बतलाते हुए गुण-<br>हानि आदिका निरूपण।                                                                     | १५२      | १७ न्यथ्रोधप<br>और व                                 | रिमण्डलसंस्थान<br>ज्रिनाराचसंहननका<br>थतिबन्घ व आवाधा ।            | -         |
| ६ सातावेदनीय, स्त्रीवेद,<br>मनुष्यगति और मनुष्यगति-<br>प्रायोग्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट<br>स्थिति ।                 | १५८      | १८ स्वातिसंर                                         | स्थान और नाराच-<br>ा उत्कृष्ट स्थिति-                              | ,,<br>१७८ |
| ७ उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट<br>आवाधा।                                                                           | १५९      | नाराचसं                                              | स्थान और अर्ध-<br>हननका उत्कृष्ट<br>घव आवाघा।                      | १७९       |
| ८ मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति<br>च आवाधाका प्रमाण ।                                                              | ,,       |                                                      | य ज जापाया ।<br>घन्यस्थितिचूलिका                                   | ;         |
| ९ सोलद्द कषायोंका उत्कृष्ट<br>स्थितिबन्ध व उसकी आवाधा।                                                           | १६१      | १ जघन्यस्थि<br>प्रतिक्षा                             | थतिके कहनेकी<br>तथा संक्छेश व                                      |           |
| १० पुरुषचेदादि प्रकृतियोका<br>उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व उसकी<br>आबाधा।                                               | १६२      | २ पांच ज्ञान                                         | र विचार ।<br>गवरण, चार दर्श-<br>संज्वलनलोभ एवं                     | १८०       |
| ११ नपुंसकवेदादि प्रकृतियोंका<br>उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी<br>अबाधा ।                                            | १६३      | पांच अ<br>स्थितिवन                                   | न्तरायोंका जघन्य<br>घव आबाधा।                                      |           |
| १२ नारकायु व देवायुका उत्कृष्ट<br>स्थितियन्ध व उसकी आवाधा ।                                                      |          |                                                      | नावरण और असा-<br>पका जघन्य स्थिति-<br>गाबाधा ।                     |           |

| क्रम नं                                 | विषय                                                                    | पृष्ठ नं.  | क्रम नं.                          | विषय                                                                         | પૃષ્ઠ નં.                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ४ सातावेदन                              | ीयका जघन्य                                                              | _          |                                   | <b> </b><br> स्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका                                          |                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | । व आबाधा।<br>ताजघन्य स्थिति-<br>बाधा।                                  | १८५<br>१८६ | स्थिति                            | त्वप्राप्तिके योग्य कर्म-<br>आदिका निर्देश तथा<br>शमादि चार लब्धि            |                              |
|                                         | न्धी आदि बारह<br>जघन्य स्थिति-<br>बाधा।                                 | १८७        | योंका (                           | नेरूपण ।<br>चप्राप्तिके योग्य जीवका                                          | २० <b>३</b><br>२०६           |
| ७ संज्वलन                               | क्रोघ, मान और<br>घन्य स्थितिबन्ध                                        | १८८        | ३ सर्वविः<br>अधःप्रद              | ग्रुद्धका लक्षण तथा<br>इत्तकरणविशुद्धियोका                                   |                              |
| _                                       |                                                                         | 100        | निरूपण<br>२ अवर्तन                | । ।<br>रणका निरूपण ।                                                         | <b>૨</b> ૧૪<br>૨૨૦           |
| ट पुरुषवद्का<br>बन्ध व आ                | ' जघन्य स्थिति-<br>बाधा।                                                | १८९        | •                                 | त्तेकरणका निरूपण ।                                                           | 228                          |
|                                         | कृतियोंका जघन्य<br>व आग्राधा।                                           | १९०        | ६ अधःप्रद                         | र्रुत्तकरणादि विशु-<br>सरा होनेवाले स्थिति-                                  |                              |
|                                         | दिवायुका जघन्य<br>व आबाधा ।                                             | १९३        | बन्धापः<br>७ प्रथमस               | सरणादि कार्य ।<br>म्यक्त्वको उत्पन्न                                         | <b>६२२</b>                   |
|                                         | और मनुष्यायुका<br>तिबन्ध व आबाधा ।                                      | "          | जानेवा                            |                                                                              |                              |
| जघन्य                                   | आदि प्रकृतियोंका<br>स्थितिबन्ध व                                        |            | निरूपण<br>८ मिथ्यात<br>निरूपण     | वके तीन भागोंका                                                              | २ <b>३</b> ०<br>२ <b>३</b> ४ |
| आबाधा।                                  | रीर आहारक-                                                              | १९४        | ९ पच्चीस                          | पदवाला अल्पवहुत्व                                                            | २३६                          |
| शरीरांगोप                               | ांग और तीर्थंकर<br>तघन्य स्थितिबन्ध                                     | १९७        | योग्य ग<br>११ दर्शनमे             | ाहनीय कर्मके उपरामके<br>ाट्यादिकोंका निक्रपण ।<br>ोहनीयकी क्षपणाके           |                              |
| जघन्य<br>आबाधाप्रस                      | और उच्च गोत्रके<br>स्थितिबन्ध और<br>गणका निरूपण<br>य व उत्कृष्ट प्रदेश- |            | १२ दर्शनमें<br>निष्ठाप<br>निर्देश | योग्य सामग्री।<br>गेहनीयकी क्षपणाके<br>न योग्य गतियोंका<br>एवं दर्शनमोहक्षप- | २४३                          |
| बन्ध एवं<br>कहने रूप                    | अनुभागवन्धके न<br>रांकाका समाधान।<br>य और उदीरणांके                     | १९८        | १३ प्रथमस्<br>लेकर                | वेशेष प्ररूपणा<br>गमयवर्ती अपूर्वकरणसे<br>प्रथमसमयवर्ती हत-                  | २४७                          |
| न क<br>समाधान                           | इनेरूप शंकाका                                                           | २०१        | भागक                              | वेदक द्दोने तक अनु-<br>ाण्डकोत्कीरणकालादि<br>: अल्पबहुत्व ।                  | カモる                          |
|                                         | -                                                                       | . •        | , 7, 11                           |                                                                              | २६३                          |

| क्रंम | नं. विषय                                                                                                | पृष्ठ नं.   | क्रम        | नं.                                  | विषय                                                                                       | पृष्ठ नं. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १५    | सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले<br>जीवके ज्ञानावरणादि सात<br>कर्मोंकी स्थिति ।<br>चारित्रको प्राप्त करनेवाले | २६६         | ર૮          | षायोंके अन्त<br>अन्तरकरण<br>होनेवाळे | य और नौ नोक-<br>रकरणका विधान ।<br>के प्रथम समयमें<br>सात करणोंका                           | ₹00       |
|       | जीवके ज्ञानावरणादि तीन<br>कर्मोंकी स्थिति ।                                                             | २६७         |             | निरूपण ।<br>नपुंसकवेदर्व             | के उपरामका                                                                                 | ३०२       |
| १६    | संयमासंयम प्राप्तिका विधान।                                                                             | २७०         |             | निरूपण।                              |                                                                                            | ३०३       |
| १७    | अपूर्वक्रणसे लेकर पकान्ता-                                                                              |             | ३०          | स्त्रीवेदके उप                       | ाशमका निरूपण।                                                                              | 304       |
|       | नुवृद्धिके अन्तिम समय तक<br>स्थितिबन्धादि पदोंका अल्प-<br>बहुत्व।                                       | २७४         |             | विधान ।                              | प्योंके उपरामका<br>के क्रोधके उप-                                                          | ३०६       |
|       | संयमासंयमलब्धिके स्वामी                                                                                 |             |             | शमका निरु                            |                                                                                            | ३०८       |
|       | घ अरुपबहुत्व।                                                                                           | २७५         | ३३          | तीन प्रकार                           | के मानके उप-                                                                               | •         |
|       | संयमासंयमलब्धिके स्थानोंका                                                                              |             |             | शमका निरु                            |                                                                                            | ३०९       |
|       | निरूपण।                                                                                                 | २७६         | ३४          |                                      | की मायाके उप-                                                                              |           |
| २०    | संयमासंयमलब्धिस्थानीका                                                                                  | 7174        |             | शमका विध                             | ।।                                                                                         | ३१०       |
| २१    | अरुपबहुत्व ।<br>सकलचारित्रके तीन भेदाँका                                                                | २७८         | ३५          |                                      | के लोभके उपराम-<br>प्रियोंका निरूपण।                                                       | ३१२       |
|       | निर्देश करते हुए<br>क्षायोपशामिक चारित्रकी                                                              |             | ३६          | उपशान्तक                             | वायका निरूपण।                                                                              | ३१६       |
|       | प्राप्तिका विधान ।                                                                                      | २८१         | ३७          |                                      | षायके प्रतिपातका                                                                           |           |
| २२    | संयमलिधस्थानोंके तीन<br>भेद व उनका स्वरूप तथा<br>अल्पबहुत्व।                                            | <b>२८३</b>  | ३८          | पुरुषवेदी                            | उदयसे उपस्थित<br>आदि उपशाम-                                                                | ३१७       |
| 23    | औपरामिक चारित्रकी                                                                                       | 134         |             | कोंकी विशे                           |                                                                                            | ३३२       |
|       | प्राप्तिके विधानमें अनन्तानु-<br>बन्धीकी विसंयोजना और<br>दर्शनमोहनीयके उपशमका<br>निरूपण।                | २८८         | <b>३</b> ०, | उपशामकरे<br>तावस्थामें               | वर्ती अपूर्वकरण<br>ते लेकर प्रतिपा-<br>अन्तिम समयवर्ती<br>होने तक इसका-<br>ऽसंयुक्त पदोंका |           |
| રક    | कपायोपशामनाके विधानमें                                                                                  |             |             | अल्पबहुत्व                           | -                                                                                          | ३३५       |
|       | स्थितिकाण्डकादिकोंका<br>निर्देश व प्रमाण ।                                                              | २९२         | 80          |                                      | गरित्रकी प्राप्तिके<br>स्थितिकाण्डकादि-                                                    |           |
| સ્પ   | स्थितिवन्धका अल्पबहुरव                                                                                  | <b>इ</b> ९७ |             | कोंका निर                            |                                                                                            | ३४२       |
|       | मनःपर्ययञ्चानाचरणादिकोंका                                                                               |             | धर          |                                      | ोयादिकों <del>की</del>                                                                     |           |
|       | बन्धसे देशघातित्वनिरूपण।                                                                                | <b>२</b> ९९ | 1           | स्थितिका                             | स्थापन ।                                                                                   | ";        |

| `<br>ऋम     | नं. विषय                                                                                                                           | पृष्ठ नं.  | क्रम नं. विषय                                                                                                               | पृष्ठ नं.          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>લ</b>    | सातावेदनीयका जघन्य<br>स्थितिबन्ध व आबाघा ।<br>मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति-<br>बन्ध व आबाघा ।                                          | १८५<br>१८६ | सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका  १ सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य कर्म- स्थिति आदिका निर्देश तथा क्ष्योपशमादि चार लब्धि-                 |                    |
| ء<br>و ن    | अनन्तानुबन्धी आदि बारह<br>क्षपयोंका जघन्य स्थिति-<br>बन्ध व आबाधा ।<br>संज्वलन कोध, म≀न और<br>मायाका जघन्य स्थितिबन्ध              | १८७        | योंका निरूपण । २ सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य जीवका निरूपण । ३ सर्वविद्युद्धका लक्षण तथा अधःप्रवृत्त करणविद्युद्धियोंका        | २०३<br>२०६         |
| =           | ।<br>अवाधा।<br>पुरुषवेदका जघन्य स्थिति-                                                                                            | १८८        | निरूपण ।<br>४ अपूर्वकरणका निरूपण ।                                                                                          | २ <b>१४</b><br>२२० |
| <b>Q</b> 3  | ग्न्ध व आबाधा ।<br>ब्रीवेदादिप्रकृतियोंका जघन्य                                                                                    | १८९        | ५ अनिवृत्तिकरणका निरूपण ।<br>६ अधःप्रवृत्तकरणादि विशु                                                                       | <b>२२१</b>         |
| १० :        | स्थितिबन्ध व आगाधा ।<br>गारकायु व देवायुका जघन्य<br>स्थितिबन्ध व आवाधा ।                                                           | १९३        | द्वियों द्वारा द्वोनेवाले स्थिति-<br>बन्धापसरणादि कार्य ।<br>७ प्रथमसम्यक्त्वको उत्पन्न                                     | <b>६</b> २२        |
| ्<br>१२ :   | तेर्यगायु और मनुष्यायुका<br>तघन्य स्थितिबन्ध व आवाधा ।<br>तरकगति आदि प्रकृतियोंका<br>तघन्य स्थितिबन्ध व                            | 22         | करनेवाले जीवके द्वारा किये<br>जानेवाले अन्तरकरणका<br>निरूपण।<br>८ मिथ्यात्वके तीन भागोंका                                   | २३∙                |
| <b>१३</b> : | भावाधा ।<br>भाहारकरारीर आहारक-<br>रारीरांगोपांग और तीर्थंकर                                                                        | १९४        | निरूपण । ९ पचीस पदवाला अल्पयहुत्व १० दर्शनमोहनीय कर्मके उपरामके                                                             | २३ <i>४</i><br>२३६ |
| :           | म्कृतिका जघन्य स्थितिवन्ध<br>व आवाधा ।<br>यद्मकीर्ति और उच्च गे।त्रके                                                              | १९७        | योग्य गत्यादिकोंका निरूपण। ११ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भ योग्य सामग्री।                                                | <b>२३८</b><br>२४३  |
|             | जघन्य स्थितिबन्ध और<br>आबाधाप्रमाणका निरूपण<br>तथा जघन्य व उत्कृष्ट प्रदेश-<br>बन्ध एवं अनुभागवन्धके न<br>कहने रूप दांकाका समाधान। | १९८        | १२ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके निष्ठापन योग्य गतियोंका निर्देश एवं दर्शनमोहश्लप- ककी विशेष प्रक्षणा १३ प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणसे | ২৪৩                |
|             | सत्व, उदय और उदीरणाके<br>न कहनेरूप दांकाका<br>समाधान।                                                                              | २०१        | लेकर प्रथमसमयवर्ती कत-<br>कृत्य वेदक होने तक अनु-<br>भागकाण्डकोत्कीरणकालादि<br>पदीका अल्पबहुत्व।                            | <b>२६३</b>         |

| कम  | नं. विषय                                                                                                       | पृष्ठ नं.   | क्रम       | नं.                                 | विषय                                                                    | પૃષ્ઠ નં. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले<br>जीवके ज्ञानावरणादि सात<br>कर्मोंकी स्थिति ।<br>चारित्रको प्राप्त करनेवाले        | <b>३६</b> ६ |            | षायोंके अन्त<br>अन्तरकरण            | य और नौ नोक-<br>तरकरणका विधान।<br>के प्रथम समयमें<br>सात करणोंका        | ३००       |
|     | जीवके ज्ञानावरणादि तीन<br>कर्मोंकी स्थिति ।                                                                    | २६७         |            | निरूपण।                             | के उपरामका                                                              | ३०२       |
|     | संयमासंयम प्राप्तिका विधान ।                                                                                   | २७०         |            | गर्उलमञ्जू<br>निरूपण ।              | ન ઉપરામના                                                               | ३०३       |
| १७  | अपूर्वक्रणसे लेकर एकान्ता-                                                                                     |             | ३०         | स्त्रीवेदके उ                       | परामका निरूपण।                                                          | ३०५       |
|     | नुवृद्धिके अन्तिम समय तक<br>स्थितिबन्धादि पदोंका अस्प-<br>बहुत्व।                                              | २७४         | 38         | सात नोकष्<br>विधान ।                | ।।योंके उपरामका<br>रके क्रोधके उप-                                      | ३०६       |
| १८  | संयमासंयमलब्धिके स्वामी<br>व अल्पबहुत्व ।                                                                      | २७५         |            | शमका निर                            | ह्रपण ।                                                                 | ३०८       |
|     | संयमासंयमळिधके स्थानोंका<br>निरूपण ।                                                                           | २७६         |            | शमका निर                            |                                                                         | ३०९       |
| २०  | संयमासंयमलब्धिस्थानाका<br>अरुपबहुत्व ।                                                                         | २७८         |            | शमका विध                            |                                                                         | ३१०       |
| २१  | सकलचारित्रके तीन भेदोंका                                                                                       |             | 47         | विधानमें इ                          | के लोभके उपराम-<br>'धियोंका निरूपण।                                     | ३१२       |
|     | निर्देश करते हुए<br>क्षायोपशमिक चारित्रकी                                                                      |             |            |                                     | षायका निरूपण।                                                           | ३१६       |
|     | प्राप्तिका विधान ।                                                                                             | २८१         |            | उपशान्तक<br>क्रम ।                  | षायके प्रतिपातका                                                        | 20.0      |
| २२  | संयमलिब्धस्थानोंके तीन<br>भेद व उनका स्वरूप तथा<br>अल्पबहुत्व।                                                 | २८३         | ३८         | कोधादिके<br>पुरुषवेदी               | उदयसे उपस्थित<br>आदि उपशाम-                                             | ३१७       |
| २३  | औपरामिक चारित्रकी<br>प्राप्तिके विधानमें अनन्तानु-<br>बन्धीकी विसंयोजना और<br>दर्शनमोहनीयके उपरामका<br>निरूपण। | 244         | ३९         | उपशामकरे<br>तावस्थामें<br>अपूर्वकरण | वर्ती अपूर्वकरण<br>ते छेकर प्रतिपा-<br>अन्तिम समयवर्ती<br>होने तक इसका- | ३३२       |
| રક  | कषायोपशामनाके विधानमें<br>स्थितिकाण्डकादिकोंका                                                                 |             |            | अल्पबहुत्व                          |                                                                         | ३३५       |
|     | निर्देश व प्रमाण।                                                                                              | २९२         | 80         | आयिक च<br>विधानमें वि               | गारित्रकी प्राप्तिके<br>स्थतिकाण्डकावि-                                 |           |
| સ્પ | स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व                                                                                        | <b>२९७</b>  |            | कोंका निरु                          |                                                                         | ३४२       |
| २६  | मनःपर्ययक्षानावरणादिकोंका<br>बन्धसे देशघातित्वनिरूपण ।                                                         | <b>२</b> ९९ | <b>ध</b> र | क्षानावरर्ण<br>स्थितिका             | ोयादिकोंकी<br>स्थापन ।                                                  | ";        |
|     |                                                                                                                |             |            |                                     |                                                                         |           |

| क्रम | नं. विषय                                                                                                  | पृष्ठ नं.  | ऋम नं.                                           | विषय                                                   | Γ                     | पृष्ठ नं.           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|      | चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें<br>अधःप्रवृत्तकरणकालादिकी<br>आवश्यकता।                                          | ३४३        | ५६ क्रोधादि<br>पुरुपवेर्द<br>विशेषत<br>५७ क्षीणक | ी आदि ।<br>।।                                          | क्षपकोकी              | ४०७                 |
|      | प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकर-<br>णका निरूपण।                                                                    | ३४४        | पण ।                                             | भाय स्वपंकत                                            | 91 (41 <i>11</i> 7    | <b>ક</b> ર્         |
|      | अपूर्वकरणके द्वितीयादि<br>समयोंमें किये जानेवाळे कार्य।<br>प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिक-                      | ३४५        | ५८ सयोगके<br>दण्ड कण्<br>तोंका स                 | पाटादि                                                 | नेरूपणमें<br>समुद्घा- | <del>ध</del> १२     |
| ४६   | रणके आवास ।<br>अनिवृत्तिकरणके द्वितीयादि<br>समर्योमें किये जानेवाले कार्य                                 | ३४८        | ५९ योगनिर<br>स्पर्छक<br>नेका वि                  | और कृष्टियं                                            |                       | કર્ક                |
|      | एवं ज्ञानावरणादिकाँके<br>स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व ।<br>स्थितिसत्वका निरूपण ।                               | ३४९<br>३५३ | ६० उपान्त्य<br>द्वोनेवाल                         | समयमें<br>शितिहत्तरः                                   | प्रकृतियां।           | ४१७                 |
| ४८   | आठ कषाय व निद्रानिद्रा-<br>दिकोंका संक्रमण और मनः-                                                        |            |                                                  | ठी बा <b>रह</b> प्रह                                   | इतियां ।              | <del>ક્ષ</del> રે હ |
|      | पर्ययक्षानावरणादिकोंका<br>बन्धसे देशघातिकरणविधान ।                                                        | इ५५        |                                                  | गति-आगति<br>                                           |                       |                     |
|      | चार संज्वलन और नौ नोक-<br>षायोंके अन्तरकरणका विधान                                                        | । ३५७      |                                                  | तेमें प्रथमस<br>ही सामग्री।                            |                       | ધર્                 |
|      | नपुंसकवेदके संक्रमणका                                                                                     |            | २ तिर्थगगा                                       | तिमें प्रथमस                                           | ।स्ययन्त्वा-          |                     |
| ધ્   | विधान ।<br>स्त्रीवेदके संक्रमणका विधान ।                                                                  | ३५८<br>३६० |                                                  | योग्य साम<br>।तिमें प्र                                |                       | धर्ध                |
|      | सात नोकषायोंके संक्रमणका                                                                                  |            | कत्वोत्प                                         | त्तिके योग्य                                           | सामग्री।              | ४२८                 |
| ५३   | निरूपण ।<br>अभ्वकरणकालमें अपूर्वस्पर्द्ध-                                                                 | ३६१        |                                                  | में प्रथमसम्<br>रिय सामग्री                            |                       | ध३१                 |
| 4    | कोंका निरूपण।                                                                                             | ३६४        |                                                  | तिमें प्रवेश व                                         |                       |                     |
| 48   | कृष्टिकरणकालमें कोघादि-<br>कृष्टियोंका निर्माण, अस्पब-                                                    |            |                                                  | ाुणस्थानोंका<br>तिमें प्रवेशः                          |                       | ध३७                 |
|      | द्दुत्व और उनमें दीयमान                                                                                   |            | मनके र्                                          | गुणस्थान ।                                             |                       | ४४०                 |
| ष्ष  | प्रदेशायका निरूपण । कृष्टिवेदककालमें कृष्टियोंका बंध, उद्य, अपूर्वकृष्टियोंका निर्माण, प्रदेशायका संक्रमण | इ७४        | मनुष्यि<br>आदि वे                                | य तिर्थेच र<br>नी, और भ<br>रेवोंके प्रवेश<br>गुणस्थान। | <b>वि</b> नवासी       | ક્ષકર               |
|      | और सूक्ष्मकृष्टियोंके निर्माणा-<br>दिका निरूपण ।                                                          | ३८२        | ८ मनुष्य,                                        | , मनुष्य पर<br>दि नवग्रैवेय                            |                       |                     |

| कम नं विषय                                                                                               | पृष्ठ नं.      | क्रम नं. विषय                                                                     | पृष्ठ नं.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| नवासी देवोंके प्रवेश व<br>निर्गमनके गुणस्थान।<br>९ अनुदिशादि सर्वार्थसिद्धि                              | ४४३            | २३ तिर्येच सम्यग्मिथ्यादृष्टि व<br>असंयतसम्यग्दृष्टि भोगभूमि-<br>जोकी गति ।       | <b>४</b> ६७        |
| विमानवासी देवोंके प्रवेश व<br>निर्गमनके गुणस्थान ।                                                       | ४४६            | २४ मनुष्य पर्यात मिथ्यादृष्टि<br>कर्मभूमिजोंकी गति।                               | ४६८                |
| १० मिथ्यादृष्टि व सासाद्नस-<br>म्यग्दृष्टि नार्राक्षयोंकी आग-<br>तिका निरूपण ।                           | <i>સ્ટેક</i> ૭ | २५ अपर्यात मनुष्योंकी गति।<br>२६ मनुष्य सासादनसम्यग्दिष्ट-<br>योकी गति।           | ४६९<br>४७०         |
| <ul><li>११ सम्यग्मिथ्यादृष्टिनारिकयोंकी</li><li>आगति ।</li><li>१२ सम्यग्दृष्टि नारिकयोंकी</li></ul>      | ४५०            | २७ मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि और<br>सम्यग्दृष्टि कर्मभूमिजींकी<br>गति।             | ४७३                |
| आगति।                                                                                                    | <b>४५१</b>     | २८ मनुष्य मिथ्यादृष्टि और<br>सासादनसम्यग्दृष्टि भोग-                              |                    |
| १३ सप्तम पृथिवीके मिथ्यादृष्टि<br>नाराकियोंकी आगति।                                                      | <b>છ</b> ५૨    | भूमिजोंकी गति।<br>२९ मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि और                                 | ४७६                |
| १४ सप्तम पृथिवीके सासादन-<br>सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि<br>और असंयतसम्यग्दष्टि नार-<br>कियोंकी आगति। | કવક            | सासादनसम्यग्दष्टि भोग-<br>भूमिजोंकी गति ।<br>३० देव मिथ्याद्दष्टि और सासा-        | <i>૧</i> ૦૦        |
| १५ तिर्येच संज्ञी मिथ्यादृष्टि<br>पर्याप्त कर्मभूमिजोंकी गति।                                            | ક્ષવક          | दनसम्यग्दिष्टयोंकी आगति।<br>३१ देव सम्यग्मिथ्यादिष्ट और<br>सम्यग्दिष्टयोंकी आगति। | ४ <i>७७</i><br>४८० |
| १६ पंचेन्द्रिय तिर्येच असंशी<br>पर्याप्तोंकी गति।                                                        | ४५५            | ३२ भवनवासी, वानव्यन्तर और<br>ज्योतिषी देवोंकी आगति ।                              | ४८१                |
| १७ पंचेन्द्रिय तिर्येच संक्षी व<br>असंक्षी आदिकोंकी गति।<br>१८ तेजस्कायिक व वायुकायिक                    | <b>४५७</b>     | ३३ सनत्कुमारप्रभृति शतारसह-<br>स्नार कल्पवासी देवोंकी<br>आगति।                    |                    |
| जीवोंकी गति।                                                                                             | ४५८            | ३४ आनतादि नवग्रैवेयकविमान-                                                        | "                  |
| १९ तिर्येच सासादनसम्यग्दिष्ट<br>कर्मभूमिजोकी गति ।                                                       | ४५८            | वासी मिथ्यादृष्टि, सासा-<br>दनसम्युग्दृष्टि, असंयतसम्य-                           |                    |
| २० तिर्येच सम्यग्मिथ्यादृष्टि-<br>योंकी गति ।                                                            | ४६३            | ग्दिष्टि और सम्यग्मिथ्यादिष्टि<br>देवोंकी आगित ।                                  | ४८२                |
| २१ तिर्येच असंयतसम्यग्दिष्ट-<br>योंकी गति ।<br>२२ तिर्येच मिथ्यादिष्ट व सासा-                            | ४६४            | ३५ अनुदिशादि सर्वार्थासाद्धि-<br>विमानवासी असंयतसम्य-<br>ग्हिष्ट देवोंकी आगति।    | ४८३                |
| दनसम्यग्दष्टि भोगभूमि-<br>जोकी गति।                                                                      | ४६६            | ३६ सप्तम पृथिवीके नारकियोंकी<br>आगति और गुणोंकी प्राप्ति।                         | ४८४                |

| क्रम | नं. विषय                                                                          | पृष्ठ नं.            | क्रम         | नं. र्                                             | वेपय                    | पृष्ठ नं. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|      | छठी पृथिवीके नारकियोंकी<br>आगति और गुणोंकी प्राप्ति।                              | ४८५                  |              | तथा सोधर्म-।<br>सिनी देवियोंकी<br>गुणोंकी प्राप्ति | आगित और                 | प्रवृत्   |
| ३८   | पंचम पृथिवीके नारकियोंकी<br>आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।                            | ४८७                  | કક           | बौद्धी द्वारा<br>मोक्षस्वरूप                       | माना हुआ                |           |
| ३९   | चतुर्थ पृथिविके नारिकयोंकी<br>आगति और गुणोंकी प्राप्ति                            |                      |              | निरसन ।                                            |                         | 860       |
|      | एवं मोक्षका स्वरूप दिखलाते<br>हुए कपिल, नैयायिक, वैशे-<br>षिक, सांख्य, मीमांसक और |                      | ४५           | सौधर्मादि सहरू<br>देवोंकी आगति<br>प्राप्ति।        | सरकस्पवासी<br>और गुणोकी | 11        |
|      | तार्किकोंके मतीका निराकरण।                                                        | ४८८                  | ४६           | आनतादि नय                                          | प्रैवेयकविमा-           |           |
| ४०   | तीन उपरिम पृथिवीके नार-<br>कियोंकी आगति और गुण-                                   |                      | - In-product | नवासी देवाँकी<br>गुणोंकी प्राप्ति                  |                         | 86'5      |
| 23   | प्राप्ति ।<br>तिर्येच और मनुष्योंकी गति                                           | <b>ક</b> ર, <b>ર</b> | ८७           | अनुदिशादि<br>विमानवासी द                           |                         |           |
| 01   | एवं गुणोंकी प्राप्ति।                                                             | ४९२                  |              | और गुणोंकी प्र                                     | ाप्ति ।                 | 11        |
| ४२   | देवोंकी आगति और गुणोंकी<br>प्राप्ति ।                                             | <b>ક</b> રક          | ८८           | सर्वार्थसिदिवि<br>देवोकी आगति<br>प्राप्ति तथा सि   | और गुणांकी              |           |
| ४३   | भवनवासी, घानव्यन्तर<br>और ज्योतिषी देव-देवियों                                    |                      |              | अभावादिका<br>मताका निरसन                           | माननेवाल                | '400      |

# शुद्धिपत्र

# ( पुस्तक १ )

| पृष्ठ | पंक्ति      | 5.70mm                                           |                                       |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 20    |             | अशुद्ध                                           | যুক                                   |
| २३५   | १२          | ( तीन मोड़ेसे उत्पन्न होनेके<br>तृतीय समयवर्ती ) | (ऋजुगतिसे उत्पन होनेके तृतीयसमयवर्ती) |
| ४०५ इ | <b>२</b> –३ | अत्थि सम्माइट्टी                                 | अत्थि खइयसम्माइट्ठी                   |
|       |             | ( पुस्तक                                         | ₹)                                    |
| 886   | 83          | कापात गेश्या                                     | कापात लेक्या                          |
| ५१३   | ३०          | सब्ध्यपर्याप्तक                                  | रुब्ध्यपर्याप्तक<br>रुब्ध्यपर्याप्तक  |
| ६७४   | १३ .        | संज्ञी-अपयीप्त                                   | असंज्ञी-पर्याप्त                      |
| ६८४   | २०          | "                                                | "                                     |

## ( आलापोंका )

| वृष्ठ | यंत्र नं.   | खाना नाम | अशुद्ध     | য়ুৰ             |
|-------|-------------|----------|------------|------------------|
| 880   | २३          | कषाय     | अक.        | उप. क.           |
| 886   | २८          | योग .    | 9          | ११               |
| ४७९   | ६९          | जीवसमास  | १ संप.     | ર સં. ૫., સં. અ. |
| 408   | १०२         | संज्ञा   | क्षीणसं.   | अतीतसं.          |
| ५१६   | ११७         | योग      | औ. १       | औ. <b>२</b>      |
| ५२२   | १२६         | वेद      | ३          | *                |
| ६३४   | २४ <b>९</b> | ,,       | -अयोग<br>- | अपगत             |
| 400   | ३३८         | पर्याप्त | ષ અ.       | ६ अ.             |
| ७२४   | ३६६         | गुणस्थान | म.         | я.               |
| 604   | 808         | योग      | ×          | अयोग             |
| ८०८   | ४७७         | "        | ×          | "                |

| ( ४२ )       |                | पट्खंडागमकी प्रस्तावना             |                        |                  |  |  |
|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--|--|
| पृष्ठ        | '<br>यंत्र नं. | खाना नाम                           | अशुद्ध                 | <b>গুৰ</b>       |  |  |
| <b>८</b> ४२  | ५२५            | लेश्या                             | भा. ३                  | भा. ६            |  |  |
| _            | ५३४            | जीवसमास                            | सं. अ.                 | सं- प-           |  |  |
| ( पुस्तक ४ ) |                |                                    |                        |                  |  |  |
|              | ••             |                                    |                        |                  |  |  |
| पृष्ठ        | पंकि           | अशुद                               | गुद                    |                  |  |  |
| २२           | २०             | अस्ख्यात                           | असंख्यात               |                  |  |  |
| 88           | १२             | <u> १०८ + ५००</u><br>९६            | <u>१•८ X ५००</u><br>९६ |                  |  |  |
| **           | २८             | संख्यातगुणे ,                      | असंख्यातगुणे           |                  |  |  |
| ५५           | १६             | १०३ ÷ ७<br>१२० ÷ १                 | ३ <u>०३</u> ÷ ४९       |                  |  |  |
| 46           | 8              | (प्र. ३) २ हस्त                    | ३ हस्त                 |                  |  |  |
| ६१           | 4              | " अंगुल १३ 🖁                       | अंगुल १३ हें           |                  |  |  |
| 90           | २८             | 8 <del></del> \$                   | <u>४</u> ३<br>७        |                  |  |  |
| १०६          | <b>२</b> ३-२४  | पाया पाया जाता                     | पाया जाता              |                  |  |  |
| १०८          | २६             | वैिकतियकिमश्रकाय-                  | वैक्रियिककाय-          |                  |  |  |
| ११७          | १६             | स्तम्मा-                           | स्तम्भा-               |                  |  |  |
| १२१          | २२             | बताया नहीं गया है                  | बताया गया है           |                  |  |  |
| 880          | २८             | <i>٥</i> × <i>٥</i> × = <i>٩</i> ٥ | ७ × ७ × २ = ९          | ۷.               |  |  |
| १४९          | २१-२२          | वन वन नहीं                         | वन नहीं                |                  |  |  |
| १९६          | 80             | ८१७८                               | ८१२८                   |                  |  |  |
| २३२          | १५             | <u>३५७९</u><br>३ <u>५०५६</u>       | ३५७९<br>२८९२८          |                  |  |  |
| २३१          | २४             | भवनवासी                            | <b>ब्यन्तर</b>         |                  |  |  |
| २७३          | २३             | अमम्य                              | अगम्य                  |                  |  |  |
| ३५४          | १८             | उपशामकोंके एक समयकी                | उपशामकोंके उत्कृष्ट व  | प्रालकी प्ररूपणा |  |  |
|              | 74             | प्ररूपणा                           | •                      |                  |  |  |
|              |                | सम्यग्दिष्ट                        | सम्यग्मिथ्यादृष्टि     |                  |  |  |
| ३८ <b>३</b>  | १८             | उद्दर्तनाघात <b>से</b>             | अपवर्तनाघातसे          |                  |  |  |

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, पहरें बहुत वार प्ररूपित किया जा चुका है।

**३८५** २४.

×

| પૃષ્ઠ નં.                             | पंक्ति       | अगुद                  | <b>গু</b> ৰ                              |  |  |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|--|--|
| 8 0 8                                 | २३           | ( १०००)               | ( १०००० )                                |  |  |
| ४१३                                   | २०           | अपेक्षा एक समय        | अपेक्षा जघन्यसे एक समय                   |  |  |
|                                       | ( पुस्तक ५ ) |                       |                                          |  |  |
| २३                                    | २८           | निकला ।               | निकला (६)।                               |  |  |
|                                       | १४           | सम्यग्मिथ्यादृष्टिका  | उक्त दोनों गुणस्थानोंका                  |  |  |
|                                       | २७           | चारों क्षपकोंका       | चारों क्षपक और अयोगिकेविटयोंका           |  |  |
| १०२                                   |              | जीवोंका जघन्य अन्तर   | जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर     |  |  |
| २६६                                   |              | संस्थातगुभित          | असंख्यातगुणित                            |  |  |
| ( पुस्तक ६ )                          |              |                       |                                          |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                       |                                          |  |  |
| १                                     | 8            | लम्भादि               | ल्ड्याद <u>ि</u>                         |  |  |
| १८<br><b>१</b> ९                      | 8            | एयत्त<br>होज्ज ?      | एयत्तं<br>होज्ज ।                        |  |  |
|                                       | २२           | हो सके !              | हो सके ।                                 |  |  |
| "<br>20                               | 9            | સંત <u>ી</u>          | थं ता ।<br>अंतो                          |  |  |
| २२                                    | २१           | एक अक्षरकी उत्पत्तिकी | _                                        |  |  |
| •                                     | ••           | उपचारसे               | An extra series                          |  |  |
| ५२                                    | 3            | -रुक्खसंठाणाहोज्ज     | -रुक्खसंठाणा होजा                        |  |  |
| ६२                                    | ર            | होज्ज ण               | होजा। ण                                  |  |  |
|                                       | १            | जीवेणोगाह             | जीवेणोगाढ                                |  |  |
| ७२                                    | 3            | पुब्बत्त⊁             | पुव्युत्त                                |  |  |
| "                                     | २६-२७        | अगोपांग               | अंगोपांग                                 |  |  |
| ८२                                    | 9            | चत्तारि पयाडिसंबंधि   | चत्तारिपयडिसंबंधि                        |  |  |
|                                       |              | सूक्ष्मसाम्पराथिक     | सूक्ष्मसाम्परायिक                        |  |  |
| १०१                                   |              | ( यहांहै )            | ×                                        |  |  |
| "                                     | २३           | सुगम है।              | सुगम है। ( यहां संयतसे अभिग्राय अप्रमत्त |  |  |
|                                       |              |                       | गुणस्थान तकके संयतोंसे है 🕽 ।            |  |  |
| १४१                                   | eq           | बंधवाच्छेदो           | बंधवोच्छेदो                              |  |  |
| १५३                                   | ६            | गोपुच्छाविशेषोंका     | गोपुच्छविदेशशेंका                        |  |  |
| १६६                                   | ١٤           | पक्खेवसंक्खेव-        | पऋ्लेवसंखेव-                             |  |  |

| પૃષ્ટ નં. | पंक्ति | अगुद्ध                     | যু <b>ৰ</b>               |
|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| १७०       | ૪      | भवदिद्वीप                  | भवद्विदीए                 |
| १७६       | २७     | प्रकृतिमें                 | प्रकृतमें                 |
| २०६       | १०     | पढमसम्सत्तं                | पदमसम्मत्तं               |
| २१३       | १२     | तेासि                      | तेसिं                     |
| २१६       | २४     | २७०                        | १७०                       |
| २३५       | ६      | पढमसम्मत्तं पडिवण्ण-       | पढमसम्मत्तपिडवण्ण-        |
| २३६       | १०     | सम्माभिच्छात्ताणं          | सम्माभिच्छत्ताणं          |
| २४१       | 3      | दंसणमोहस्स बंघगो           | दंसणमोहस्सबंधगो           |
| २४२       | १३     | हें                        | ्रींहर्                   |
| २४५       | ९      | दंसणमोहक्खणं               | दंसणमोहक्खवणं             |
| २५५       | १०     | दूरावकिष्टिणाम             | दूराविकद्दी णाम           |
| २६७       | 4      | वेदणीयं णामं               | वेदणीयं मोहणीयं णामं      |
| २९७       | O      | जादाे, माहणीयवज्जाणं       | जादो, सेसाणं पुण          |
|           |        | पुण                        |                           |
| ३०५       | १४     | इआ था                      | हुआ था                    |
| ३१८       | २७     | बाहिरगो                    | बाहिरगे                   |
| ३३१       | १२     | द्वितीयो.परामसम्यक्तवको    | द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालको |
| ३५६       | २८     | तीइंदिचडरिंदिय             | तीइंदियचउरिंदिय           |
| ३६९       |        | उक्कट्टिदं हु              | उक्कट्टिदं तु             |
| 858       | १८     | निच्छ्वासका                | नि:श्वासका                |
| ४३६       | Ę      | ण-                         | ण,                        |
| ४४९       | 3      | अत्थि ?                    | अतिथा।                    |
| ५०१       | E      | मिच्छत्त-                  | मिच्छंत-                  |
| "         | २१     | अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी | अभावको माननेवालोंके       |



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भृदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-संमण्णिदो

पढमखंडे जीवद्वाणे

# चूलिया

तिहुवणसिरसेहरए भवभयगब्भादु णिग्गदे पणउं । सिद्धे जीवद्वाणस्समितिणगुणचूलियं वोच्छं ॥

कदि काओ पयडीओ बंधदिं, केवडि कालद्विदिएहि कम्मेहि सम्मत्तं लम्भिद वा ण लब्भिद वा, केविचरेण कालेण वा कदि भाए वा करेदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खवणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले केविडियं वा दंसणमोहणीयं कम्मं खेत्तेतस्स चारित्तं वा संपुण्णं पडिवज्जंतस्स ॥ १॥

त्रिभुवनरूप लोकके शिर पर स्थित शेखरस्वरूप और भव-भयके गर्भसे विनि-र्गत ऐसे सिद्धोंको प्रणाम करके जीवस्थान नामक प्रथम खंडकी निर्मल गुणवाली चूलिकाको कहता हूं॥

सम्यक्तवको उत्पन्न करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है, कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्तवको प्राप्त करता है, अथवा नहीं प्राप्त करता है, कितने कालके द्वारा मिथ्यात्व कर्मको कितने भागरूप करता है, और किन किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीय कर्मको क्षपण करनेवाले जीवके और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीय कर्मकी उपशामना तथा क्षपणा होती है ॥११॥

कप्रतो ' कदि काओ सयचाओ बंधदि चारितपुण्णपडिवड्जं ' इति पाठः ।

सम्मत्तेसु अद्वसु अणियोगदारेसु चूलिया किमद्वमागदा ? पुच्युत्ताणमदृण्णमणि-ओगद्दाराणं विसमपएसविवरणद्वमागदा । एत्थ चोदओ भणदि – अद्विह अणिओगद्दारेहि परूविदमेव अद्वं कि चूलिया परुवेदि, अण्णं वा ? जिद तं चेव परुवेदि, तो पुणरुत्तदासो । विदीए चोद्दादीनमानपटिवदं वा पर्वेदि, अप्पिडबद्धं वा ? पटमवियप्प 'चोद्दमण्हं जीवसमासाणं परुवणद्वदाए तत्थ इमाणि अद्व चेव अणिओगद्दाराणि णादच्याणि मवंति'' ति एदस्स सुत्तस्स अवहारणपद्स्स विहलतं पसञ्जदे । कुदो ? चूलियासण्णिद्म्य चोद्दम-जीवसमासपिडबद्धद्वपरुवयस्स णवमस्स अणिओगदारम्भवतंमा । विदीए चूलिया जीव-हाणादो पुधभूदा होज, चोद्दसजीवसमासपिडबद्धअद्वे अभणंतस्स जीवद्वाणववण्यविरोहा ?

एत्थ परिहारो उच्चदे- ण ताव पुणरुत्तदोसो, अहाणिओगदोरिह अपस्विद्स्स तत्थ उत्तत्थिणच्छयजणणस्स अहुस्स तदो कथांचि पुधभूदस्स तेहि चेव स्चिद्स्स प्र-वणादो । ण च एवकारपदस्स विहलत्तं, चूलियाए अहाणिओगदारेसु अंतरभावादो ।

शंका─जीवस्थाननामक प्रथम खंडसम्बन्धी आठों अनुयोगद्वारोंके समाप्त हो जाने पर यह चूलिका नामक अधिकार किसलिए आया है?

समाधान—पूर्वोक्त आठों अनुयोगद्वारोंके विपम-स्थलोंके विवरणके लिय यह चूलिका नामक अधिकार आया है।

गंना—यहां पर शंकाकार कहता है कि— चूलिकानामक अधिकार आठों अनु-योगद्वारोंसे प्रकाषित ही अर्थको प्रकाण करता है, अथवा अन्य अर्थको ? यदि उसी ही अर्थको प्रकाषित करता है तो पुनरुक्तदोष आता है। द्वितीय पक्षमें वह चतुर्दश-जीव-समास-प्रतिबद्ध अर्थका प्रकाण करता है, अथवा चतुर्दश-जीवसमास-अप्रतिबद्ध अर्थका ? प्रथम विकल्पके मानने पर—' चौदह जीवसमासोंके प्रकाण करनेके लिये उस विषयमें ये आठ ही अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं दस प्रकारके इस सृत्रके अवधारणरूप एवकार-पर्के विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चतुर्दश-जीवसमासमें प्रतिबद्ध अर्थका प्रकाण करनेवाला चूलिकासंक्षित नवमां अनुयोगद्वार पाया जाता है। द्वितीय पक्षके मानने पर चूलिकानामक अधिकार जीवस्थानसे पृथम्भूत हो जायगा, क्योंकि, चतुर्दश जीवसमास-प्रतिबद्ध अर्थोंको नहीं कहनेवाले अधिकारके ' जीवस्थान ' इस संक्षाका विरोध है ?

समाधान—यहां पर उक्त दोकाका परिहार किया जाता है—न तो प्रथम पक्षमें दिया गया पुनक्क दोष आता है, क्योंकि, आठों ही अनुयोगद्वारोंसे नहीं प्रक्षण किये गये, तथा वहां पर कहे गये अर्थ के निश्चय उत्पन्न करनेवाले और जीव-स्थानसे कथंचित प्रथम्भूत तथा उन आठों अनुयोगद्वारोंसे ही स्वित अर्थका इस सृष्टिकानामक अधिकारमें प्रकृपण किया गया है। द्वितीय पक्षके अन्तर्गत प्रथम पक्षमें बतलाई गई एवकार पदकी विफलता भी नहीं आती है, क्योंकि चूलिकाका आठों अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है।

१ सत्प्रक्. सू. ५.

कथमंतब्भावो ? अद्वाणिओगद्दारस्इद्रुपरुवणादो । तं जहा- खेत्त-कालंतरअणिओगदारिह गिद्रागदी सचिदा । सा वि गिद्रागदी पयिडसमुिकत्तणं द्वाणसमुिकत्तणं च
सचेदि, बंधेण विणा सत्तविहपिरयद्वेसु पिरयद्वणाणुववत्तीदो । पयिड-द्वाणसमुिकत्तणेहि
जहण्णुकस्सिद्विदीओ सचिदाओ, सकसायजीवस्स द्विदिबंधेण विणा पयिडबंधाणुववत्तीदो ।
अद्धपोग्गलपिरयद्वं देस्रणमिदि वयणेण पढमसम्मत्तग्गहणं स्चिदं, अण्णहा देस्रणम्पोग्गलपिरयद्वमेत्तिमच्छत्तद्विदीए संभवाभावा । तेण वि पढमसम्मत्तग्गहणेण तिण्णि
महादंडया पढमसम्मत्तग्गहणजोग्गखेत्तिदिय-तिविहकरण-पञ्चत्त-द्विदि-अणुभागखंडयादओ
सचिदा होति । एदेणेव मोक्खो वि सचिदो । कुदो ? अद्धपोग्गलपिरयद्वादो उतिर आलद्धसम्मत्ताणं संसाराभावा । तेण वि मोक्खेण दंसण-चारित्तमोहणीयखवणविहाणं
तज्जोग्गखेत्त-गइ-करण-द्विदीओ च सचिदा भवंति । ण च तेसिं तत्थ णिण्णओ कदो,
तत्थ णिण्णये कीरमाणे सिस्साणं महवाउलत्तप्यसंगा। ण विदियवियप्यो, अणबभुवगमादो।

शंका—चूलिकाका आठों अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव कैसे होता है?

समाधान—क्योंकि, चूलिकानामक अधिकार आठों अनुयोगद्वारोंसे सूचित अर्थका प्ररूपण करता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-क्षेत्रप्ररूपणा, कालप्ररूपणा और अन्तरप्ररूपणा, इन तीन अनुयोगद्वारोंसे गति-आगति नामकी चलिका सचित की गई है। वह गति-आगति चलिका भी प्रकृतिसम्त्कीर्तन और स्थानसम्त्कीर्तन, इन दो अधिकारोंको सचित करती है, क्योंकि, कर्म-बंधके विना सात प्रकारके परि-वर्तनों में परिवर्तन अन्यथा हो नहीं सकता है। प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन-के द्वारा (कमोंकी) ज्ञाधन्यस्थिति और उत्क्रष्टस्थिति नामकी दो चलिकाएं सचित की गई हैं, क्योंकि, सक्षाय जीवके स्थितिबंधके विना प्रकृतिबंध नहीं हो सकता है। कालप्रक्रपणामें कहे गये 'देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन ' इस वचनसे प्रथमसम्यक्तवका ग्रहण सचित किया गया है। यदि ऐसा न माना जाय, तो देशोन अर्धपुद्रलपरिवर्तन-मात्र मिथ्यात्वकी स्थितिका होना संभव नहीं है। उस प्रथमसम्यक्त्व-ग्रहणके द्वारा भी तीन महादंडक, प्रथमसम्यक्त ग्रहण करनेके योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, त्रिविधकरणकी प्राप्ति, पर्याप्तकपना, स्थितिखंड और अनुभागखंड आदिक सचित किये गये हैं। इस ही अधिकारके द्वारा मोक्ष भी सूचित किया गया है, क्योंकि, अर्धपद्गलपरिवर्तनकालसे ऊपर आलब्धसम्यक्त्व अर्थात् प्राप्त किया है सम्यक्त्वको जिन्होंने, ऐसे जीवोंके संसार का अभाव होता है। उस मोक्षके द्वारा भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मके क्षपणका विधान, उसके योग्य क्षेत्र, गति, करण और स्थितियां सूचित की गई हैं। इन सब बातोंका उन आठ अनुयोगद्वारोंमें निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि, वहां उन सवका निर्णय करने पर शिष्योंके बुद्धि-व्याकुलताका प्रसंग प्राप्त होता। द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि, चूलिकाको जीवस्थानसे पृथग्भृत नहीं माना गया है।

१ कालम. सू. ४० २ अ-आ-क प्रतिपु ' अलब्द-' इति पाठः । म प्रतो ' आलीद-' इस्पि पाठः ।

सा वि चूलिया एयविहा होदि सामण्णविवक्खाए, पञ्जविद्वयणयादो णविवहा । तं जहा— 'कदि पगडीओ बंधिद ' ति पदे पगडि-द्वाणसमुक्कित्तणसण्णिदाओं दोण्णि चूलियाओ होति । 'काओ पयडीओ बंधिद ' ति पदिम्ह पढम-विदिय-तिदयदंडय-सिण्णदाओं तिण्णि चूलियाओ द्विदाओं। 'केविडिकालिद्विदिएहिं कम्मेहि सम्मत्तं लव्भिदि वा ण लब्भिदि वा ' ति पदिम्ह जहण्णुक्कस्मित्तिदेशिण्णदाओ दोण्णि चूलियाओ अविद्वाओं। 'केविचिरेण कालेण किद भाए वा करेदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खवणा वा केस व खेतेस कस्स व मूले, केविडियं वा दंसणमोहणीयं कम्मं खवेतस्म चारित्तं वा संपुण्णं पिडविज्जंतस्स ' एदेस पदेस अहमी चूलिया। 'वा संपुण्णं ' ति 'वा ' सहिम्ह गिद्रिगादी णाम णवमी चूलिया। एवं णव चूलिया होति। अवांतरभएण अणय-विहाओ वा। एदासिं णवण्हं गृतियाणमहुपस्चणहुमुवरिमनुत्तं भणिदे—

कदि काओ पगडीओ बंधदि ति जं पदं तस्स विहासा ॥ २ ॥ 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'ति णायादो पढममुद्दिष्टस्म पढमं चेव णिद्देसो

वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, और पर्यायार्थिक नयसे नौ प्रकारकी है। वह इस प्रकार है—' कितनी प्रकृतियां बांधता है' इस पदमें प्रकृतिसमुत्कितन और स्थानसमुत्कितन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं। ' किन प्रकृतियों को बांधता है' इस पदमें प्रथम, द्वितीय और नृतीय दंडक नामवाली तीन चूलिकाएं अवस्थित हैं'। ' कितने काल स्थितिवाले कमौंके द्वारा सम्यक्तको प्राप्त करता है, अथवा नहीं प्राप्त करता है', इस पदमें जघन्यस्थित और उत्कृष्टिस्थित नामकी दो चूलिकाएं अवस्थित हैं।' कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है, और किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीयकर्मको क्षपण करनेयाल और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीयकर्मको उपशमना तथा क्षपणा होती हैं ' इन पदोंमें आठवीं चूलिका अन्तिनिहित हैं।' वा संपुण्णं ' इस वाक्यमें आय हुए ' वा ' शब्दमें गति-आगित नामकी नवमीं चूलिका अन्तर्भृत है। इस प्रकार उपर्युक्त सर्व चूलिकाएं नौ होती हैं। अथवा, अवान्तर भेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनेक प्रकारकी हैं।

अब इन नवों चूलिकाओंके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

' कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है ' यह जो पूर्वस्त्र-पठित पद है, उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २ ॥

र्शका—' जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ' इस न्यायके अनुसार पहले उद्देश किये गये पदार्थका पहले ही निर्देश होता है, यह

१ प्रतिषु 'समण्णिदाओं ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' केवाले—' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'संपुष्णं वा ' इति पाठः ।

होदि त्ति णव्वदे । तदो णाढवेदव्यमिदं सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदिम्ह पदे इमाओ चूलियाओ अविद्वाओ, इमाओ वि ण द्विदाओ त्ति जाणावणद्वं, 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणद्वं च तदारंभादो । विविद्दा भासा विद्वासा, परूवणा णिरूवणा वक्खाणमिदि एयद्वो ।

## इदाणिं पगडिसमुक्तित्तणं कस्सामे। ॥ ३ ॥

पगडीणं समुक्तित्तणं पगिडसमुक्तित्तणं, पयिडसह्विणह्विणमिदि जं उत्तं होदि । इदाणि संपिहि, कस्सामो भिण्णिस्सामो ति एयद्वो । पढमं पयिडसमुक्तित्तणं चेव किमद्वं उच्चदे ? ण, पयडीए अणवगदाए द्वाणसमुक्तित्तणादीणमवगमोवायाभावा । ण च अवयिविण अणवगदे अवयवा अवगंतुं सिक्तिज्जंते, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । तम्हा पयिडिसमुक्तित्तणमेव पुव्वं पह्विज्जदे । तं पि पयिडसमुक्तित्त्तणं मूलत्तरपयिडसमुक्तित्त्तणभेएण दुविहं होइ । संगिहियासेसिवयप्पा दव्विद्वयणयिणवंधणा मूलपयडी णाम । पुध पुधा-

बात जानी जाती है। अतएव यह सूत्र आरम्भ नहीं करना चाहिए?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें ये चूलिकाएं अवस्थित हैं, और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए, तथा 'जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है' इस न्यायके अस्तित्व-प्रक्रपणके लिए इस सूत्रका आरम्भ किया गया है।

विविध प्रकारके भाषण अर्थात् कथन करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषा, प्रक्रपणा, निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थ-वाचक नाम हैं।

अब प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥

प्रकृतियोंके समुत्कीर्तनको प्रकृतिसमुत्कीर्तन कहते हैं, जिसका कि अर्थ प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करना होता है। इस समय अर्थात् आठों प्ररूपणाओंके पश्चात् अव, करेंगे अर्थात् प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकार्थक हैं।

शंका-पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही किसलिए कहते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके अज्ञात होने पर स्थानसमुत्कितन आदिके ज्ञानका कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अवयविके अज्ञात रहने-पर अवयव नहीं जाने जा सकते हैं, क्योंकि, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। इसिलिए प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही पहले कहते हैं।

वह प्रकृतिसमुत्कीर्तन भी मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृतिसमुत्की-र्तनके भेदसे दो प्रकारका होता है। अपने अन्तर्गत समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाली भौर द्रव्यार्थिकनय-निबन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है। पृथक् पृथक् अवयववाली सा वि चूलिया एयविहा होदि सामण्णविवक्षाए, पज्जविद्वयणयादो णविवहा । तं जहा— 'कदि पगडीओ वंधदि ' ति पदे पगडि-द्वाणसमुक्कित्तणसिण्णदाओं दोण्णि चूलियाओ होति । 'काओ पयडीओ वंधदि ' ति पदिम्ह पढम-विदिय-तिदयदंडय-सिण्णदाओं तिण्णि चूलियाओं द्विदाओं। 'केविडिकालिद्विदिएहिं कम्मेहि सम्मत्तं लव्भिदि वा ण लब्भिद वा ' ति पदिम्ह जहण्णुक्कस्सिहिदिसिण्णदाओं दोण्णि च्लियाओं अविदाओं। 'केविचिरेण कालेण कि भाए वा करेदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खवणा वा केस व खेत्तेस कस्स व मूले, केविडियं वा दंमणमोहणीयं कम्मं खवेतस्म चारित्तं वा संपुण्णं पिडविज्जंतस्स ' एदेस पदेस अद्वमी चूलिया। 'वा संपुण्णं'' ति 'वा ' सद्दम्हि गिद्दिरागदी णाम णवमी चूलिया। एवं णव चूलिया होति। अवांतरभएण अणय-विहाओं वा। एदासिं णवण्हं चूलियाणमद्वपरूवणद्वसुवरिमसुत्तं भणिदे—

कदि काओ पगडीओ बंधदि त्ति जं पदं तस्स विहासा ॥ २ ॥ 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' ति णायादो पढमग्रुदिष्ठस्स पढमं चेव णिद्देसो

वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, और पर्यायार्थंक नयसे नौ प्रकारकी है। वह इस प्रकार है—' कितनी प्रकृतियां वांधता है' इस पदमें प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं। ' किन प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं। ' किन प्रकृतियांको बांधता है' इस पदमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दंडक नामवाली तीन चृलिकाएं अवस्थित हैं'। ' कितने काल स्थितिवाले कमौंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करना है, अथवा नहीं प्राप्त करता है', इस पदमें जधन्यस्थित और उत्कृष्टिस्थित नामकी दो चूलिकाएं अवस्थित हैं। ' कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकर्मको कितने भागक्रप करता है, और किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीयकर्मको क्षपण करनेवाल और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीयकर्मको उपशमना तथा क्षपणा होती है ' इन पदोंमें आठवीं चूलिका अन्तर्निहित है । ' वा संपुण्णं ' इस वाक्यमें आय हुए ' वा ' शब्दों गित-आगित नामकी नवमीं चूलिका अन्तर्भूत है । इस प्रकार उपर्युक्त सर्व चूलिकाएं नौ होती हैं । अथवा, अवान्तर भेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनेक प्रकारकी हैं।

अब इन नवों चूलिकाओंके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-

' कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है ' यह जो पूर्वसूत्र-पठित पद है, उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २ ॥

शंका—' जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ' इस न्यायके अनुसार पहले उद्देश किये गये पदार्थका पहले ही निर्देश होता है, यह

१ प्रतिषु 'समण्णिदाओं ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' केनाले-' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' संपुष्णं वा ' इति पाटः ।

होदि त्ति णन्वदे । तदो णाढवेदन्वमिदं सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदिम्ह पदे इमाओ चूलियाओ अविद्वदाओ, इमाओ वि ण हिदाओ त्ति जाणावणहं, 'जहा उदेसो तहा णिदेसो 'त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणहं च तदारंभादो । विविहा भासा विहासा, परूवणा णिरूवणा वक्खाणमिदि एयट्टो ।

## इदाणिं पगडिसमुक्तित्तणं कस्सामा ॥ ३ ॥

पगडीणं समुक्तित्तणं पगडिसमुक्तित्तणं, पयडिसरूवणिरूवणिमिद जं उत्तं होदि । इदाणि संपिह, कस्सामो भिण्णिस्सामो ति एयद्वो । पढमं पयडिसमुक्तित्तणं चेव किमद्वं उच्चदे ? ण, पयडीए अणवगदाए द्वाणसमुक्तित्तणादीणमवगमोवायाभावा । ण च अवय-विणि अणवगदे अवयवा अवगंतुं सिक्तिज्जंते, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । तम्हा पयडिसमुक्तित्तणमेव पुव्वं परूविज्जदे । तं पि पयडिसमुक्तित्तणं मूळुत्तरपयडिसमुक्तित्तणभेएण दुविहं होइ । संगहियासेसवियप्पा दव्वद्वियणयणिवंधणा मूळपयडी णाम । पुध पुधा-

वात जानी जाती है। अतएव यह सूत्र आरम्भ नहीं करना चाहिए?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें ये चूलिकाएं अवस्थित हैं, और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए, तथा 'जिस प्रकार रसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है' इस न्यायके अस्तित्व-प्रक्रपणके लिए इस सूत्रका आरम्भ किया गया है।

विविध प्रकारके भाषण अर्थात् कथन करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषा, प्रक्रपणा, निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थ-वाचक नाम हैं।

अब प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥

प्रकृतियोंके समुत्कीर्तनको प्रकृतिसमुत्कीर्तन कहते हैं, जिसका कि अर्थ प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करना होता है। इस समय अर्थात् आठों प्ररूपणाओंके पश्चात् अव, करेंगे अर्थात् प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकार्थक हैं।

शंका-पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही किसलिए कहते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके अज्ञात होने पर स्थानसमुत्किर्तन आदिके ज्ञानका कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अवयवीके अज्ञात रहने-पर अवयव नहीं जाने जा सकते हैं, क्योंकि, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। इसिलिए प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही पहले कहते हैं।

वह प्रकृतिसमुत्कीर्तन भी मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृतिसमुत्की-र्तनके भेदसे दो प्रकारका होता है। अपने अन्तर्गत समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाली और द्रव्यार्थिकनय-निवन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है। पृथक् पृथक् अवयववाली वयवा' राज्यान्द्रिक्त क्षेत्रका उत्तरपयडी णाम । तत्थ मूलपयडिसमुक्तिकनणं पढमं किमद्वं कीरदे १ ण एस दोसो, मूलपयडीए संगहिदामेसुत्तरपयडीए पक्षिदाए उत्तर-पयडिपरूबणुववत्तीदो ।

तं जहा ॥ ४ ॥

पुच्छासुत्तमेदं किमट्ठं वुच्चदे ? सुत्तकत्तारस्य पमाणत्तपरुवणादो सुत्तम्य पमाणत्तपरुवण्डं।

### णाणावरणीयं ॥ ५ ॥

णाणमवनोहो अवगमो परिच्छेदो इदि एयद्वो । तमावारिद ति णाणावरणीयं करमं । णापिवणावरिद किण्ण उच्चदे १ ण, जीवलक्यणाणं णाण-दंगणाणं विणाया-भावा । विणासे वा जीवस्स वि विणासो होज्ज, लक्ष्यणरहिय-लक्ष्याणुवलंगा । णाणस्स विणायाभावे सव्वजीवाणं णाणित्थत्तं पसज्जदे च, होद् णाम विराहाभावा;

नया पर्यायार्थिकन्य निभिनकः प्रकृतिको उत्तरप्रकृति कहते हैं।

शंका-इन दोनों भेदोंमेंसे मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन पहले किसलिए करने हैं?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, समस्त उत्तरप्रकृतियाका संग्रह करंग-वाली मूलप्रकृतिके प्ररूपण किये जाने पर ही उत्तरप्रकृतियोंकी प्ररूपणा यन सकती है। वह प्रकृतिसम्रत्कीर्तन किस प्रकार है ।। ।।

शंका - यह पृच्छा-सूत्र किसिलिए कहते हैं ?

समाधान — सूत्र-कर्ताकी प्रमाणताके प्ररूपणद्वारा सूत्रकी प्रमाणता निरूपण करनेके लिए यह पुच्छा-सूत्र कहा है।

ज्ञानावरणीय कर्म है ॥ ५ ॥

ज्ञान, अवबोध, अवगम और परिच्छेद, ये सब एकार्थ वाचक नाम है। उस ज्ञानको जो आवरण करता है, वह ज्ञानावरणीय कर्म है।

र्यंका—' ज्ञानावरण ' नामके स्थानपर ' ज्ञान विनादाक ं ऐसा नाम क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जीवके छक्षणस्वरूप क्यान और दर्शनका विनाश नहीं होता है। यदि ज्ञान और दर्शनका विनाश माना जाय, तो जीवका भी विनाश हो जायगा, क्योंकि, छक्षणसे रहित छक्ष्य पाया नहीं जाता है।

शंका ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर सभी जीवोंके शानका आस्तत्व प्राप्त होता है?

१ म प्रती 'पुथप्पिदावयवा ' इत्यपि पाठः । २ स. सि. ८, ४, त. रा. वा. ८, ४. १ त्रतिषु '-लक्खणाणुवलंभा ' इति पाठः ।

' अक्खरस्स अणंतभाओ णिच्चुग्वाडियओं' इदि सुत्ताणुकूलत्तादो वा । ण सच्वाव-यवेहि णाणस्सुवलंभो होदु ति वोत्तुं जुत्तं, आवरिदणाणभागाणमुवलंभिवरोहा । आवरिदणाणभागा सावरणे जीवे किमित्थ आहो णित्थ ति । जिद अत्थि, ण ते आवरिदा, सच्वप्पणा संताणमावरिदत्तविरोहां । अह णित्थि, तो वि णावरणं, आवरिज्जमाणाणमभावे आवरणस्सित्थित्तविरोहा इदि १ एत्थ परिहारो उच्चदे— द्व्विद्वयण्ए अवलंबिज्जमाणे आवरिदणाणभागा सावरणे वि जीवे अत्थि, जीवद्व्वादो पुत्रभूदणाणाभागा, विज्जमाणणाणभागां आवरिदणाणभागाणमभेदादो वा । आवरिदणावरिदाणं कथमेगत्तमिदि चे ण, राहु-मेहेहि आवरिदणावारिदसु-

समाधान ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर यदि सर्व जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा ' अक्षरका अनन्तवां भाग नित्य-उद्घाटित अर्थात् आवरणरहित रहता है ' इस सूत्रके अनुकूछ होनेसे सर्व जीवोंके ज्ञानका आस्तित्व सिद्ध है।

शंका—यदि सर्व जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर सर्व अवयवोंके साथ ज्ञानका उपलम्भ होना चाहिए? अर्थात् ज्ञानके सभी भागोंका या पूर्ण ज्ञानका सद्भाव पाया जाना चाहिए?

समाधान—यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि, आवरण किये गये झानके भागोंका उपलम्भ माननेमें विरोध आता है।

शंका—आवरणयुक्त जीवमें आवरण किये गये ज्ञानके भाग क्या हैं, अथवा नहीं हैं ? यदि हैं, तो वे आविरत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि, सम्पूर्णरूपसे विद्यमान भागोंके आवरण माननेमें विरोध आता है। यदि नहीं हैं, तो उनका आवरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि, आवियमाण अर्थात् आवरण किये जाने योग्य पदार्थोंके अभावमें आवरणके अस्तित्वका विरोध है ?

समाधान—यहां उक्त आशंकाका परिहार करते हैं— द्रव्यार्थिकनयके अव-लम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके अंश सावरण जीवमें भी होते हैं, क्योंकि, जीवद्रव्यसे पृथम्भूत ज्ञानका अभाव है, अथवा विद्यमान ज्ञानके अंशसे आवरण किये गये ज्ञानके अंशोंका कोई भेद नहीं है।

शंका—श्रानके आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अंशोंके एकता कैसे हो सकती है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, राहु और मेघोंके द्वारा सूर्यमंडल और चन्द्रमंडलके

**१** हवदि हु सव्यजहण्णं णिच्चग्घाडं णिरावरणं । गो. जी. ३२०.

२ प्रतिषु ' संताणमुवरिदत्तविरोहा ' इति पाठः ।

जिंदुमंडलभागाणमेगनुवलंभा । एवं संते आवरिज्जावारयभावो जुज्जदे, अण्णहा तस्साणुवलंभप्पसंगादो । पञ्जवद्वियणए अवलंबिज्जमाणे आवरिज्जमाणणणभागा णित्थ,
तेसिं तदुवलंभाभावा । ण च एदं सुत्तं पञ्जवद्वियणयमवलंविय द्विदं, तदावरिज्जमाणावारयववहाराभावा । किंतु द्व्वद्वियणयमवलंबिय सुत्तमिदमवद्विदं, तेणेत्थ आवरिज्जमाणावारयभावो ण विरुज्झदे । किमद्वं णाणमावरिज्जमाणमिदि १ उच्चदे— अप्पणो विरोहिद्व्वसण्णिहाणे संते वि जं णिम्मूलदो ण विणस्सदि, तमावरिज्जमाणं, इदरं चावारयं ।
ण च णाणस्स विरोहिकम्मद्व्वसण्णिहाणे संते णिम्मूलविणासो अत्थि, जीवविणासप्पसंगा ।
तदो णाणमावरिज्जमाणं, कम्मद्वं चावारयमिदि उत्तं । कधं पोग्गलेण जीवादो पुधभूदेण जीवलक्खणं णाणं विणासिज्जदि १ ण एस दोसो, जीवादो पुधभूदाणं घड-पडरथंभंधयारादीणं जीवलक्खणणाणविणासयाणम्चवलंभा । णाणावारओ पोग्गलक्खंधो पवाह-

आवरित और अनावरित भागोंके एकता पाई जाती है।

इस प्रकार उक्त व्यवस्थाके होनेपर आवियमाण और आवारकभाव यन जाता है, अर्थात् ज्ञान तो आवरण करने योग्य और कर्म-पुद्गल आवरण करनेवाले सिद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त व्यवस्था न मानी जायगी तो उसके अनुपलम्भका प्रसंग प्राप्त होगा। किन्तु पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करने पर आवियमाण ज्ञान-भाग सावरण जीवमें नहीं होते हैं, क्योंकि, वे ज्ञान-भाग उक्त जीवमें नहीं पाये जाते।

दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करके स्थित नहीं है, क्योंकि, उसमें आवियमाण और आवारक, इन दोनोंके व्यवहारका अभाव है। किन्तु यह सूत्र द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करके अवस्थित है, इसलिए यहांपर आवियमाण और आवारकभाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

शंका-शानको आवियमाण किस लिए कहा है?

समाधान—अपने विरोधी द्रव्यके सिन्नधान अर्थात् सामीप्य होनेपर भी जो निर्मूलतः नहीं विनष्ट होता है, उसे आित्रयमाण कहते हैं, और दूसरे अर्थात् आवरण करनेवाले विरोधी द्रव्यको आवारक कहते हैं। विरोधी कर्मद्रव्यके सिन्नधान होनेपर ज्ञानका निर्मूल विनाश नहीं होता है, क्योंकि, वैसा माननेपर जीवके विनाशका प्रसंग आता है। इसिलिए ज्ञान तो आित्रयमाण है और कर्मद्रव्य आवारक है, ऐसा कहा गया है।

शंका—जीवद्रव्यसे पृथम्भूत पुद्रलद्रव्यके द्वारा जीवका लक्षणभूत आन कैसे विनष्ट किया जाता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जीवद्रव्यसे पृथग्भूत घट, पट, स्तम्भ और अंधकार आदिक पदार्थ जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञानके विनादाक पाय जाते हैं।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानका आवरण करनेवाला और प्रवाहस्वरूपसे

तरूवेण अणाइबंधणबद्धो णाणावरणीयमिदि भण्णदे।

## दंसणावरणीयं ॥ ६ ॥

अप्पविसओ उवजोगो दंसणं। ण णाणमेदं, तस्स बज्झहृविसयत्तादो। ण च ।ज्झंतरंगिवसयाणमेयत्तं, विरोहा।ण च णाणमेव दुसत्तिसहियं, पञ्जयस्स पञ्जयाभावा। गाण-दंसणलक्खणो जीवो ति तदो इच्छिद्व्ये। एदं च दंसणमावरिज्जं, विरोहिद्व्य-अणिहाणे संते वि एदस्स णिम्मूलदो विणासाभावा। भावे वा जीवस्स वि विणासो । सज्जदे, लक्खणविणासे लक्खस्सावद्वाणविरोहा। ण च णाण-दंसणाणं जीवलक्खण-तमसिद्धं, दोण्हमभावे जीवद्व्यस्सेव अभावप्यसंगो। होदु चे ण, पमाणाभावे पमेयाणं असद्व्याणं पि अभावावत्तीदो। उत्तं च—

एक्को मे सस्सदो अप्पा णाण-दंसणळक्खणो । सेसा दु बहिरा भावा सन्वे संजोगळक्खणा ॥ १॥

अनादि-वंधन-बद्ध पुद्रल-स्कन्ध 'ज्ञानावरणीय कर्म 'कहलाता है।

द्र्जनावरणीय कर्म है ॥ ६ ॥

आतम-विषयक उपयोगको दर्शन कहते हैं। यह दर्शन, ज्ञानरूप नहीं है, क्योंिक, ज्ञान बाह्य अर्थोंको विषय करता है। तथा बाह्य और अन्तरंग विषयवाले ज्ञान और इर्शनके एकता नहीं है, क्योंिक, वैसा माननमें विरोध आता है। और न ज्ञानको ही दो शिक्तयों से युक्त माना जा सकता है, क्योंिक, पर्यायके अन्य पर्यायका अभाव माना गया है। इसलिए ज्ञान-दर्शनलक्षणात्मक जीव मानना चाहिए। यह दर्शन आवरण करनेके योग्य है, क्योंिक, विरोधी द्रव्यके सिन्नधान होने पर भी इसका निर्मूलसे विनाश नहीं होता है। यदि दर्शनगुणका निर्मूल विनाश होने एर भी इसका निर्मूलसे विनाश मसंग प्राप्त होता है, क्योंिक, लक्षणके विनाश होने पर लक्ष्यके अवस्थानका विरोध है। इसरी वात यह है कि ज्ञान और दर्शनके जीवका लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंिक, होनोंके अर्थात् ज्ञान और दर्शनके अभाव माननेपर जीवद्रव्यका ही अभाव प्राप्त होता है।

शंका—यदि ज्ञान और दर्शनके अभाव होनेपर जीवद्रव्यका ही अभाव प्राप्त होता है, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, (स्व-परव्यवसायात्मक) प्रमाणके अभावमें प्रमेय-स्वरूप राष द्रव्योंके भी अभावकी आपत्ति आती है। कहा भी है—

ज्ञान-दर्शनलक्षणात्मक मेरा आत्मा एक शाश्वत (नित्य) है। शेष सर्व संयोगलक्षणात्मक भाव वाहरी हैं॥१॥

१ प्रतिषु ' दंसणमुत्ररिव्जं ' इति पाठः। . . . २ भावपाः गाः ५९. मूलाचाः २, ४८.

असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणे य णाणे य । सादारगण्यारं छक्खणेमयं तु सिद्धाणं ॥ २ ॥

एदं दंसणमावारेदि त्ति दंसणावरणीयं । जो पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तासंजम-क्याय-जोगेहि कम्मसरूवेण परिणदो जीवसमवेदो दंसणगुणपडिबंधओ सो दंसणा-वरणीयमिदि घेत्तव्यो ।

वेदणीयं ॥ ७ ॥

वेद्यत इति वेदनीयम् । एदीए उप्पत्तीए सन्वकम्माणं वेदणीयत्तं पसन्जदे ? ण एस दोसो, रूढिवसेण कुसलसदो न्व अप्पिदपोग्गलपुंजे चेव वेदणीयसद्प्यउत्तीदो । अथवा वेदयतीति वेदनीयम् । जीवस्स सह-दुक्खाणुहवणणिवंधणो पोग्गलक्खंधो मिन्छत्तादिपचयवसेण कम्मपन्जयपरिणदो जीवसमवेदो वेदणीयमिदि भण्णदे ।

जो अशरीर हैं, जीवधनात्मक हैं अर्थात् शुद्ध जीवप्रदेशात्मक हैं, ज्ञान और दर्शनमें उपयुक्त हैं, वे सिद्ध हैं। इस प्रकार साकार और अनाकार, यह सिद्धीका स्क्षण है॥२॥

इस प्रकारके दर्शनगुणको जो आवरण करता है, वह दर्शनावरणीय कर्म है। अर्थात् जो पुद्रल-स्कन्ध मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगोंके द्वारा कर्मस्वरूपस परि-णत होकर जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रतियन्ध करने-वाला है, वह दर्शनावरणीय कर्म है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

वेदनीय कर्म है।। ७॥

जो वेदन अर्थात् अनुभवन किया जाय, वह वेदनीय कर्म है।

श्रंका—इस प्रकारकी व्युत्पत्तिके द्वारा तो सभी कर्मोंके वदनीयपनका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, रूढिके वशसे कुशलशब्दंक समान विवक्षित पुद्रल-पुंजमें ही 'वेदनीय ' इस शब्दकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात् जिस प्रकार कुशलशब्दका ब्युत्पत्त्यर्थ कुशको लानेवाला होने पर भी उसका रूढार्थ 'चतुर' लिया जाता है, उसी प्रकार सभी कमौंमें वेदनीयता होनेपर भी वेदनीयसंक्षा एक कर्म-विशेषके लिए रूढ है।

अथवा, जो वेदन कराता है, वह वेदनीय कमे हैं। जीवके सुख और दुःखके अनुभवनका कारण, मिथ्यात्व आदि प्रत्ययोंके वशसे कर्मरूप पर्यायसे परिणत और जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त पुद्रल-स्कन्ध 'वेदनीय' इस नामसे कहा जाता है।

१ स. सि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४.

२ प्रतिषु 'वेदणीयं' इति पाठः । वेदयति वेद्यत इति वा वेदनीयम् । स. सि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४. अवस्थाणं अष्टमवणं वेयणियं सुहसरूवयं सादं । दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥ गी. क. १४.

तस्सित्थत्तं कुदोवगम्मदे ? सुख-दुक्खकज्जण्णहाणुववत्तीदे। । ण कर्जं कारणणिरवेक्ख-सुप्पज्जदे, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । ण जीवो दुक्खसहावो, जीवलक्खणणाण-दंसणविरोहि-दुक्खस्स जीवसहावत्तविरोहा ।

## मोहणीयं ॥ ८॥

मुद्यत इति मोहनीयम्'। एवं संते जीवस्स मोहणीयत्तं पसज्जिद ति णासंकि-णिज्जं, जीवादो अभिष्णिम्ह पोग्गलद्व्वं कम्मसिष्णिदे उवयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा उत्तीदो । अथवा मोहयतीति मोहनीयम् । एवं संते धत्त्रर-सुरा-कलत्तादीणं पि मोहणीयत्तं पसज्जिदीदि चे ण, कम्मद्व्यमोहणीये एत्थ अहियारादो । ण कम्माहियारे धत्त्रर-सुरा-कलत्तादीणं संभवो अत्थि । किं कम्मं १ पोग्गलद्व्वं । जिद एवं, तो सव्वपोग्गलाणं

शंका-उस वेदनीयकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान — सुख और दुःखरूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथा-नुपपत्तिसे वेदनीयकर्मका अस्तित्व जाना जाता है। कारणसे निरपेक्ष कार्य उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता है।

जीव दुःखस्वभावी नहीं है, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनके विरोधी दुःखको जीवका स्वभाव माननेमें विरोध आता है।

मोहनीय कर्म है॥ ८॥

जिसके द्वारा मोहित हो, वह मोहनीय कर्म है।

शुंका - इस प्रकारकी ब्युत्पत्ति करनेपर जीवके मोहनीयत्व प्राप्त होता है?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, जीवसे अभिन्न और 'कर्म'ऐसी संज्ञावाळे पुद्रळद्रव्यमें उपचारसे कर्तृत्वका आरोपण करके उस प्रकारकी व्युत्पत्ति की गई है।

अथवा, जो मोहित करता है, वह मोहनीय कर्म है।

शंका—ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर धतूरा, मिद्रा और भार्या आदिके भी मोह-नीयता प्रसक्त होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर मोहनीयनामक द्रव्यकर्मका अधिकार है, अतएव कर्मके अधिकारमें धत्रा, मदिरा और स्त्री आदिकी संभावना नहीं है।

शंका-कर्म क्या वस्तु है?

समाधान—कर्म पुद्रल द्रव्य है।

१ मोहयति मुद्धतेऽनेनेति वा मोहनीयम् । स. सि. ८. ४.; त. रा. वा. ८, ४.

कम्मत्तं पसज्जदे १ ण, मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवे संबद्धाणं जाइ जरा-मरणादिकज्जकरणे समत्थाणं पोग्गलाणं कम्मत्तव्भवगमादो । उत्तं च—

जीवपरिणामहेदू कम्मत्तं पोग्गला परिणमंति । ण य : ि ते पुण जीवो कम्मं समादियदि ॥ ३ ॥ जारिसओ परिणामो तारिसओ चेव कम्मबंधो वि । बस्थूसु किन्न-गान्ति होसु अञ्चलकोण्य ॥ ४ ॥

मिच्छत्तादिपच्चएहि कोह-माण-माया-लोहादिकज्जकाग्तिण परिणदा पोग्गला जीवेण सह संबद्धा मोहणीयनिणदा होंति ति जं उत्तं होदि ।

### आउअं ॥ ९ ॥

एति भवधारणं प्रति इत्यायुः । जे पोग्गला मिच्छत्तादिकारणेहि णिरयादिभव-धारणसत्तिपरिणदा जीवणिविद्वा ते आउअगिणादा होति । तस्स आउअस्स अत्थित्तं

शंका- यदि ऐसा है तो सभी पुद्रलोंके कर्मपना प्रसक्त होता है ?

समोधान — नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्व आदि वन्ध-कारणोंके द्वारा जीवमें सम्ब-न्धको प्राप्त, तथा जन्म, जरा और मरण आदि कार्योंके करनेमें समर्थ पुद्रलेंकि कर्मपना माना गया है। कहा भी है—

जीवके रागादि परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं। किन्तु बान-परिणत जीव कर्मको नहीं प्राप्त होता है॥३॥

विषम और सम संज्ञावाली अर्थात् अनिए और इष्ट वस्तुओं में आत्मसम्बन्धी योगके द्वारा जिस प्रकारका परिणाम होता है, उस प्रकारका ही कर्म-वन्ध्र भी होता है॥ ४॥

मिथ्यात्व आदि वंध-कारणोंके द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य करनेकी शक्तिसे परिणत हुए पुद्रल जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त होकर 'मोहनीय संक्षावाल हो जाते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है।

आयु कर्म है।। ९॥

जो भव-धारणके प्रति जाता है, वह आयुक्रम है। जो पुहल मिथ्यान्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा नरक आदि भव-धारण करनेकी शक्तिस परिणत होकर जीवमें निविष्ट होते हैं, वे 'आयु ' इस संज्ञावाले होते हैं।

शंका - उस आयुकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

१ प्रतिपु '-संचएहि ' इति पाठः ।

२ एत्यनेन नारकादिभविम्लायुः । स. सि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४. कम्मक्रयमीहर्वाद्भूयसंसार्यस्य अणादिज्ञतिम्ह । जीवरस अवडाणं करेदि आऊ हिल व्व णरं ॥ गी. क. १२.

कदोवगम्मदे ? देहद्रिदिअण्णहाणववत्तीदो ।

#### णामं ॥ १० ॥

नाना मिनोति निर्वर्त्तेयतीति नाम'। जे पोग्गला सरीर-संठाण-संघडण-वण्ण-गंधादिकज्जकारया जीवणिविद्वा ते णाममण्णिदा होति ति उत्तं होदि । तस्य णाम-कम्मस्स अत्थित्तं क्रदोवगम्मदे ? सरीर-संठाण-वण्णादिकज्जभेदण्णहाणुववत्तीदो ।

### गोदं ॥ ११ ॥

गमयत्युच्च-नीचकुलमिति गोत्रम् । उच्च-णीचकुलेसु उप्पादओ पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवसंबद्धो गोदमिदि उच्चदे।

## अंतरायं चेदि ॥ १२ ॥

अन्तरमेति गच्छति द्वयोः इत्यन्तरायः । दाण-लाह-भोगोव भोगादिस विग्ध-

समाधान—देहकी स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे आयुकर्मका अस्तित्व ज्ञाना जाता है।

नाम कर्म है ॥ १० ॥

जो नाना प्रकारकी रचना निर्वृत्त करता है, वह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गंध आदि कार्योंके करनेवाले जो पुद्रल जीवमें निविष्ट हैं, वे 'नाम 'इस संज्ञावाले होते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है।

शंका - उस नामकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान—शरीर, संस्थान, वर्ण आदि कार्योंके भेद अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथानुपपत्तिसे नामकर्मका अस्तित्व जाना जाता है।

गोत्र कर्म है ॥ ११ ॥

जो उच और नीच कलको ले जाता है वह गोत्रकर्म है। मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त, एवं उच्च और नीच कुलोंमें उत्पन्न कराने-वाला पुद्रल-स्कन्ध 'गोत्र ' इस नामसे कहा जाता है।

अन्तराय कर्म है ॥ १२ ॥

जो दो पदार्थों के अन्तर अर्थात् मध्यमें आता है, वह अन्तराय कर्म है। दान. लाभ, भोग और उपभोग-आदिकोंमें विघ्न करनेमें समर्थ तथा स्व-कारणोंके द्वारा जीवके

१ नमयत्यात्मानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम । स. सि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४. गदि आदिजीवसेदं देहादी पोग्गळाणसेदं च । गादेयंतरपरिणमणं करेदि णामं अणेयविहं ॥ गो. क. १२.

२ उच्चेनींचेश्च ग्रुयते शब्धत इति वा गोत्रम्। स. सि. ८,४ ः त. रा. वा.८, ४ .; संताणकमेणागयजीवा-यरणस्स गोदमिदि सण्णा । उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं ॥ गो. क. १३.

३ दातृदेयादीन।नन्तरं मध्यमेतीखन्तरायः । सः सि. ८, ४ः; त. रा. वा. ८, ४०

करणक्खमो पोग्गलक्खंघो सकारणेहि जीवसमवेदो अंतरायमिदि भण्णदे । एत्तियाओ चेव मूलपयडीओ होंति त्ति जाणावणद्वमिदि सदो पउत्तो । एत्थ उववुजंतओ सिलोगो –

हेनानेबन्प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुर्भावे समाप्तौ च इतिशब्दं विदुर्बुधाः । ५ ॥

तदो अद्वेव मूलपयडीओ। तं कुदो णव्वदे ? अट्ट-कम्मजणिद्कड्जेहिंतो पुधभूद-कड्जस्स अणुवलंभादो। एदाहि अद्वृहि पयडीहि अणंताणंतपरमाणुसग्रुद्यसमागमेणु-प्पणाहि एगेगजीवपदेसिम संबद्धाणंतपरमाणूहि अणादिसरूवेण संबद्धो अग्रुत्तो वि ग्रुत्तत्तग्रुवगओ आइद्वकुलालचक्कं व सत्तग्रु संसारेग्रु जीवो संसरिद ति घेत्तव्वं।

मेहाविजीवाणुग्गहट्टं संगहणयमवलंबिय पयडिसमुक्तिकत्तणं काऊण संपिह मंद-बुद्धिजणाणुग्गहट्टं ववहारणयपज्जयपरिणदो आइरिओ उवरिमसुत्तं भणीद—

## णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ ॥ १३ ॥

साथ सम्बन्धको प्राप्त पुद्रल-स्कन्ध 'अन्तराय ' इस नामसे कहा जाता है। मृलप्रकृतियां इतनी अर्थात् आठ ही होती हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें ' इति 'यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस विषयमें यह उपयुक्त ऋोक है—

हेतु, एवं, प्रकार-आदि, व्यवच्छेद, विपर्यय, प्रादुर्भाव और समाप्तिक अर्थमें

' इति ' राज्यको विद्वानोंने कहा है ॥ ५॥

इसलिए मूलप्रकातियां आठ ही हैं।

शंका - यह कैसे जाना जाता है कि मूलप्रकृतियां आठ ही हैं?

समाधान—आठ कर्मोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाले कार्योंसे पृथम्भूत कार्य पावा नहीं जाता, इससे जाना जाता है कि मूलप्रकृतियां आठ ही हैं।

अनन्तानन्त परमाणुओं के समुद्रायके समागमसे उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा एक एक जीव-प्रदेशपर सम्बद्ध अनन्त परमाणुओं के द्वारा अनादिस्वरूपसे सम्बन्धको प्राप्त अमूर्त भी यह जीव मूर्तन्वको प्राप्त होता हुआ आविद्ध-कुलाल-चक्रके समान, अर्थात् प्रयोग-प्रेरित कुम्भकारके चक्रके तुस्य, द्रव्यपरिवर्तनादि सात प्रकारके संसारों में संसरण या भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

मेधावी जीवोंके अनुप्रहार्थ संग्रहनयका अवलंबन ले प्रकृतिसमुत्कीर्तन करके अब मन्द-बुद्धि जनोंका अनुप्रह करनेके लिए व्यवहारनयरूप पर्यायसे परिणत आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच उत्तर प्रकृतियां हैं।। १३॥

१ धनं अनेकार्थनाममाला ३९.

२ प्रतिषु 'मंदबुद्धिओणाणुगगहहुं ' इति पाठः ।

## आभिणिबोहियणाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओहिणाणा-वरणीयं मणपज्जवणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ १४ ॥

णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति एदं ण वत्तव्यं, पंचण्हं पयडीणं पुघ णामणिदेसेणेव णाणावरणीयस्स पयडिपंचयत्तवभुवगमादो १ ण एस दोसो, द्व्व- द्वियसिस्साणुग्गहट्ठं णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति पदुष्पायणादो । एवं दोसो होज्ज, जिद दोण्णि वि सुत्ताणि एयणयणिवंघणाणि । किंतु पुव्विल्लं द्व्विष्ट्विय- सिस्साणुग्गहकारि, पिच्छल्लं पि पञ्जविष्ट्वियणयसिस्साणुग्गहकारि । तदो दो वि सुत्ताणि सहलाणि ति ।

अहिम्रह-णियमियअत्थावबोहो आभिणिबोहो । थूल-बद्दमाण-अणंतरिदअत्था अहिम्रहा । चिक्षिविए रूवं णियमिदं, सोदिंदिए सहो, घाणिदिए गंधो, जिब्भिदिए रसो, फासिंदिए फासो, णोइंदिए दिट्ट-सुदाणुभूदत्था णियमिदा । अहिम्रह-णियमिद्देसु

वे पांच प्रकृतियां इस प्रकार हैं—आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञाना-वरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ॥ १४॥

शंका—' ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां होती हैं ' इस प्रकारका सूत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि, पांचों प्रकृतियोंके पृथक् नाम-निर्देशके द्वारा ही इस बातका ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानावरणीयकर्मकी प्रकृतियां पांच ही हैं ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, द्रव्याधिकनयावलम्बी शिष्योंके अनुमहके लिए ' ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियां होती हैं ' इस प्रकारका सूत्र निर्माण किया गया है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नयके आश्रित होते, तो उक्त प्रकारका यह दोष होता। किन्तु, पहला सूत्र द्रव्याधिकनयी शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला है, और पिछला सूत्र पर्यायाधिकनयी शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला है। इसलिए ये दोनों ही सूत्र सफल अर्थात् सार्थक हैं।

अभिमुख और नियमित अर्थके अवबोधको अभिनिवोध कहते हैं। स्थूल, वर्त-मान और अनन्तरित अर्थात् व्यवधान-रहित अर्थोंको अभिमुख कहते हैं। चक्षुरिन्द्रियमें रूप नियमित है, श्रोत्रेन्द्रियमें राब्द, घाणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्नेन्द्रियमें रस, स्पर्शनेन्द्रियमें स्पर्श और नोइन्द्रिय अर्थात् मनमें दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थ नियमित हैं। इस

१ प्रतिषु 'सुद्धनाणि ' इति पाठः

२ अहिनुस्तियनियभीत्यनासितियोदिनमधिविदंवियजं । अवगहईहावाया धारणगा होति पत्तेगं ॥ गो. जी. ३०५.

जो बोधो सो अहिणिबोधो । अहिणिबोध एव आहिणिबोधियणाणं'। एत्थ णाणं विसे-सिज्जमाणं, तस्स सामण्णरूवनादो । आहिणिबोहियं विसेसणं, अण्णेहितो ववच्छेद-कारिनादो । तेण ण पुणरुन्तदोसो हुक्कदे ।

तं च आहिणियोहियणाणं चउन्तिहं, अवग्गहो ईहा अवाओ धारणा चिदि । विषय-विषयिसंपातानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः । विसओ बाहिरो अद्वो, विसई इंदियाणि । तेसि दोण्हं पि संपादो णाम णातानामात्रोन्मान्यः, तदणंतरमुप्पणं णाणमवग्गहो । सो वि अवग्गहो दुविहो, अत्थावग्गहो वंजणावग्गहो चेदि । तत्थ अप्पत्तत्थग्गहण-मत्थावग्गहो, जधा चित्रं । पत्तत्थग्गहण ।

प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थोंमें जो बोध होता है, वह अभिनियोध है। अभिनिबोध ही आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। यहांपर 'ज्ञान 'यह विशेष्य पद है, क्योंकि, वह सामान्यरूप है। 'आभिनिबोधिक 'यह विशेषण पद है, क्योंकि, वह अन्य ज्ञानोंसे व्यवच्छेद करता है। इसलिए दोनों पदोंके देनेपर भी पुनरक्त दोप नहीं आता है।

वह आभिनिबोधिक ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारका है। विषय और विषयीके योग्य देशमें प्राप्त होनेके अनन्तर आध ग्रहणको अवग्रह कहते हैं। बाहरी पदार्थ विषय है, और इन्द्रियां विपयी कहलाती हैं। इन दोनोंकी ज्ञान उत्पन्न करनेके योग्य अवस्थाका नाम संपात है। विपय और विपयीक संपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। वह अवग्रह भी दें। प्रकारका है-अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। उनमें अप्राप्त अर्थात् अस्पृष्ट अर्थक ग्रहण करनेको अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे चक्षुरिन्द्रियके द्वारा रूपको ग्रहण करना। प्राप्त अर्थात् स्पृष्ट अर्थके ग्रहणको व्यंजनावग्रह कहते हैं, जैसे स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा स्पर्शको ग्रहण

१ अत्थामिम्रहो निअओ बोहो जो सो मओ अभिणिवोहो । सो चेवाऽऽभिणिबोह्अमह्य जहाजोग्यमा उज्जं ॥ तं तेण तओ तम्मि व सो वाऽभिणियुच्झए तओ वा तं । वि. आ. मा. ८०-८१.

२ अक्षार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारिकक्पधीः । अवमहो विशेषाकांक्षेहाऽवायो विनिश्चयः ॥ धारणा रमृतिहेतुरतन्मितिज्ञानं चतुर्विधम् । लघीयः का. ५-६.

३ स. सि. १, १५.; त. रा. वा. १, १५; लघीय. स्वो. वि., पृ. २. पं. २१. अक्षार्थयोगजाद्वस्तु-मात्रमहणलक्षणात् । जातं यद्वस्तुमेदस्य महणं तदवमहः ॥ त. स्रो. वा. १, १५, २०.

४ विषयस्तावत् द्रव्यपर्यायात्मार्थः विषयिणो द्रव्यमावेन्द्रियस्य । लघीयः स्वोः वि., पृ. २, पं. २१-२२.

५ वेंजणअत्यअवग्गहमेदा हु इवंति पचपचत्थे । कमसो ते वाविदा पढमं ण हि चवखुमणसाण ॥ गी. जी. ३०६.

अवगृहीतस्यार्थस्य विशेषाकांक्षणमीहां। जो अवग्गहेण गहिदो अत्थो, तस्स विसेसा-कंक्षणमीहा। जधा कं पि दहूण किमेसो भव्वो अभव्वो ति विसेसपरिक्खां सा ईहां। णेहा संदेहरूवा, विचारबुद्धीदो संदेहविणासुवलंगा। संदेहादो उविरमा, अवायादो ओरिमा, विच्चाले पयत्तां विचारबुद्धी ईहा णाम्। वितर्कः श्रुतमिति वचनादीहा वियक्करूवत्तादो सुद्णाणमिदि चे ण एस दोसो, ओग्गहेण पिडग्गहिदत्थालंबणो वियक्को ईहा, भिण्णत्थालंबणे। वियक्को सुद्णाणमिदि अबसुवगमादो।

ईहितस्यार्थस्य संदेहापोहनमवायः । पुन्वं किं भन्वो, किमसो अभन्वो ति जो संदेहबुद्धीए विसईकओ जीवो सो एसो अभन्वो ण होदि, भन्वो चेयः भन्वत्ता-विणाभाविसम्मण्णाण-सम्मदंसण-चरणाणमुवलंभादो, इदि उप्पण्णपच्चओ अवाओ णाम ।

करना। अवग्रहसे ग्रहण किये गये अर्थके विशेष जाननेकी आकांक्षा ईहा है। अर्थात् अवग्रहके द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है, उसकी विशेष जिञ्जासाको ईहा कहते हैं। जैसे—किसी पुरुषको देखकर क्या यह भव्य है, अथवा क्या यह अभव्य है, इस प्रकारकी विशेष परीक्षा करनेको ईहाज्ञान कहते हैं। ईहाज्ञान संदेहरूप नहीं है, क्योंक, ईहात्मक विचार-बुद्धिसे संदेहका विनाश पाया जाता है। संदेहसे उपरितन, अवाय-ज्ञानसे अधस्तन, तथा अन्तरालमें प्रवृत्त होनेवाली विचार-बुद्धिका नाम ईहा है।

शंका — 'विशेषरूपसे तर्क करना श्रुतज्ञान है ' इस शास्त्र-वचनके अनुसार ईहा वितर्करूप होनेसे श्रुतज्ञान है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अवग्रहसे प्रतिगृहीत अर्थके आलम्बन करनेवाले वितर्कको ईहा कहते हैं और भिन्न अर्थका आलम्बन करनेवाला वितर्क श्रुतज्ञान है, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है।

ईहाज्ञानसे जाने गये पदार्थ विषयक संदेहका दूर हो जाना अवाय है। पहले ईहाज्ञानसे 'क्या यह भव्य है, अथवा अभव्य है 'इस प्रकार जो संदेहरूप बुद्धिके द्वारा विषय किया गया जीव है, सो यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्वके अविनाभावी सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र गुण पाये जाते हैं, इस प्रकारसे उत्पन्न हुए विश्वस्त ज्ञानका नाम अवाय है।

१ स. सि. १, १५, त. रा. वा. १, १५, तद्गृहीतार्थसामान्ये यद्विशेषस्य कांक्षणम् । निश्चया-भिसुखं सेहा संशीतिर्भिन्नलक्षणा ॥ त. २लो. वा. १, १५, ३. २ प्रतिषु 'पुसेसपरिक्खा ' इति पाठः ।

३ त्रिसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा। अवगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा॥ गो. जी. ३०७

४ प्रतिषु 'पमत्ता ' इति पाठः। ५ त. सू. ९, ४३,

६ विशेषनिर्ज्ञानाद्याथात्म्यावगमनमवायः । सः सिः १, १५.; तः राः वाः १५, ३.; तस्येव निर्णयोऽवायः । तः श्लो० वा० १, १५, ४.

लिंगजत्तादो अवायो सुद्णाणिमदि णासंकणिन्जं, अवग्गहिद्त्थादो पुधभूद्त्थालंबणाए लिंगजिणद्बुद्धीए णिण्णयरूवाए सुद्गाणत्तन्भवगमादो । अवाओ पुण अवगहिद्त्थ-विसओ ईहापच्छायदो, तेण सुद्गाणं ण होदि । अवग्गहावायाणं णिण्णयत्तं पिड भेदा-भावा एयत्तं किण्ण होदि इदि चे, होदु तेण एयत्तं, किंतु अवग्गहो णाम विसय-विसइसण्णिवायाणंतरभावी पढमो बोधविसेसो, अवाओ पुण ईहाणंतरकालभावी उप्पण्ण-संदेहाभावरूवो, तेण ण दोण्हमेयत्तं ।

निणीतस्यार्थस्य कालान्तरे अविस्मृतिर्धारणां। जत्तो णाणादो कालंतरे ,िव अविस्सरणहेदुभूदो जीवे संसकारो उप्पन्जदि, तण्णाणं धारणा णाम। ण च ओग्गहादि-चउण्हं पि णाणाणं सन्वत्थ कमेण उप्पत्ती, तहाणुवलंभा। तदो किहं पि ओग्गहो चेय, किहं पि ओग्गहो ईहा य दो च्चेयं, किहं पि ओग्गहो ईहा अवाओ तिण्णि वि होति,

शंका - लिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अवाय श्रुतक्षान है ?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थसे पृथग्भूत अर्थका आलम्बन करनेवाली, निर्णयरूप लिंग-जनित बुद्धिको श्रुतज्ञानपना माना गया है। किन्तु अवायज्ञान अवग्रहसे गृहीत पदार्थको ही विषय करता है और ईहाज्ञानके पश्चात् उत्पन्न होता है, इसलिए वह श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है।

ग्रंका — अवग्रह और अवाय, इन दोनों क्षानोंके निर्णयत्वके सम्यन्धमें कोई भेद न होनेसे एकता क्यों नहीं है?

समाधान—निर्णयत्वके सम्बन्धमें कोई भेद न होनेसे एकता भले ही रही आवे, किन्तु विषय और विषयीके सन्निपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला प्रथम ज्ञानिविदेश अवग्रह है, और ईहाके अनन्तर-कालमें उत्पन्न होनेवाले संदेहके अभावरूप अवायज्ञान होता है, इसलिए अवग्रह और अवाय, इन दोनों ज्ञानोंमें एकता नहीं है।

अवायक्षानसे निर्णय किये गये पदार्थका कालान्तरमें विस्मरण न होना धारणा है। जिस क्षानसे कालान्तर अर्थात् आगामी कालमें भी अविस्मरणका कारणभूत संस्कार जीवमें उत्पन्न होता है उस क्षानका नाम धारणा है। अवग्रह आदि चारों ही क्षानोंकी सर्वत्र कमसे उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था पाई नहीं जाती है। इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह क्षान ही होता है; कहीं अवग्रह और ईहा, ये दो ही क्षान होते हैं; कहीं पर अवग्रह, ईहा और अवाय, ये तीनों भी क्षान होते हैं;

१ अवेतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं धारणा । सः सि. २, १५. निर्कातार्थाऽविस्मृतिर्धारणा । तः सा. वा. १, १५, ४. स्मृतिहेतुः सा धारणा । तः स्त्रोः वा. १, १५, ४.

२ मप्रती 'तदो किह पि ओग्गहो चेय । धारणा य दो चेय किह पि ओग्गहो ईहा य र इति पाठः । अन्यप्रतिषु 'तदो कम्मं पि ओग्गहो धारणा य दो चेय । किहं पि ओग्गहो ईहा य र इति पाठः ।

किंह पि ओग्गहो ईहा अवाओ धारणा चेदि चत्तारि वि होंति।

तत्र बहु-बहुविध-क्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रवसेतरभेदेनैकैको द्वाद्शविधः । तत्थ बहुणमेगवारेण ग्गहणं बहुअवग्गहो । ण च एसो अप्पसिद्धो, अक्कमेण जोग्गदेसिट्टद-पंचण्हमंगुलीणस्रवलंमा । एक्कस्सेव वत्थ्वलंभो एयावग्गहो । अणेयंतवत्थ्वलंभा एयावग्गहो णित्थ । अह अत्थि, एयंतिसिद्धी पसज्जदे एयंतग्गाहयपमाणस्सुवलंभा इदि चे, ण एस दोसो, एयवत्थुग्गाहओ अवबोहो एयावग्गहो उच्चिदि । ण च विहि-पिडिसेह-धम्माणं वत्थुत्तमत्थि जेण तत्थ अणेयावग्गहो होज्ज ? क्तितु विहि-पिडिसेहारद्धमेयं वत्थु, तस्स उवलंभो एयावग्गहो । अणेयवत्थुविसओ अवबोहो अणेयावग्गहो । पिडहासो पुण सच्वा अणेयंतविसओ चेय, विहि-पिडिसेहाणमण्णदरस्सेव अणुवलंभा । बहुपयाराणं

और कहीं पर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों ही ज्ञान होते हैं।

उनमें एक एक, अर्थात् अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—बहु, बहुविध, क्षिप्र अनिःस्त, अनुक्त, ध्रव और इनके प्रतिपक्षी अर्थात् एक, एकविध, अक्षिप्र, निःस्त, उक्त और अध्रव, इनके भेदसे बारह प्रकारका है। उनमें बहुत वस्तुओं का एक साथ ग्रहण करना बहु-अवग्रह है। इस प्रकारका यह बहु-अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्यों कि, योग्य देशमें स्थित पांचों अंगुलियों का एक साथ उपलम्भ पाया जाता है। एक ही बस्तुके उपलम्भको एक-अवग्रह कहते हैं।

रंग्ना अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाये जाने से एक अवग्रह नहीं होता है। यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तुकी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि, एक धर्मात्मक वस्तुका ग्रहण करनेवाला प्रमाण पाया जाता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, एक वस्तुका ग्रहण करनेवाला ज्ञान एक-अवग्रह कहलाता है। तथा विधि और प्रतिषेध धर्मोंके वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक-अवग्रह हो सके? किन्तु विधि और प्रतिषेध धर्मोंके समुदायात्मक एक वस्तु होती है; उस प्रकारकी वस्तुके उपलम्भको एक-अवग्रह कहते हैं। अनेक वस्तु-विषयक ज्ञानको अनेक-अवग्रह कहते हैं। किन्तु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मोंका विषय करनेवाला होता है, क्योंकि, विधि और प्रतिषेध, इन दोनोंमेंसे किसी एक ही धर्मका अनुपलम्म है, अर्थात् इन दोनोंमेंसे एकको छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता, दोनों ही प्रधान-अप्रधानरूपसे साथ साथ पाये जाते हैं।

१ बहुबहुविधाक्षिपानिः स्ताउत्तः ध्वाणां सेतराणाम् ॥ त. स्. १, १६.

२ अ-प्रतो ' एक्कस्सेव बहुवलंमो '; आ-प्रतो ' एक्कस्से बहुवलंमो '; क-प्रतौ ' एक्कस्से बहुबलंमो ' इति पाठः । ३ प्रतिष्ठ ' विहि-पडिसेहं धम्माणं ' इति पाठः ।

हय-हत्थि-गो-महिसादीणं गहणं बहुविहावग्गहों । एयपयारग्गहणमेयविहावग्गहों । एय-एयविहाणं को विसेसो ? उच्चदे — एगस्स गहणं एयावग्गहों, एगजाईए द्विद-एयस्स बहुणं वा गहणमेयविहावग्गहों । आसुग्गहणं खिप्पावग्गहों, साणिग्गहणमियप्पावग्गहों । अहिसुहअत्थग्गहणं णिसियावग्गहों, साणिग्गहणमियावग्गहों । अहता उवमाणोवमेयभावेण गाहणं णिसियावग्गहों, जहां कमलदलणयणां ति । तेण विणा गहणं अणिसियावग्गहों । णियमियगुणविसिद्धअत्थग्गहणं उत्तावग्गहों । जधा चिस्खिदएण धवलत्थग्गहणं, घाणिदिएण मुर्अधद्वयग्गहणमिच्चादि । अणियमियगुण-विसिद्धद्वग्गहणमउत्तावग्गहों, जहां चिस्खिदएण गुडादीणं रसस्स ग्गहणं, घाणिदिएण दृहियादीणं रसग्गहणमिच्चादि । णायमणिग्गिद्सस अंती पदिद, एयवत्थुग्गहणकाल दृहियादीणं रसग्गहणमिच्चादि । णायमणिग्गिद्सस अंती पदिद, एयवत्थुग्गहणकाल चेय तदो पुधभूदवत्थुस्स, ओवरिमभागग्गहणकाल चेय परभागस्स य, अंगुलिगहणकाल

बहुत प्रकारके अश्व, हस्ती, गौ और महिष आदि पदार्थोंका प्रहण करना बहुविध-अवग्रह है। एक प्रकारके पदार्थका ग्रहण करना एकविध-अवग्रह है।

शंका-एक और एकविधमें क्या भेद है ?

समाधान — एक व्यक्तिरूप पदार्थका ग्रहण करना एक अवग्रह है: और एक आतिमें स्थित एक पदार्थका, अथवा बहुत पदार्थोंका, ग्रहण करना एकविध-अवग्रह है।

आशु अर्थात् शीव्रतापूर्वक वस्तुको ग्रहण करना क्षिप्र-अवग्रह है, और शनैः शनैः ग्रहण करना अक्षिप्र-अवग्रह है। अभिमुख अर्थका ग्रहण करना निःगृत-अवग्रह है और अनिभमुख अर्थका ग्रहण करना अनिःगृत-अवग्रह है। अथवा, उपमान उपमय भावके द्वारा ग्रहण करना निःग्रत-अवग्रह है, जैसे- कमलदल नयना अर्थात् इस स्वांक नयन कमलपत्रके समान हैं। उपमान-उपमेय भावके विना ग्रहण करना अनिःगृत-अवग्रह हैं। नियमित गुण-विशिष्ट अर्थका ग्रहण करना उक्त-अवग्रह है। जैसे- चक्षुरिन्द्रियके द्वारा धवल पदार्थका ग्रहण करना और व्राणेन्द्रियके द्वारा सुगन्ध द्वयका ग्रहण करना, इत्यादि। अनियमित गुण-विशिष्ट द्वयका ग्रहण करना अनुक्त-अवग्रह है। जैसे चक्षुरिन्द्रियके द्वारा गुड़ आदिके रसका ग्रहण करना, और व्राणेन्द्रियके द्वारा वृही आदिके रसका ग्रहण करना। ग्रह अनुक्त-अवग्रह अनिःग्रत-अवग्रहके अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि, एक वस्तुके ग्रहण-कालमें ही, उससे पृथग्भूत वस्तुका, उपरिम-भागके ग्रहण-कालमें ही परभागका और अंगुलिके ग्रहण-कालमें ही देवदत्तका ग्रहण करना अनिःग्रत-अवग्रह

१ बहु-बहुविधयोः कः प्रतिविशेषः ? यावता बहुषु बहुविधेष्विप बहुत्वमस्ति । एकप्रकार-नानाप्रकारकर्ता विशेषः । स. सि. १, १६. २ प्रतिषु 'कमळदले णयणा ' इति पाठः ।

चेय देवदत्तस्स य गहणस्स आणिस्सिद्ववदेसादो । णिचताए गहणं ध्रुवावग्गहो, तिव्व-वरीयगहणमद्भुवावग्गहो । एवमीहादीणं पि बारस भेदा परूवेदव्वा । चिकंखिदय-णोइंदियाणं अद्वेतालीस आभिणिबोधियणाणिवयप्पा होति, एदेसि वंजणावग्गहाभावा । सेसिदियाणं सद्वी मिद्गाणिवियप्पा, तत्थ अत्थ-वंजणोग्गहाणं दोण्हं पि संभवादो । एवंविधस्स णाणस्स जमावरणं नमाभिणिवे।हिग्णाणावग्णीयं ।

सुदणाणस्स आवरणीयं सुद्गाणावरणीयं। तत्थ सुद्गाणं णाम इंदिएहि गिहि-दत्थादो तदो पुधभूदत्थरगहणं, जहा सद्दादो घडादीणमुवलंभो, धूमादो अग्गिस्सुवलंभो वा'। तं च सुद्गाणं वीसिद्विधं। तं जधा — पज्जाओ पज्जायसमासो अक्खरं अक्खरसमासो पदं पदसमासो संघाओ संघायसमासो पाडिवत्ती पाडिवत्तिसमासो अणि-योगो अणियोगसमासो पाहुडपाहुडो पाहुडपाहुडसमासो पाहुडो पाहुडसमासो वत्थू वत्थुसमासो पुट्यं पुट्यसमासो चेदि'। खरणाभावा अक्खरं केवलणाणं। तस्स अणंतिम-

माना गया है। नित्यतासे अर्थात् निरन्तर रूपसे ग्रहण करना ध्रव-अवग्रह है और उससे विपरीत ग्रहण करना अध्रव-अवग्रह है।

इस प्रकार ईहा आदि शेष तीन ज्ञानोंके भी बारह बारह भेद निरूपण करना चाहिये। चक्षुरिन्द्रिय और नो-इन्द्रिय अर्थात् मनके अड़तालीस आभिनिबोधिक ज्ञान-सम्बन्धी विकल्प होते हैं, क्योंकि, चक्षु और मन, इन दोनोंके व्यंजनावप्रहका अभाव है। शेष चारों इन्द्रियोंके साठ मतिज्ञान-सम्बन्धी भेद होते हैं, क्योंकि, उनमें अर्थावप्रह और व्यंजनावप्रह, इन दोनोंका भी होना संभव है।

इस प्रकारके ज्ञानका जो आवरण करता है उसे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।

श्रुतज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मको श्रुतज्ञानावरणीय कहते हैं। उनमें इन्द्रि-योंसे ग्रहण किये गये पदार्थसे उससे पृथग्भूत पदार्थका ग्रहण करना श्रुतज्ञान है। जैसे—शब्दसे घट आदि पदार्थोंका जानना, अथवा धूमसे अग्निका ग्रहण करना। वह श्रुतज्ञान बीस प्रकारका है। जैसे—पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद, पद-समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति-समास, अनुयोग, अनुयोग-समास, प्राभृतप्राभृत, प्राभृतप्राभृत-समास, प्राभृत, प्राभृत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, पूर्व और पूर्व-समास।

क्षरण अर्थात् विनाशके अभाव होनेसे केवलज्ञान अक्षर कहलाता है। उसका

अत्थादो अत्थंतरस्वर्र्यमं तं मणंति सुदणाणं . ः निनिने ियुक्तं विनिनेति सहजं पस्तं ॥ गो. जी.३१४०

२ पङ्जायक्खरपदसंवादं पिडवित्याणिजोगं च । दुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुन्वं च ॥ तेसिं च समासेहि य वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं । आवरणस्स वि भेदा तित्यमेता हवंति ति ॥ गो. जी. ३१६-३१७.

भागो पन्जाओ णाम मदिणाणं । तं च केवलणाणं व णिरावरणमक्खरं च । एदम्हादो सहुमणिगोदलिद्व अक्खरादो जमुप्पन्जइ सुद्णाणं तं पि पन्जाओ उच्चिद, कन्जे द्वारणो-वयारादो । तदो अणंतभागव्भिहयं सुद्णाणं पन्जयसमासो उच्चइ । अणंतभागवट्टी असंखेन्जभागवट्टी संखेन्जभागवट्टी संखेन्जभागवट्टी असंखेन्जभागवट्टी अणंतगुणवट्टि असंखेन्जभागवट्टी अणंतगुणवट्टि ति एसा एका छवट्टी । एरिसाओ असंखेन्जलोगमेत्तीओ छवट्टीओ गंत्ण पन्जायसमास-सुद्रणाणम्य अपन्छिमो वियप्पो होदि । तमणंतेहि रूवेहि गुणिदे अक्खरं णाम सुद्रणाणं होदि । कधमेदस्स अक्खरववएसो १ ण, द्व्वसुद्रपिटवद्वेयक्खरुपण्णस्स उवयारेण अक्खरववण्मादो । एदस्सुविर अक्खरवट्टी चेव होदि, अवराओ बद्दीओ णित्थ त्ति आइरियपरंपरागदुवदेसादो । केई पुण आइरिया अक्खरमुद्रणाणं पि छिन्वहाए वद्वीए बद्धि ति भणंति, णेदं घडदे, सयल-सुद्रणाणस्स संखेन्जिदिभागादो अक्खरणाणादो

अनन्तवां भाग पर्याय नामका मितशान है। वह पर्याय नामका मितशान केवलशान के समान निरावरण और अविनाशी है। इस सृक्ष्म-निगोद-लिब्ध-अक्षरसे जो अतशान उत्पन्न होता है वह भी कार्यमें कारणके उपचारसे पर्याय कहलाता है। इस पर्याय अतशानसे जो अनन्तवें भागसे अधिक अतशान होता है वह पर्याय-समास कहलाता है। अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि, इन छहों वृद्धियोंके समुदायात्मक यह एक पर्ववृद्धि होती है। इस प्रकारकी असंख्यात लोकप्रमाण पद्वृद्धियां उत्पर जाकर पर्याय-समासनामक अतशानका अन्तिम विकल्प होता है। उस अन्तिम विकल्पको अनन्त हपोंसे गुणित करने पर अक्षर-नामक अतशान होता है।

शंका-उक्त प्रकारके इस श्रुतक्षानकी 'अक्षर 'ऐसी संक्षा कैसे हुई ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, द्रव्यश्चत-प्रतिबद्ध एक अक्षरकी उत्पत्तिकी उपचारसे 'अक्षर 'ऐसी संज्ञा है।

इस अक्षर-श्रुतज्ञानके ऊपर एक एक अक्षरकी ही वृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां नहीं होती हैं, इस प्रकार आचार्य-परम्परागत उपवेश पाया जाता है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि अक्षर-श्रुतज्ञान भी छह प्रकारकी वृद्धिसे बढ़ता है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, समस्त श्रुतज्ञानके संख्यातवें भागरूप अक्षर-ज्ञानसे

१ एट्टनिरोदअर-जरागनस जादस्य पढमसमयिन्ह । हबदि हु सब्बजहण्णं णिच्चुग्वाडं णिरावर्णं ॥३१९॥ ×× फार्सिदियमदिपुव्वं सदणाणं लिद्धअक्खरयं ॥ ३२१ ॥ गो. जी.

र अवस्विरिम्म अर्णतमसंखं संखं च मागवड्डीए । संखमसंखमणंतं ग्रणवड्डी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ एवं असंखठोगा अणक्खरणे हवंति छडाणा । ते पञ्जायसमासा अक्खरगं उतिर वोच्छामि ॥ ३३१ ॥ चरिमुक्वं-केणविद्यास्यक्खरग्रणिदचरिमपुर्व्वंतं । अत्थक्खरं तु णाणं होदि चि जिणेहिं णिद्दिहं ॥ ३३२ ॥ गो. जी.

उवरि छवड्ढीणं संभवाभावा । अक्खरसुद्णाणादो उवरिमाणं पदसुद्णाणादो हेट्टिमाणं संखेज्जाणं सुद्गाणवियप्पाणमक्खरसमासो त्ति सण्णा । तदो एगक्खरणाणे विह्नदे पदं णाम सुद्णाणं होदि'। कुदो एदस्स पद्सण्णा? सोलहसयचोत्तीसकोडीओ तेसीदिलक्खा अट्टहत्तरिसदअट्टासीदिअक्खरे च घेतूण एगं दव्वसुदपदं होदि। एदेहिंतो उप्पण्णभावसुदं पि उवयारेण पदं ति उचिदि । एदस्स पदस्स सुदणाणस्सुवरि एगक्खरसुद्णाणे विहुदे पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेगक्खरादिकमेण पदसमाससुदणाणं वड्डमाणं गच्छिद जाव संघाओ ति । संखेज्जेहि पदेहि संघाओ णाम सुद्गाणं होदि । चउहि गईहि मग्गणा होदि । तत्थ णिरयगईए जत्तिएहि पदेहि एगपुढवी परूविज्जदि, तात्त-याणं पदाणं तेहिंतो उप्पण्णसुद्णाणस्स य संघायसण्णा ति उत्तं होदि । एवं सन्वगईओ सन्वमग्गणाओ च अस्सिद्ण वत्तव्वं । एदस्सुवरि अक्खरसुद्णाणे वड्टिदे संघायसमासो णाम सुद्रणाणं होदि । एवं संघायसमासो बहुमाणो गच्छिद जाव एयअक्खरसुद्रणाणे-

ऊपर छह प्रकारकी बृद्धियोंका होना संभव नहीं है।

अक्षर-श्रुतज्ञानसे उपरिम और पद-श्रुतज्ञानसे अधस्तन श्रुतज्ञानके संख्यात विकल्पोंकी 'अक्षरसमास ' यह संज्ञा है। इस अक्षरसमास श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-श्वानके बढ़नेपर पदनामका श्रुतश्वान होता है।

शंका-उक्त प्रकारके इस श्रुतज्ञानकी 'पद ' यह संज्ञा कैसे है ?

समाधान — सोलह सौ चौंतीस करोड़, तेरासी लाख, अठत्तहर सौ अठासी (१६३४८३०७८८८) अक्षरोंको लेकर द्रव्यश्रुतका एक पद होता है। इन अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ भावश्रुत भी उपचारसे 'पद्' ऐसा कहा जाता है। इस पद नामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित श्रुतज्ञानके बढ्नेपर पद-समास नामक श्रुतक्कान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर आदिके क्रमसे पद-समास नामका श्रुत-श्रान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि संघात नामका श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्यात पदोंके द्वारा संघात नामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। चारों गति-योंके द्वारा मार्गणा होती है। उनमें जितने पदोंक्रे द्वारा नरकगतिकी एक पृथ्वी निरू-पित की जाती है उतने परोंकी और उनसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानकी 'संघात 'ऐसी संज्ञा होती है। इसी प्रकार सर्व गतियोंका और सर्व मार्गणाओंका आश्रय करके कहना चाहिए। इस संघात श्रुतक्षानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित, श्रुतक्षानके बढ्नेपर संघात-समास नामक श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार संघात समास नामक श्रुतज्ञान तब तक

१ एयक्खरादु उवरिं एगेगेणक्खरेण बहुंतो।संखेज्जे खल्ल उहु पदणामं होदि सुदणाणं ॥गो.जी. ३३४.

२ सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेव। सत्तसहस्साइसया अहासीदी य पदवण्णा। गो. जी. ३३५.

३ एयपदादो उनीरे एगेगेणक्खरेण नड्नंतो । रांखेरजनसरसपदे उड्डे संघादणाम सदं॥ गो. जी. ३३६०

णूणपडिवत्तिसुद्णाणेति । जित्तिएहि पदेहि एयगइ-इंदिय-काय-जोगादओ परूविज्जंति, तेसि पडिवत्तीसण्णा' । पडिवत्तीए उविर एगक्खरसुद्णाणे विद्विदे पडिवित्तसमासो णाम सुद्गाणं होदि । एवं पडिवित्तसमासो चेव होद्ण गच्छिदि जाव एगक्खरेणूणअणियोग- हारसुद्गाणेति । जित्तिएहि पदेहि चोह्समरगणाणं पडिबदेहि जो अत्थो जाणिज्जिदि तेसि पदाणं तत्थुप्पण्णणाणस्स य अणिओगो । ति सण्णा' । तस्सुविर एगक्खरसुद्गाणे विद्विदे अणियोगसमासो होदि । एवमणियोगसमाससुद्गाणं एगेगक्खरुत्तरवद्वीए वद्वमाणं गच्छिद जाव एगक्खरेणूणपाहुडपाहुडोत्ते । तस्सुविर एगक्खरसुद्गाणं विद्विदे पाहुड- पाहुडे होदि । संखेज्जेहि अणियोगसुद्गाणेहि एगं पाहुडपाहुडं णाम सुद्गाणं होदि' । तस्सुविर एगक्खरसुद्गाणं होदि' । तस्सुविर एगक्खरविष्ठिदे पाहुड-

बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरश्रुतज्ञानसे कम प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। जितने पदोंके द्वारा एक गित, इन्द्रिय, काय और योग आदि मार्गणा प्रक्षित की जाती है, उतने पदोंकी 'प्रतिपत्ति' यह संज्ञा है। प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञानके उपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर प्रतिपत्ति-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रतिपत्ति-समास श्रुतज्ञान ही बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम अनुयोगद्वार नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। चौदह मार्गणाओंसे प्रतिबद्ध जितने पदोंके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है, उतन पदोंकी और उनसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानकी 'अनुयोग यह संज्ञा है। उस अनुयोग श्रुतज्ञानक उपर एक अक्षरप्रमाण श्रुतज्ञानकी बढ़नेपर अनुयोग-समास नामक श्रुतज्ञान होता है। इस प्रकार अनुयोगसमास नामक श्रुतज्ञान एक एक अक्षरकी उत्तर-वृद्धिन बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राप्नतप्रमुत नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। उसके उपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। संख्यात अनुयोगद्वारक्षप श्रुतज्ञानक उत्पन्न होता है। संख्यात अनुयोगद्वारक्षप श्रुतज्ञानक उत्पन्न होता है। उस प्राप्ततप्राप्त श्रुतज्ञानक उत्पन्न होता है।

१ एक्कदरनदिणिन्त्रमसंघादमृदातु उवरि पुन्वं वा । वण्णे संखेडजे संघादे उट्टरिंग पटिवर्शा ॥ गो. जी. ३३७.

२ चउगइसरुत्ररुत्रयपडिवचीदो दु उवरि पुन्वं वा । वण्णे संखेडजे पडिवचीड हुम्मि अणियानं ॥ गो. जी. ३३८.

३ चोइसमग्गणसंखदअणियोगादुवरि विङ्कृदे वण्णे । चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहु हं होदि ॥ अहियारो पाहु बर्य एयट्टो पाहु बस्स अहियारो । पाहु बपाहु बणामं होदि ति जिणेहिं णिदि हुं ॥ गो. जी. ३३९-३४०

पाहुडपाहुडसमासो गच्छिदि जावेगक्खरेणूणपाहुडेति । तस्सुविर एगक्खरे बिहुदे पाहुडो होदि' । एदस्सुविर एगक्खरे बिहुदे पाहुडसमासो होदि । एवमेगेगक्खरबिहुकमेण पाहुड-समासो गच्छिदि जाव एगक्खरेणूणवीसिद्यपाहुडो ति । एदस्सुविर एगक्खरे बिहुदे वत्थुसमासो होदि । एवं वत्थुसमासो गच्छिदि जाव एगक्खरेणूणवीसिद्यपाहुडो ति । एदस्सुविर एगक्खरे बिहुदे वत्थुसमासो होदि । एवं वत्थुसमासो गच्छिदि जाव एगक्खरेणूणअंतिमवत्थु ति । एदस्सुविर एगक्खरे बिहुदे पुच्वं णाम सुदणाणं होदि । तस्सुविर एगक्खरे बिहुदे पुच्वं णाम सुदणाणं होदि । तस्सुविर एगक्खरे बिहुदे पुच्वसमासो होदि । एवं पुच्वसमासो गच्छिद जाव लोगबिंदुसारचिरमक्खरं ति । एदस्स सुदणाणस्स आवरणं सुदणाणावरणीयं ।

अवाग्धानादविधः, अविधिश्र स ज्ञानं च तत् अविधिज्ञानम् । अथवा अविधिर्मयीदा, अविधेर्ज्ञानमविधिज्ञानम् । तं च ओहिणाणं तिविहं, देसोही परमोही सन्वोही चेदि ।

इसके ऊपर एक अक्षर आदिकी वृद्धिके क्रमसे प्राभृतप्राभृत-समास तब तक बढ़ता हुआ जाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राभृत नामक श्रुतक्षान प्राप्त होता है। उस प्राभृत श्रुतक्षानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्राभृत-समास नामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे प्राभृतसमास नामक श्रुतक्षान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम वीसवां प्राभृत प्राप्त होता है। इस वीसवें प्राभृतके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतक्षानके बढ़नेपर वस्तु नामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुतक्षान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम अन्तिम वस्तु नामक श्रुतक्षान प्राप्त होता है। इस अनितम वस्तु श्रुतक्षानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्वनामक श्रुतक्षान उत्पन्न होता है। इस प्रकार पूर्व-समास श्रुतक्षान बढ़ता हुआ तब तक जाता है, जब तक कि लोकविन्दुसार नामक चौदहवें पूर्वका अन्तिम अक्षर उत्पन्न होता है। इस प्रकारके श्रुतक्षानका आवरण करने वाला कम श्रुतक्षानावरणीय कहलाता है।

जो नीचेकी ओर प्रवृत्त हो, उसे अवधि कहते हैं। अवधिरूप जो ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान कहलाता है। अथवा अवधि नाम मर्यादाका है, इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा विषय-सम्बन्धी मर्यादाके ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं।

१ दुनवारपाहुटादो उविर वण्णे कमेण चउवीसे । दुनवारपाटुटे संउड्डे खलु होदि पाहुडयं ॥ गोरजी. ३४१.

२ वीसं वीसं पाहुड अहियारे एकक्ष्याशुङहियारो। एक्षेक्षवण्णउड्डी कमेण सन्वत्थ णायन्वा॥ गो. जी. ३४२.

३ अवाग्धानादविष्ठिवाविषयाद्वा अवधिः । स. सि. १, ९. क्यांकितानाविष्यक्षित्वान्ति । सिविधाने सत्यवधीयतेऽवाग्दधात्यवान्धाननात्रं वावधिः । अवधिश्वव्दोऽधःपर्यायवचनः, यथाधः क्षेपणमवक्षेपणं, इत्यधोगतभृयोद्वव्यविषयो ह्यविधः । अथवाविधर्मयोदा, अविधना प्रतिबद्धं ज्ञानमविध्नानम् । त. रा. वा. १, ९.; अवध्यावृतिविष्यंसविशेषादवधीयते । येन स्वाधोऽवधानं वा सोऽविधिर्नियता स्थितिः ॥ त. स्थोः वा. १, ९, ५.;

एदेसिं तस्त्रपह्रवणमुविर कस्सामो । मिद्-सुद्रणाणेहिंनो एदस्स सावहियत्तेण मेदाभावा पुधपह्रवणं णिर्न्थ्यमिदि चे, ण एस दोसो, मिद्-सुद्रणाणाणि परोक्खाणि, ओहिणाणं पुण पचक्खं; तेण तेहिंतो तस्स भेदुवलंभा । मिद्रणाणं पि पच्चक्खं दिस्सदीदि चे ण, मिद्रणाणेण पच्चक्खं वत्थुस्स अणुवलंभा । जो पच्चक्खमुवलव्भइ, सो वत्थुस्स एग-देसो ति वत्थू ण होदि । जो वि वत्थू, सो वि ण पच्चक्खेण उवलव्भदि, तस्स पच्चक्खापच्चक्खपरोक्खमइणाणविसयत्तादो । तदो मिद्रणाणं पचक्खेण ण वत्थुपरिच्छेदयं।

वह अवधिक्षान देशावधि, परमावधि और सर्वावधिके भेदसे तीन प्रकारका है। इन तीनों भेदोंके स्वरूपका निरूपण आगे करेंगे।

शंका — अवधि अर्थात् मर्यादा-सहित होनेकी अपेक्षा अवधिश्वानका मितश्वान और श्रुतज्ञान, इन दोनोंसे कोई भेद नहीं है; इसिलिये इसका पृथक् निरूपण करना निरर्थक है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मितकान और श्रुतकान परोक्ष कान हैं। किन्तु अवधिकान तो प्रत्यक्ष क्षान है। इसिछिये उक्त दोनों क्षानोंसे अवधिक्षानके भेद पाया जाता है।

शंका - मितज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मितिज्ञानसे वस्तुका प्रत्यक्ष उपलम्भ नहीं होता है।
मितिज्ञानसे जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वह वस्तुका एकदेश हैं: और वस्तुका
एकदेश सम्पूर्ण वस्तुक्षप नहीं हो सकता है। जो भी वस्तु है वह मितिज्ञानके द्वारा
प्रत्यक्षक्षपसे नहीं जानी जाती है, क्योंकि, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षक्षप परोक्ष मितिज्ञानका विषय है। इसिलिये यह सिद्ध हुआ कि मितिज्ञान प्रत्यक्षक्षपसे वस्तुका जाननेवाला नहीं है।

अवहीयदि ति ओही सीमाणाणेति विष्णयं समये । गो. जी. ३६९. अवायति वजन्तीत्यवायाः पुद्रलाः, तान् द्याति जानातीलविधः । अवाय्याना पुद्रलाः विद्यानादिसर्थः । द्रव्यक्षेत्रकालभाविनियतःवनावश्चायते नियम्यते प्रमीयते परिच्छ्यत इल्प्यां । अवथानं अविधः । कोऽर्थः ? अधस्ताद्वहुतरिवषयप्रहणादविधरुच्यते । देवाः खन् अविध्वानेन सन्तमनस्कपर्यन्तं पश्याति । उविर स्तोकं पश्याति निजविमानश्चजदं उपर्यन्तिनिल्प्यः । सः सि. दि. पृ. ६ . तेणावहीयपु तम्मि वाऽवहाणं तओऽवही सो य । मङ्गाया जं तीपु द्व्वाइ परोप्परं मुण्इ ॥ वि. आ. मा ८२.

१ प्रत्यक्षं विश्वदं ज्ञानं त्रिघा × × इन्द्रियप्रत्यक्षम् अनिन्ध्यिप्रत्यक्षम् । प्रमाणसं. पृ. ९७ । प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । इन्यपर्यायसामान्यत्रिशेषार्थाःमवेदनम् ॥ ३ ॥ हिताहितान्तिनिर्म्यक्तिक्षमिमिन्द्रियनिर्मितम् । यद्देशतोऽर्थज्ञानं निद्दिन्द्रियान्यक्षमुच्यते ॥ ४ ॥ सदसञ्ज्ञानसंवादिवस्तितः ।
सिवकल्पाविनामावां समक्षेतरसम्प्रवः ॥ ५ ॥ लक्षणं सममेतावान् विशेषोऽशेषगोचरम् ॥ १६८ ॥ अकमं करणातीतमकल्प्कः महीयसाम् ॥ १६८३ ॥ ( कथं तिहें मितिज्ञानस्येवं अवग्रहादिभेदस्य प्रसक्षत्वमुक्तं आत्ममात्रापेक्षत्वादिति चेदनाह्- ) नेवलं लोकबुद्धयेव मतेर्लक्षणसंग्रहः ॥ ४७४३ ॥ न्यायविनिश्चयः पृ. ९३ . इन्द्रियार्थकानं

जिद एवं, तो ओहिणाणस्स वि पच्चक्ख-परोक्खत्तं पसज्जदे, तिकालगोयराणंतपज्जाएहि उविचयं वत्यू, ओहिणाणस्स पच्चक्खेण तारिसवत्थुपरिच्छेदणसत्तीए अभावादो इदि चे ण, ओहिणाणम्मि पच्चक्खेण वद्यमाणासेसपज्जायविसिद्धवत्थुपरिच्छित्तीए उवलंभा, तीदाणागद-असंखेज्जपज्जायविसिद्धवत्थुदंसणादो च। एवं पि तदो वत्थुपरिच्छेदो णित्थि ति ओहिणाणस्स पच्चक्ख-परोक्खत्तं पसज्जदे १ ण, उभयणयसमूहवत्थुम्मि ववहारजोगम्मि ओहिणाणस्स पच्चक्खत्त्वलंभा। ण चाणंतवंजणपज्जाए ण घेष्पदि ति ओहिणाणं वत्थुस्स एगदेसपरिच्छेद्यं, ववहारणयवंजणपज्जाएहि एत्थ वत्थुत्तब्भुवगमादो। ण मिदि-

विशेषार्थ—यहांपर जो मतिज्ञानको प्रत्यक्षाप्रत्यक्षात्मक परेक्ष कहा है उसका अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोंके द्वारा वस्तुका जितना अंश स्पष्टरूपसे जाना जाता है उतने अंशमें वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और अविशिष्ट जितना अंश नहीं जाना जाता है उसकी अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है। यहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दोंका प्रयोग लोकव्यवहार की अपेक्षासे किया गया है। किन्तु आगममें मतिज्ञानको परोक्ष ही माना है। इन्हीं दोनों अपेक्षाओं यहांपर मतिज्ञानको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप परोक्ष कहा गया है।

र्गुका—यदि ऐसा है तो अवधिज्ञानके भी प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि, वस्तु त्रिकाल-गोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित है, किन्तु अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष द्वारा उस प्रकारकी वस्तुके जाननेकी राक्तिका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानमें प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान समस्त पर्याय-विशिष्ट वस्तुका ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत और भावी असंख्यात पर्याय-विशिष्ट वस्तुका ज्ञान देखा जाता है।

शंका—इस प्रकार माननेपर भी अवधिज्ञानसे पूर्ण वस्तुका ज्ञान नहीं होता है, इसिळिये अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, व्यवहारके योग्य, एवं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयोंके समूहरूप वस्तुमें अवधिज्ञानके प्रत्यक्षता पाई जाती है।

अवधिज्ञान अनन्त व्यंजनपर्यायोंको नहीं ग्रहण करता है, इसिलिये वह वस्तुके एकदेशका जाननेवाला है, ऐसा भी नहीं जानना चाहिये, क्योंकि, व्यवद्वारनयके योग्य व्यंजनपर्यायोंकी अपेक्षा यहां पर वस्तुत्व माना गया है। यदि कहा जाय कि

स्पष्टं हिताहितप्रास्तिपरिहारसमर्थं प्रादेशिकं प्रसक्षम्, अवम्रहेहावायधारणात्मकम् । अनिन्दियप्रसक्षम् स्मृतिसंज्ञा-चिन्ताभिनिवोधात्मकम् । अतीन्द्रियप्रसक्षं व्यवसायात्मकं गुरु हि स्व विक्रिकः स्वयं छोकोत्तरमात्मार्थविषयम् । छधीयः स्वो. वि. काः ६१, पृ. २१. प्रसक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधेति खुवाणेनापि (अकलंकेन ) मुख्यमतीन्द्रियं पूर्णं केवलमपूर्णमविधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं चेति निवेदितमेव, स्वयः स्वाः स्वरं वर्तमानत्वात् । व्यवहारतः पुनरिन्दिय-प्रस्वक्षमिति वैश्वांशसद्वात् ॥ तः स्रोः वाः १, ११. पृ. १८२.

१ मत्रतो ' उपरियं ' इति पाउः ।

णाणस्स वि एसो कमो, तस्स वट्टमाणासेसपन्जायविसिट्ट-वत्थुपरिच्छेयणसत्तीए अभा-वादो, तस्स पच्चक्खग्गहणणियमाभावादो च । अत्रोपयोगी श्लोकः —

> नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुचयः । अविभ्राङ्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकगनेकधा<sup>र</sup> ॥ ६ ॥

एवंविहस्स ओहिणाणस्स जमावारयं तमोहिणाणावरणीयं ।

प्रकीयमनोगतोऽथों मनः, तस्य पर्यायाः विशेषाः मनःपर्ययाः, तान् जानातीति मनःपर्ययज्ञानम् । तं च मणपञ्जवणाणं दुविहं उजुमइ-विउलमइभेएण । तत्थ उजुमई चितियमेव जाणदि, णाचितियं । चितियं पि जाणमाणं उञ्जवेण चितियं चेव जाणदि, ण वक्कं चितियं। विउलमई पुण चितियमचितियं पि वक्कचितियमवक्कचितियं पि जाणदि ।

मतिश्वानका भी यही क्रम मान छेंगे, सो नहीं माना जा सकता, क्योंकि, मिनिश्वानके वर्तमान अशेष पर्याय-विशिष्ट वस्तुके जाननेकी शक्तिका अभाव है, तथा मिनिश्वानके प्रत्यक्षरूपसे अर्थ-प्रहण करनेके नियमका अभाव है। इस विषयमें यह उपयोगी स्रोक है—

जो नैगम आदि नय और उनके भेद-प्रभेदरूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकाल-वर्ती पर्यायोंका अभिन्न सम्बन्धरूप समुदाय है, उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथंचित् एकरूप और कथंचित् अनेकरूप है॥ ६॥

इस प्रकारके अवधिक्षानका आवरण करनेवाला जो कर्म है, उसे अवधिक्षाना-वरणीय कहते हैं।

दूसरे व्यक्तिके मनमें स्थित पदार्थ मन कहलाता है। उसकी पर्यायों अर्थात विशेषोंको मनःपर्यय कहते हैं। उनको जो ज्ञान जानता है वह मनःपर्ययक्षान कहलाता है। वह मनःपर्ययक्षान कहलाता है। वह मनःपर्ययक्षान ऋजुमित और विपुलमितिके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें ऋजुमित मनःपर्ययक्षान मनमें चिन्तवन किये गये पदार्थको ही जानता है, अचिन्तित पदार्थको नहीं। चिन्तित भी पदार्थको जानता हुआ सरलक्ष्यसे चिन्तित पदार्थको ही जानता है, वक्षक्ष्यसे चिन्तित पदार्थको नहीं। किन्तु, विपुलमित मनःपर्ययक्षान चिन्तित, अचिन्तित पदार्थको भी, तथा वक्ष-चिन्तित और अवक्ष-चिन्तित पदार्थको भी जानता है।

१ आ. मी. १०७.

२ परकीयमनोगतोऽर्थो मन इत्युच्यते, साहचर्यात्तस्य पर्ययणं परिगमनं मनःपर्ययः । सः गि १, ९. मनः प्रतील प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःपर्ययः । तः राः वाः १,९,४× मनःपर्यति योऽपि वा । स मनःपर्यया क्रेयो मनोनार्था मनोगताः । परेषां स्वमनो वापि तदालम्बनमात्रकम् ॥ तः श्लोः वाः १,९,७ प्रक्रवणं पञ्जाओ वा मणम्मि मणको वा । तस्स व पञ्जायादिवाणं मणपञ्जवं नाणं ॥ विः आः साः ८३.

ओहि-मणपज्जवणाणाणं को विसेसो ? उचदे मणपज्जवणाणं विसिद्धसंजमपच्चयं. ओहिणाणं पुण भवपच्चयं गुणपच्चयं च। मणपज्जवणाणं मदिपुच्वं चेव, ओहिणाणं पुण ओहिदंसणपुठ्वं । एसा तेसिं विसेसां । मणपज्जवणाणस्स आवरणं मणपज्जवणाणा-वरणीयं ।

केवलमसहायमिंदियालोयणिरवेक्खं तिकालगोयराणंतपज्जायसमवेदाणंतवत्थुपरि-च्छेदयममंक्रडियममवत्तं केवलणाणं । णड्डाणुप्पण्णअत्थाणं कधं तदो परिच्छेदो ? ण, केवलत्तादो बज्झत्थावेक्खाएं विणा तदुष्पत्तीए विरोहाभावा । ण तस्स विपज्जयणाणत्तं

शंका-अवधिक्षान और मनःपर्ययक्षान, इन दोनों ज्ञानोंमें क्या भेद है ?

समाधान- मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयमके निमित्तसे उत्पन्न होता है. किन्त अवधिज्ञान भवके निमित्तसे और गुण अर्थात् क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न होता है। मनःपर्ययञ्चान तो मतिज्ञानपूर्वक ही होता है, किन्तु अवधिज्ञान अवधिदर्शनपूर्वक होता है। यह उन दोनों ज्ञानोंमें भेद है।

इस प्रकारके मनःपर्ययज्ञानका आवरण करनेवाला कर्म मनःपर्ययज्ञानावरणीय कहलाता है।

केवल असहायको कहते हैं। जो ज्ञान असहाय अर्थात् इन्द्रिय और आलोककी अपेक्षा रहित है, त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे समवायसम्बन्धको प्राप्त अनन्त वस्तुओंका जाननेवाला है, असंकुटित अर्थात् सर्वव्यापक है, और असपत्न अर्थात् प्रति-पक्षी रहित है उसे केवलबान कहते हैं।

शंका—जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवलबानसे कैसे बान हो सकता है?

समाधान-नहीं, क्योंकि, केवलज्ञानके सहाय-निरपेक्ष होनेसे वाह्य पदा-थोंकी अपेक्षाके विना उनके, अर्थात नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके, ज्ञानकी उत्पत्तिमें कोई विरोध नहीं है। और केवल्झानके विपर्ययज्ञानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि,

१ अधानवीरहिक्कार्यवर्षेः कृतो विशेष इत्यत आह-स. सि. १, २५. विमुद्धिक्षेत्रस्वामि-विषयेभ्योऽविधमनःपर्यययोः ॥ त. स. १, २५.

२ बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थमर्थिनो मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्केवछं । असहायमिति वा । स. सि १, ९. बाह्याभ्यन्तरिक्षयाविशेषान् यदर्थे केवन्ते तत्केवलम् । अन्युत्पन्नो वाऽसहायार्थः केवलशब्दः । त. रा. वा १, ९. क्षायोपशमिकज्ञानासहायं केवलं मतम्। यदर्थमर्थिनो मार्गं केवन्ते वा तदिप्यते ॥ त. श्रो. वा. १, ९, ८ संपूर्ण तु समग्गं केवलमसवरा सन्वमावगयं । कोकाली कितिनिधिः केवलणाणं सुणेदन्तं ॥ गो. जी. ४५९. केवल मेगं सुद्धं सग्लमसाहारणं अणंतं च । त्रि. आ. मा. ८४.

३ प्रतिषु ' बन्झद्धाए क्खाए ' इति पाठः ।

पसन्जदे, जहासरूवेण परिन्छित्तीदो । ण गद्दहसिंगेण विउचारा, तस्स अच्चंताभावरूव-त्तादो । एदस्स आवरणं केवलणाणावरणीयं । केवलिम्हिं किमेक्कं चेव णाणं, आहो पंच वि अत्थि ति । ण पढमपक्खो, आवरणिज्जाभावादो चदुण्हमावरणाणमभावप्प-संगादो । ण विइन्जओ पक्खों वि, पच्चक्खापच्चक्ख-परिमियापरिमिय-केवलाकेवल-कमाक्रमणाणाणमेयत्थं अक्कमेण संभविवरोहां इदि १ एत्थ परिहारा उच्चदे— ण विइज-पक्खउत्तदोससंभवो, अणव्युवगमादो । ण पढमपक्खउत्तदोससंभवो वि, आवरण-वसेण समुप्पण्णमदिणाणादिचदुण्हमावरणिज्जाणमुवलंभादो । ण खींणावरणिज्जे तेसिं

वह यथार्थस्वरूपसे पदार्थोंको जानता है। और न गधेके सींगके साथ व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि, वह अत्यन्त अभावरूप है।

विशेषार्थ — यहां उक्त शंका-समाधानमें केवलज्ञानके नष्ट और अनुत्पन्न वस्तु-ओंके जाननेकी शक्तिके सम्बन्धमें तीन वातोंका स्पष्टीकरण किया गया है - चूंकि, केवल ज्ञान सहाय-निरपेक्ष है, अतः वह वस्तुकी वर्तमान पर्यायके समान अतीत और अनागन पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वभावतः यथार्थ ज्ञायक है, इसलिए उसमें विप-ययत्व आनेकी संभावना नहीं है। तथा, नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंका यद्यपि वर्तमानमें सद्भाव नहीं है, तथापि उनका अत्यन्ताभाव नहीं है और इसीलिए अत्यन्ताभाववाले गधेके सींगके साथ उसका व्यभिचार नहीं आता है।

इस केवलज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मको केवलज्ञानावरणीय कहते हैं।

शंका—केवलीभगवान्में क्या एक ही ज्ञान होता है, अथवा पांचों ही ज्ञान होते हैं। प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि आवरणीय अर्थात् आवरण करने योग्य ज्ञानोंके अभाव होनेसे मितज्ञानावरणादि चारों आवरण कर्मोंके अभावका प्रसंग आता है। न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, परिमित-अपिमित, असहाय-सहाय और कम-अक्रमरूप पांचों ज्ञानोंका एक आत्मामें एक साथ रहनेका विरोध है ?

समाधान—यहां पर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं — दूसरे पक्षमें कहा गया देाष तो संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा, अर्थात् पांचों ज्ञानोंका एक साथ रहना, माना नहीं गया है। और न प्रथम पक्षमें कहा गया दोष भी संभव है, क्योंकि, आवरणके वशसे उत्पन्न होनेवाले मतिज्ञानादि चारों आवरणीय ज्ञान पाये जाते हैं। क्षीणावरणीय केवली

१ प्रतिषु 'केवलिम्ह 'इति पाठः।

२ अ-आप्रस्थाः ' किमिनकं ' कप्रती ' किमेनकं ' मप्रती ' किमिएनकं ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु "ण निइन्जओ पक्खो 'इति स्थाने ' निइन्जओ ' इति पाठः । मप्रतो 'ण चिन्जदि पची 'इति पाठः । अप्रतिषु '-मेयच 'इति पाठः ।

५ केवलस्यासहायत्वादितरेषां च क्षणेपशननिनिन त्राणीत्यासायः । त. रा. वा. १, ३०, ७.

संभवो, आवरणणिबंधणाणं तदमावे संभवविराहादो ।

#### दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीओ ॥ १५ ॥

एदं दन्त्रद्वियणयमास्तिद्ण द्विदं सुत्तं संगहिदासेसिवसेसत्तादो । कधं संगहादो विसेसो णन्त्रदे १ ण, बीजबुद्धीणं तदो तदवर्गमे विरोहामावा ।

पन्जवद्वियणयाणुग्गहद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

णिहाणिहा पयलापयला थीणिगदी णिहा पयला य, चक्खु-दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवल-दंसणावरणीयं चेदिं॥ १६॥

तत्थ णिर्णिर्ण तिन्वोद्एण रुक्खग्गे विसमभूमीए जत्थ वा तत्थ वा देसे घोरंतो अघोरंतो वा णिब्भरं सुवदि । पयलापयलाए तिन्वोद्एण वइद्वओ वा उब्भवो भगवान्में उनका होना संभव नहीं है, क्योंकि, आवरणके निमित्तसे होने वाले ज्ञानोंका आवरणोंके अभाव होनेपर होना विरुद्ध है।

दर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियां हैं ॥ १५ ॥

यह सूत्र द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर स्थित है, क्योंकि, उसमें समस्त विशे-पोंका संग्रह किया गया है।

शंका—संग्रहनयसे विशेष कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वीज बुद्धिवाले शिष्योंके संग्रहनयसे विशेषका श्वान होनेमें कोई विरोध नहीं है।

अव पर्यायार्थिक नयवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चक्षुदर्शना-वरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, ये नौ दर्शनावरणीय कर्मकी उत्तर-प्रकृतियां हैं ॥ १६॥

उनमें निद्रानिद्रा प्रकृतिके तीव उदयसे जीव वृक्षके शिखरपर, विषम भूमिपर, अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहीं घुरघुराता हुआ निर्भर अर्थात् गाढ़ निद्रामें सोता है। प्रचलाप्रचला प्रकृतिके तीव उदयसे वैठा या खड़ा हुआ मुंहसे

१ × × × ( केवलज्ञानस्य ) क्षायिकत्वात् संक्षीणसकल्ज्ञानावरणे भगवत्यर्हति कथं क्षायोपशनिकानां ज्ञानानां संभवः । न हि परिप्राप्तप्तर्वशृद्धो प्रदेशाशुद्धिरस्ति । त. रा. वा. १, ३०, ८.

२ चक्करचक्करविकेवलानां विकारिकारिकार्यकाता । विकारिकार्यकार्याः ॥ त. सू. टे, ७.

३ मदखेदक्रमिवनोदार्थं स्वापो निद्रा । तस्या उपर्युपिर वृत्तिनिद्रानिद्रा । सः सिः ८, ७.; तः राः वाः ८, ७.; तः श्रोः वाः ८, ७. णिद्दाणिद्दुयेण य ण दिष्टिमुग्वादिदुं सक्षो । गोः कः २३ णिद्दाणिद्दा य दुक्ख-पिद्दिशेहा । कः मं १, ११.

वा मुहेण गलमाणलालो पुणो पुणो कंपमाणसरीर-सिरो णिव्मरं सुविद् । थीणगिद्धीए तिव्वोदएण उद्घाविदो वि पुणो सोविद, सुत्तो वि कम्मं कुणिद, सुत्तो वि झंक्खइ, दंते कडकडावेइ । णिद्दाए तिव्वोदएण अप्पकालं सुवइ, उद्घाविज्जंतो लहुं उद्घेदि, अप्पसदेण वि चेअइ । पयलाए तिव्वोदएण वालुवाए भरियाइं व लोयणाइं होंति, गरुवभारोड्डव्वं व सीसं होदि, पुणो पुणो लोयणाइं उम्मिल्ल-णिमिल्लणं कुणंति, णिद्दाभरेण पढंतो लहु अप्पाणं साहारेदि, मणा मणा कंपिद, सचेयणो सुविद । कथमेदेसि पंचण्हं दंगणावरणवत्रएमो ? ण, चेयणमवहरंतस्स सव्वदंसणविरोहिणो दंसणावरणत्र पिड विरोहाभावा । किं दर्शनम् १ ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदो दर्शनं

गिरती हुई लार सहित तथा वार-वार कंपते हुए शरीर और शिर-युक्त होता हुआ जीय निर्भर सोता है। स्लानगृद्धिके तीव उदयसे उठाया गया भी जीव पुनः सा जाता है, सोता हुआ भी कुछ किया करता रहता है, तथा सोते हुए भी वड़वड़ाता है और दांतोंका कड़कड़ाता है। निद्रा प्रकृतिके तीव उदयसे जीव अल्प काल सोता है, उठाय जानेपर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है। प्रचलापकृतिके तीव उदयसे लोचन वालुकासे भरे हुएके समान हो जाते हैं, सिर गुरु-भारको उठाय हुएके समान भारी हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं-निमीलन करने लगते हैं। निद्रा प्रकृतिके उदयसे गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आपको सम्हाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कंपता रहता है और सावधान सोता है।

शंका-इन पांचों निदाओं के दर्शनावरण संज्ञा कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आत्माके चेतन गुणको अपहरण करनेवाले और सर्व-दर्शनके विरोधी कर्मके दर्शनावरणत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है।

शंका-दर्शन किसे कहते हैं ?

समाधान ज्ञानका उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्व संवेदन, अर्थात्

१ या कियाऽत्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोकश्रममदादिप्रभवा आर्सानस्यापि नेत्रगात्रविकियास्चित्रा ! सैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचलप्रचला । स. सि ; त. रा. वा.; त. २हो. वा. ८, ७. प्यलापयाद्वयेण य बहेदि लाला चलंति अंगाई (गो. क. २४. प्यलापयला उ चंकमओ ॥ क ग्रं. १, ११.

र स्वप्नेऽपि यया वीर्यविशेषाविर्मावः सा स्लानगृद्धिः । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ७. थीणुदयेणुद्धविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य ॥ गो. क. २३. दिणचितिअत्थकरणी थीणद्धी अद्भचिक्तअद्भवता । क. प्रं. १, १२.

३ णिद्दुये गच्छेतो ठाइ पुणो बइसइ पडेइ ॥ गो. क. २४. सुहपडिबोहा निदा । क. ग्रं. १, ११.

४ पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तो वि । ईसं ईसं जाणदि मुहुं मुहुं सोवदे मंदं ॥ गा. क. २५. पयला ठिओवविद्वस्स । क. मं. १, ११.

आत्मिविषयोपयोग इत्यर्थः । नात्र ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य तंत्रता, प्रयत्नरहितक्षीणा-वरणान्तरंगोपयोगस्स अदर्शनत्वप्रसंगात् । तत्र चक्षुर्ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदने रूपदर्शनक्षमोऽहमिति संभावनाहेतुश्रक्षुर्दर्शनम् । एतदाष्ट्रणोतीति चक्षुर्दर्शनावरणीयम् । शेषेन्द्रिय-मनसां दर्शनमचक्षुर्दर्शनम् । तदाष्ट्रणोतीत्यचक्षुर्दर्शनावरणीयम् । अवधेर्दर्शनं अवधिदर्शनम् । तदाष्ट्रणोतीत्यवधिदर्शनावरणीयम् । केवलमसपत्नं, केवलं च तद्दर्शनं च केवलदर्शनम् । तस्स आवरणं केवलदर्शनावरणीयम् । बाह्यार्थसामान्यग्रहणं दर्शन-मिति केचिदाचक्षते, तन्न, सामान्यग्रहणास्तित्वं प्रत्यविशेषतः श्रुत-मनःपर्ययोरिष दर्शनस्यास्तित्वप्रसंगात्, सामान्यग्रहणमन्तरेण विशेषग्रहणाभावतस्संसारावस्थायां ज्ञान-दर्शनयोरक्रमेण प्रवृत्तिप्रसंगात् । न कमप्रवृत्तिरिष, सामान्यनिर्छठितविशेषाभावतः तत्रावस्तुनि ज्ञानस्य प्रवृत्तिविरोधात् । न च ज्ञानस्य प्रामाण्यं वस्त्वपरिच्छेदकत्वात् ।

आत्मविषयक उपयोगको द्र्यन कहते हैं। इस द्र्यनमें ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नकी परा-धीनता नहीं है। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न-रहित, श्लीणावरण और अन्तरंग उपयोगवाले केवलीके अद्र्यनत्वका प्रसंग आता है।

उनमें चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी ज्ञानके उत्पन्न करनेवाले प्रयत्नसे संयुक्त स्वसंवे-वनके होनेपर 'मैं रूप देखनेमें समर्थ हूं, 'इस प्रकारकी संभावनाके हेतुको चक्षुदर्शन कहते हैं। इस चक्षुदर्शनके आवरण करनेवाले कर्मको चक्षुदर्शनावरणीय कहते हैं। चक्षुरिन्द्रियके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियोंके और मनके दर्शनको अचक्षुदर्शन कहते हैं। इस अचक्षुदर्शनको जो आवरण करता है वह अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म है। अव-धिके दर्शनको अवधिदर्शन कहते हैं। उस अवधिदर्शनको जो आवरण करता है वह अवधिदर्शनावरणीय कर्म है। केवल यह नाम प्रतिपक्ष-रहितका है। प्रतिपक्ष-रहित जो दर्शन होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं। उस केवलदर्शनके आवरण करनेवाले कर्मको केवलदर्शनावरणीय कहते हैं।

वाह्य पदार्थको सामान्यरूपसे ग्रहण करना दर्शन है, ऐसा कितने ही आचार्ष कहते हैं। किन्तु वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि, सामान्य-ग्रहणके अस्तित्वके प्रति कोई विशेषता न होनेसे श्रुतज्ञान और मनःपर्यय-ज्ञान, इन दोनोंको भी दर्शनके अस्तिन्त्वका प्रसंग आता है। अतपव सामान्य-ग्रहणके विना विशेषके ग्रहणका अभाव होनेसे संसार अवस्थामें ज्ञान और दर्शनकी अक्रम अर्थात् ग्रुगपत् प्रवृत्तिका प्रसंग आता है। तथा दर्शनकी उपर्युक्त परिभाषा माननेपर ज्ञान और दर्शनकी संसारावस्थामें क्रमशः प्रवृत्ति भी नहीं बनती है, वयोंकि सामान्यसे रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है और अवस्तुमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होनेका विरोध है। यदि अवस्तुमें ज्ञानकी प्रवृति मानी जायगी तो ज्ञानके प्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तुका अपरिच्छेदक है।

न च विशेषमात्रं वस्तु, तस्यार्थिक्रयाकर्तृत्वाभावात् । ततः सामान्यमात्मा, सकलार्थ-साधारणत्वाचिद्वषय उपयोगो दर्शनिमिति प्रत्येतच्यम् । केवलज्ञानमेव आत्मार्थाव-भासकमिति केचित्केवलदर्शनस्याभावमाचक्षते । तन्न, पर्यायस्य केवलज्ञानस्य पर्याया-भावतः सामर्थ्यद्वयाभावात् । भावे वा अनवस्था न कैश्विनिवार्यते । तस्मादात्मा स्व-परावभासक इति निश्चेतच्यम् । तत्र स्वावभासः केवलदर्शनम्, परावभासः केवलज्ञानम् । तथा सति कथं केवलज्ञान-दर्शनयोः साम्यमिति चेन्न, ज्ञेयप्रमाणज्ञानात्मकात्मानुभवस्य ज्ञानप्रमाणत्वाविरोधात् । इति शब्दः एतावदर्थे, दर्शनावरणीयस्य कर्मणः एतावत्य एव प्रकृतयो नाधिका इत्यर्थः ।

## वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ ॥ १७ ॥

एदं संगहणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । किमद्वामिदं उच्चदे ? मेहाविज-

केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि, उसके अर्थिकयाकी कर्तृताका अभाव है। इसिलिय सामान्य नाम आत्माका है, क्योंकि, वह सकल पदार्थीमें साधारण रूपसे व्याप्त है। इस प्रकारके सामान्यरूप आत्माको विषय करनेवाला उपयोग दर्शन है, ऐसा निश्चय करना चाहिये।

केवलज्ञान ही अपने आपका और अन्य पदार्थोंका जाननेवाला है, इस प्रकार मानकर कितने ही लोग केवलदर्शनके अभावको कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञान स्वयं पर्याय है। पर्यायके दूसरी पर्याय होती नहीं है, इसलिये केवलज्ञानके स्व और परकी जाननेवाली दो प्रकारकी शक्ति-योंका अभाव है। यदि एक पर्यायके दूसरी पर्यायका सद्भाव माना जायगा तो आनेवाला अनवस्था दोष किसीके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता है। इसलिये आत्मा ही स्व और परका जाननेवाला है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। उनमें स्व प्रतिभासको केवलदर्शन कहते हैं।

शंका जिंक प्रकारकी व्यवस्था माननेपर केवलक्षान और केवलदर्शनमें समान्ता कैसे रह सकेगी?

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्षेयप्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभवके ज्ञानके प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है।

सूत्रके अंतमें दिया गया 'इति' यह शब्द 'एतावत्' अर्थका वाचक है, अर्थात् दर्शनावर्णीय कर्मकी इतनी ही प्रकृतियां होती हैं, अधिक नहीं।

वेदनीय कर्मकी दो प्रकृतियां हैं।। १७॥

यह सूत्र संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, समस्त भेदोंको अपनेमें संग्रह करने-बाला है।

शंका—यह संग्रहनयाश्रित सूत्र किसलिये कहा जा रहा है?

१ प्र. सा. १, २३. २ प्रतिषु 'एवं ' इति पाठः।

#### णाणुग्गहर्द्धं । संपिह मंदबुद्धिजणाणुग्गहह्रम्रत्तरसुत्तं भणिद — सादावेदणीयं चेव असादावेदणीयं चेवं ॥ १८॥

सादं सुहं, तं वेदावेदि संजावेदि ति सादावेदणीयं। असादं दुक्खं, तं वेदावेदि संजावेदि ति असादावेदणीयं। एत्थ चोदओ भणदि— जिद् सुह-दुक्खाई कम्मेहिंतो होंति, तो कम्मेसु विणहेसु सुह-दुक्खवज्जएण जीवेण होदव्वं, सुह-दुक्खणिबंधणकम्मा-भावा। सुह-दुक्खविविज्ञओ चेव होदि ति चे ण, जीवद्व्वस्स णिस्सहावत्तादो अभावप्पसंगा। अह जइ दुक्खमेव कम्मजणियं, तो सादावेदणीयकम्माभावो होज्ज, तस्स फलाभावादो ति १ एत्थ परिहारो उच्चदे। तं जहा— जं किं पि दुक्खं णाम तं असादावेदणीयादो होदि, तस्स जीवसरूवत्ताभावा। भावे वा खीणकम्माणं पि दुक्खेण होदव्वं, णाण-दंसणाणिमव कम्मविणासे विणायाभावा। सुहं पुण ण कम्मादो

समाधान—बुद्धिमान् शिष्योंके अनुग्रहके लिये यह सूत्र कहा गया है। अब मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

सातावेदनीय और असातावेदनीय, ये दो ही वेदनीय कर्मकी प्रकृतियां हैं॥ १८॥

साता यह नाम सुखका है, उस सुखको जो वेदन कराता है, अर्थात् भोग कराता है, वह सातावेदनीय कर्म है। असाता नाम दुखका है, उसे जो वेदन या अनुभवन कराता है उसे असातावेदनीय कर्म कहते हैं।

शंका—यहांपर शंकाकार कहता है कि यदि सुख और दुख कमोंसे होते हैं तो कमोंके विनष्ट हो जाने पर जीवको सुख और दुखसे रहित हो जाना चाहिये, क्योंकि उसके सुख और दुखके कारणभूत कमोंका अभाव हो गया है। यदि कहा जाय कि कमोंके नष्ट हो जाने पर जीव सुखसे और दुखसे रहित ही हो जाता है, सो कह नहीं सकते, क्योंकि, जीवद्रव्यके निःस्वभाव हो जानेसे अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। अथवा, यदि दुखको ही कर्म-जनित माना जाय तो सातावेदनीय कर्मका अभाव प्राप्त होगा, क्योंकि, फिर उसका कोई फल नहीं रहता है?

समाधान—यहां पर उपर्युक्त आशंका का परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है—दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु है वह असातावेदनीय कर्मके उदयसे होती है, क्योंकि, वह जीवका स्वरूप नहीं है। यदि जीवका स्वरूप माना जाय तो श्लीणकर्मा अर्थात् कर्मरहित जीवोंके भी दुःख होना चाहिये, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनके समान कर्मके विनाश होनेपर दुखका विनाश नहीं होगा। किन्तु सुख कर्मसे उत्पन्न नहीं होता

१ सदसद्वेषे ॥ त. सू. ८, ८. यहारपदिपादिनिय कारीस्नानसारस्यादिस्त कोर्यं प्रशस्तं वेषं सद्वेष-मिति । यत्फळं दुःखमनेकविषं रक्षक्रेपस्यक्ततं वेषमसद्वेषामिति । स. सि.; त. रा. वा.; त. स्रो. वा. ८, ८. महुळित्तखम्मधाराळिहणं व दुहाउ वेअणिअं । ओसनं सुरमणुए सायमसायं तु तिरिय-निरयेसु ॥ क. मं. १२-१३.

उप्पन्निद्दि, तस्स नीवसहावत्तादो फलाभावा । ण सादावेदणीयाभावो वि, दुक्खुवसम-हेउसुद्व्वसंपादणे तस्स वावारादो । एवं संते सादावेदणीयस्स पोग्गलिववाइत्तं होइ ति णासंकणिन्नं, दुक्खुवसमेणुप्पण्णसुविध्यकणस्स दुक्खाविणाभाविम्म उवया-रेणेव लद्धसहसण्णस्स जीवादो अपुधभूदस्स हेदुत्तणेण सुत्ते तस्स जीविववाइत्तसह-हेदुत्ताणसुवदेसादो । तो वि जीव-पोग्गलिववाइत्तं सादावेदणीयस्स पावेदि ति चे ण, इद्वतादो । तहोवएसो णित्थ ति चे ण, जीवस्स अत्थित्तण्णहाणुववत्तीदो तहोवदेस-त्थित्तिद्धीए। ण च सुह-दुक्खहेउद्व्वसंपाद्यमण्णं कम्ममित्थि ति अणुवलंभादो ।

> जस्सोदएण जीवो सुहं व दुक्खं व दुविहमणुभवइ । तस्सोदयक्खएण दु सुह-दुक्खविवज्जिओ होइ ॥ ७॥

ण च एदीए गाहाए सह विरोहो, सादावेदणीयादो उप्पण्णगुहाभावं पेक्खिऊण

है, क्योंकि, वह जीवका स्वभाव है, और इसीछिये वह कर्मका फल नहीं है। सुखको जीवका स्वभाव माननेपर सातावेदनीय कर्मका अभाव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दुःख-उपशमनके कारणभूत सुद्रव्योंके सम्पादनमें सातावेदनीय कर्मका व्यापार होता है। इस व्यवस्थाके माननेपर सातावेदनीय प्रकृतिके पुद्रलिवपाकित्व प्राप्त होगा, ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुए, दुःखके अविनाभावी उपचारसे ही सुख संकाको प्राप्त और जीवसे अपृथ्यभूत ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होनसे सुत्रमें सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकित्वका और सुख-हेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि कहा जाय कि उपर्युक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकीपना और पुद्रलिवपाकीपना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोप नहीं, क्योंकि, यह बात हमें इष्ट है। यदि कहा जावे कि उक्त प्रकारका उपदेश प्राप्त नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि, जीवका अस्तित्व अन्यथा बन नहीं सकता है, इसिछिये उस प्रकारके उपदेशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है। सुख और दुखके कारणभूत द्रव्योंका सम्पादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कर्म पाया नहीं जाता।

जिसके उदयसे जीव सुख और दुख, इन दोनोंका अनुभव करता है, उसके उदयका क्षय होनेसे वह सुख और दुखसे रहित हो जाता है ॥ ७ ॥

पूर्वोक्त व्यवस्था माननेपर इस गाथाके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, तावेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होने वाले सुखके अभावकी अपेक्षा उपर्युक्त गाथामें

आप्रतौ '-हेडव्बसंपादणे ' कप्रतौ ' हेडदव्बसंपादणे ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' तस्स वावारादो एवं संते सादावेदणीयस्स पोग्गळविवाइत्तं होइ ति णासंकणिस्जं ' इति इः । मप्रतो तु स्वीकृतपाठः ।

तत्थ सह-दुक्खाभावोवदेसादो । दोसु पदेसु एवकारो किमई कीरदे ? उत्तरोत्तरुत्तर-पयडीणमभावपदुप्पायणई ।

## मोहणीयस्स कम्मस्स अद्वावीसं पयडीओं ॥ १९ ॥

एदं संगहणयसुत्तं संगहिदासेसिवसेसत्तादो मेहाविजणाणुग्गहकारी । संपिह मिज्झमबुद्धिजणाणुग्गहद्वसुत्तरं सुत्तं भणदि—

## जं तं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं, दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं चेवं ॥ २० ॥

कधमेदम्हादो मोहणीयस्स कम्मस्स सन्वभेदा अवगम्मंति ? आइरिओवदेसादो। जेत्तिओ एदस्स सुत्तस्स अत्थो तं सन्वमाइरिया परूवेंति। तं परूविज्जमाणं मेहाविणो अवहारयंति। तदो एत्तियमेत्तसुत्तेण कज्जिसद्धीदो वित्थारपरूवणं तेसिमणत्थयमिदि ।

मंदबुद्धिजणाणुग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि-

सुख और दुखके अभाव का उपदेश दिया गया है।

शंका—सूत्रमें दोनों पदों पर एवकार किसलिये किया है?

समाधान वेदनीय कर्मकी उत्तरोत्तर उत्तर-प्रकृतियोंका अभाव बतलानेके लिये दो वार प्वकार पद दिया है।

मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियां हैं ॥ १९ ॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र समस्त विशेषों का संग्रह करनेसे मेधावीजनोंका अनुग्रह करनेवाला है।

अब मध्यम-बुद्धि जनोंके अनुग्रहके लिये उत्तरसूत्र कहते हैं-

वह उपर्युक्त मोहनीय कर्म दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीय ॥ २०॥

शंका - इस स्त्रसे मोहनीयकर्मके सर्व भेद कैसे जाने जाते हैं?

समाधान—आचायाँके उपदेशसे। इस सूत्रका जितना अर्थ है वह सब आचार्य प्ररूपण करते हैं। उस निरूपण किये गये अर्थको बुद्धिमान् शिष्य अवधारण कर छेते हैं। इसिछिये इतने मात्र सूत्र द्वारा कार्यकी सिद्धि होनेसे बुद्धिमान् शिष्योंके छिये विस्तारसे निरूपण करना अन्धक है।

अब मन्दवुद्धिजनोंके अनुत्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं-

१ त. सू. ८, ५. २ त. सू. ८, ९.

३ अ-आप्रत्योः ' तेतिनगण्ण यद्गति दे १ इति पाठः ।

# जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधादो एयविहं, तस्स संतकम्मं पुण तिविहं सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं चेदि'॥ २१॥

दंसणं अत्तागम-पदत्थेसु रुई पच्चओ सद्धा फोसणिमिदि एयद्दो । तं मोहेदि विव-रीयं कुणिद ति दंसणमोहणीयं । जस्स कम्मस्स उदएण अणत्ते अत्तवुद्धी, अणागमे आगमबुद्धी, अपयत्थे पयत्थबुद्धी, अत्तागमपयत्थेसु सद्धाए अत्थिरत्तं, दोसु वि सद्धा वा होदि तं दंसणमोहणीयमिदि उत्तं होदि । तं बंधादो एयविहं, मिच्छत्तादिपच्चएिह दुक्कमाणाणं दंसणमोहणीयकम्मक्खंधाणमेगसहावाणमुवलंभा । बंधेण एयविहं दंसण-मोहणीयं कधं संतादो तिविहत्तं पिडविज्जदे १ ण एस दोसो, अंतएण दिलिज्जमाण-कोह्वेसु कोह्व्व-तंदुलद्धतंदुलाणं व दंसणमोहणीयस्स अपुव्वादिकरणिहि दिलयस्स

जो दर्शनमोहनीय कर्म है वह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है, किन्तु उसका सत्कर्म तीन प्रकारका है—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ २१ ॥

द्र्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा, और स्पर्शन, ये सव एकार्थ-वाचक नाम हैं। आप्त या आत्मामें, आगम और पदार्थोंमें रुचि या श्रद्धाको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनको जो मोहित करता है, अर्थात् विपरीत कर देता है, उसे दर्शनमोहनीय कर्म कहते हैं। जिस कर्मके उद्यसे अनाप्तमें आप्त-बुद्धि, और अपदार्थमें पदार्थ-बुद्धि होती है; अथवा आप्त, आगम और पदार्थोंमें श्रद्धानकी अस्थिरता होती है; अथवा दोनोंमें भी अर्थान् आप्त-अनाप्तमें और पदार्थ-अपदार्थमें श्रद्धा होती है, वह दर्शनमोहनीय कर्म है, यह अर्थ कहा गया है। वह दर्शनमोहनीय वंधकी अपेक्षा एक प्रकारका है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि वंध-कारणोंके द्वारा आने वाले दर्शनमोहनीय कर्मके स्कन्धोंका एक स्वभाव पाया जाता है।

शंका वंधसे एक प्रकारका दर्शनमोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका कैसे हो जाता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जांतेसे (चक्रीसे) दले गये कोदोंमें कोदों, तन्दुल और अर्ध-तन्दुल, इन तीन विभागोंके समान अपूर्वकरण आदि परिणामोंके द्वारा दले गये दर्शनमोहनीयके त्रिविधता पाई जाती है।

१ त. ६. ८, ९. तत्र दर्शनमोहनीयं त्रिमेदं सम्यक्तं मिथ्यात्वं तदुभयमिति । तद्धन्धं प्रत्येकं भूत्वा सत्कर्मापेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । स. सि.; त. रा. वा.; त. स्रो. वा. ८, ९. दंसणमोहं तिविहं सम्मं मीसं तहेव मिक्कतं । सुद्धं अद्वविद्धदं तं हवह कमसो ॥ क. प्रं. १, १४.

२ जंतेण कोद्दवं वा पदमुवसमसम्मभावजंतेण। मिच्छं दव्वं च तिथा असंखग्रणहीणदव्वकमा ॥ गी. क. २६.

तिविहत्तुवलंभा । तत्थ अत्तागम-पदत्थसद्धाए जस्सोदएण सिथिलतं होदि, तं सम्मत्तं । कधं तस्स सम्मत्तववएसो ? सम्मत्तसहचिरदोदयत्तादो उवयारेण सम्मत्तमिदि उच्चदे । जस्सोदएण अत्तागम-पयत्थेसु असद्धा होदि, तं मिच्छत्तं । जस्सोदएण अत्तागम-पयत्थेसु तप्पिडवक्खेसु य अक्कमेण सद्धा उप्पन्जिदि तं सम्माभिच्छत्तं । संदेहो कुदो जायदे ? सम्मत्तोद्यादो; सन्वसंदेहो मृहत्तं च मिच्छत्तोद्यादो । दंसणमोहणीयं संतदो तिविहिमिदि कुदो णन्वदे ? आगमदो लिंगदो य । विवरीदो अहिणिवेसो मूहत्तं संदेहो

उनमें जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थीकी श्रद्धामें शिथिलता होती है वह सम्यक्त्वप्रकृति है।

शंका - उस प्रकृतिका 'सम्यक्तव ' ऐसा नाम कैसे हुआ ?

समाधान — सम्यग्दर्शनके सहचारित उदय होनेके कारण उपचारसे 'सम्यक्त्व' ऐसा नाम कहा जाता है।

जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंमें अश्रद्धा होती है, वह मिथ्यात्व प्रकृति है। जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंमें, तथा उनके प्रतिपक्षियोंमें अर्थात् कुदेव, कुशास्त्र और कुतत्त्वोंमें, युगपत् श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति है।

शंका — आप्त, आगम और पदार्थोंमें संदेह किस कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है?

समाधान— सम्यग्दर्शनका घात नहीं करनेवाला संदेह सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होता है। किन्तु सर्व संदेह, अर्थात् सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण रूपसे घात करनेवाला संदेह, और मूड़त्व मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है।

शंका — दर्शनमोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान आगमसे और लिंग अर्थात् अनुमानसे जाना जाता है कि दर्शन-मोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। विपरीत अभिनिवेश, मूढ़ता और

१ तदेव सम्यक्तं ग्रमपरिणामनिषद्धस्वरसं यदौदासीन्येनावस्थितमात्मनः श्रद्धानं न निरुणद्भि, तद्वेदय-मानः पुरुषः सम्यन्दिष्टिरित्यिभिधीयते । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

२ ४स्वोदयासर्वदधानिमार्चयरा गुरुस्तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सको िगाि विशासकार्थे मिथ्यादृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वम् । सः सिः, तः राः वाः ८, ९.

३ तदेव मिश्यात्वं प्रक्षालनिवेशेषात् भी भी भी भी भी भी भी कियात्विमित्या् त्यायते सम्य-ग्मिश्यात्विमिति यावत् । सः सिः; तः राः वाः ८, ९.

४ प्रतिषु ' लिंगयदो ' इति पाठः ।

वि मिच्छत्तस्स हिंगाई । आगमणागमेसु समभावो सम्मामिच्छत्तहिंगं । अत्तागम-पयत्थसद्भाए सिथिलत्तं सद्धाहाणी वि सम्मत्तहिंगं ।

जं तं चारित्तमेाहणीयं कम्मं तं दुविहं, कसायवेदणीयं चेव णोकसायवेदणीयं चेवं ॥ २२ ॥

पापिक्रयानिवृत्तिश्वारित्रम् । वादिकम्माणि पावं । तेसिं किरियां मिच्छत्तासंजम-कसाया । तेसिमभावो चारित्तं । तं मोहेइ आवारेदि त्ति चारित्तमोहणीयं । तं च दुविहं कसाय-णोकसायभेदेण । कुदो दुविहत्त्तिसद्धी १ कसाय-णोकसाएहितो पुधभूदतइज्ज-कज्जाणुवलंभादो । एदं संगहणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । पज्जवद्वियसत्ताणु-गाहद्वसुत्तरसुत्तं भणदि—

जं तं कसायवेदणीयं कम्मं तं सोलसविहं, अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोहं, अपचक्लाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, पञ्च-

संदेह, ये मिथ्यात्वके चिन्ह हैं। आगम और अनागमोंमें सम-भाव होना सम्यग्मिथ्यात्वका चिन्ह है। आप्त, आगम और पदार्थोंकी श्रद्धामें शिथिलता और श्रद्धाकी हीनता होना सम्यक्त्वप्रकृतिका चिन्ह है।

जो चारित्रमोहनीय कर्म है वह दो प्रकारका है— कषायवेदनीय और नो-कषायवेदनीय ॥ २२ ॥

पापरूप कियाओंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं। घातिया कर्मोको पाप कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, ये पापकी कियाएं हैं। इन पाप-कियायोंके अभावको चारित्र कहते हैं। उस चारित्रको जो मोहित करता है, अर्थात् आच्छादित करता है, उसे चारित्रमोहनीय कहते हैं। वह चारित्रमोहनीय कर्म कषायवेदनीय और नोकपाय-वेदनीयके भेदसे दो प्रकारका है।

शंका चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका ही है, यह कैसे सिद्ध होता है?

समाधान चूंकि, कषाय और नोकषायोंसे पृथम्भूत तीसरे प्रकारका कोई कार्य नहीं पाया जाता, इससे जाना जाता है कि चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है।

यह सूत्र संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकिं, अपने समस्त विशेषोंका संग्रह करने-वाला है।

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं— जो कषायवेदनीय कर्म है वह सोलह प्रकारका है— अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रत्याख्याना-

१ त. स्. ८, ९.

### क्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, कोहसंजलणं, माणसंजलणं, माया-संजलणं लोहसंजलणं चेदि' ॥ २३ ॥

दुःखशस्यं कर्मक्षेत्रं कृषंति फलवत्कुर्वन्तीति कषायाः क्रोध-मान-माया-लोभाः । क्रोधो रोषः संरम्भ इत्यनर्थान्तरम् । मानो गर्वः स्तब्धत्विमत्येकोऽर्थः । माया निकृति-वंचना अनुज्ञत्विमिति पर्यायशब्दाः । लोभो गृद्धिरित्येकोऽर्थः । अनन्तान् भवाननुबद्धं शिलं येषां ते अनन्तानुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिनश्च ते क्रोध-मान-माया-लोभाश्च अनन्तानुबन्धिकोध-मान-माया-लोभाः । जेहि कोह माण-माया-लोहेहि अविणद्धसस्त्वेहि सह जीवो अणंते भवे हिंडिद तेसिं कोह-माण-माया-लोहाणं अणंताणुबंधी सण्णा चि उत्तं होदि । एदेसिमुद्यकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो चेय, द्विदी चालीससागरोवमकोडा-कोडिमेत्ता चेय । तदो एदेसिमणंतभवाणुबंधित्तं ण जुज्जिद त्ति ? ण एस दोसो, एदेहि जीविम्ह जिपदसंसकारस्स अणंतेसु भवेसु अवद्वाणब्धुवगमादो । अधवा अणंतो अणुबंधो

वरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन ॥ २३॥

जो दुखरूप धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी खेतको कर्षण करते हैं, अर्थात् फलवाले करते हैं, वे क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय हैं। क्रोध, रोष और संरम्भ, इनके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। मान, गर्व और स्तब्धत्व, ये एकार्थ-वाचक नाम हैं। माया, निकृति, वंचना और अनृजुता, ये पर्याय-वाची शब्द हैं। लोभ और गृद्धि, ये दोनों एकार्थक नाम हैं। अनन्त भवोंको बांधना ही जिनका स्वभाव है वे अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं। अनन्तानुबन्धी जो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कहलाते हैं। जिन अविनष्ट स्वरूपवाले, अर्थात् अनादि-परम्परागत क्रोध, मान, माया और लोभके साथ जीव अनन्त भवमें परिभ्रमण करता है, उन क्रोध, मान, माया और लोभ कषायोंकी 'अनन्तानुबन्धी' संज्ञा है, यह अर्थ कहा गया है।

शंका—उन अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायोंका उदयकाल अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है, और स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण है। अतएव इन कषायोंके अनन्त-भवानुबन्धिता घटित नहीं होती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इन कषायोंके द्वारा जीवमें उत्पन्न हुए संस्कारका अनन्त भवोंमें अवस्थान माना गया है। अथवा, जिन क्रोध, मान, माया,

१ तः स्. ८, ९, २ अ-आप्रत्योः ' भवानतुर्वधं ' कप्रतौ ' भवानतुर्वधुं ' इति पाठः । ३ अन्तरतंत्रारदारणावानिस्यादर्शननसन्तं त्यतुविधिनो सन्तित्विनः कोषमानमायाळोभाः । सः सिः; तः राः वाः ८, ९.

जेसिं कोह-माण-माया-लोहाणं ते अणंताणुबंधिकोह-माण-माया-लोहा। एदेहिंतो बङ्किद-संसारे अणंतेस भवेस अणुबंधं ण छहेदि ति अणंताणुबंधो संसारे। सो जेसिं ते अणंताणुबंधिणो कोह-माण माया-लोहा। एदे चत्तारि वि सम्मत्त-चारित्ताणं विरोहिणो, दुविहसत्तिसंज्ञतत्तादो। तं कुदो णव्वदे १ गुरूवदेसादो जुत्तीदो य। का एत्थ जुत्ती १ उच्चदे— ण ताव एदे दंसणमोहणिज्जां, सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेहि चेव आव-रियस्स सम्मत्तस्स आवरणे फलाभावादो। ण चािनमोहणिज्जा वि, अपचक्खाणा-वरणादीहि आवरिदचारित्तस्स आवरणे फलाभावा। तदो एदेसिमभावो चेय। ण च अभावो, सुत्तिम्ह एदेसिमत्थित्तपदुष्पायणादो। तम्हा एदेसिमुदएण सासणगुणुष्पत्तीए

लोभोंका अनुबन्ध (विपाक या सम्बन्ध) अनन्त होता है वे अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ कहलाते हैं। इनके द्वारा वृद्धिगत संसार अनन्त भवोंमें अनुबन्धको नहीं छोड़ता है, इसिलेथ 'अनन्तानुबन्ध' यह नाम संसारका है। वह संसारात्मक अनन्तानुबन्ध जिनके होता है वे अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ हैं। ये चारों ही कपाय सम्यक्त और चारित्रके विरोधक हैं, क्योंकि, वे सम्यक्त और चारित्र, इन दोनोंको धार्तनेवाली दो प्रकारकी शक्ति संयुक्त होते हैं।

शंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — गुरुके उपदेशसे और युक्तिसे जाना जाता है कि अनन्तानुबन्धी कषायोंकी शक्ति दो प्रकारकी होती है।

शंका-अनन्तानुबन्धी कषायोंकी शक्ति दो प्रकारकी है, इस विषयमें क्या खुक्ति है ?

समाधान—उपर्युक्त शंकाका उत्तर कहते हैं— सम्यक्त्व और चारिन्न, इन दोनोंको घात करनेवाले ये अनन्तानुबन्धी कोधादिक न तो दर्शनमोहनीयस्वरूप माने जा सकते हैं, क्योंकि, सम्यक्त्वप्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके द्वारा ही आवरण किये जानेवाले सम्यग्दर्शनके आवरण करनेमें फलका अभाव है। और न उन्हें चारित्र-मोहनीयस्वरूप भी माना जा सकता है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरण आदि कपायोंके द्वारा आवरण किये गये चारित्रके आवरण करनेमें फलका अभाव है। इसलिये उपर्युक्त प्रकारसे इन अनन्तानुबन्धी कोधादि कषायोंका अभाव ही सिद्ध होता है। किन्तु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि, सूत्रमें इनका अस्तित्व पाया जाता है। इसलिये इन अनन्तानुबन्धी कोधादि कषायोंके उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है,

१ त्रतिषु ' दंसगमोहणीय- ' इति पाठः।

अण्णहाणुववत्तीदो सिद्धं दंसणमोहणीयत्तं चिरत्तमोहणीयत्तं च।ण चाणंताणुबंधिचउकिन्वावारो चारिते णिप्फलो, अपचक्खाणादिअणंतोदयपवाहकारणस्स णिप्फलत्तिवरोहा। प्रत्याख्यानं संयमः, न प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यानिमिति देशसंयमः। पच्चक्खाणस्स अभावो असंजमो संजमासंजमो विः तत्थं असंजमं मोत्तृण अपच्चक्खाणसद्दो संजमासंजमे चेव वद्ददि त्ति कधं णव्वदे १ आवरणसद्दपओगादो। ण च कम्मेहि असंजमो आवरि-ज्जिदि, चारित्तावरणस्स कम्मस्स अचारित्तावरणत्तप्तंगादो। पारिसेसादो अपच्चक्खाण-सद्दृष्टो संजमासंजमो चेय। अथवा नजीयमीषद्धे वत्तेते। तथा च न प्रत्याख्यान-मित्यप्रत्याख्यानं संयमासंयम इति सिद्धम्। न च नजः ईषद्धे वृत्तिरसिद्धाः, न रक्ता न व्वेता युवतिनखाः ताम्राः कुरवकाः इत्यत्रान्यथा स्ववचनिवरोधप्रसंगाद्, अनुदरी कुमारीत्यत्र उदराभावतः कुमार्याः मरणप्रसंगाच्च। अत्रोपयोगी श्लोकः—

इस अन्यथानुपपत्तिसे उनके दर्शनमोहनीयता और चारित्र-मोहनीयता, अर्थात् सम्यक्त्व और चारित्रको घात करनेकी शक्तिका होना, सिद्ध होता है। तथा, चारित्रमें अनन्तानु-बन्धि-चतुष्कका व्यापार निष्फल भी नहीं है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानादिके अनन्त उदय-रूप प्रवाहके कारणभूत अनन्तानुबन्धी कषायके निष्फलत्वका विरोध है।

प्रत्याख्यान संयमको कहते हैं। जो प्रत्याख्यानरूप नहीं है, वह अप्रत्याख्यान है। इस प्रकार 'अप्रत्याख्यान ' यह शब्द देशसंयमका वाचक है।

रंग्का—प्रत्याख्यानका अभाव असंयम है और संयमासंयम (देशसंयम) भी है। उनमें असंयमको छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयमके अर्थमें ही रहता है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — आवरण शब्द के प्रयोग से जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयमके अर्थमें रहता है। कमाँके द्वारा असंयमका आवरण तो किया नहीं जाता है, अन्यथा चारित्रावरण कर्मके अचारित्रावरणत्वका प्रसंग आजायगा। अतः पारिशेषन्यायसे अप्रत्याख्यान शब्दका अर्थ संयमासंयम ही है। अथवा नज्जन्य पद ईषत् (अल्प) अर्थमें वर्तमान है। इसल्ये जो प्रत्याख्यान नहीं वह अप्रत्याख्यान अर्थात् संयमासंयम है, यह बात सिद्ध हुई। नज् पदकी ईषत् अर्थमें वृत्ति असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, 'इस युवतिके नख न लाल हैं और न सफेद हैं, किन्तु, ताम्न-वर्णवाले कुरवकके समान हैं 'इस प्रयोगमें अन्यथा स्ववचन विरोधका प्रसंग प्राप्त होगा, तथा 'अनुदरी कुमारी 'यहां पर उदरके अभावसे कुमारीके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इस विषयमें यह उपयोगी इलोक है—

१ प्रतिषु ' वृत्तेरासिद्धा ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' युवतिनखा तांत्रांक्षरवकाः ' मप्रतो ' युवतिनखतांत्रांकुरवकाः ' इति पाटः ।

प्रतिषेधयित समस्तं प्रसक्तमर्थे तु जगित नोशब्दः । स पुनस्तदवयवे वा तस्मादर्थान्तरे वा स्यात् ॥ ८॥

अप्रत्याख्यानं संयमासंयमः । तमावृणोतीति अप्रत्याख्यानावरणीयम् । तं चउिवहं कोह-माण-माया-लोहभेएण । पच्चक्खाणं संजमो महव्वयाइं ति एयद्वो । पच्चक्खाणमावरेति ति पच्चक्खाणावरणीया कोह-माण माया-लोहां । सम्यक् ज्वलतीति संज्वलनम् । किमत्र सम्यक्त्वम् १ चारित्रेण सह ज्वलनम् । चारित्तमविणासेता उद्यं कुणंति ति जं उत्तं होदिं । चारित्तमविणासेताणं संज्ञलणाणं कथं चारित्तावरणत्तं जुज्जदे १ ण, संजमिन्ह मलमुव्वाइय जहाक्खादचारित्तुप्पत्तिपडिबंधयाणं चारित्तावरणत्ता-विरोहा । ते वि चत्तारि कोह-माण-माया-लोहभेदेण । कोहाइसु पादेक्कं संज्ञलणसद्चा-

जगत्में 'न' यह शब्द प्रसक्त समस्त अर्थका तो प्रतिपेध करता है। किन्तु वह प्रसक्त अर्थके अवयव अर्थात् एक देशमें, अथवा उससे भिन्न अर्थमें रहता है, अर्थात् उसका बोध कराता है॥८॥

अप्रत्याख्यान संयमासंयमका नाम है। उस अप्रत्याख्यानको जो आवरण करता है उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं। वह कोध, मान, माया और टामके मदसे चार प्रकारका है। प्रत्याख्यान, संयम और महावत, ये तीनों एक अर्थवाल नाम हैं। प्रत्याख्यानको जो आवरण करते हैं वे प्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया और लोभ-कषाय कहलते हैं। जो सम्यक् प्रकार जलता है, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं।

शंका-इस संज्वलन कषायमें सम्यक्पना क्या है ?

समाधान चारित्रके साथ जलना ही इसका सम्यक्पना है। अर्थात्, चारित्रको नहीं विनाश करते हुए ये कषाय उदयको प्राप्त होते हैं, यह अर्थ कहा गया है।

र्शका — चारित्रको नहीं विनाश करनेवाले संज्वलन कपायोंके चारित्रावरणता कैसे बन सकती है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ये संज्वलन कषाय संयममें मलको उत्पन्न करके यथाख्यात चारित्रकी उत्पत्तिके प्रतिबंधक होते हैं, इसलिये इनके चारित्रावरणता मानमेमें कोई विरोध नहीं है।

ये संज्वलन कषाय भी क्रोध, मान, माया और लोभके भेदसे चार प्रकारक हैं।

र यदुदयादेशिवरितिं संयमासंयमाख्याम्पामिप कर्ते न शकोति, ते देशप्रत्याख्यानमायृण्यन्तोऽप्रत्या-ख्यानावरणाः कोधमानमायालोमाः । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

२ यदुदयादिरतिं कृत्सां संयमाख्यां न शकोति कर्तुं ते कृत्सं प्रत्याख्यानमावृष्यन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रीधमानमायलोमाः । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

३ समेकीमावे वर्तते । संयमेन सहावस्थानादेकीभूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति संज्वलनाः क्रीधमानमायालोमाः । सः सिः; तः राः वाः ४, ९.

रणं किमहं १ पच्चक्खाणापच्चक्खाणावरणं व संजलणाणं बंधोदयाभावं पडि पच्चासत्ती णितथ त्ति जाणावणहं ।

## जं तं णोकसायवेदणीयं कम्मं तं णविवहं, इत्थिवेदं पुरिसवेदं णवुंसयवेदं हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा चेदिं॥ २४॥

एत्थ णोसदो देसपिडसेहओ घेत्तच्चो, अण्णहा एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो।

शंका—कोधादिकोंमें प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चारण किसलिय किया गया है ?

समाधान — प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके समान संज्व-लन कषायोंके बंध और उद्यके अभावके प्रति प्रत्यासात्त नहीं है, इस बातके बतलानेके लिये सूत्रमें कोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चारण किया गया है।

विशेषार्थ सूत्रमें कोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दके उच्चारणका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही वंध-व्युच्छित्ति और एक साथ ही उदय-व्युच्छित्ति होती हैं; तथा जिस प्रकार पंचम गुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही वंध-व्युच्छित्ति और एक साथ ही उदय-व्युच्छित्ति होती है, उस प्रकारसे नवमें गुणस्थानमें कोधादि चारों संज्वलन कषायोंकी एक साथ न तो वंध व्युच्छित्ति ही होती है और न उदय-व्युच्छित्ति ही। किन्तु पहले वहांपर कोधसंज्वलनकी वंधसे व्युच्छित्ति होती है, पुनः मानसंज्वलनकी, पुनः माया-संज्वलनकी, और सबसे अन्तमें लोभसंज्वलनकी, वंध-व्युच्छित्ति होती है। यही कम इनकी उदय-व्युच्छित्ति वश्वे गुणस्थानके अन्तमें होती है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके समान संज्वलन कोध, मान, माया और लोभकषायकी, वंध-व्युच्छित्ति और उदय-व्युच्छित्ति अपेक्षा, प्रत्यास्ति या समानता नहीं है। इसी विभिन्नताके स्पष्टीकरणके लिए सूत्रकारने सूत्रमें कोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका प्रदेश क्या है।

जो नोकषायवेदनीय कर्म है वह नौ प्रकारका है—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, श्लोक, भय और जुगुप्सा ॥ २४ ॥

यहां पर, अर्थात् नोकषाय राब्दमें प्रयुक्त नो राब्द, एकदेशका प्रतिषेध करने-वाला ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा इन स्त्रीवेदादि नवों कषायोंके अकषायताका प्रसंग प्राप्त होगा।

१ त. सू. ८, ९.

होदु चे ण, अकसायाणं चारित्तावरणत्तविरोहा । ईषत्कषायो नोकषाय इति सिद्धम् । अत्रोपयोगी श्लोकः—

भावस्तःपरिणामो द्विप्रतिषेधस्तदैक्यगमनार्थः । नो नदेशिकातिपेशेऽन्यः स्व-परयोगात् ॥ ९ ॥

कसाएहिंतो णोकसायाणं कधं थोवत्तं ? द्विदीहिंतो अणुभागदो उदयदो य । उदयकालो णोकसायाणं कसाएहिंतो बहुओ उवलब्भिद त्ति णोकसाएहिंतो कसायाणं थोवत्तं किण्णोच्छिज्जदे ? ण, उदयकालमहस्त्रचणण चारित्तिविणासिकसाएहिंतो तम्मल-फलकम्माणं महस्रत्ताणुववत्तीदो । स्तृणाति आच्छादयित दोपैरात्मानं परं चेति स्त्री । पुरुक्मिण शेते प्रमादयतीति पुरुषः । न पुमान स्त्री नपुंसकः । एदस्स अहिष्पाओ—

शंका-होने दो, क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अकषायोंके चारित्रको आवरण करनेका विरोध है। इस प्रकार ईषत् कषायको नोकषाय कहते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस विषयमें यह उपयोगी स्ठोक है—

भाव वस्तुके परिणामको कहते हैं। दो वार प्रतिपेध उसी वस्तुकी एकताका ज्ञान कराता है। 'नो 'यह शब्द स्व और परके योगसे विवक्षित वस्तुके एकद्शका प्रतिषेधक और विधायक होता है॥ ९॥

शंका - कषायोंसे नोकषायोंके अस्पपना कैसे है ?

समाधान — स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कपायोंसे नोकपायोंके अल्पता पाई जाती है।

शंका—नोकषायोंका उदय-काल कषायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इस-लिये नोकषायोंकी अपेक्षा कषायोंके अस्पपना क्यों नहीं मान लेते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उदय-काल की अधिकता होनेसे चारित्र विनाशक कषायोंकी अपेक्षा चारित्रमें मलको उत्पन्न करनेरूप फलवाले कर्मोंके महत्ता नहीं बन सकती है।

जो दोषोंके द्वारा अपने आपको और परको आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। जो महान् कर्मोंमें शयन करता है, या प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते है। जो न पुरुषक्षप हो, और न स्त्रीरूप हो उसे नपुंसक कहते हैं। इस उपर्युक्त कथनका

१ कप्रतो ' कसाएहिंतो बहुओ ' इति पाठः ।

२ यदुदयात्स्रेणान् भावान् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । स. सि. ८, ९. यस्यादयात् स्रेणान् भावान् भादंवा-स्फुटत्वक्रेव्यमदनावेशनेत्रविश्रमास्पालनसुखपुंस्कामादीन् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । त. रा. वा. ८, ९. श्रादयदि सयं दोसेण यदा श्राददि परं वि दोसेण । श्रादणसीला जम्हा तम्हा सा विण्णिया इत्थी । गो. जी. २०३.

जेसिं कम्मक्खंधाणग्रुद्णण पुरुसिम्म आकंखा उप्पन्जइ तेसिमित्थिवेदो ति सण्णा । जेसिगुद्णण महेलियाए उविर आकंखा उप्पन्जइ तेसि पुरिसवेदो ति सण्णा । जेसिगुद्णण इट्टावागिगिसारिच्छेण देशि वि आकंखा उप्पन्जइ तेसि णउंसगवेदो ति सण्णा । हसनं हासः । जस्स कम्मक्खंधस्स उद्णण हस्सिणिमित्तो जीवस्स रागो उप्पन्जइ, तस्स कम्मक्खंधस्स हस्सो ति सण्णा , कारणे कन्जवयारादो । रमणं रितः, रम्यते अनया इति वा रितः । जेसिं कम्मक्खंधाणग्रुद्णण दन्व-खेत्त-काल-भावेशु रदी सग्रुप्पन्जइ, तेसि रिद ति सण्णा । दन्व-खेत्त-काल-भावेशु जेसिग्रुद्णण जीवस्स अरई सग्रुप्पन्जइ तेसि रिद ति सण्णा । शोचनं शोकः, शोचयतीति वा शोकः । जेसिं कम्मक्खंधाणग्रुद्ण्ण जीवस्स सोगो सग्रुप्पन्जइ तेसि सोगो ति सण्णा । भीतिभयम् । जेहिं कम्मक्खंधिहं उदयमागदेहि जीवस्स भयग्रुप्पन्जइ तेसि भयमिदि सण्णा , कारणे

अभिप्राय यह है—जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे पुरुषमें आकांक्षा उत्पन्न होती है उन कर्म-स्कन्धोंकी 'स्त्रविद' यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे स्त्रिके उपर आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी 'पुरुषवेद 'यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे ईटोंके अवाकी अग्निके समान स्त्री और पुरुष, इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी 'नपुंसक वेद 'यह संज्ञा है। हंसनेको हास्य कहते हैं। जिस कर्म-स्कन्धके उद्यसे जीवके हास्य-निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'हास्य 'यह संज्ञा है। रमनेको रित कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा जीव विषयों असक होकर रमता है उसे रित कहते हैं। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों राग-भाव उत्पन्न होता है, उनकी 'रित 'यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों राग-भाव उत्पन्न होता है, उनकी 'रित 'यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों जीवके अधवा जो विषाद उत्पन्न करता है, उसे शोक कहते हैं। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे जीवके शोक उत्पन्न होता है उनकी 'शोक 'यह संज्ञा है। भीतिको भय कहते हैं। उदयमें आये हुए जिन कर्म-स्कन्धोंके द्वारा जीवके भय उत्पन्न होता है उनकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'भय '

१ यस्योदयान्पोंन्यान्मावानास्कन्दति स पुंवेदः । स. सि.; तः राः वाः ८, ९ः पुरुगुणभोगे सेदे करोदि लोयम्मि पुरुगुणं कम्मं । पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो विष्णओ पुरिसो ॥ गोः जी. २७२.

२ यदुदयाचापुंराकान् भावानुपत्रजति स नपुंसकवेदः । सः सिः तः राः वाः ८, ९. णेवित्थी णेव पुमं णउंसओ उहयर्किंगवदिरित्तो । इहाविग्गिसमाणगवेदणगरूओ कल्लसित्तो ॥ गो. जी. २७४.

३ ४४२ोऽरा अस्याविर्भावस्तद्धास्यम् । सः सि.; त. राः वा. ८, ९.

४ यदुदयाद्विषयादिष्वीतसुक्यं सा रतिः। स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

५ अरतिस्तद्विपरीता । सः सिः; तः राः वाः ८, ९.

६ यद्विपाकाच्छोचनं स शोकः । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

७ यदुदयादुद्वेगस्तद्भयम् । सः सि.; तः रा वाः ८, ९.

कन्जुवयारादो । जुगुप्सनं जुगुप्सा । जेसिं कम्माणमुद्रएण दुगुंछा उप्पन्जिदि तेसिं दुगुंछा इदि सण्णा'। एदेसिं कम्माणमित्थित्तं. कुदो णव्वदे १ पच्चक्खेणुवलंभमाण-अण्णाणादंसणादिकज्जण्णहाणुववत्तीदो ।

# आउगस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओं ॥ २५ ॥

एदं दव्वद्वियणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । कधमेदम्हादो सञ्वन्थावगई १ एदमाधारभूदं काऊण एदस्स सयलत्थपदुष्पादयआइरियादो । पञ्जवद्वियणयजणाणु-ग्गहद्वसुत्तरसुत्तं भणदि—

# णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदिं॥ २६॥

जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण जीवस्स उद्धगमणसहावस्स णेरइयभत्रिम अवद्वाणं होदि तेसिं णिरयाउविमदि सण्णां । जेसिं कम्मक्खंधाणमुद्रएण तिरिक्खभवम्स अवद्वाणं

यह संक्षा है। ग्लानि होनेको जुगुप्सा कहते हैं। जिन कमौंके उदयसे ग्लानि उत्पन्न होती है उनकी 'जुगुप्सा' यह संक्षा है।

शंका - इन कर्मोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान — प्रत्यक्षके द्वारा पाये जानेवाले अक्षान, अदर्शन आदि कार्योकी उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे उक्त कर्मीका अस्तित्व जाना जाता है।

आयुकर्मकी चार प्रकृतियां हैं ॥ २५ ॥

यह संग्रहन्याश्रित सूत्र है, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंका संग्रह करनेवाला है।

शंका—इस सूत्रसे सम्पूर्ण अथौंका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान - इस सूत्रको आधारभूत करके आगमानुकूल सभी अर्थीके प्रतिपादन करनेवाले आचार्यसे सम्पूर्ण अर्थीका ज्ञान प्राप्त होता है।

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंका अनुग्रह करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं— नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयुकर्मकी चार प्रकृतियां हैं ॥ २६ ॥

जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे ऊर्ध्वगमन स्वभाववाले जीवका नारक-भवमें अवस्थान होता है, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'नरकायु 'यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे तिर्यंच-

१ यदुदयादात्मदोषसंवरणमन्यदोषस्याधारणं सा ज्ञग्रन्सा । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९.

२ त. सू. ८, ५. ३ प्रतिषु 'सयअत्थपदुष्पाइयआइरियादो ' इति पाठः । ४ त. सू. ८, १०.

५ यद्भावाभावयोजींवितमरणं तदायुः । ××× नरकेषु तीत्रशीतो ण्यवेदनेषु यशिमिचं दीर्घजीवनं तत्रारकायुः । त. रा. वा.; त. स्रो. वा. ८, १०.

होदि तेसिं तिरिक्खाउअमिदि सण्णां। एवं मणुस-देवाउआणं पि वत्तव्वं। जधा घड-पड-थंभादीणं पज्जायाणमवद्वाणं वइसिसयमेवं णिरयभवादिपज्जायाणं पि वइसिसए अव-द्वाणे जादे को दोसो चे ण, अकारणे अवद्वाणे संते णियमिवरोहादो। देव-णेरइयाणं जहण्णमवद्वाणं दसवाससहस्साणि, उक्कस्सभवावद्वाणं तेत्तीसं सागरोवमाणि। तिरिक्ख-मणुसाणं जहण्णमंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सं तिण्णि पिलदोवमाणि, एसो णियमो ण छज्जदे, पोग्गलाणं व अणियमेण अवद्वाणं होज । कधं पुग्गलाणमणियमेण अवद्वाणं १ एग-वे-तिण्णि समयाई काऊण उक्कस्सेण मेरुपव्वदादिसु अणादि-अपज्जवसिदसरूवेण संद्वाणा-वद्वाणुवलंभा। तम्हा भवावद्वाणेण सहेउएण होद्व्वं, अण्णहा सरीरंतरं गयाणं पि णिरयगदीए उद्यप्पसंगादो।

#### णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाइं ।। २७ ॥ एदस्स संगहणयसुत्तस्स अत्थो जाणिय वत्तन्त्रो ।

भवमें जीवका अवस्थान होता है उन कर्म-स्कन्धोंकी 'तिर्यगायु'यह संज्ञा है। इसी प्रकार मनुष्यायु और देवायुका भी स्वरूप कहना चाहिये।

शंका—जिस प्रकार घट, पट और स्तम्भ आदिक पर्यायोंका अवस्थान वैस्र-सिक (स्वाभाविक) होता है, उसी प्रकार नरक-भव आदि पर्यायोंके भी वैस्रसिक अय-स्थान होनेपर क्या दोष है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अकारण अवस्थान माननेपर नियममें विरोध आता है। अर्थात्, देव और नारकोंका जघन्य अवस्थान दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट भव-सम्बन्धी अवस्थान तेतीस सागरोपम है, तिर्यंच और मनुष्योंका जघन्य अवस्थान अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अवस्थान तीन पब्योपम है; यह नियम नहीं घटित होता है। और इस नियमके अभावमें पुद्रलोंके समान अनियमसे अवस्थान प्राप्त होगा।

शंका-पुद्रलोंका अनियमसे अवस्थान कैसे है ?

समाधान—पुद्रलोंका एक, दो, तीन समयोंको आदि करके उत्कर्षतः मेरुपर्वत आदिमें अनादि-अनन्तस्वरूपसे एक ही आकारका अवस्थान पाया जाता है।

इसिंठिये भव-सम्बन्धी अवस्थानको सहेतुक होना चाहिये, अन्यथा अन्य शरीरको गये हुए भी जीवोंके नरकगतिके उदयका प्रसंग प्राप्त होगा।

नाम कर्मकी ब्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ॥ २७ ॥ इस संग्रहनयाश्रित सूत्रका अर्थ जान करके कहना चाहिये।

१ श्रुणिपासाशीनो णादिक्तोपप्रवशक्तेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्वसनं तत्तेर्यग्योनं । त.रा.वा.; त. श्लो. वा. ८,१०.

२ कारीरमानसमुखदुःखन्विधे । मनुष्येषु जन्मोदयात् मनुष्यायुषः । शारीरमानसमुखप्रायेषु देवेषु जन्मोदयात् देवायुषः । तः राः वाः तः श्लोः वाः ८, ९. ३ तः सूः ८, ५.

गिदणामं जादिणामं सरीरणामं सरीरबंधणणामं सरीरसंघाद-णामं सरीरसंद्वाणणामं सरीरअंगोवंगणामं सरीरसंघडणणामं वण्ण-णामं गंधणामं रसणामं फासणामं आणुपुव्वीणामं अगुरुअलहुवणामं उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोवणामं विहायगिदणामं तसणामं थावरणामं बादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं अपज्जत्तणामं पत्तेयसरीरणामं साधारणसरीरणामं थिरणामं अथिर-णामं सुहुणामं असुहुणामं सुभगणामं दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सर-णामं आदेज्जणामं अणादेज्जणामं जसिकत्तिणामं अजसिकत्तिणामं णिमिणणामं तित्थयरणामं चेदिं॥ २८॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे गितिभैवः संसार इत्यर्थः । यदि गितिनामकर्म न स्थात् अगितर्जीवः स्थात् । जिम्ह जीवभावे आउकम्मादो लद्धावद्वाणे संते मरीगिदियाइं कम्माइमुद्रयं गच्छंति सो भावो जस्स पोग्गलक्खंधस्स मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तस्म कम्मभावस्स उद्यादो होदि तस्स कम्मक्खंधस्स गिति त्ति सण्णां ।

गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीरवंधननाम, शरीरसंघातनाम, शरीर-संस्थाननाम, शरीर-अंगोपांगनाम, शरीरमंहनननाम, वर्णनाम, गंधनाम, रसनाम, स्पर्शनाम, आनुपूर्वीनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, उच्छ्यायनाम, आतापनाम, उद्योतनाम, विहायोगितनाम, श्रसनाम, स्थावरनाम, बादरनाम, सङ्मनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, स्थमनाम, अश्रभनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आद्यनाम, अनादेयनाम, यश्रकीर्तिनाम, अयश्रकीर्तिनाम, निर्माणनाम और तीर्थकरनाम, ये नामकर्मकी ब्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ॥ २८॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— गति यह नाम भव अर्थात् संसारका है। यदि गित-नामकर्म न हो, तो जीव गितरिहत हो जाय। जिस जीव-भावमें आयुकर्मसे अवस्थानक प्राप्त करनेपर शरीर आदि कर्म उदयको प्राप्त होते हैं वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणोंक द्वारा कर्मभावको प्राप्त जिस पुद्गल-स्कन्धके उदयसे उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 'गति' यह संज्ञा है।

**१**.त. स्. ८, ११.

र्यदुदयादात्मा मवान्तरं गच्छति सा गतिः ।। सः सिः तः सः वो ः तः ऋो ८, ११.

जातिर्जावानां सद्द्यपरिणामः । यदि जातिनामकर्म न स्यात् मत्कुणा मत्कुणेः, वृश्चिका वृश्चिकैः, पिपीलिकाः पिपीलिकाभिः, ब्रीह्यो ब्रीहिभिः, शालयः शालिभिः समाना न जायेरन् । द्र्यते च साद्य्यम् । तदो जत्तो कम्मक्खंधादो जीवाणं भूओ सिरसत्तमुप्पज्जदे, सो कम्मक्खंधो कारणे कज्जुवयारादो जादि ति भण्णदे । जिद्द पारिणामिओ सिरसपरिणामो णिथ्य तो मिरसपरिणामकज्जणहाणुववत्तीदो तक्कारणक्कमस्स अत्थित्तं सिज्झेज्ज । किंतु गंगावालुवादिसु पारिणामिओ सिरसपरिणामो उवल्लब्भदे, तदो अणेयंतियादो सिरसपरिणामो अप्पणो कारणिभूदकम्मस्स अत्थित्तं ण साहेदि ति ? ण एस दोसो, गंगवालुवाणं पुढिविकाइयणामकम्मोदएण सिरसपरिणामत्तकभुवगमादो । परमाणुसु सिरसपरिणामो पारिणामिओ उवलब्भदि, तदो हेऊ अणेयंतिओ ति ण सिक्किज्जदे वोत्तं, साहणदोसेसु अणेयंतियस्स अभावा । अण्णहाणुनववित्तिरहेण साहणस्स ओक्खत्तं जायदे, ण अण्णहा, अव्ववत्थादो । ण च एत्थ अण्णहाणुववत्ती णिरथ, उवलंभादो । किं च जिद जीवपिडग्गहिद्योग्गलक्खंधसिरसपरिणामो

जीवोंके सदश परिणामको जाति कहते हैं। यदि जातिनामकर्म न हो, तो खटमल खटमलोंके साथ, विच्छू विच्छुओंके साथ, चींटियां चीटियोंके साथ, धान्य धान्यके साथ और शालि शालिके साथ समान न होगी किन्तु इन सबमें परस्पर सदशता दिखाई देती है। इसलिये जिस कर्म-स्कन्धसे जीवोंके अत्यन्त सदशता उत्पन्न होती है वह कर्म-स्कन्ध कारणमें कार्यके उपचारसे 'जाति ' इस नामवाला कहलाता है।

रंका—यदि पारिणामिक सदश परिणाम नहीं है, तो सदश परिणामक्षप कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिसे उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भले ही सिद्ध होवे। किन्तु गंगा नदीकी वालुका आदिमें पारिणामिक सदश परिणाम पाया जाता है, इसिल्ये हेतुके अनैकान्तिक होनेसे सदश परिणाम अपने कारणीभूत कर्मके अस्तित्वको नहीं सिद्ध करता है?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, गंगानदीकी वालुकाके पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयसे सहरा-परिणामता मानी गई है। परमाणुओंमें सहरा परिणाम स्वाभाविक पाया जाता है, इसिलये उपर्युक्त हेतु अनैकान्तिक है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि, हेतु सम्बन्धी दोषोंमें अनैकान्तिक नामके दोषका अभाव है। अन्यथा- जुपपत्तिके अभावसे साधनके अविक्षित्ता प्राप्त होती है, अन्य प्रकारसे नहीं; क्योंकि, अन्य प्रकारसे माननेपर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहां पर अन्यथानुपपत्ति न हो, यह बात नहीं है, क्योंकि, यहां वह पाई जाती है। दूसरी बात यह है, कि यदि जीवके

१ तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा साद्ययेनैकीकृतोऽर्थात्मा जातिः । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्रो. वा. ८, ११.

पारिणामिओ वि अत्थि, तो हेऊ अणेयंतिओ होन्ज । ण च एवं, तहाणुवलंभा । जिद् जीवाणं सिरसपरिणामो कम्मायत्तो ण होज, तो चडिरादिया हय-हित्थ-वय-वग्ध-छवछादि-संठाणा होन्ज, पंचिदिया वि भमर-मक्कुण-सल्लाहिदगोव-खुळक्ख-रुक्खसंठाणाहोन्ज । ण चेवमणुवलंभा, पिडिणियदसिरसपरिणामेसु अविद्वदरुक्खादीणसुवलंभा च । तदो ण पारिणामिओ जीवाणं सिरसपरिणामो ति सिद्धं ।

जस्स कम्मस्स उदएण आहारवग्गणाए पोग्गलक्खंधा तेजा-कम्मइयवग्गण-पोग्गलक्खंधा च सरीरजोग्गपरिणामेहि परिणदा संता जीवेण संबज्झंति तस्स कम्म-क्खंधस्स सरीरमिदि सण्णा । जिद सरीरणाम कम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तस्स असरीरचं पसज्जदे । असरीरचादो अम्रचस्स ण कम्माणि, विम्रच-मुत्ताणं पोग्गलप्पाणं संबंधाभावादो । होदु चे ण, सन्वजीवाणं सिद्धसमाणचावचीदो संसाराभावप्पसंगा । सरीरद्धमागयाणं पोग्गलक्खंधाणं जीवसंबद्धाणं जेहि पोग्गलेहि जीवसंबद्धेहि पचादएहि

द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गल-स्कन्धोंका सहश परिणाम पारिणामिक भी हो, तो हेतु अनैकान्तिक होवे? किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, उस प्रकारका अनुपलम्भ है। यदि जीवोंका सहश परिणाम कर्मके आधीन न होवे, तो चतुरिन्द्रिय जीव घोड़ा, हाथी, भेड़िया, बाघ और छवल्ल आदिके आकारवाले हो जायंगे। तथा पंचेन्द्रिय जीव भी भ्रमर, मत्कुण, शलभ, इन्द्रगोप, श्लुलक, अक्ष और बुक्ष आदिके आकारवाले हो जायंगे। किन्तु इस प्रकार हैं नहीं, क्योंकि, इस प्रकारके वे पाये नहीं जाते, तथा प्रतिनियन सहश परिणामोंमें अवस्थित बुक्ष आदि पाये जाते हैं। इसलिये जीवोंका सहश परिणाम पारिणामिक नहीं है, यह सिद्ध हुआ।

जिस कर्मके उद्यसे आहारवर्गणाके पुद्रल-स्कन्ध तथा तैजस और कार्मणवर्गणाके पुद्रल-स्कन्ध रारीरयोग्य परिणामोंके द्वारा परिणत होते हुए जीवके साथ सम्बद्ध होते हैं उस कर्म-स्कन्धकी 'शरीर 'यह संज्ञा है। यदि शरीरनामकर्म जीवके न हो, तो जीवके अशरीरताका प्रसंग आता है। शरीर-रहित होनेसे अमूर्त आत्माके कर्मोंका होना भी संभव नहीं है, क्योंकि, मूर्त पुद्रल और अमूर्त आत्माके सम्बन्ध होनेका अभाव है।

शंका—अमूर्त आत्मा और मूर्त पुद्रल, इन दोनोंका यदि सम्बन्ध नहीं हो सकता, तो न होवे, क्या हानि है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा माननेपर सभी संसारी जीवोंके सिद्धोंके समान होनेकी आपत्तिसे संसारके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा ।

शरीरके लिये आये हुए, जीव-सम्बद्ध पुद्रल-स्कन्धोंका जिन जीव-सम्बद्ध और

१ यदुदयादात्मनः शरीरनिर्दृत्तिस्तन्द्वरीरनाम । स. सि.; त. रा. वी.; त. क्लो. वा. ८, ११.

पराप्परं बंधो कीरइ तेसिं पोग्गलक्खंधाणं सरीरबंधणसण्णां, कारणे कञ्जुवयारादो, कत्तारणिदेसादो वा। जइ सरीरबंधणणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो वालुवाकय-पुरिससरीरं व सरीरं होज्ज, परमाणूणमण्णोण्णे बंधाभावा। जेहि कम्मक्खंधिह उद्यं पत्तेहि बंधणणामकम्मोदएण बंधमागयाणं सरीरपोग्गलक्खंधाणं मद्वत्तं कीरदे तेसिं सरीरसंघादसण्णां। जिद सरीरसंघादणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तिलमोअओ व्य अबुद्धसरीरो जीवो होज्ज। ण चेवं, तहाणुवलंभा। जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण जाइ-कम्मोदयपरतंतेण सरीरस्स संठाणं कीरदे तं सरीरसंठाणं णामं। सरीरसंठाणणामकम्माभावे जीवसरीरमसंठाणं होज्ज। होदु चे ण, संठाणाभावे सरीरस्साभावप्पसंगादो। ण च णिरुहेउअं सरीरसंठाणं, णिरुहेउअस्स संठाणस्स जाईसु णियमिवरोहा। ण च

उद्य प्राप्त पुद्रलोंके साथ परस्पर बंध किया जाता है उन पुद्रल स्कन्धोंकी ' शरीरबंधन ' यह संक्षा कारणमें कार्यके उपचारसे, अथवा कर्नृ-निर्देशसे है। यदि शरीरबंधननामकर्म जीवके न हो, तो वालुका द्वारा बनाये गये पुरुष शरीर (पुतला) के समान जीवका शरीर होगा, क्योंकि, परमाणुओंका परस्परमें बंध नहीं है। उद्यको प्राप्त जिन कर्म-स्कधोंके द्वारा बंधननामकर्मके उद्यसे बंधके लिये आये हुये शरीर सम्बन्धी पुद्रल-स्कन्धोंका मृष्टत्व, अर्थात् छिद्र-रिहत संश्लेष, किया जाता है, उन पुद्रल-स्कंधोंकी 'शरीरसंघात ' यह संक्षा है। यदि शरीरसंघातनामकर्म जीवके न हो, तो तिलके मोद्रकके समान अपुष्ट शरीरवाला जीव हो जावे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, तिलके मोद्रकके समान संश्लेष-रिहत परमाणुओंवाला शरीर पाया नहीं जाता। जातिनामकर्मके उद्यसे परतन्त्र जिन कर्म स्कंधोंके उद्यसे शरीरका आकार बनता है वह शरीरसंस्थाननामकर्म है। शरीरसंस्थाननामकर्मके अभावमें जीवका शरीर आकृतिरिहत हो जायगा।

गंका — शरीरसंस्थाननामकर्मके अभाव माननेपर यदि जीवका शरीर आकृति-रिहत होता है, तो होने दो ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, संस्थानके अभाव माननेपर शरीरके अभावका प्रसंग आता है।

और शरीरसंस्थान निहेंतुक माना नहीं जा सकता, वयोंकि, द्वीन्द्रिय आदि जातियोंमें निहेंतुक संस्थानके नियमका विरोध है। तथा जातियोंमें संस्थानका नियम

१ शरीरनामकर्मोदयवशाद्भातानां पुद्गळानामन्योन्यप्रदेशसंश्लेषणं यतो भवति तहन्धननाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ यद्दयादीदारिकाविश्ररीराणां विवरविरहितांग्योऽन्यप्रदेशातुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्संघातनाम । स. सि. ८, ११. अविवरसावेनैकत्वकरणं संघातनामकर्म । त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

३ वपुरवादीदारिकादिश्मराज्ञतिनिर्धिभेवति तत्संस्थानमाम । सः सिकातः राज्ञाः तः स्रो वा ८, ११.

णियमो असिद्धो, हय-हित्थ-हिरणेसु संठाणियसुवलंभा । तदो सिद्धं जीवसरीरसंठाणं सहेउअमिदि । जस्स कम्मक्खंधस्सुद्रएण सरीरसंगोवंगणिष्कत्ती होज्ज तस्स कम्मक्खंधस्स सरीरंगोवंगं णाम । एदस्स कम्मस्साभावे अद्वंगाणसुवंगाणं च अभावो होज्ज । ण चेवं, तहाणुवलंभा । एत्थुवउज्जंती गाहा—

णलया बाहू अ तहा णियंब पुट्ठी उरो य सीसं च। अट्ठेव दु अंगाइं देहण्णाइं उवंगाइं ॥ १०॥

शिरिस ताबदुपांगानि मूर्द्ध-करोटि-मस्तक-ललाट-शंख-भ्र-कर्ण-नासिका-नयनाधि-क्ट-हनु-कपोल उत्तराधरोष्ट-सृक्वणी-तालु-जिह्वादीनि । जस्स कम्मस्स उद्एण सरीरे हृड्ड-संघीणं णिष्कत्ती होज्ज, तस्स कम्मस्स संघडणिमिदि सण्णां । एदस्स कम्मस्स अभावे सरीरमसंघडणं होज्ज देवसरीरं वा । होदु चे ण, तिरिक्ख-मणुसमरिस्स हृड्ड-कलाउवलंभा ।

असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, घोड़ा, हाथी और हरिणोंमें संस्थानका नियम पाया जाता है। इसिटिये यह सिद्ध हुआ कि जीवके शरीरका संस्थान सहेतुक है।

जिस कर्म-स्कंधके उदयसे शरीरके अंग और उपांगोंकी, निष्पत्ति होती है उस कर्म-स्कन्धका शरीरांगोपांग 'यह नाम है। इस नामकर्मके नहीं माननपर आठों अंगोंका और उपांगोंका अभाव हो जायगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, अंग और उपांगोंका अभाव पाया नहीं जाता है। इस विषयमें यह उपयोगी गाथा है—

शरीरमें दो पैर, दो हाथ, नितम्ब (कमरके पीछेका भाग), पीठ, हृद्य और मस्तक, ये आठ अंग होते हैं। इनके सिवाय अन्य (नाक, कान, आंख इत्यादि) उपांग होते हैं॥ १०॥

शिरमें मूर्था, कपाल, मस्तक, ललाट, शंख, भोंह, कान, नाक, आंख, अक्षिकृट, हुनु, ( दुड्डी ) कपोल, ऊपर और नीचेके ओष्ठ, सकणी ( चाप ), तालु और जीभ आदि उपांग होते हैं। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हड्डी और उसकी संधियां अर्थात् संयोग स्थानोंकी निष्पत्ति होती है, उस कर्मकी 'संहनन' यह संज्ञा है। इस कर्मके अभावमें शरीर देवोंके शरीरके समान संहनन रहित हो जायगा।

शंका — यदि संहननकर्मके अभावमें शरीर देव-शरीरके समान संहनन रहित होता है, तो होने दो, क्या हानि है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्यके शरीरोंमें हाड़ोंका समृह पाया जाता है।

१ यदुदयादंगोपांगविवेकस्तदंगोपांगनाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ गो. क. २८. परंतु तत्र चतुर्थचरणे 'देहे सेसा उवंगाइं ' इति पाटः।

१ यस्योदयादस्थिवन्धनविशोषो भवति तत्सहनननाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उद्एण जीवसरीरे वण्णणिष्कत्ती होदि, तस्स कम्मक्खंधस्स वण्णसण्णां । एद्स्स कम्मस्साभावे अणियद्वण्णं सरीरं होज्ज । ण च एवं, भमर-कलयंठी-हंस-बलायादिसु सुणियद्वण्णुवलंभा । ण च णिरुहेउए णियमो होदि, विरोहादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उद्एण जीवसरीरे जादिपिडिणियदो गंधो उप्पज्जिद तस्स कम्मक्खंधस्स गंधसण्णां, कारणे कज्जुवयारादो । जिद् गंधणामकम्मं ण होज्ज, तो जीवसरीरगंधो अणियदो होज्ज । होदु चे ण, हित्थ-वग्धादिसु णियदगंधुवलंभादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जादिपिडिणियदो तित्तादिरसो होज्ज तस्स कम्मक्खंधस्स रससण्णां । एद्स्स कम्मस्साभावे जीवसरीरे जाइपिडिणियदरसो ण होज्ज । ण च एवं, णिबंब-जंबीरादिसु णियद्रसस्सुवलंभादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जाइपिडिणियदो पासो उप्पज्जिद तस्स कम्मक्खंधस्स पाससण्णां,

जिस कर्मके उदयसे जीवके दारीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है, उस कर्म-स्कंधकी 'वर्ण 'यह संज्ञा है। इस कर्मके अभावमें अनियत वर्णवाला दारीर हो जायगा। किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि, भौरा, कोइंल, हंस और वगुला आदिमें सुनिश्चित वर्ण पाये जाते हैं। परन्तु जो कार्य निहेंतुक होता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि, निहेंतुक कार्यमें नियमके माननेका विरोध है। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके दारीरमें जातिके प्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 'गन्ध' यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे की गई है। यदि गन्धनामकर्म न हो, तो जीवके दारीरकी गन्ध अनियत हो जायगी।

शंका — यदि गन्धनामकर्मके अभावमें जीवके शरीरकी गन्ध अनियत होती है, तो होने दो, क्या हानि है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि हाथी और वाघ आदिमें नियत गन्ध पाई जाती है।

जिस कर्मस्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जातिके प्रति नियत तिक्त आदि रस उत्पन्न हो, उस कर्म-स्कन्धकी 'रस 'यह संज्ञा है। इस कर्मके अभावमें जीवके शरीरमें जाति-प्रतिनियत रस नहीं होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, नीम, आम, और नीबु आदिमें नियत रस पाया जाता है। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जाति-प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'स्पर्श'

१ यद्भेतुको वर्णविभागस्तद्वर्णनाम । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

२ यदुदयप्रमत्रो गंधस्तदुन्धनाम । स. सि ; त रा. वा. ८, ११.

३ यित्रिमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनाम । स. सिः; त. राः वाः ८, ११.

४ यस्योदयात्स्पर्श्वप्रादुर्भावस्तत्स्पर्शनाम । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

'कारणे कज्जुवयारादो । जिंद पासणामकम्मं ण होज्ज तो जीवसरीरमणियदपासं होज्ज । ण च एवं, सपुष्फफलकमलणालादिसु णियदफासुवलंभादो । पुच्चत्तरसरीराणमंतरे एग-दो तिण्णि समए वद्दमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसाणं विसिद्धो संठाण-विसेसो होदि, तस्स आणुपुच्चि त्ति सण्णां । संठाणणामकम्मादो संठाणं होदि ति आणुपुच्चिपरियप्पणा णिरित्थिया चे ण, तस्स सरीरगिहदपढमसमयादो उविर उदय-मागच्छमाणस्स विग्गहकाले उदयाभावां। जिद आणुपुच्चिकम्मं ण होज्ज तो विग्गहकाले अणियद्संठाणो जीवो होज्ज। ण च एवं, जादिपिडिणियद्संठाणस्स तत्थुवलंभादो। पुच्च-सरीरं छिड्डिय सरीरंतरमघेत्त्ण हिदजीवस्स इच्छिदगदिगमणं कुदो होदि ? आणुपुच्चिदो। विहायगदीदो किण्ण होदि ? ण, तस्स तिण्हं सरीराणसुदएण विणा उदयाभावा।

यह संज्ञा है। यदि स्पर्शनामकर्म न हो, तो जीवका शरीर अनियत स्पर्शवाला होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, कमलके स्वपुष्प, फल और कमल-नाल आदिमें नियत स्पर्श पाया जाता है। पूर्व और उत्तर शरीरोंके अन्तरालवर्त्ती एक, दो और तीन समयमें वर्तमान जीवके जिस कर्मके उदयसे जीव-प्रदेशोंका विशिष्ट आकार-विशेष होता है, उस कर्मकी 'आनुपूर्वी' यह संज्ञा है।

शंका — संस्थाननामकर्मसे आकार विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए आनुपूर्वीकी परिकल्पना निरर्थक है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, शरीर-प्रहण करनेके प्रथम समयसे ऊपर उद्यमं आनेवाले उस संस्थाननामकर्मका विष्रहगतिके कालमें उदयका अभाव पाया जाता है।

यदि आनुपूर्वी नामकर्म न हो, तो विग्रहगतिके कालमें जीव अनियत संस्थान-वाला हो जायगा, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, जाति-प्रतिनियत संस्थान विग्रह-कालमें पाया जाता है।

शंका — पूर्व शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित जीवका इच्छित गतिमें गमन किस कर्मसे होता है ?

समाधान - आनुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन होता है।

शंका विहायोगतिनामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन क्यों नहीं होता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विहायोगितनामकर्मका औदारिकादि तीनों दारीरोंके उदयके विना उदय नहीं होता है।

१ पूर्वेश्वरीराकाराविनाशो यस्योदयाञ्जवित तदानुपूर्व्यनाम । स. सि.; त. रा. वा ; त. स्थो. वा.८, ११.

२ नतु च तित्रमीणनामकर्मसाध्यं फलं नातुपूर्व्यनामोदयकृतं ? नैव दोषः, पूर्वायुक्ष्वेदसमकाल एव पूर्वशरीरिनवृत्तौ निर्माणनामोदयो निवर्तते । तिस्मित्रवृत्तेऽष्टिविधकर्म तैजसकार्मणशरीरसंबंधिन आत्मनः पूर्वशरीर-संस्थानात्रिनाशकारणमातुपूर्व्यनामोदयमुपैति । तस्य कालो विप्रहगतौ जघन्येनैकः समयः, उत्कर्षेण त्रयः समयाः । क्राञ्चतौ तु पूर्वशरीराकारिवनाये सित उत्तरारियोग्यपुद्गलप्रहणात्रीमाणनामकर्मोदयव्यापारः । त. रा. वा. ८, ११-

आणुपुन्नी संठाणिम्ह वावदा कथं गमणहेऊ होदि ति चे ण, तिस्से दोसु वि कज्जेसु वावारे विरोहाभावा। अचत्तसरीरस्स जीवस्स विग्गहगईए उज्ज्ञगईए वा जं गमणं तं कस्स फर्ठ १ ण, तस्स पुन्यखेत्तपरिश्वायाभावेण गमणाभीवा। जीवपदेसाणं जो पसरो सो ण णिकारणो, तस्स आउअसंतफरुत्तादो। वण्ण-गंध-रस-फासकम्माणं वण्ण-गंध-रस-पासा सकारणा णिकारणा वा। पढमपक्खे अणवत्था। विदियपक्खे सेसणोकम्मवण्ण-गंध रस-फासा वि णिकारणा होंतु, विसेसाभावा। एत्थ परिहारो उच्चदे — ण पढमे पक्खे उत्तदोसो, अणब्धुवगमादो। ण विदियपक्खदोसो वि, कारुद्वं व दुस्सहावत्तादो एदेसिसुभयत्थ वावारविरोहाभावा।

शंका—आकार-विशेषको बनाये रखनेमें व्यापार करनेवाली आनुपूर्वी इच्छित गतिमें गमनका कारण कैसे होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोनों भी कार्योंके व्यापारमें विरोधका अभाव है। अर्थात् विग्रहगितमें आकार-विशेषको बनाये रखना और इच्छित-गितमें गमन कराना, ये दोनों ही आनुपूर्वी नामकर्मके कार्य हैं।

र्यंका — पूर्व रारीरको न छोड़ते हुए जीवके विश्रहगतिमें, अथवा ऋजुगतिमें जो गमन होता है, वह किस कर्मका फल है?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पूर्वशरीरको नहीं छोड़नेवाले उस जीवके पूर्व क्षेत्रके परित्यागके अभावसे गमनका अभाव है। पूर्व शरीरको नहीं छोड़नेपर भी जीव-प्रदेशोंका जो प्रसार होता है वह निष्कारण नहीं हैं, क्योंकि, वह आगामी भवसम्बन्धी आयुकर्मके सस्वका फल है।

शंका — वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श नामकमोंके वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श सकारण होते हैं, या निष्कारण । प्रथम पक्षमें अनवस्था दोष आता है । द्वितीय पक्षके माननेपर शेष नोकमोंके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी निष्कारण होना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई भेद नहीं है ?

समाधान— यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं—प्रथम पक्षमें कहा गया अनवस्था दोष तो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, वैसा माना नहीं गया है। न द्वितीय पक्षमें दिया गया दोष भी प्राप्त होता है, क्योंकि, कालद्रव्यके समान द्विस्वभावी होनेसे इन वर्णादिकके उभयत्र व्यापार करनेमें कोई विरोध नहीं है।

विशेषार्थ—जिस प्रकार कालद्रव्य अपने आपके परिवर्तन और अन्य द्रव्योंके परिवर्तनका कारण होता है, उसी प्रकार वर्णादिक नामकर्मभी अपने वर्णादिकके तथा अपनेसे भिन्न परपुद्रलोंके वर्णादिकके कारण होते हैं। इसीलिए इनको कालद्रव्यके समान द्विस्वभावी कहा है।

अणंताणंतिहि पोग्गलेहि आऊरियस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खंधेहितो अगुरुअलहुअसं होदि, तेसिमगुरुअलहुअं ति सण्णां, कारणे कञ्जवयारादो । जदि अगुरुअलहुकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो जीवो लोहगोलओ व्व गरुअओ, अकत्लं व हलुओ वा होज । ण च एवं, अणुवलंभादो । अगुरुवलहुअत्तं णाम जीवस्स साहावियमित्थ चे ण, संसारावत्थाए कम्मपरतंतिम्म तस्साभावा । ण च सहाविवणामे जीवस्स विणासो, लक्खणविणासे लक्खविणासस्स णाइयत्तादो । ण च णाण-दंसणे मुच्चा जीवस्स अगुरुलहुअत्तं लक्खणं, तस्स आयासादीमु वि उवलंभा । किंच ण एत्थ जीवस्स अगुरुलहुत्तं कम्मण कीरह, किंतु जीविम्ह भिरओ जो पोग्गलक्खंधो, सो जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुओ हलुवो वा ति णावडइ तमगुरुवलहुअं । तेण ण एत्थ जीविवसय-अगुरुलहुवत्तस्स गहणं ।

अनन्तानन्त पुद्रलोंसे भरपूर जीवके जिन कर्म-स्कंधोंके द्वारा अगुकलघुपना होता है, उन पुद्रल-स्कन्धोंकी 'अगुक्लघु 'यह संक्षा कारणमें कार्यके उपचारसे की गई है। यदि जीवके अगुरुलघुकर्म न हो, तो या तो जीव लोहेके गोलेक समान भारी हो जायगा, अथवा आकके तूल (रुई) समान हलका हो जायगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है।

शंका—अगुरुलघुत्व तो जीवका स्वाभाविक गुण है, (फिर उस यहां कर्म-प्रकृतियोंमें क्यों गिनाया)?

समाधान नहीं, क्योंकि, संसार अवस्थामें कर्म-परतंत्र जीवमें उस स्वाभाविक अगुरुछ गुणका अभाव है। यदि कहा जाय कि स्वभावका विनाश मानंनपर जीवका विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि, छक्षणके विनाश होनेपर छक्ष्यका विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी यहां यह बात नहीं है, अर्थात् अगुरुछ चुनामकर्मक विनाश हो जाने पर भी जीवका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनको छोड़कर अगुरुछ चुत्व जीवका छक्षण नहीं है, चूंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता है। दूसरी वात यह है कि यहां जीवका अगुरुछ घुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है, किन्तु जीवमें भरा हुआ जो पुद्रछ-स्कन्ध है, वह जिस कर्मके उदयसे जीवके भारी या हलका नहीं होता है, वह अगुरुछ घु यहां विविक्षित है। अतपव यहां पर जीव-विषयक अगुरुछ घुत्वका ग्रहण नहीं करना चाहिए।

१ यस्योदयादयःपिण्डवद् ृगुरूत्वान्नाधः पतित, न चार्कत्त्वद्भवृत्वादूर्वं गच्छति तदगुरुलघुनाम । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

उपेत्य घात उपघातः आत्मघात इत्यर्थः'। जं कम्मं जीवपीडाहेउअवयवे कुणदि, जीवपीडाहेदुद्व्वाणि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि<sup>°</sup> तं उव-घादं णाम । के जीवपीडाकार्यवयवा इति चेन्महाशृङ्ग-लम्बस्तन-तुंदोद्राद्यः । जिद उवघादणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो सरीरादो वाद-पित्त-सेंभदृसिदादो जीवस्स पीडा ण होन्ज । ण च एवं, अणुवलंभादो । जीवस्स दुक्खुप्पायणे असादा-वेदणीयस्स वावारो चे, होदु तस्स तत्थ वावारो, किंतु उवघादकम्मं पि तस्स सहकारि-कारणं होदि, तदुदयणिमित्तपोग्गलद्व्वसंपादणादो । परेषां घातः परघातः । जस्स कम्मस्स उदएण परघादहेदू सरीरे पोग्गला णिष्फड्जंति तं कम्मं परघादं णाम । तं जहा— सप्पदाढासुँ विसं, विच्छियपुंछे परदुःखहेउपोग्गलोवचओ, सीह-वग्घ-च्छवलादिसु णह-दंता, सिंगिवच्छणाहीधत्तूरादओ च परघादुप्पायया।

स्वयं प्राप्त होनेवाले घातको उपघात अर्थात् आत्मघात कहते हैं। जो कर्म अवयवोंको जीवकी पीड़ाका कारण बना देता है, अथवा विष, खड्झ, पाश आदि जीव-पीड़ाके कारणस्वरूप द्रव्योंको जीवके लिए ढोता है, अर्थात् लोकर संयुक्त करता है, वह उपघात नामकर्म कहलाता है।

शंका-जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव कौन कौन हैं?

समाधान — महाश्टंग (बारह सिंगाके समान बड़े सींग), लम्बे स्तन, विशाल तोंदवाला पेट आदि जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव हैं।

यदि उपघात नामकर्म जीवके न हो, तो वात, पित्त और कफसे दृषित शरीरसे जीवके पीड़ा नहीं होना चाहिए। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है।

शंका-जीवके दुःख उत्पन्न करनेमें तो असाता-वेदनीयकर्मका व्यापार होता है, ( फिर यहां उपघातकर्मको जीव-पीड़ाका कारण कैसे बताया जा रहा है )?

समाधान - जीवके दुःख उत्पन्न करनेमें असातावेदनीयकर्मका व्यापार रहा आवे, किन्तु उपघातकर्म भी उस असातावेदनीयका सहकारी कारण होता है, क्योंकि. उसके उदयके निमित्तसे दुःखकर पुद्रल द्रव्यका सम्पादन (समागम) होता है।

पर जीवोंके घातको परघात कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें परको घात करनेके कारणभूत पुद्रल निष्पन्न होते हैं, वह परघात नामकर्म कहलाता है। जैसे सांपकी दाढ़ोंमें विष, विच्छूकी पूंछमें पर-दुःखके कारणभूत पुद्रलोंका संचय, सिंह, ब्याघ और छवल (शवल-चीता) आदिमें (तीक्ष्ण) नख और दन्त, तथा सिंगी, वत्स्यनाभि और धत्तूरा आदि विषैछे वृक्ष परको दुःख उत्पन्न करनेवाछे हैं।

१ परकोदका कर्नको क्षाकर महाचा के कि किन उपचातो भवति तदुपवातनाम । सः सि.; त. रा. वा.; २ प्रतिषु 'दोएदि ' इति पाठः । त. स्रो. वा. ८, ११.

३ यत्रिमित्तः सन्दर्गारे पीरात्म स्थानाम । स. सि.: त. स. बा.: त. श्ली. बा. ८, ११. ४ प्रतिषु ' दादासु ' इति पाठः ।

उच्छ्रसनग्रुच्छ्रासः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो उस्मास-णिस्सामकब्जु-प्पायणक्खमा होदि तस्स कम्मस्स उस्सासो ति सण्णा', कारणे कञ्जुवयारादो । जदि उस्सासणामकम्मं ण होज्ज, तो जीवो अणुस्सासो होज्ज । ण च एवं, उस्मास-विरहिद्जीवाणुवलंभा । आनपनमानपः । जस्स कम्मस्स उद्एण जीवसरीरे आद्ओ होन्ज, तस्स कम्मस्स आदओ त्ति सण्णां। जदि आदवणामकम्मं ण होज्ज, तो सरमंडले पुढविकाइयसरीरे आदवाभावो होज्ज । ण च एवं, तहाणुवलंभा । को आदवा णाम ? सोष्णः प्रकाशः आतपः । एवं संते तेउकाइयम्मि वि आदावस्म उद्ओ पावेदि ति चे ण, तत्थतणउण्हपभाए नेउकाङ्बणामकम्मोद्ग्णुष्पण्णाए स्यलपहाविणाभावि-उण्हत्ताभावेण साधम्माभावादो । उद्योतनमुद्योतः । जस्स कम्मस्स उद्एण जीवसरीरे उन्जोओ उप्पन्जदि तं कम्मं उन्जोवं णामं। जदि उन्जोवणामकम्मं ण होन्ज, तो चंद-णक्खत्त-नाग-खङ्जोनादिसु सरीराणमुङ्जोवो ण होङ्ज । ण च एवमणुवलंभा ।

सांस छेनेको उच्छ्वास कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव उच्छ्वास और निःश्वास-रूप कार्यके उत्पादनमें समर्थ होता है, उस कर्मकी 'उच्छास 'यह संझा कारणमें कार्यके उपचारसे हैं। यदि उच्छास नामकर्म न हो, तो जीव श्वास रहित हो जाय। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उच्चाससे रहित जीव पाये नहीं जाते। खूब तपनेका आतप कहते हैं। जिस कमेंके उद्यसे जीवके शरीरमें आताप होता है, उस कमेंकी 'आतप यह संक्षा है। यदि आतपनामकर्म न हो, तो पृथिवीकायिक जीवोंक शरीररूप सूर्य मंड्लमें भातापका अभाव हो जाय । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता ।

शंका - आतप नाम किसका है?

E0]

समाधान-उष्णता सहित प्रकाशको आतप कहते हैं।

शंका-इस प्रकार 'आतप ' शब्दका अर्थ करनेपर तजस्कायिक जीवमें भी आतप कर्मका उदय प्राप्त होता है?

समाधान नहीं, क्योंकि, तेजस्कायिक नामकर्मके उदयम उत्पन्न हुई उस अग्निकी उष्णप्रभामें सकल प्रभाओंकी अविनाभावी उष्णताका अभाव होनेस उसका आतपके साथ समानताका अभाव है।

उद्योतन अर्थात् चमकनेको उद्योत कहते हैं। जिस कर्मके उदयसं जीवक दारीरमें उद्योत उत्पन्न होता है वह उद्योत नामकर्म है। यदि उद्योत नामकर्म न हा, तो चन्द्र नक्षत्र, तारा और खद्योत (जुगुनू नामक कीड़ा) आदिमें शरीरोंक उद्योत (प्रकाश) न होवेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता।

१ यद्भेतुरुच्छ।सस्तदुच्छ।सनाम । स. सि ; त. रा. वा.; त. रहो. वा. ८, ११.

२ यदुदयाचिर्वृत्तमातपनं तदातपनाम । तदादित्ये वर्तते ः स. सि.; त. रा. वा.; त. रहा. वा. ८, ११.

३ यिनिमित्तमुद्योतनं तदुद्योतनाम। तचन्द्रखयोतादिषु वर्तते। सः सिः; त. रा. वाःः त. भीः वाः ८, ११.

विहाय आकाशमित्यर्थः । विहायसि गतिः विहायोगतिः' । जेसिं कम्मक्खंधाणमुद्रएण जीवस्स आगासे गमणं होदि तेसिं विहायगदि ति सण्णा । तिरिक्ख-मणुसाणं भूमीए
गमणं कस्स कम्मस्स उद्रएण ? विहायगदिणामस्स । कुदो ? विहित्थमेत्तप्पायजीवपदेसेहि
भूमिमोद्वहिय सयलजीवपएसाणमायासे गमणुवलंभा । जस्स कम्मस्स उद्रएण जीवाणं
तसत्तं होदि, तस्स कम्मस्स तसेत्ति सण्णां, कारणे कञ्ज्वयारादो । जिद तसणामकम्मं
ण होज्ज, तो बीइंदियादीणमभावो होज्ज । ण च एवं, तेसिम्चवलंभा । जस्स कम्मस्स
उद्रएण जीवो थावरत्तं पिडवज्जिद तम्स कम्मस्स थावरसण्णां । जिद थावरणामकम्मं
ण होज्ज, तो थावरजीवाणमभावो होज्ज । ण च एवं, तेसिम्चवलंभा । जस्स कम्मस्स
उद्रएण जीवो बादरेसु उप्यञ्जिद तस्स कम्मस्स बादरिमिद सण्णां । जिद बादरणामकम्मं ण होज्ज, तो वादराणमभावो होज्ज । ण च एवं, पिडहयसरीरजीवाणं पि
उवलंभादो ।

विहायस् नाम आकाशका है। आकाशमें गमनको विहायोगित कहते हैं। जिन कर्मस्कन्धोंके उदयसे जीवका आकाशमें गमन होता है, उनकी 'विहायोगित ' यह संज्ञा है।

शंका — तिर्यंच और मनुष्योंका भूमिपर गमन किस कर्मसे उदयसे होता है ?

समाधान— विहायोगित नामकर्मके उदयसे, क्योंकि, विहस्तिमात्र (बारह अंगुलप्रमाण) पांववाले जीव-प्रदेशोंके द्वारा भूमिको व्याप्त करके जीवके समस्त प्रदेशोंका आंकाशमें गमन पाया जाता है।

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके त्रसपना होता है, उस कर्मकी 'त्रस' यह संभा कारणमें कार्यके उपचारसे हैं। यदि त्रसनामकर्म न हो, तो द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका अभाव हो जायगा। िकन्तु ऐसा नहीं है, क्योंिक, द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्मके उदयसे जीव स्थावरपनेको प्राप्त होता है, उस कर्मकी 'स्थावर' यह संभा है। यदि स्थावर नामकर्म न हो, तो स्थावर जीवोंका अभाव हो जायगा। िकन्तु ऐसा नहीं है, क्योंिक, स्थावर जीवोंका सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्मके उदयसे जीव वादरकायवालों उत्पन्न होता है, उस कर्मकी 'वादर' यह संभा है। यदि वादरनामकर्म न हो, तो वादर जीवोंका अभाव हो जायगा। िकन्तु ऐसा है नहीं, क्योंिक, प्रतिवाती शरीरवाले जीवोंकी भी उपल्बिध होती है।

१ बिहाय आकाशम् । तत्र गतिनिर्वर्तकं तिद्वहायोगितिनाम । सः सिः; तः रा वाः; तः श्लो. वा. ८, ११.

२ यदुदयाद् द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्रसनाम । सः सिः; तः सः वाः, तः श्लोः वाः ८, ११.

३ प्रतिषु ' बीइंदियाणमभावो ' इति पाटः।

४ यत्रिमित्त एकेन्द्रियेषु प्रापृर्वत्तरः रक्षप्रस्याः । सः सिः; त. सः वाः; त. श्लोः वा. ८, ११.

५ करणाच्या करिक्ट में बादरनाम । सः सिक्त त. रा. बाक्त त. स्रो. बार ८, ११.

जस्स कम्मस्स उद्एण जीवो सुहुमत्तं पिडविज्जिद् तस्स कम्मस्स सुहुममिदि सण्णां। जिद्द सुहुमणामकम्मं ण होज्ज, तो सुहुमजीवाणमभावो होज्ज ण च एवं, सप्पृडिवक्खाभावे बादराणं पि अभावप्पसंगादो। जस्स कम्मस्स उद्एण जीवो पज्जतो होदि तस्स कम्मस्स पञ्जतेति सण्णां। जिद्द पञ्जत्तणामकम्मं ण होज्ज, तो सव्वे जीवा अपञ्जत्ता चेव होज्ज। ण च एवं, पञ्जत्ताणं पि उवलंभा। जस्स कम्मस्स उद्एण जीवो पञ्जत्तीओ समाणेदुं ण सकिद तस्स कम्मस्स अपञ्जत्तणाम सण्णां। जिद्द अपञ्जत्तणामकम्मं ण होज्ज, तो सव्वे जीवा पञ्जत्ता चेव होज्ज। ण च एवं, पिडवक्खाभावे अप्पिद्स्स वि अभावप्पसंगा। जस्स कम्मस्स उद्एण जीवो पत्तेयसरीरो होदि, तस्स कम्मस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णां। जिद्द पत्तेयसरीरणामकम्मं ण होज्ज, तो एक्किम्ह सरीरे एगजीवस्सेव उवलंभो ण होज्ज। ण च एवं, णिञ्चाह- मुवंलभा।

जिस कर्मके उदयसे जीव स्हमताको प्राप्त होता है, उस कर्मकी 'स्क्ष्म'यह संक्षा है। यदि स्क्ष्मनामकर्म न हो, तो स्क्ष्म जीवोंका अभाव हो जाय। किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, अपने प्रतिपक्षीके अभावमें वादरकायिक जीवोंके भी अभावका प्रसंग आता है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होता है, उस कर्मकी 'पर्याप्त' यह संक्षा है। यदि पर्याप्तनामकर्म न हो, तो सभी जीव अपर्याप्त ही हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, पर्याप्तक जीवोंका भी सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्तियोंको समाप्त करनेके लिए समर्थ नहीं होता है, उस कर्मकी 'अपर्याप्तनाम' यह संज्ञा है। यदि अपर्याप्तनामकर्म न हो, तो सभी पर्याप्तक ही होवेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षितके भी अभावका प्रसंग आता है। जिस कर्मके उदयसे जीव प्रत्येकशरीर होता है, उस कर्मकी 'प्रत्येकशरीर ' यह संज्ञा है। यदि प्रत्येकशरीरनामकर्म न हो, तो एक शरीरमें एक जीवका ही उपलम्भ न होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रत्येकशरीरी जीवोंका सद्भाव वाधा-रहित पाया जाता है।

१ स्थ्मशरीरनिर्वर्त्तकं स्थ्मनाम । स. सि.; त. रा. वा.; ते. श्री. वा. ८, ११.

२ यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिर्वृत्तिः तत्पर्याप्तिनाम । सः सिः तः राः वाः; तः श्लोः वा ८, ११.

रे षड्विधपर्याप्यमाबहेतुरपर्याप्तिनाम । सः सिः; तः राः वाः; तः स्रोः वाः ८, ११.

४ शरीरनामकर्मोदयात्रिर्वर्लमानं उरीरमेशाके प्रभोशकारणं यतो भवति तत्त्रत्येकशरीरनाम । स. सि.;

ंजस्स कम्मस्स उदएण जीवो साधारणसरीरो होज्ज, तस्स कम्मस्स साधारणसरीरिमिदि सण्णा'। जिद साहारणणामकम्मं ण होज्ज, तो सन्वे जीवा पत्तेयसरीरा चेव
होज्ज। ण च एवं, पिडवक्खाभावे अप्पिद्स्स वि अभावप्पसंगा। जस्स कम्मस्स
उदएण रस-रुहिर-मेद-मज्जिद्दि-मांस-सुक्काणं त्थिरत्तमिवणासो अगलणं होज्ज तं थिरणामंं। जिदि थिरणामकम्मं ण होज्ज, तो एदेसिं गलणमेव होज्ज, थिरत्ताभावा। ण
च एवं, हाणि-वङ्कीहि विणा अवद्वाणदंसणादो। जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर-मांसमेद-मज्जिद्दि-सुक्काणं परिणामो होदि तमथिरणामं। अत्रोपयोगी श्लोकः—

रसादक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रवक्ति । मेदसोऽस्थि ततो मञ्जा मज्झः शुक्रं ततः प्रजा ॥ ११ ॥

पंचदशाक्षिनिमेषा काष्ठा । त्रिंशत्काष्ठा कला । विंशतिकलो मुहूर्तः । कलाया दशमभागश्च त्रिंशनमुहूर्तं च भवत्यहोरात्रम् । पंचदश अहोरात्राणि पक्षः । पंचवीसकलासयाई

जिस कर्मके उदयसे जीव साधारणशरीरी होता है उस कर्मकी 'साधारणशरीर' यह संक्षा है। यदि साधारणनामकर्म न हो, तो सभी जीव प्रत्येकशरीरी ही हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षींके अभावमें विवक्षित जीवके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। जिस कर्मके उदयसे रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, मांस और शुक्र, इन सात धातुओंकी स्थिरता अर्थात् अविनाश व अगलन हो, वह स्थिरनामकर्म है। यदि स्थिरनामकर्म न हो, तो इन धातुओंका स्थिरतांके अभावसे गलना ही होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, हानि और वृद्धिके विना इन धातुओंका अवस्थान देखा जाता है। जिस कर्मके उदयसे रस रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओंका परिणमन होता है, वह अस्थिरनामकर्म है। इस विषयमें यह उपयोगी स्लोक है—

रससे रक्त बनता है, रक्तसे मांस उत्पन्न होता है, मांससे मेदा पैदा होती है, मेदासे हड्डी बनती है, हड्डीसे मज्जा पैदा होती है, मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और शुक्रसे प्रजा (सन्तान) उत्पन्न होती है॥ ११॥

पन्द्रह नयन-निमेषोंकी एक काष्ठा होती है। तीस काष्ठाकी एक कला होती है। वीस कलाका एक मुद्दर्त होता है। तीस मुद्दर्त और कलाके दशवें भाग कालप्रमाण एक अहोरात्र (दिन-रात) होता है। पन्द्रह अहोरात्रोंका एक पक्ष होता है। पच्चीस सौ

१ बर्नामान्मनायपनीनहैन केन साधारेणं करीरं यतो भवति तत्साधारणक्रिस्नाम । स.सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ स्थिरमावस्य निर्वर्तकं स्थिरनाम । स. सि.; त. श्लो वा यहुदयाद दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अंगोपांगानां स्थिरत्वं जायते तस्थिरनाम । त. रा. वा. ८, ११.

३ तद्विपरीतमस्थिरनाम । स. सि.; त. श्लो. वा. वतुद्वयादीपदुपवामादिकरणात् स्वल्पशीतोष्णादि-सम्बन्धाः अंगोपांगानि कृषीमवन्ति तदस्थिरनाम । त. रा. वा. ८, ११.

चउरसीदिकलाओ च तिहि-सत्तभागेहि पिन्हीणणवक्रहाओ च रसो रसमरूवेण अच्छिय रुहिरं होदिं। तं हि तित्तयं चेव कालं तत्थिच्छिय मांससरूवेण परिणमइ। एवं सेसधाद्णं पि वत्तव्वं। एवं मासेण रसो सुक्करूवेण परिणमइ। एवं जस्स कम्मस्स उद्एण धाद्णं कमेण परिणामो होदि तमथिरिमिदि उत्तं होदि। एदस्साभावे कम्मण्यमो ण होज्ज। ण च एवं, अणवत्थादो। सत्तधाउहेउकम्माणि वत्तव्वाणि १ ण, तेसिं सरीरणामकम्मादो उप्पत्तीए। सत्तधाउविरहिद्विग्गहगदीए वि थिराथिराणमुद्य-दंसणादो णेदासिं तत्थ वावारो ति णासंकणिज्जं, सजोगिकेविलपरघादस्सेव तत्थ अव्वत्तोदएण अवद्वाणादो। जस्स कम्मस्स उद्एण अंगोवंगणामकम्मोद्यजणिद्अंगाण- मुवंगाणं च सुहृत्तं होदि तं सुहं णामं। अंगोवंगाणमसुहृत्तिणव्वत्त्रयमसुहं णामं।

चौरासी कलाप्रमाण, तथा तीन वटे सात भागोंसे परिद्यान नो काष्ट्राप्रमाण (२५८४ क.८ का.) काल तक रस रसस्वरूपसे रहकर रुधिररूप परिणत होता है। वह रुधिर भी उतने ही काल तक रुधिररूपसे रहकर मांसस्वरूपसे परिणत होता है। इसी प्रकार शेष धातुओंका भी परिणमन काल कहना चाहिए। इस तरह एक मासके द्वारा रस शुकरूपसे परिणत होता है। इस प्रकार जिस कर्मके उदयसे धातुओंका कमसे परिमणन होता है, वह 'अस्थिर' नामकर्म कहा गया है। इस अस्थिरनामकर्मके अभावमें धातु-ओंके कमशः परिवर्तनका नियम न रहेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, बैसा मानन पर अनवस्था प्राप्त होती है।

शंका - सातों धातुओं के कारणभूत पृथक् पृथक् कर्म कहना चाहिए ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उन सातों धातुओंकी दारीरनामकर्मने उत्पत्ति होती है।

शंका — सप्त धातुओंसे रहित विग्रहगतिमें भी स्थिर और अस्थिर प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है, इसिलए इनका वहांपर व्यापार नहीं मानना चाहिए?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सयोगिकवली भग-वान्में परघात प्रकृतिके समान विष्रहगतिमें उन प्रकृतियोंका अव्यक्त उद्यक्षपसे अव-स्थान रहता है।

जिस कर्मके उदयसे आंगोपांगनामकर्मोदयज्ञानित अंगों और उपांगोंके ट्युभ-पना (रमणीयत्व) होता है, वह शुभनामकर्मे है। अंग और उपांगोंके अशुभनाका उत्पन्न

१ यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छमनाम । सः सि.; तः सः वाः; तः श्लोः वाः ९, ११.

२ तद्विपरीतमञ्जमनाम । सः सि.; त स्रोः वाः दष्टुः श्रोतुश्चारमणीयकरं अञ्चमनाम । तः राः वाः ८, ११.

त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिव्यत्तयं सुभगं णाम' । तेसिं चेव दृहवभावणिव्यत्तयं दृहवं णाम' । एइंदियादिसु अव्यत्तचेद्वेसु कधं सुहव-दृहवभावा णज्जंते ? ण, तत्थ तेसिमव्यत्ताणमागमेण अत्थित्तसिद्धीदो । सुस्सरो णाम महुरो णाओ । जस्सोदएण जीवाणं महुरसरो होदि तं कम्मं सुस्सरं णाम' । अमहुरो सरो दुस्सरो, जहा गद्दहुई-सियालादीणं । जस्स कम्मस्स उदएण जीवे दुस्सरो होदि तं कम्मं दुस्सरं णाम' । आदेयता ग्रहणीयता बहुमान्यता इत्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स आदेयत्तमुप्पज्जिद तं कम्ममादेयं णाम' । तिव्ववरीयभावणिव्यत्तयकम्ममणादेयं णाम' । जसो गुणो, तस्स उब्भावणं कित्ती ।

करनेवाला अशुभनामकर्म है। स्त्री और पुरुषोंके सौभाग्यको उत्पन्न करनेवाला सुभग-नामकर्म है। उन स्त्री-पुरुषोंके ही दुर्भगभाव अर्थात् दौर्भाग्यको उत्पन्न करनेवाला दुर्भगनामकर्म है।

शंका—अब्यक्त चेष्टाचाले एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें सुभगभाव और दुर्भगभाव कैसे जाने जाते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय आदिमें अव्यक्तरूपसे विद्यमान उन भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है।

सुस्वर नाम मधुर नाद ( शब्द ) का है। जिस कर्मके उदयसे जीवोंका मधुर स्वर होता है वह सुस्वर नामकर्म कहलाता है। अमधुर स्वरको दुःस्वर कहते हैं। जैसे—गधा, ऊंट और सियाल आदि जीवोंका अमधुर स्वर होता है। जिस कर्मके उदयसे जीवके वुरा स्वर उत्पन्न होता है वह दुःस्वर नामकर्म कहलाता है। आदेयता, ग्रहणीयता और बहुमान्यता, ये तीनों शब्द एक अर्थवाले हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवके बहुमान्यता उत्पन्न होती है, वह आदेयनामकर्म कहलाता है। उससे अर्थात् बहुमान्यतासे विपरीत भाव (अनादरणीयता) को उत्पन्न करनेवाला अनादेयनामकर्म है। यश नाम गुणका है, उस गुणके उद्भावनको (प्रकटीकरणको) कीर्ति कहते हैं। जिस

१ यहुर्यम् २०२२ - २०२० - २०२० । सः सि. । विरूपाङ्कतिरपि सन् यहुरुया परेणं प्रीतिहेनुर्भविति नन्द्रभगनाम । तः सा. वा. ८, ११.

२ ५३५ हिन्द्राक्तिकोति क्वीतिकार ५ दुर्भगनाम । स. सिक्त त. स. वा. व. श्लो वा. ८, ११.

३ यित्रमित्तं मनोज्ञखरानिर्वर्तनं तत्सुस्वरनाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

४ प्रतिषु ' गद्धहुट्ट ' इति पाठः ।

५ तद्विपरीतं दुःस्वरनाम । सः सिः; तः राःवाः; तः स्रो. वाः ८, ११.

इ : तीनेन्द्र नेन्द्र नार्यायकार । स. सि.; त. स. बा.; त. श्रो. बा. ८, ११.

७ वि प्रस्कारियात्पमनादेशनार । स. सि.; त. सा. बा.; त. वळी. बा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण संताणमसंताणं वा गुणाणमुङभावणं लोगेहि कीरदि, तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा । जस्स कम्मस्सोदएण संताणमसंताणं वा अवगुणाणं उब्भा-वणं जणेण कीरदे, तस्स कम्मस्स अजसिकात्तिसण्णां। नियतं मानं निमानं। तं दुविहं पमाणिणिमिणं संठाणिणिमिणमिदि । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं दो वि णिमिणाणि होंति, तस्स कम्मस्स णिमिणमिदि सण्णा । जदि पमाणिणिमणणामकम्मं ण होज्ज, तो जंबा-बाहु-सिर-णासियादीणं वित्थारायामा लोयंतविसप्पिणो होजा। ण चेवं, अणुवलंभा। तदो कालमस्सिद्ण जाइं च जीवाणं पमाणणिव्यत्तयं कम्मं पमाणणिमिणं णाम । जिद संठाणिणिमिणकम्मं णाम ण होन्ज, तो अंगोवंग-पत्तंगाणि संकर-वदियरसरूवेण' होजा। ण च एवं, अणुवलंभा । तदो कण्ण-णयण-णासियादीणं सजादिअणुरूवेण अष्पप्पणा द्वाणे जं णियामयं तं संठाणिणिमिणिमिटि ।

कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान गुणोंका उद्भावन छोगोंके द्वारा किया जाता है, उस कर्मकी 'यशःकीर्त्ति' यह संक्षा है। जिस कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान अवगुणोंका उद्भावन लोक द्वारा किया जाता है, उस कर्मकी 'अयशःकीर्ति ' यद संका है। नियत मानको निर्माण कहते हैं। वह दो प्रकारका है—प्रमाणनिर्माण और संस्थान-निर्माण। जिस कर्मके उदयसे जीवोंके दोनों ही प्रकारके निर्माण होते हैं, उस कर्मकी 'निर्माण 'यह संज्ञा है। यदि प्रमाणनिर्माणनामकर्म न हो, तो जंघा, बाहु, दिार और नासिका आदिका विस्तार और आयाम लोकके अन्त तक फैलनेवाले हो जार्चेंग । किन्तु पेसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारसे पाया नहीं जाता है। इसिक्टिए कालको और जातिको आश्रय करके जीवोंके प्रमाणको निर्माण करनेवाला प्रमाणनिर्माण नामकर्म है। यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो, तो अंग, उपांग और प्रत्यंग संकर और व्यतिकर-स्वरूप हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है। इसिलिए कान, आंख, नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरूप अपने अपने स्थानपर जो नियामक कर्म है, वह संस्थाननामकर्म कहलाता है।

विशेषार्थ -- ऊपर जो संस्थाननिर्माण नामकर्मके अभावमें अंग उपांगोंके संकर-व्यतिकर स्वरूप द्वोनेका वर्णन किया है, उसका अभिप्राय यह है कि यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न माना जायगा, तो बाधक या नियामक कारणके अभावमें किसी एक अंगके स्थानपर सभी अंगोंके उत्पन्न होनेसे संकरदोष आ सकता है। तथा नियामक कारणके न रहनेसे नाकद्वारा आंखका कार्य और आंखद्वारा कानका कार्य भी होने लगेगा, इस-

१ पुण्यग्रुणरूयापनकारणं यशःकोर्त्तिनाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ तत्प्रत्यनीकफल्रमयशःकीर्चिनाम । स. सि.; त. सा. वा.; त. श्ली. वा. ८, ११.

३ यित्रिमित्तात्परिनिष्पत्तिस्तित्रिर्माणम् । सः सिः; तः राः वाः; तः श्लो ८, ११.

४ सर्वेषां युगपत्त्राप्तिः संकरः । परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । न्याः कुः चः, पृः २६० ( उद्भृतम् )

जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स तिलोगपूजा होदि तं तित्थयरं णाम'।

## जं तं गदिणामकम्मं तं चडिवहं, णिरयगदिणामं तिरिक्ख-गदिणामं मणुसगदिणामं देवगदिणामं चेदि ॥ २९ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण णिरयभावो जीवाणं होदि, तं कम्मं णिरयगदि ति उच्चदि , कारणे कज्जुवयारादो । एवं सेसगईणं पि वत्तव्वं ।

जं तं जादिणामकम्मं तं पंचिवहं, एइंदियजादिणामकम्मं बीइंदियजादिणामकम्मं तीइंदियजादिणामकम्मं चर्डारंदियजादिणाम-कम्मं पंचिंदियजादिणामकम्मं चेदि ॥ ३०॥

एइंदियाणमेइंदिएहि एइंदियभावेण जस्स कम्मस्स उदएण सिरसत्तं होदि तं कम्ममेइंदियजादिणामं । तं पि अणयपयारं, अण्णहा जंबु-णिवंब-जंबीर-कयम्बंबिलियां-

लिए इन्द्रियोंका परस्पर विषय गमन होनेसे व्यतिकर दोष भी प्राप्त होगा। अतएव दोनों दोषोंके परिहारके लिए संस्थाननिर्माण नामकर्मका मानना आवश्यक है।

जिस कर्मके उद्यसे जीवकी त्रिलोकमें पूजा होती है, वह तीर्थकर नामकर्म है। जो गतिनामकर्म है वह चार प्रकारका है— नरकगतिनामकर्म, तिर्थगाति-नामकर्म, मनुष्यगतिनामकर्म और देवगतिनामकर्म॥ २९॥

जिस कर्मके उद्यसे नारकभाव जीवोंके होता है, वह कर्म कारणमें कार्यके उपचारसे 'नरकगित ' इस नामसे कहलाता है। इसी प्रकार शेष गितयोंका भी अर्थ कहना चाहिए।

जो जातिनामकर्म है वह पांच प्रकारका है— एकेन्द्रियजातिनामकर्म, द्वीन्द्रिय-जातिनामकर्म, त्रीन्द्रियजातिनामकर्म, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म और पंचेन्द्रियजाति-नामकर्म ॥ ३०॥

जिस कर्मके उद्यसे एकेन्द्रिय जीवोंकी एकेन्द्रिय जीवोंके साथ एकेन्द्रियभावसे सदशता होती है, वह एकेन्द्रियजातिनामकर्म कहलाता है। वह एकेन्द्रियजातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका है। यदि ऐसा न माना जाय, तो जामुन, नीम, आम, निब्धू,

१ आईन्स्यकारणं तीर्थकरत्वनाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ प्रतिषु ' णिरयाभावो ' इति पाठः ।

३ यत्रिमित्त आत्मनो नारको नःवस्त्यर कः नियान । सः सिः; तः रा. वाः; ८, ११.

४ एवं शेषेष्वपि योज्यम् । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

५ यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्यते वदेवे दिवजातिनान । स. सि.ः त. रा. वा. ९, ११,

<sup>.</sup> ६ अ-कप्रत्योः ' कयम्बंविलया ' आप्रतो ' कयम्बियिससियाविलया ' इति पाठः ।

सालि-वीहि-जव-गोहूमादिजादीणं भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं बीइंदियत्तणेण समाणत्तं होदि तं कम्मं बीइंदियणामं । तं पि अणेयपयारं, अण्णहा संख-माउवाहय-गुल्ल-वगाउयारिट्ठ- मुनि-गंद्वाला-कृष्टिकिकिमियादिजादीणं भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं वीइंदियभावेण समाणत्तं होदि तं तीइंदियजादिणामकम्मं । तं च अणेयपयारं, अण्णहा कुंथु-मक्कुण-जूअ-विच्छिय-गोमिंहदगोव-पिपीलियादिजादि-भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं चउरिंदियभावेण समाणत्तं होदि तं कम्मं चउरिंदियजादिणामं । तं च अणेयपयारं, अण्णहा भमर-महुवर-सलहय-पयंग-दंसमसय-मच्छियादिजादिभेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं पंचिदिय-जादिभावेण समाणत्तं होदि तं पंचिदियजादिणामकम्मं । तं चाणेयपयारं, अण्णहा मणुस-देव-णेरह्य-सीह-हय-हिथ-वय-वग्व-छवछादिजादिभेदाणुववत्तीदो ।

जं तं सरीरणामकम्मं तं पंचिवहं, ओरालियसरीरणामं वेउ-वियसरीरणामं आहारसरीरणामं तेयासरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदि ॥ ३१ ॥

कद्म्ब, इमली, शालि, धान्य, जौ, और गेहूं आदि जातियोंका भेद नहीं हो सकता है। जिस कमेंके उदयसे जीवोंकी द्वीन्द्रियत्वकी अपेक्षा समानता होती है वह द्वीन्द्रियजातिनामकर्म कहलाता है। वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा शंख, मानुवाह, क्षुल्लक, वराटक (कौंडी), अरिष्ठ, शुक्ति, (सीप), गंडोला और कृक्षि कृमि (पेटमें उत्पन्न होनेवाला कीड़ा) आदि जातियोंका भेद नहीं वन सकता है। जिस कर्मके उद्यसे जीवोंकी त्रीन्द्रियभावकी अपेक्षा समानता होती है, वह त्रीन्द्रियजातिनामकर्म है। वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा, कुंथु, मत्कुण (खटमल) जूं, विच्लु, गोम्ही, इन्द्रगोप, और पिपीलिका (चींटी) आदि जातियोंका भेद हो नहीं सकता है। जिस कर्मके उद्यसे जीवोंकी चतुरिन्द्रियमावकी अपेक्षा समानता होती है वह चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म है। वह कर्म अनेक प्रकारका है, अन्यथा भ्रमर, मधुकर, शलभ, पतंग, दंशामशक और मक्खी आदि जातियोंका भेद नहीं हो सकता है। जिस कर्मके उद्यसे जीवोंकी पंचेन्द्रियजातित्वके साथ समानता होती है, वह पंचेन्द्रियजातिनामकर्म है। वह कर्म अनेक प्रकारका है, अन्यथा, मनुष्य, देव, नारकी, सिंह, अइव, हस्ती, वृक, व्याव्र और चीता आदि जातियोंका भेद बन नहीं सकता है।

जो शरीरनामकर्म है वह पांच प्रकारका है — औदारिकशरीरनामकर्म, वैकि-यिकशरीरनामकर्म, आहारकशरीरनामकर्म, तैजसशरीरनामकर्म और कार्मणशरीरनाम-कर्म ॥ ३१ ॥

१ सत्त्ररूप. भाग १) पृ. २४१. २ सत्त्ररूप. (भाग १) पृ. २४३. ३ सत्त्ररूप. (भाग १) पृ. २४५.

जस्स कम्मस्स उद्एण आहारवग्गणाए पोग्गलक्षंघा जीवेणोगाहंदेसिट्ट्रदा रस-रुहिर-मांस-मेद्दि-मज्ज-सुक्कसहावओरालियसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स ओरालिय-सरीरमिदि सण्णां। जस्स कम्मस्स उद्एण आहारवग्गणाए खंघा अणिमादिअट्टगुणोव-लिक्खयसहासहप्पयवेउिव्यसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स वेउिव्ययसरीरमिदि सण्णां। जस्स कम्मस्स उद्एण आहारवग्गणाए खंघा आहारसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स आहारसरीरिमिदि सण्णां। जस्स कम्मस्स उद्एण तेजइयवग्गणक्खंघा णिस्सरणाणिस्सरण-पसत्थापसत्थप्पयतेयासरीरसरूवेण परिणमंति तं तेयासरीरं णामं, कारणे कज्जु वयारादो। जस्स कम्मस्स उद्ओ कुंभंडफलस्स वेंटो व्य सव्वकम्मासयभूदो तस्स कम्मइयसरीरिमिदि सण्णां।

जिस कर्मके उदयसे जीवके द्वारा अवगाह-देशमें स्थित आहारवर्गणाके पुद्रल-स्कन्ध रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मजा, और शुक्र स्वभाववाले औदारिक शरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, उस कर्मकी 'औदारिकशरीर 'यह संक्षा है। जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके स्कन्ध अणिमा आदि गुणोंसे उपलक्षित शुमाशुमात्मक वैक्षियिकशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, उस कर्मकी 'वैक्षियिकशरीर 'यह संक्षा है। जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके स्कन्ध आहारशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं उस कर्मकी 'आहारशरीर 'यह संक्षा है। जिस कर्मके उदयसे तैजसवर्गणाके स्कन्ध निस्सरण-अनिस्सरणात्मक और प्रशस्त-अप्रशस्तात्मक तैजसशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, वह कारणमें कार्यके उपचारसे तैजसशरीरनामकर्म कहलाता है। जिस कर्मका उदय कूण्मांडफलके वेंटके सामान सर्व कर्मोंका आश्रयभृत हो, उस कर्मकी 'कार्मणशरीर 'यह संक्षा है।

र प्रतिय ' णोगाद ' इति पाठः ।

२ उदारं स्थूळं, उदारे भवमौदारिकम् । उदारं प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम् । स. सि.; त. रा. वा.; त. रहोः वा. २, ३६.

३ अष्टगुणेश्वर्ययोगादेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरणं विकिया । सा प्रयोजनमस्येति वैकियिकम् । स. सि.; त. रा. वा.; त. स्रो. वा. २, ३६०

४ सूक्ष्मपदार्थनिर्ज्ञानार्थमसंयमपरिजिहीर्षया वा प्रमचसंयतेनािह्यते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् । स. सि.; त रा. वा.; तः श्लोः वा. २, ३६.

५ यत्तेजीनिमित्तं तेजसि वा भवं तत्तेजसम् । स. सिः त. सा. वा.ः त. श्लो. वा. २, ३६.

६ कर्मणां कार्यं कार्मणम् । स. सि.; त. रा. वा.; त. श्लो. वा. २, ३६.

जं तं सरीरबंधणणामकम्मं तं पंचिवहं, ओरालियसरीरबंधण-णामं वेजिवयसरीरबंधणणामं आहारसरीरबंधणणामं तेजासरीरबंधण-णामं कम्मइयसरीरबंधणणामं चेदि ॥ ३२॥

जस्स कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरपरमाणू अण्णोण्णेण बंधमागच्छंति तमोरा-लियसरीरबंधणं णाम । एवं सेससरीरबंधणाणं पि अत्थो वत्तच्वो ।

जं तं सरीरसंघादणामकम्मं तं पंचिवहं, ओरालियसरीरसंघाद-णामं वेडिव्वियसरीरसंघादणामं आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर-संघादणामं कम्मइयसरीरसंघादणामं चेदि ॥ ३३॥

जस्त कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरक्खंधाणं सरीरभावमुवगयाणं वंधणणाम-कम्मोदएण एगवंधणबद्धाण महुत्तं होदि तमोरालियसरीरसंघादं णाम । एवं सेससरीर-संघादाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं छिन्नहं, समचउरससरीरसंठाणणामं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणणामं सादियसरीरसंठाणणामं खुज्जसरीर-संठाणणामं वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणामं चेदि ॥३४॥

जो शरीरबंधननामकर्म है वह पांच प्रकारका है— औदारिकश्रीरबंधननामकर्म, वैकियिकशरीरबंधननामकर्म, आहारकशरीरबंधननामकर्म तैजसशरीरबंधननामकर्म और कार्मणशरीरबंधननामकर्म ॥ ३२॥

जिस कर्मके उदयसे औदारिकशरीरके परमाणु परस्पर वन्धको प्राप्त होते हैं, उसे औदारिकशरीरवन्धन नामकर्म कहते हैं। इस प्रकार शेष शरीरसम्बन्धी वन्धनोंका भी अर्थ कहना चाहिए।

जो शरीरसंघातनामकर्म है वह पांच प्रकारका है—औदारिकशरीरसंघातनाम-कर्म, वैक्रियिकशरीरसंघातनामकर्म, आहारकशरीरसंघातनामकर्म, तैजसशरीरसंघातनाम-कर्म और कार्मणशरीरसंघातनामकर्म ॥ ३३॥

शरीरभावको प्राप्त तथा बन्धननामकर्मके उदयसे एक बन्धन-बद्ध औदारिक शरीरके स्कन्धोंका जिस कर्मके उदयसे छिद्र-राहित्य होता है वह औदारिकशरीरसंघात नामकर्म है। इसी प्रकार शेष शरीर-संघातोंका भी अर्थ कहना चाहिए।

जो शरीरसंस्थाननामकर्म है वह छह प्रकारका है—समचतुरस्रशरीरसंस्थान-नामकर्म, न्यग्रोधपिरमंडलशरीरसंस्थाननामकर्म, स्वातिशरीरसंस्थाननामकर्म, कुब्ज-शरीरसंस्थाननामकर्म, वामनशरीरसंस्थाननामकर्म और हुंडशरीरसंस्थाननामकर्म ॥ ३४॥ समं चतुरसं समचतुरसं समिवभक्तमित्यर्थः । जस्स कम्मस्स उद्एण जीवाणं समचउरस्ससंठाणं होदि तस्स कम्मस्स समचउरससंठाणमिदि सण्णां । णग्गोहो वड-रुक्खो, तस्स परिमंडलं व परिमंडलं जस्स सरीरस्स तण्णगोहपरिमंडलं । णग्गोहपरि-मंडलमेव सरीरसंठाणं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणं आयतवृत्तमित्यर्थः । स्वातिर्वलमीकः शाल्मलिवी, तस्य संस्थानिमव संस्थानं यस्य शरीरस्य तत्स्वातिशरीरसंस्थानम्, अहो विसालं उविर सण्णमिदि जं उत्तं होदि । कुन्जस्य शरीरं कुन्जशरीरम् । तस्य कुन्जशरीरस्य संस्थानिमव संस्थानं यस्य तत्कुन्जशरीरसंस्थानम् । जस्स कम्मस्स उद्एण साहाणं दीहत्तं मज्झस्स रहस्सत्तं च होदि तस्स खुज्जसरीरसंठाणमिदि सण्णां । वामनस्य शरीरं वामनशरीरम् । वामनशरीरस्य संस्थानिमव संस्थानं यस्य तद्वामनशरीरसंस्थानम् ।

समान चतुरस्र अर्थात् सम-विभक्तको समचतुरस्र कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवों के समचतुरस्रसंस्थान होता है उस कर्मकी 'समचतुरस्रसंस्थान' यह संक्षा है। न्यग्रोध वटवृक्षको कहते हैं, उसके परिमंडलके समान परिमंडल जिस शरीरका होता है उसे न्यग्रोधपरिमंडल कहते हैं। न्यग्रोधपरिमंडल कहते हैं। न्यग्रोधपरिमंडल कहते हैं। न्यग्रोधपरिमंडलक्ष्प ही जो शरीरसंस्थान होता है, वह न्यग्रोधपरिमंडल अर्थात् आयतच्चत्त शरीरसंस्थाननामकर्म है। स्वाति नाम वल्मीक या शास्मली वृक्षका है। उसके आकारके समान आकार जिस शरीरका है, वह स्वातिशरीरसंस्थान है। अर्थात् यह शरीर नाभिसे नीचे विशाल और उपर सक्ष्म या हीन होता है। कुबड़े शरीरको कुब्जशरीर कहते हैं। उस कुब्जशरीरके संस्थानके समान संस्थान जिस शरीरका होता है, वह कुब्जशरीरसंस्थान है। जिस कर्मके उदयसे शाखाओंके दीर्घता और मध्य भागके वह स्वता होती है, उसकी 'कुब्जशरीरसंस्थान' यह संक्षा है। बौनेके शरीरको वामनशरीर कहते हैं। वामनशरीरके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, वह वामनशरीर

१ तत्रोध्वीयोमध्येषु समप्रविभागेन शरीरावयवसंनिवेशव्यवस्थापनं कुश्चलकिस्पिनिर्वर्तितसमस्थितिचकवत् अवस्थानकरं समचतुरससंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.

२ नामेरुपरिष्टाद् भूयसो देहसं निवेशस्याधस्ताचाल्पीयसो जनकं न्यत्रोधपरिमंडलसंस्थाननाम न्यत्रोधा-कारसमताप्रापित्वादन्वर्थम् । तः राः वाः ८, ११.

३ ति परीतमं निवस तं रवातिमं रयान साम वल्मीक तुल्याकारं। तः राः वाः ८, ११ आदिरिही से धाल्यो नामेरधस्तनो देहमागो गृद्धते, ततः सह आदिना नामेरधस्तनभागेन यथोत्तप्रमाणलक्षणेन वर्तत इति सादि, विशेषणान्यथा तुपत्या विशिष्टार्थलामः। अपरे तु साचीति पठिन्त, तत्र साचीति समयविदः शाल्मलीतरुमाचक्षते, ततः साचीव यत्संस्थानं तत्साचि, यथा शाल्मलीतरोः स्कन्धकाण्डमतिपुष्टं उपरि च न तद तुरूपा महाविशालता तद्भदस्यापि संस्थानस्यायोभागः परिपूर्णो भवति, उपरिभागस्तु न तथेति भावः। कर्मप्रकृति पृ. ४.

४ प्रष्टप्रदेशमाविबहपुरुलप्रचयविशेषलक्षणस्य निर्वर्तकं कुञ्जकसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.

५ तर्जानीपांन इस्वव्यवस्थाविशेवकारणं वामनसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उद्एण साहाणं जं रहस्सत्तं कायस्स दीहत्तं च होदि तं वामणसरीरसंठाणं होदि । विसमपासाणभरियद्इओ व्व विस्सदो विसमं हुंडं । हुंडस्स सरीरं हुंडसरीरं, तस्स संठाणिमव संठाणं जस्स तं हुंडसरीरसंठाणं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण पुव्वत्त-पंचसंठाणेहिंतो विदिरित्तमण्णसंठाणमुप्पज्जइ एकत्तीसभेदिभिण्णं तं हुंडसंठाणसिण्णदं होदि ति णादव्वं।

जं तं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं तिविहं ओरालियसरीरअंगो-वंगणामं वेउन्वियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि ॥ ३५॥

संस्थान है। जिस कर्मके उदयसे शाखाओं के न्हस्वता और शरीरके दीर्घता होती है, वह वामनशरीरसंस्थाननामकर्म है। विषम अर्थात् समानता-रिहत अने आकारवाल पाषाणों से भरी हुई मशकके समान सर्व ओरसे विषम आकारको हुंड कहते हैं। हुंड के शरीरको हुंडशरीर कहते हैं। उसके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, उसका नाम हुंडशरीरसंस्थान है। जिस कर्मके उदयसे पूर्वोक्त पांच संस्थानों से व्यतिरिक्त, इकतीस भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, वह शरीर हुंड संस्थानसंक्षावाला है, ऐसा जानना चाहिए।

विशेषार्थ — आगे स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकाके सूत्र ६८ की टीकामें धवलाकारने कहा है कि — "स्वावयवेसु णियदसह्वपंचसंठाणेसु वे-तिण्णि-चदु-पंचसंठाणाणं संजोगेणं हुंडसंठाणमणेयभेदभिण्णमुष्पज्जिदि " अर्थात् सर्व अवयवोंमें प्रथम पांच संस्थानोंका स्वरूप नियत होनेपर दो, तीन, चार व पांच संस्थानोंके संयोगसे हुंडसंस्थान अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है। इस निर्देशके आधारसे हुंडसंस्थानको छुव मानकर हुंडसंस्थानके द्विसंयोगी आदि भंग कुल मिलकर इकतीस उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

द्रसंयोगी भंग 
$$\frac{4}{2} = 4;$$
 त्रिसंयोगी भंग  $\frac{4 \times 8}{2 \times 2} = 20;$ 

चतुःसंयोगी भंग ५ × ४ × ३ = १०; पंचसंयोगी भंग ५ × ४ × ३ × २ = ५;

छसंयोगी भंग  $\frac{4 \times 8 \times 3 \times 4 \times 8}{8 \times 4 \times 4} = 8$ .

इस प्रकार हुंडसंस्थानके समस्त संयोगी भंग ५+१०+१०+५+१=३१ होते हैं।

जो शरीर-अगोपांगनामकर्म है वह तीन प्रकारका है- औदारिकशरीरअगोपांग-नामकर्म, वैक्रियिकशरीरअगोपांगनामकर्म और आहारकशरीर-अगोपांगनामकर्म ॥ ३५॥

१ आप्रती 'वस्स सन्त्रं दो ' इति पाठः। अन्त-प्रत्योः 'वस्सदो ' इति पाठः।

२ सर्वोगोपांगानां हुंडसंस्थितत्वात् हुंडसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उद्एण ओरालियसरीरस्स अंगोवंग-परन्नाणि उप्पक्तंति तं ओरा-लियमगिरअंगोवंगणामं । एवं सेमदोमगिरअंगोवंगाणं पि अत्थो वत्तव्वो । तेजा-कम्मइय-सरीरअंगोवंगाणि णत्थि, तेसिं कर-चरण-गीवादिअवयवाभावा ।

जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं छिव्वहं, वज्जिरसहवइरणारा-यणसरीरसंघडणणामं वज्जणारायणसरीरसंघडणणामं णारायणसरीर-संघडणणामं अद्धणारायणसरीरसंघडणणामं खीलियसरीरसंघडणणामं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणणामं चेदि ॥ ३६॥

संहननमस्थितंचयः, ऋषभो वेष्टनम्, वज्जवद्भेद्यत्वाद्वजऋषभः। बज्जवन्नाराचः वज्जनाराचः, तौ द्वाविप यस्मिन् वज्जशरीरसंहनने तद्वज्जऋषभः जनाराच्यशरीरसंहननम्। जस्स कम्मस्स उद्एण वज्जहङ्काइं वज्जवेद्वेण वेद्वियाइं वज्जणाराएण खीलियाइं च होति तं वज्जरिसहवइरणारावणमरीरनंघडणिनिद उत्तं होदिं। एसो चेव हङ्कवंधो वज्जरिसह-विज्जिओ जस्स कम्मस्स उद्एण होदि तं कम्मं वज्जगारावणमरीरमंघडणिनिदि भण्णदें।

जिस कर्मके उद्यसे औदारिकशरीरके अंग, उपांग और प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, वह औदारिकशरीर-अंगेपांगनामकर्म है। इसी प्रकार शेष दो अर्थात् वैक्रियिक और आहारक शरीरसम्बन्धी अंगोपांगोंका भी अर्थ कहना चाहिए। तैजस और कार्मणशरीरके अंगोपांग नहीं होते हैं, क्योंकि, उनके हाथ, पांव, गला आदि अवयवोंका अभाव है।

जो शरीरसंहनन नामकर्म है वह छह प्रकारका है—वज्रऋषभवज्रनाराच-शरीरसंहनन नामकर्म, वज्रनाराचशरीरसंहनन नामकर्म, नाराचशरीरसंहनन नामकर्म, अर्ध-नाराचशरीरसंहनन नामकर्म, कीलकशरीरनंहनन नामकर्म और असंप्राप्तासृपाटिकाशरीर-संहनन नामकर्म ॥ ३६॥

हिंडुयों के संचयको संहतन कहते हैं। वेष्टनको ऋषभ कहते हैं। वज्जके समान अभेच होनेसे 'वज्जकषभ' कहलाता है। वज्जके समान जो नाराच है वह वज्जनाराच कहलाता है। ये दोनों ही, अर्थात् वज्जकषभ और वज्जनाराच, जिस वज्जशरीरसंहननमें होते हैं, वह वज्जकषभवज्जनाराच शरीरसंहनन है। जिस कर्मके उद्यसे वज्जमय हिंडुयां वज्जमय वेष्टनसे वेष्टित और वज्जमय नाराचसे कीलित होती हैं, वह वज्जक्रषभवज्जनाराच शरीरसंहनन है, ऐसा अर्थ कहा गया है। यह उपर्युक्त अस्थिबन्ध ही जिस कर्मके उद्यसे वज्जक्रषभसे रहित होता है, वह कर्म 'वज्जनाराचशरीरसंहनन ' इस

१ तत्र वज्राकरोभयास्थियंधि प्रत्येकं मध्ये वळयबन्धनं सनाराचं सुपंहतं वज्रर्षभनाराचसंहननम् । त. रा. वा॰ ८, ३१. ×× रिसहो पट्टो अ कीलिआ वज्जं । उभओ मकडवंधो नारायं इममुरालंगे । क. मं. १, ३९.

२ तदेव वलयबंधनविरहितं बद्रनारा असंहननं । तः राः वाः ४, ११.

जस्स कम्मस्स उद्एण वन्जविसेसणरहिद्णारायण-खीलियाओ हङ्कसंधीओ हवंति तं णारायणसगैरसंघडणं णाम'। जस्स कम्मस्स उद्एण हङ्कसंधीओ णाराएण अद्भविद्धाओ हवंति तं अद्भणारायणसरीरसंघडणं णाम'। जस्स कम्मस्स उद्एण अवन्जहङ्काइं खीलियाइं हवंति तं खीलियसरीरसंघडणं णाम'। जस्स कम्मस्स उद्एण अण्णोण्णममंपनाइं सरि-सिवहङ्काइं व छिराबद्धाइं हङ्काइं हवंति तं असंपत्तसेवङ्कसरीरसंघडणं णाम'।

# जं तं वण्णणामकम्मं तं पंचिवहं, किण्हवण्णणामं णीलवण्ण-णामं रुहिरवण्णणामं हालिद्दवण्णणामं सुक्किलवण्णणामं चेदिं॥३७॥

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं किण्हवण्णो उप्पन्जदि तं किण्हवण्णं णाम । एवं सेसवण्णाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

# जं तं गंधणामकम्मं तं दुविहं, सुरहिगंधं दुरहिगंधं चेव ॥ ३८॥

नामसे कहा जाता है। जिस कर्मके उदयसे वज्र-विशेषणसे रहित नाराच-कीलें और हिड्डियोंकी संधियां होती हैं वह नाराचशरीरसंहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे हाड़ोंकी सिन्ध्यां नाराचसे आधी विधी हुई होती हैं, वह अर्धनाराचशरीरसंहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे वज्र-रित हिड्डियां और कीलें होती हैं वह कीलकशारीरसंहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे वर्षिण अर्थात् सर्पकी हिड्डियोंके समान परस्परमें असंप्राप्त और शिराबद्ध हिड्डियां होती हैं, वह असंप्राप्तास्प्रपाटिकाशरीरसंहनन नामकर्म है।

जो वर्णनामकर्म है वह पांच प्रकारका है — कृष्णवर्ण नामकर्म, नीलवर्ण नामकर्म, रुधिरवर्ण नामकर्म, हारिद्रवर्ण नामकर्म और शुक्कवर्ण नामकर्म ॥ ३०॥

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गलोंका कृष्णवर्ण उत्पन्न होता है, वह कृष्णवर्णनामकर्म है। इसी प्रकार शेष वर्णनामकर्मोंका भी अर्थ कहना चाहिए।

जो गन्धनामकर्म है वह दो प्रकारका है— सुरभिगन्ध और दुरिभ-गन्ध॥ ३८॥

१ तदेवोमयं वज्राकारबंधनव्यपेतमवळयबन्धनं सनाराचं नाराचसंहननं । त. रा. वा. ८, ११.

२ तदेवैकपार्श्वे सनाराचं इतस्त्रानाराचं अर्धनाराचसंहननं । तः रा. वा. ८, ११.

३ तदुभयमंते सकीलकं कीलिकासंहननं । तः रा. वा. ८, ११.

४ प्रतिषु ' सरिसिवदणाई ' इति पाठः ।

५ अंतरसंप्राप्तपरस्परास्थिसंधि बहिःसिरास्नायुमांसघटितं उरांनानान्यादिनारंपुननं । त. रा. वा. ८, ११.

६ तत्पंचिवधं – शुक्कवर्णनाम कृष्णवर्णनाम नीलवर्णनाम रक्तवर्णनाम हिद्धर्णनाम (हारिद्रवर्णनाम ) चिति । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

७ तद्विविधं सुरमिगन्धनाम असुरमिगन्धनाम । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला सुअंधा होति तं सुरहिगंधं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला दुग्गंधा होति तं दुरहिगंधं णाम ।

जं तं रसणामकम्मं तं पंचिवहं, तित्तणामं कडुवणामं कसाय-णामं अंबणामं महुरणामं चेदि<sup>९</sup> ॥ ३९ ॥

जस्स कम्मस्स उद्एण सरीरपोग्गला तित्तरसेण परिणमंति तं तित्तं णाम । एवं सेसरसाणमत्थो वत्तव्यो ।

जं तं पासणामकम्मं तं अट्ठिवहं, कक्खडणामं मउवणामं गुरुअ-णामं लहुअणामं णिद्धणामं लुक्खणामं सीदणामं उसुणणामं चेदि ॥ ४० ॥

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं कक्खडभावो होदि तं कक्खडं णाम । एवं सेसफासाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल सुगन्धित होते हैं, वह सुरिमगन्ध नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल दुर्गन्धित होते हैं, वह दुरिमगन्ध नामकर्म है।

जो रसनामकर्म है वह पांच प्रकारका है—तिक्तनामकर्म, कदुकनामकर्म, कषायनामकर्म, आम्लनामकर्म और मधुरनामकर्म ॥ ३९॥

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल तिकरससे परिणत होते हैं, वह तिक-नामकर्म है। इसी प्रकार शेष रसनामकर्मोंका अर्थ कहना चाहिए।

जो स्पर्शनामकर्म है वह आठ प्रकारका है—कर्कशनामकर्म, मृदुकनामकर्म, गुरुकनामकर्म . लघुकनामकर्म, स्थिगधनामकर्म, रूक्षनामकर्म, शीतनामकर्म और उष्णनामकर्म ॥ ४० ॥

जिस कर्मके उद्यसे शरीरसम्बन्धी पुद्रलोंके कर्कशता होती है, वह कर्कशनाम-कर्म है। इसी प्रकार शेष स्पर्शनामकर्मोंका अर्थ कहना चाहिए।

१ तत्वंचित्रिधं – तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम आम्छनाम मधुरनाम चेति । स. सि.; ति. रा. वा. ८, ११०

२ तदष्टविधं - कर्कशनाम मृदुनाम गुरुनाम लघुनाम सिग्धनाम रूक्षनाम शीतनाम उष्णनाम चेति । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११.

जं तं आणुपुर्वाणामकम्मं तं चडिवहं, णिरयगदिपाओग्गाणु-पुर्वाणामं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुर्वाणामं मणुसगदिपाओग्गाणु-पुर्वाणामं देवगदिपाओग्गाणुपुर्वाणामं चेदि ॥ ४१॥

जस्स कम्मस्स उदएण णिरयगई गयस्स जीवस्स विग्गहगईए वद्दमाणयस्स णिरयगइपाओग्गसंठाणं होदि तं णिरयगइयःकेन्या गुर्जी नामं । एवं सेसआणुपुट्यीणं पि अत्था वत्त्वो ।

अगुरुअलहुअणामं उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदाव-णामं उज्जोवणामं ॥ ४२ ॥

एदासिमेत्थ णिद्सो किमहो ? णामस्स कम्प्रस्स वादालीसं पिंडपगडीओ चि णिद्देसो पाधण्णपदत्थो चि जाणावणहो । कुदो ? एदासिं पिंडपयडिचाभावा ।

जं तं विहायगङ्णामकम्मं तं दुविहं, पसत्थविहायोगदी अप्पमत्थ-विहायोगदी चेदि ॥ ४३॥

जो आनुपूर्वी नामकर्म है वह चार प्रकारका है—नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, तिर्यग्गितप्रायान्योनुपूर्वी नामकर्म, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म ॥ ४१॥

जिस कर्मके उदयसे नरकगतिको गये हुए और विश्रहगतिमें वर्तमान जीयके नरकगतिके योग्य संस्थान होता है, वह नरकगतिश्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म है। इसी प्रकार शेष आनुपूर्वी नामकर्मीका भी अर्थ कहना झाहिए।

अगुरुलघु नामकर्म, उपघात नामकर्म, परघात नामकर्म, उच्छ्वास नामकर्म, आताप नामकर्म और उद्योत नामकर्म ॥ ४२ ॥

शंका - यहांपर इन प्रकृतियोंका निर्देश किसलिए किया है?

समाधान — 'नामकर्मकी व्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं 'यह निर्देश प्राधान्यपदकी अपेक्षा है, इस बातके बतलानेके लिए यहांपर उक्त प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है, क्योंकि, सूत्रमें वतलाई गई इन प्रकृतियोंके पिंडप्रकृतिताका अभाव है। अर्थात् ये प्रकृतियां भेद-रहित हैं।

जो विहायोगित नामकर्म है वह दो प्रकारका है--प्रशस्तविहायोगित और अप्रशस्तविहायोगित ॥ ४३॥

१ यदा िकायुर्भतुष्यास्तर्यन्त्रा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदैव नरकमत्रं प्रस्थिमियुखस्य तस्य पूर्वशरीर-संस्थानानिवृत्तिकारणं विग्रहगताबुदेति जनगणि होते । तः सः वाः ८, ११.

२ तदब्रिविध-प्रशस्ताप्रशस्तमेदार् । सः सिः; तः राः वाः ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं सीह-कुंजर-वसहाणं व पसत्था गई होज्ज, तं पसत्थिविहायगदी णाम<sup>ं</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण खरोट्ट-सियालाणं व अप्पसत्था गई होज्ज, सा अप्पसत्थिविहायोगदी णाम<sup>ं</sup> ।

तसणामं थावरणामं बादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं, एवं जाव णिमिण-तित्थयरणामं चेदि ॥ ४४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुन्वं परूविदो। ण पुणरुत्तदोसो वि, एदाओ पिंडपगडीओ ण होंति त्ति जाणावणहं पुणे परूवणादो।

गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चेव णिच्चागोदं चेवं ॥ ४५॥

जस्स कम्मस्स उदएण उचागोदं होदि तम्रचागोदं । गोत्रं कुलं वंशः संतान-

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके सिंह, कुंजर, और वृषभ (वैल) के समान प्रशस्त गति होवे, वह प्रशस्तविद्वायोगित नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे गर्दभ, ऊंट और सियालोंके समान अप्रशस्तगित होवे, वह अप्रशस्तविद्वायोगित नामकर्म है।

त्रस नामकर्म, स्थावर नामकर्म, बादर नामकर्म, सक्ष्म नामकर्म, पर्याप्त नामकर्म, इनको आदि लेकर निर्माण और तथिकर नामकर्म तक । अर्थात् अपर्याप्त नामकर्म, प्रत्येकशरीर नामकर्म, साधारणशरीर नामकर्म, स्थिर नामकर्म, आस्थर नामकर्म, श्रुभ नामकर्म, अश्रुभ नामकर्म, सुभग नामकर्म, दुर्भग नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, दुःस्वर नामकर्म, आदेय नामकर्म, अनादेय नामकर्म, यश्रःकीर्ति नामकर्म, अयश्रःकीर्ति नामकर्म, निर्माण नामकर्म और तथिकर नामकर्म ॥ ४४॥

इस स्त्रका अर्थ पहले अर्थात् २८ वें स्त्रकी व्याख्यामें निरूपण किया जा चुका है। तथापि दुवारा यहां उक्त प्रकृतियोंके कहनेपर पुनरक्तदोष नहीं आता है, क्योंकि, ये स्त्र पठित प्रकृतियां पिंडप्रकृतियां नहीं हैं, इस बातके बतलानेके लिए उनका पुनः प्रकृपण किया गया है।

गोत्रकर्मकी दो प्रकृतियां हैं — उच्चगोत्र और नीव्चगोत्र ॥ ४५ ॥

जिस कर्मके उद्यसे जीवोंके उचगीत्र होता है, वह उचगीत्रकर्म है। गीत्र, कुल,

१ परमुख्यिक्षाक्षर रतिकार्यं प्रशस्तविहायोगतिनाम । तः सः वा. ८, ११.

२ पहुन्या १४० र विकेश कर्यन्ति होर्गीच र । तः सम्बाह्य, ११,

३ उच्चेनर्चिश्चे । त. स्. ८, १२.

४ वर्ष के के के हैं है के हैं पु कुलेपु जन्म तदु चैगींत्रम् । स. सि.; त. सा. वा.; त. स्थी. वा. ८, १२.

मित्येकोऽर्थः । जस्सं कम्मस्स उदएण जीवाणं णीचगोदं होदि तं णीचगोदं णाम'।

# अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदिं ॥ ४६ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण देंतस्स विग्वं होदि तं दाणंतराइयं । जस्स कम्मस्स उदएण लाहस्स विग्वं होदि तल्लाहंतराइयं । जस्स कम्मस्स उदएण भोगस्स विग्वं होदि तं भोगंतराइयं । सकृद् भुज्यत इति भोगः, ताम्बृलाशन-पानादिः । जस्स कम्मस्स उदएण परिभोगस्स विग्वं होदि तं परिभोगंतराइयं । पुनः पुनः परिभुज्यत इति परिभोगः, स्त्रीवस्ताभरणादिः । जस्स कम्मस्स उदएण वीरियस्स विग्वं होदि तं वीरियंतराइयं णाम । वीर्यं बलं शुक्रिमित्येकोऽर्थः ।

एवं पयडिसमुक्कित्तणं णाम पढमा चूळिया समत्ता ।

वंश और संतान, ये सब एकार्थवाचक नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवोंके नीचगीत्र होता है, उसे नीचगीत्रनामकर्म कहते हैं।

अन्तरायकर्मकी पांच त्रकृतियां हैं — दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ४६॥

जिस कर्मके उद्यसे दान देते हुए जीवके विघ्न होता है, वह दानान्तरायकर्म है। जिस कर्मके उद्यसे लाभमें विघ्न होता है, वह लाभान्तरायकर्म है। जिस कर्मके उद्यसे भोगमें विघ्न होता है, वह भोगान्तरायकर्म है। जो वस्तु एक वार भोगी जाती है वह भोग है, जैसे ताम्बूल, भोजन, पान आदि। जिस कर्मके उद्यसे परिभोगमें विघ्न होता है, वह परिभोगान्तरायकर्म है। जो वस्तु पुनः पुनः भोगी जाती है वह परिभोग है, जैसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि। जिस कर्मके उद्यसे वीर्यमें विघ्न होता है, वह वीर्यान्तरायकर्म है। वीर्य, बल, और शुक्त, ये सब एकार्थक नाम हैं।

# इस प्रकार प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामकी प्रथम चूलिका समाप्त हुई।

१ यदुदयाद गहिंतेषु कुरुषु जन्म तजीचैगोंत्रम् । सः सिः; तः सः वाः, तः स्टोः वाः ८, १२.

२ दानलामभोगोपभोगवीर्याणाम् । त. स्. ८, १३.

३ भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । उपभोगोऽश्चनवसन् वस्त्रीतः पंचिन्द्रियो विषयः ॥ रत्नैक. ३, ३७. भोगः सैव्यः सक्टुंपभोगस्तु पुनः पुनः स्नगम्बरवत् ॥ सागारः ५, १४.

४ यदुदयाद्दातुकामोऽपि न प्रयच्छति, रुष्धुकामोऽपि न रुभते, भोक्तुमिच्छक्वपि न भुक्ते, उपभोक्तुमिम-वांष्ठविप नोपभुक्ते, उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते, त एते पंचान्तरायस्य भेदाः । स. सि.; त.रा. वा. ८, १३.

#### विदिया चूलिया

### एतो द्वाणसमुक्तित्तणं वण्णइस्सामो ॥ १॥

किं स्थानम् ? तिष्ठत्यस्यां संख्यायामसिन् वा अवस्थाविशेषे प्रकृतयः इति स्थानम् । ठाणं ठिदी अवट्ठाणिमिदि एयट्ठो । समुक्तित्तणं वण्णणं परूवणिमिदि उत्तं होदि । द्वाणस्स समुक्तित्तणा द्वाणसमुक्तित्तणा, तं वण्णइस्सामो कस्सामो ति उत्तं होदि । ठाणसमुक्तित्तणा किमद्वमागदा ? पुन्वं पयिष्ठसमुक्तित्तणाए जाओ पयडीओ परुविदाओ तासिं वंधो किमक्कमेण होदि, किं कमेणित्त पुन्छिदे एवं होदि ति जाणावणद्वं द्वाण-समुक्तित्तणा आगदा ।

#### तं जहा ॥ २ ॥

सा ठाणसमुक्कित्तणा कथं उचादि त्ति पुच्छिदे एवं उचदि त्ति जाणावेंनो ताव द्वाणाणं चेव सरूवसंखाणं परूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

अब इससे आगे स्थानसमुत्कीतनका वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ शंका - स्थान किसे कहते हैं ?

समाधान— जिस संख्यामें, अथवा जिस अवस्थाविशेषमें, प्रकृतियां ठहरती हैं, उसे 'स्थान 'कहते हैं।

स्थान, स्थिति और अवस्थान, ये तीनों एकार्थक हैं। समुत्कीर्तन, वर्णन और मरूपण, इनका अर्थ एक ही कहा गया है। स्थानकी समुत्कीर्तनाको स्थानसमुत्कीर्तना कहते हैं। उसका वर्णन अर्थात् व्याख्यान करेंगे, यह अर्थ कहा गया है।

शंका - यह स्थानसमुकीर्तना नामकी चुलिका किसलिए आई है?

समाधान—पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी चूलिकामें जिन प्रकृतियोंका प्रकृपण कर आए हैं, उन प्रकृतियोंका बन्ध क्या एक साथ होता है, अथवा क्रमसे होता है, ऐसा पूछने पर 'इस प्रकार होता है' यह बात बतलानेके लिए यह स्थानसमु-त्कीर्तना नामकी चूलिका आई है।

वह स्थानसमुत्कीर्तन किस प्रकार है ? ॥ २ ॥

वह स्थानसमुत्कीर्तना किस प्रकार कही जाती है, ऐसा पूछनेपर 'इस प्रकार कही जाती है' यह बतलाते हुए आचार्य पहले स्थानोंके ही स्वरूप संख्यानका निरूपण करनेके लिए उत्तर-सूत्र कहते हैं—

१ किं स्थानम् ? एकस्य जीवस्यैकस्मिन् समये संभवंतीनां समृहः । गो. क. जी. प्र. ४५१.

२ विकिश्वान ने १ पूर्व प्रकृतिसमुत्कीर्तने याः प्रकृतयः उक्तास्तासां बन्धः क्रमेणाक्रमेण वेति प्रश्ने एवं स्यादिति ज्ञापयितुं । गो. क. जी. प्र. ४५१

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा-दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा मंजदस्स वा ॥ ३॥

तं पयिडद्वाणं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा होदि, एदेहितो वदिरित्त-वंधगाणमभावा'। एत्थ पढमाए अत्थे छद्वी दहुच्या, तेण मिच्छादिद्विद्वाणमिदि संबंधे-दंगं। कधं तस्स द्वाणववएसो १ तिष्ठन्त्यिसन् वंधहेतुप्रकृतय इति स्थानगव्दस्य व्युत्पत्तः। संजदस्सेति वुत्ते अद्व वि संजद्गुणद्वाणाणि चेत्तव्वाणि, संजदभावं पिंड भेदाभावा। णवमं गुणहाणं (ण) घेप्पदि, तस्स वंधगत्ताभावा।

णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, आभिणिबोधिय-णाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओधिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणा-वरणीयं केवललणावरणीयं चेदि ॥ ४॥

वह स्थान मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निथ्यादृष्टि, असंयत-सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतसम्बन्धी है ॥ ३ ॥

यह स्थान अर्थात् प्रकृतिस्थान, मिथ्यादृष्टिके, अथवा सासाद्नसम्यग्दृष्टिके, अथवा सम्याग्म्यगदृष्टिके, अथवा सम्याग्म्यगदृष्टिके, अथवा संयतासंयनके, अथवा संयतके होता है; क्योंकि, इनसे अतिरिक्त अन्य बन्धकोंका अभाव है। यहां, अर्थात् मिथ्यादृष्टि आदि पदोंमें, प्रथमाके अर्थमें पष्टी विभक्ति जानना चाहिए, अतएव मिथ्यादृष्टिस्थान, सासाद्नसम्यग्दृष्टिस्थान, इत्यादि प्रकारसे सम्बन्ध करना चाहिए।

शंका-मिथ्यादृष्टि आदि बन्धकोंके 'स्थान 'यह नाम कैसे हुआ ?

समाधान — 'बन्धकी कारणभृत प्रकृतियां जिस वन्धक जीवमें रहती हैं 'इस प्रकार स्थान शब्दकी ब्युत्पत्ति करनेसे मिथ्यादृष्टि आदि बन्धकोंके 'स्थान 'यह नाम सार्थक हो जाता है।

'संयतसम्बन्धी स्थान' ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयत आदि आठ ही संयत-गुण-स्थानोंको प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, संयतभावकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है। यहां नवमां, अर्थात् अयोगिकेवली गुणस्थान, नहीं प्रहण किया गया है, क्योंकि, उसके बन्धकपनेका अभाव है।

ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां हैं-आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञाना-वरणीय, अवाधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ॥ ४ ॥

१. छतु सगिवहमद्विदं कम्मं बंधीत तिसु य सत्तिवहं। छिन्विहभेकट्टाणे तिसु एकमबंधगो एक्को ॥

पुणरुत्तत्तादो ण वत्तव्विमदं सुत्तं ? ण, सव्वेसिं जीवाणं सिरसणाणावरणीय-कम्मक्खओवसमाभावां । जिद्द सव्वेहि जीवेहि गहिदत्थो टंकुक्किण्णक्खरं व ण विणस्सिद्द तो पुणरुत्तदोसो होज्ज । ण च एवं, जलालिहियँक्खरस्सेव गहिदत्थस्स केसु वि विणासुवलंभादो । तदो भद्वसंसकारसिस्ससंभालण्डं वत्तव्विमदं सुत्तं ।

एदासिं पंचण्हं पयडीणं एक्किम्ह चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ ५॥

एदासिं पुन्वुत्तपंचण्हं पगडीणं वंधमाणस्स जीवस्स एक्किम्ह अवत्थाविसेसे पंचसंखुवलिक्खए द्वाणमवट्ठाणं होदि । एवकारो किमद्वो १ एक्कि-वे-तिण्णि-चत्तारि-संखुवलिक्खयअवत्थाए अवट्ठाणपिडसेहट्ठो ।

तं मिच्छादिहिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा सम्मामिच्छा-दिहिस्स वा असंजदसम्मादिहिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ६ ॥

शंका—पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तनचूलिकामें कहे जानेके कारण पुनरुक्त होनेसे यह सूत्र पुनः नहीं कहना चाहिए?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सभी जीवोंके सहश क्षानावरणीयकर्मके क्षयोपशमका अभाव है। यदि सर्व जीवोंके द्वारा ग्रहण किया गया, अर्थात् जाना गया, अर्थ टांकीसे उखेरे गये अक्षरके समान नहीं विनष्ट होता, तो पुनरक्त दोष होता। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, जलमें लिखे गये अक्षरके समान ग्रहण किये गये अर्थका कितने ही जीवोंमें विनाश पाया जाता है। इसलिए अष्ट संस्कारवाले शिष्यके स्मरण करानेके लिए यह सूत्र कहना चाहिए।

इन पांचों प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥५॥ इन, अर्थात् पूर्व स्त्रमें कही गईं पांचों प्रकृतियोंके बांधनेवाले जीवका 'पांच' इस संख्यासे उपलक्षित एक ही अवस्था-विशेषमें स्थान अर्थात् अवस्थान होता है।

शंका—सूत्रमें एवकारपद किसिछिए दिया है?

समाधान—ज्ञानावरणीय कर्मकी एक, दो, तीन और चार संख्यासे उपलक्षित प्रकृतिसम्बन्धी अवस्थामें बन्धक जीवोंके अवस्थानका प्रतिषेध करनेके लिए सूत्रमें एवकार पद दिया है। अर्थात् दशवें गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है।

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ६ ॥

१ प्रतिषु ' सरिसधारणावरणीयकम्मक्खओ-' इति पाठः । २ प्रतिषु ' जळाणिहय- ' इति पाठः ।

तं पंचसंखुवलिखयभावाधारबंधद्वाणमेदेसिं उत्तगुणद्वाणाणं होदि, ण अण्णेसिं, एदेहिंतो पुधभूदगुणद्वाणाभावा । संजदेत्ति उत्ते सुहुमसांपराइयसंजदंताणं गहणं, उविर-माणं णाणावरणबंधाभावा ।

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स तिण्णि डाणाणि, णवण्हं छण्हं चदुण्हं ठाणमिदि' ॥ ७ ॥

एदं संगहणयसुत्तं, सन्विविसेसाधारत्तादो । एदस्सत्थो उच्चदे णवपयि संविधि एक्कं द्वाणं, छप्पयि संविधि विदियं द्वाणं, चत्तारि पयि संविधि विदियं ठाणं । पयि पि भेदाभावा द्वाणभेदो ण जुन्जिदि ति चे ण, णव-छ-चदुसंखाविसिद्वपयि समूहाण-मेयत्तविरोहा । किं च भिण्णगुणाधारत्तादो चाणेयत्तं द्वाणाणं । पन्जवणयाणुग्गहद्व- स्रत्तरसुत्तं भणदि—

वह पांच संख्यासे उपलक्षित भावोंका आधारभूत वन्धस्थान इन सूत्रोक्त गुण-स्थानवाले बन्धक जीवोंके होता है, अन्यके नहीं; क्योंकि इनसे पृथग्भूत गुणस्थानोंका अभाव है। यहां 'संयत' ऐसा कहनेपर सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत गुणस्थान तकके बन्धक जीवोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानवाले जीवोंके झानावरणीयकर्मका बन्ध नहीं होता है।

दर्शनावरणीय कर्मके तीन बन्धस्थान हैं — नौ प्रकृतिसम्बन्धी, छह प्रकृति-सम्बन्धी और चार प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ७॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंिक, वह अपने अन्तर्गत सर्व विशेषोंका आधार-भूत है। इसका अर्थ कहते हैं— दर्शनावरणीयकर्मकी नौ प्रकृतिसम्बन्धी एक स्थान है, स्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छह प्रकृतिसम्बन्धी दूसरा स्थान है, और चक्षुदर्शनावरण आदि चार प्रकृतिसम्बन्धी तीसरा स्थान है।

शंका-प्रकृतियोंके प्रति भेदका अभाव होनेसे स्थानका भेद करना युक्ति-संगत

समाधान — नहीं, क्योंकि, नौ, छह और चार संख्यासे विशिष्ट प्रकृतियोंके समूहोंके एकताका विरोध है। दूसरी बात यह है कि भिन्न गुणस्थानोंके आधारसे स्थानोंके एकता नहीं है, अर्थात् अनेकता या विभिन्नता है। अतएव स्थानका भेद युक्ति-संगत है।

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ णव छक चदुकं य य विदियावरणस्स बंधठाणाणि । गो. क. ४५९.

र णव सासणो ति बंधो छचेव अपुव्वपदमभागो ति । चत्तारि होति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमो ति । गो. क. ४६०.

तत्थ इमं णवण्हं द्वाणं, णिद्दाणिद्दा पयलापयला थीणिगद्धी णिद्दा पयला य चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहि-दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ ८ ॥

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स उत्तरपयडीणं णामणिदेसो संखा च पयडिसम्रिक्कित्तणाए सन्वमेदं परूविदं, पुणो एत्थ किमद्वं उच्चदे १ ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्ससंमाल-णद्वत्तादो । अधवा णेदाओ पयडीणं सण्णाओ, किंतु पयडिबंधकारणद्वाणस्स सत्तीणं सण्णाओ । तेण ण पुणरुत्तदोसो ।

एदासिं णवण्हं पयडीणं एक्किम्ह चेव ट्वाणं बंधमाणस्स ॥९॥

एदासिं पुन्वुत्तणवपयडीणं एकमिह चेव भावे द्वाणमवद्वाणं होदि, बंधमाणस्स जीवस्स एदासिं पयडीणं बंधस्स वा । को सो एको भावो १ णवण्हं पयडीणं बंधहेदु-सम्मत्ताभावो ।

दर्शनावरणीयकर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा, और प्रचला, तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधि-दर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, इन नौ प्रकृतियोंका समुद्रायात्मक यह प्रथम बन्धस्थान है ॥ ८ ॥

शंका—दर्शनावरणीयकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंका नामनिर्देश और संख्या, यह सब प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी प्रथम चूलिकामें निरूपण किया जा चुका है, फिर यहां उसे किसलिए कहा जा रहा है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्दबुद्धिवाले शिष्योंको पूर्वीक अर्थका स्मरण करानेके लिए वह सब यहां पर पुनः निरूपण किया जा रहा है। अथवा ये निद्रानिद्रा आदि संज्ञाएं प्रकृतियोंकी नहीं हैं, किन्तु प्रकृतिबन्धके कारणभूत स्थानकी शक्तियोंकी संज्ञाएं हैं, इसलिए उनके पुनः कथन करनेपर भी कोई पुनरुक्त दोष नहीं आता है।

इन नौ प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९ ॥ इन पूर्व सूत्रोक्त नौ प्रकृतियोंका एक ही भावमें स्थान या अवस्थान होता है, अथवा, बंध करनेवाले जीवके इन नवों प्रकृतियोंके बंधका एक ही स्थान या भाव है।

शंका - वह एक भाव कौनसा है?

समाधान—वह एक भाव दर्शनावरणीय कर्मकी नवों प्रकृतियोंके बन्धका कारणभूत सम्यक्त्वका अभाव है।

# तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा ।। १०॥

एकस्स द्वाणस्स णवपयिङणिष्पण्णस्स एदे सामिणो होति । किमई सामित्तं ' उच्चदे १ ण, सम्मत्ताभावं पिङ् एयत्तं पिङवण्णद्वाणिम्ह समुष्पण्णएगेयंतवुद्धिमोसारिय अणेयत्तबुद्धिसमुष्पायणद्वतादो ।

तत्थ इमं छण्हं द्वाणं, णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगद्धीओ वज्ज णिद्दा य पयला य चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहि-दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ ११ ॥

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगद्धीओ वज्ज छण्हं द्वाणं होदि त्ति उत्ते सेस-पयडीओ इमाओ होंति ति णव्यदे, तदो तासिं णिद्देसो अणत्थओ त्ति ? ण एस दोसो, अइजडिसस्ससंभालणद्वत्तादो ।

वह नौ प्रकृतिरूप प्रथम बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके और सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ १०॥

नौ प्रकृतियोंसे निष्पन्न होनेवाले एक, अर्थात् प्रथम, वन्धस्थानके मिथ्यादि और सासादनसम्यग्दिष्ट, ये दोनों स्वामी होते हैं।

श्रंका—यहां स्वामित्व किसाछिए कहा जा रहा है **?** 

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्वके अभावकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त स्थानमें उत्पन्न होनेवाली एक स्वामिस्वरूप एकान्तबुद्धिको दूर करके 'उसके स्वामी अनेक हैं' इस प्रकारकी अनेकत्वस्वरूप बुद्धिको उत्पन्न करानेके लिए यहां स्वामित्वका कथन किया जा रहा है।

दर्शनावरणीय कर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिको छोड़कर निद्रा और प्रचला, तथा चक्षुद्र्शनावरणीय, अचक्षुद्र्शनावरणीय, अविदर्शनावरणीय, और केवलदर्शनावरणीय, इन छह प्रकृतियोंका समुदायात्मक दूसरा बन्धस्थान है ॥ ११ ॥

शंका—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि, इन तीनको लोड़कर शेष छह प्रकृतियोंका दूसरा स्थान होता है, ऐसा सूत्र कहनेपर शेष प्रकृतियां ये होती हैं, यह जाना जाता है, अतएव उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना अनर्थक है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अति जड़वुद्धि शिष्योंको सम्हालनेके लिए सूत्रमें उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश किया गया है।

१ णव सासणो ति । गो. क. ४६० २ प्रतिपु 'सम्मत्तामात्रपयिं दिति पाटः।

# एदासिं छण्हं पयडीणं एक्किम्ह चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥१२॥

कथमेत्थ द्वाणस्स एयत्तं ? छण्हं पयडीणं बंधजोग्गभावं पिंड भेदाभावा । बंधमाणस्सेत्ति उत्ते जीवस्स बज्झमाणस्स वा कम्मस्स गाहणं।

तं सम्मामिच्छादिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्टिस्स वा संजदा-संजदस्स वा संजदस्स वा ।। १३॥

संजदस्सेचि उत्ते अपुव्यकरणद्वाए पढमसत्तमभागद्विदसंजदाणं ति गहणं। एदासिं पयडीणं बंधस्स जिद एदे सन्वे सामिणो हवंति तो कधमेकिम्ह अवद्वाणं, बहुअस्स एयत्तविरोहादो १ ण एस दोसो, बहुणं पि एदेसिं छप्पयडिबंधपरिणामेण समाणाणमेयत्ताविरोहा ।

इन छह प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ १२ ॥

शंका- यहांपर छह प्रकृतियोंवाले स्थानके एकत्व कैसे सम्भव है?

समाधान — छहाँ प्रकृतियोंके बन्ध योग्य भावकी अपेक्षा कोई भेद न होनेसे छह प्रकृतियोंवाले स्थानके एकत्व वन जाता है।

'बन्धमानके ' ऐसा कहनेपर बंध करनेवाले जीवका, अथवा वंधनेवाले कर्मका ग्रहण करना चाहिए।

वह छह प्रकृतिरूप द्वितीय बन्धस्थान सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १३ ॥

सूत्रमें 'संयतके ' ऐसा पद कहनेपर अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम सप्तम भागमें अर्थात् अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे प्रथम भागमें स्थित संयतोंका ब्रहण करना चाहिए।

शंका - इन उपर्युक्त छह प्रकृतियोंके बन्धके यदि सूत्रोक्त ये सब सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि स्वामी होते हैं, तो फिर कैसे उन सबका एक भावमें अवस्थान हो सकता है, क्योंकि वहुतोंके एकत्वका विरोध है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, छह प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन बहुतसे भी स्वामियोंके छह प्रकृतियोंके बन्ध-परिणामकी अपेक्षा समानता होनेसे एकत्व माननेमें कोई विरोध नहीं है।

१ इन्नेव अपुरवपदमभागो ति । गो. क. ४६०.

तत्थ इमं चदुण्हं ट्ठाणं, णिदा य पयला य वज्ज चक्खुदंसणा-वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओधिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ १४ ॥

णेदं सुत्तं णिप्फलं, विजिज्जमाणपविडिपरूवणाए विणा अप्पिद्चदुपयअवगमे उवायाभावा । विदरेगेण अवगद्विधीदो पयिडिणिदेसो णिप्फलो त्ति णासंकणिज्जं, दन्बद्वियसिस्साणुग्गहट्ठं णिहिट्ठस्स तस्स णिप्फलत्तविरोहा ।

# एदासिं चदुण्हं पयडीणं एकम्हि चेव द्वाणं बंधमाणस्म ॥ १५॥

एदाओ चत्तारि पयडीओ वंधमाणस्स एकं चेव द्वाणं होदि ति एत्थ संबंधो कायव्वो, पढमाए अत्थे पाययम्मि छद्दी-सत्तमीणं पउत्तीए संभवादो । सेसं सुगमं ।

# तं संजदस्स ॥ १६ ॥

कुदो १ अपुव्यकरणादिसुहुमसांपगइयसुद्धिसंजदंतमहारिसीसु एदासि वंधुवलंभा'।

दर्शनावरणीय कर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रा और प्रचलाको छोड़कर चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, इन चार प्रकृतियोंके समुदायात्मक तीसरा बन्धस्थान है ॥ १४ ॥

यह सूत्र निष्फल नहीं है, क्योंिक, छोड़ी जानेवाली प्रकृतियोंकी प्रम्पणाके विना विवक्षित चार पदोंके जाननेमें और कोई उपाय नहीं है। व्यतिरेकद्वारा विश्वीयमान प्रकृतियोंके ज्ञात हो जानेसे पुनः सूत्रमें प्रकृतियोंका नाम निर्देश करना निष्फल है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंिक, द्रव्यार्थिकनयवाले शिष्योंके अनुग्रहार्थ उस निर्दिष्ट प्रकृतिनिर्देशके निष्फलताका विरोध है।

इन चार प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है॥१५॥

यहांपर इस प्रकार अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियोंको बांधनेवाले जीवका एक ही स्थान होता है, क्योंकि, प्रथमा विभक्तिके अर्थमें प्राकृतभाषामें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियोंकी प्रवृत्तिका होना संभव है। देाष स्त्रार्थ सुगम है।

वह चार प्रकृतिरूप तृतीय वंधस्थान संयतके होता है ॥ १६ ॥

क्योंकि, अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे द्वितीय भागसे आदि लेकर स्क्ष्मसाम्परा-थिक शुद्धिसंयत तक महा ऋषियोंमें इन चारों प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है।

१ चत्तारि होंति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमो ति । गो. क. ४६०.

बहुणं संजदाणं संजदस्सेत्ति एगवयणेण णिदेसो कधं घडदे ? ण, तेसिं बहुणं पि संजदत्त्रणेण एयत्ताविरोहा । ण च एयत्तमणेयत्तं वा अण्णोण्णेण प्रधभदमितथः अणुवलंभादो ।

वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, सादावेदणीयं चेव असादा-वेदणीयं चेव ॥ १७ ॥

विस्सरणाछवसिस्ससंभालणद्वमिदं सुत्तं, बज्झमाणपयि मेत्तंतरंगकारणपदु-प्पायणद्वं वा । सेसं सुगमं ।

एदासिं दोण्हं पयडीणं एकमिह चेव ट्राणं बंधमाणस्स ।। १८ ।।

सादासादवेदणीयपयडीणं दोण्हं पि जुगवं बंधो णित्थ, तेसिं बंधकारणिवसोहि-संकिलेसाणमक्कमेण पउत्तीए अभावादो । तेणेदेसिं दोण्हमेगं ठाणमिदि ण घडदेः किंत दोण्हं वे द्राणाणि चि वत्तव्वं ? वंधकारणविसोहि-संकिलेसाणं चे भेदादो होद णाम वेदणीयस्स मुलपयडीए सादावेदणीयमसादावेदणीयमिदि वेण्णि द्वाणाणि, दोण्ह-

र्शका- 'संयतके ' इस एक वचनके द्वारा अपूर्वकरणादि बहुतसे संयतोंका निर्देश कैसे घटित होता है?

समाधान- नहीं, क्योंकि, बहुतसे भी उन संयतोंका संयतत्वकी अपेक्षा एकत्व माननेमें कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्परमें पृथग्भृत नहीं हैं, क्योंकि, वे भिन्न पाये नहीं जाते हैं। अर्थात वस्तुओंमें संग्रह नयसे अभेद विवक्षा होनेपर एकत्व और व्यवहार नयसे भेदविवक्षा होनेपर अनेकत्वका कथन किया जाता है।

वेदनीयकर्मकी दो ही प्रकृतियां हैं- सातावेदनीय और असातावेदनीय ॥ १७ ॥ विस्मरणशील शिष्योंको स्मरण करानेके लिए, अथवा बंधनेवाली प्रकृतिमात्रके अन्तरंग कारणको बतलानेके लिए यह सूत्र रचा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ १८ ॥

शंका-सातावेदनीय और असातावेदनीय, इन दोनों ही प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, उन दोनों प्रकृतियोंके बंधके कारणभूत विशुद्धि और संक्षेत्रा परिणामोंकी एक साथ प्रवृत्तिका अभाव है। इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंका एक स्थान है,यह बात घटित नहीं होती है। किन्तु दोनों प्रकृतियोंके दो स्थान कहना चाहिए?

समाधान - यदि बन्धके कारणभूत विशुद्धि और संक्षेश परिणामोंके भेदसे वेदनीयकर्मकी मूळ प्रकृतिके सातावेदनीय और असातावेदनीय, ये दो स्थान होते हों. तो भले ही होवें, क्योंकि, दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, तथा मूल मकमेण बंधाभावा, मूलपयिडविदिरित्तत्तरपयडीणमभावादो च । किंतु गंथयारेण एसो भेदो ण विविक्खिओ। को पुण गंथयारस्स अहिष्पाओ ? उच्चदे — एदेसिं दोण्हं पि एकम्हि चेव द्वाणं होदि ति उत्ते एकसंखाविद्वदत्तादो एकम्हि चेव द्वाणिमिदि घेत्तव्वं, अण्णहा द्वाणस्स एयत्तविरोहादो । सेसं सुगमं।

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा-दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ १९ ॥

संजदस्सोचि वुत्ते जाव सजोगिभयवंतो ताव घेत्तव्वं, ण परदोः तत्थेदस्स बंधा-भावा । सेसं सुगमं ।

मोहणीयस्स कम्मस्स दस ट्ठाणाणि, वावीसाए एककवीसाए सत्तारसण्हं तेरसण्हं णवण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं एकिस्से ट्ठाणं चेदिं॥ २०॥

प्रकृतिसे व्यतिरिक्त वेदनीयकर्मकी अन्य उत्तर प्रकृतियोंका अभाव है। किन्तु प्रन्थकारन इस भेदकी विवक्षा नहीं की है।

शंका-तो फिर प्रन्थकारका अभिप्राय क्या है?

समाधान सातावेदनीय और असातावेदनीय, इन दोनों ही प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान होता है, ऐसा कहनेपर एक संख्या अवस्थित होनेस एक ही भावमें अवस्थान है, अर्थात् दोनों प्रकृतियोंका एक ही वन्धस्थान है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जायगा, तो वेदनीयकर्मके वन्धस्थानकी एकताका विरोध आयगा। दोष सुत्रार्थ सुगम है।

वह वेदनीय कर्मसम्बन्धी बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्य-ग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १९ ॥

सूत्रमें 'संयतके 'ऐसा सामान्य पद कहने पर सयोगिभगवन्त तकके संयतोंका ग्रहण करना चाहिए, आगेके संयतोंका नहीं, क्योंकि, वहांपर अर्थात् अयोगिभगवन्तके इस स्थानके बन्धका अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

मोहनीयकर्मके दश बन्धस्थान हैं— बाईस प्रकृतिसम्बन्धी, इकीस प्रकृति-सम्बन्धी, सत्तरह प्रकृतिसम्बन्धी, तेरह प्रकृतिसम्बन्धी, नौ प्रकृतिसम्बन्धी, पांच प्रकृतिसम्बन्धी, चार प्रकृतिसम्बन्धी, तीन प्रकृतिसम्बन्धी, दो प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ २०॥

१ वात्रीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच। चढुतियदुगं च एकं वंधट्ठाणाणि मोहरस ॥ गो.क. ४६३.

एदं दव्वद्वियणयसुत्तं । कुदो १ बीजीभृदत्तादो ।

तत्थ इमं वावीसाए द्वाणं, मिच्छत्तं सोलस कसाया इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेद तिण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्सरिद-अरिदसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा। एदासिं वावीसाए पयडीणं एक्किम्ह चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ २१॥

मिच्छत्त-सोलसकसाया धुवबंधिणो, उदएणेव बंधेण परोप्परेण विरोहाभावा । तेण तत्थ एगदरसद्दे। ण पउत्तो । इत्थि-पुरिस-णवंसयवेदाणं हस्सरिद-अरिदसोगज्ञगलाणं च उदएणेव बंधेण वि विरोहो अत्थि त्ति जाणावणहमेक्कदरसद्दपओओ कओ । भय-दुगुंछासु पुण ण कओ, बंधं पिंड विरोहाभावा । एदासिमेक्किम्ह चेव अवहाणं होदि । कत्थ ? वावीसाए । कधमेक्किम्ह आहाराहेयभावो ? ण, संखाणादो संखेज्जस्स कथंचि

यह द्रव्यार्थिकनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, वह अपने अन्तर्निहित समस्त अर्थीके बीजपदस्वरूप है।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्य और रित, तथा अरित और शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन बाईस प्रकृतियोंका एक बन्धस्थान होता है। इन बाईस प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है॥ २१॥

मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि सोलस कषाय, ये सत्तरह ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं, क्योंकि, उदयके समान बन्धकी अपेक्षा परस्परमें उनका कोई विरोध नहीं है। इसलिए इनके साथमें 'एकतर' इस राब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। स्रोवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंका, तथा हास्य रित और अरित-शोक इन दोनों युगलोंका उदयके समान बन्धके साथ भी विरोध है, यह बात बतलानेके लिए इनके साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग किया गया है। किन्तु भय और जुगुष्सा, इन दोनों प्रकृतियोंके साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि, बन्धके प्रति उनका परस्परमें कोई विरोध नहीं है। इन बाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान होता है।

शंका - उक्त प्रकृतियोंका किस एक भावमें अवस्थान है ?

समाधान — बाईस प्रकृतियोंके समुदायात्मक एक भावमें अवस्थान है। शंका — एक ही वस्तुमें आधार और आधेय भाव कैसे बन सकता है? समाधान — नहीं, क्योंकि, संख्यानसे संख्येय कथंचित् पृथग्मूत होता है,

१ प्रतिषु ' एक्कं हि ' इति पाठः ।

पुधभूदस्स आधारत्ताविरोहा ।

# तं मिच्छादिद्विस्स ॥ २२ ॥

कुदो ? मिच्छत्तस्सण्णत्थ बंधाभावा । तं पि कुदो ? अण्णत्थ मिच्छत्तोदयाभावा। ण च कारणेण विणा कज्जस्सुप्पत्ती अत्थि, अइप्पसंगादो । तम्हा मिच्छादिष्टी चेव सामी होदि । एत्थ बंधभंगा छ (६) ।

इसिंछए उसके आधारपना होनेमें कोई विरोध नहीं है।

वह बाईस प्रकृतिरूप प्रथम बन्धस्थान मिध्यादृष्टिके होता है ॥ २२ ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकृतिका मिथ्यादृष्टि जीवके सिवाय अन्यत्र वन्ध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय नहीं होता है, तथा कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अति-प्रसंग दोष प्राप्त होगा। इसिलिए यही सिद्ध होता है कि इस वाईस प्रकृतिक्रप प्रथम बन्धस्थानका स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव ही है। यहांपर वन्धसम्बन्धी भंग या भेद छह (६) होते हैं।

विशेषार्थ—यहां पर जो बाईस प्रकृतिरूप वन्धस्थानके छह भंग वतलाये हैं, वे इस प्रकार होते हैं— उक्त बाईस प्रकृतियों में, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्सा, ये उन्नीस प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं, अर्थात् मिध्यात्व गुणस्थानमें इनका बंध निरन्तर होता ही रहता है। शेष तीनों वेद और हास्य रित तथा अरित शोक ये दोनों युगल अध्ववंधी और सप्रतिपक्षी हैं, अर्थात् एक साथ एक जीवमें तीन वेदों मेंसे किसी एक ही वेदका और दोनों युगलोंमेंसे किसी एक युगलका वंध होता है। अतएव नाना जीवोंकी अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगलोंके विकल्पसे परस्पर गुणा करनेपर (३×२=६) छह भंग हो जाते हैं, जो कि कमशः इस प्रकार हैं—

|       | ٤ .            | + १६ + | 8                      | + + +     | 2           | = २२            |
|-------|----------------|--------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| २ क्र | मिथ्यात्व<br>" |        | पुरुषवेद               | हास्य-रति | भय-जुगुष्सा | 122             |
|       | "              | "      | नपुंसक्वेद             | 77        | 77          | <b>२२</b><br>२२ |
| ઝ     | "              | 99     | पुरुषवेद               | अरति-शोक  | "           | 22              |
| દ્    | ,,             | "      | स्त्राव्द<br>नपुंसकवेद | 55        | "           | 22              |
|       |                |        | 9                      | 1 37      | 77          | २२              |

जिस प्रकार यहांपर उक्त छह भंगोंकी उत्पात्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः उच्चारणक्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहां जहां भंगोंका उल्लेख आया है, वहांपर भी भंगोंका यही क्रम जानना चाहिए।

१ छन्नावीसे । गी. कं. ४६७.

तत्थ इमं एक्कवीसाएं द्वाणं मिच्छत्तं णवुंसयवेदं वजा ॥ २३॥ एत्थ णउंसयवेदं च इदि चसद्दे। कायव्यो, अण्णहा समुच्चयस्स अवगमोवाया-भावा १ ण, चसद्देण विणा वि तद्वगमादो । वदिरेगपज्जवद्वियणयाणुग्गहद्वमेदं सुत्तं भणिय विहिणयाणुग्गहद्वमुत्तरसुत्तं भणिद—

सोलस कसाया इत्थिवेद पुरिसवेदो दोण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्स-रदि-अरिदसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं एक्क-वीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव ट्ठाणं बंधमाणस्स ॥ २४॥

एक्कवीसाए इदि संबंधे छट्ठी। एदासिं पयडीणं एक्किम्ह चेव द्वाणिमिदि उत्ते एक्किवीसाए ति घेत्तव्वं, एक्किवीसपयडिबंधपाओग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा चत्तारि (४) ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें प्रथम बन्धस्थानकी बाईस प्रकृतियोंमेंसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदको छोड़ देनेपर यह इक्कीस प्रकृतिरूप द्वितीय बन्धस्थान होता है ॥ २३ ॥

शंका—यहां सूत्रमें 'और नपुंसकवेदको ' इस प्रकार 'च ' शब्दका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा समुचयार्थके जाननेका और कोई उपाय नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'च ' शब्दके विना भी समुचय अर्थका ज्ञान हो जाता है।

व्यतिरेकरूप पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए यह सूत्र कहकर अब विधिरूप द्रव्यार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपाय, स्तिबेद और पुरुषवेद इन दोनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्य-रित और अरित—शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन इकीस प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है।। २४।।

'एक्कवीसाए' यह सम्बन्धमें षष्ठी विभक्ति है। इन प्रकृतियोंका एकमें ही अवस्थान है, ऐसा कहनेपर इक्कीस प्रकृतियोंके समूहात्मक बन्धस्थानमें अवस्थान होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अथवा इक्कीस प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममें अवस्थान होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। दोष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर उक्त दोनों वेद और हास्यादि दोनों युगलों विकल्पसे (२×२=४) चार भंग होते हैं।

र अ-आ प्रत्योः ' एककीसानीसाए ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' एकस्मि अवटाणमिदि ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' विहिणाया- ' इति पाठः । ४ चढु इगिवीते । गो. क. ४६७.

# तं सासणसम्मादिद्विस्स ॥ २५ ॥

कुदो ? उवरि अणंताणुवंधिचदुक्कस्स इत्थिवेदस्स य वंधाभावा । तं पि कुदो ? तत्थ अणंताणुवंधीणमुद्याभावा । ण च कारणेण विणा कज्जं संभवदि, विरोहादो ।

तत्थ इमं सत्तरसण्हं द्वाणं अणंताणुबंधिकोह-माण-माया-लोभं इत्थिवेदं वज्ज ॥ २६ ॥

एक्कवीसपयडीसु अणंताणुबंधिचदुक्के अवणिदे सत्तारस पयडीओ हवंति । एदं सुत्तं विदेरेगणयाणुग्गहट्टं । ताओ कदमाओ ति पुच्छिदमंदवृद्धिसस्साणुग्गहट्टमुत्तर-सुत्तं भणदि—

वारस कसाय पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं सत्तरसण्हं पयडीणमेक्किम्ह चेव ट्टाणं बंधमाणस्स ॥ २७॥

तम्हि एक्कम्हि सत्तारससंखाए एदासि वंधजोग्गजीवपरिणामे वा ति घेत्तव्वं।

वह इकीस प्रकृतिरूप दितीय वन्धस्थान सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है॥ ६५॥

क्योंकि, दूसरे गुणस्थानसे ऊपर अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका और स्त्रिविदका बन्ध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानों में अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयका अभाव है। तथा कारणके विना कार्य संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा माननेपर विरोध आता है।

मोहनीयकर्मसम्बन्धी उक्त दश वन्धस्थानोंमें द्वितीय बन्धस्थानकी इक्कीस प्रकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्रीवेदको छोड्नेपर यह सत्तरह प्रकृतिरूप तृतीय बन्धस्थान होता है ॥ २६ ॥

पूर्व सूत्रोक्त इकीस प्रकृतियों में अनन्तानुवन्धी-चतुष्कके निकाल देनेपर सत्तरह प्रकृतियां होती हैं। यह सूत्र व्यतिरेकनयवाले जीवों के अनुप्रहके लिए कहा गया है।

वे सत्तरह प्रकृतियां कौनसी हैं, ऐसा पूछनेवाले मन्द-वुद्धि शिष्योंके अनुप्रहार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

अप्रत्याख्यानावरणीय आदि बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य-रित और अरित-शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन सत्तरह प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २७॥

उस एक सत्तरह संख्यामें, अथवा इन सत्तरह प्रकृतियोंके वन्धयोग्य जीवके परिणाममें उनका अवस्थान है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रोप स्त्रार्थ सुगम है।

सेसं सुगमं। भंगा दोण्ण (२) ।

## तं सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा ॥ २८ ॥

कुदो ? उत्ररि अपच्चक्खाणचदुकस्स बंधाभावा । तं पि कुदो ? सोद्याभावा । तदो एदाणि दो गुणहाणाणि एदस्स बंधहाणस्स सामित्तं पडिवन्जंति ।

### तत्थ इमं तेरसण्हं द्वाणं अपचक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभं वज्ज ॥ २९ ॥

वज्जेति उत्ते विजय इदि घेत्तव्वं । सेसं सुगमं । पुव्वुत्तसत्तारसपयडीसुं अपच्चक्खाणचदुके अविणदे तेरस पयडीओ हवंति । ताओ कदमाओ ति भत्तीए पुच्छिदे तस्साणुग्गहद्वसुत्तरसुत्तं भणदि, पुव्वमणुमाणेण अवगयद्वस्स दढीकरणहुं वा ।

यहांपर हास्यादि दोनों युगळोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं।

वह सत्तरह प्रकृतिरूप तृतीय बन्धस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टिके होता है ॥ २८ ॥

क्योंकि, चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर अप्रत्याख्यानावरणीय कषायचतुष्कका बन्ध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि वहांपर स्वोदय अर्थात् अप्रत्याख्या-नावरण कषायके उदयका अभाव है। इसिल्ए सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, ये दोनों गुणस्थान इस सत्तरह प्रकृतिरूप बन्धस्थानके स्वामित्वको प्राप्त होते हैं।

मोहनीय कमिसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें तृतीय बन्धस्थानकी सत्तरह प्रकृतियोंमेंसे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभको छोड़नेपर यह तेरह प्रकृतिरूप चतुर्थ बन्धस्थान होता है ॥ २९ ॥

'वज्ज 'ऐसा कहनेपर 'वज्जिय 'अर्थात् 'छोड़कर 'ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। पूर्वोक्त सत्तरह प्रकृतियोंमेंसे अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्कके घटा देनेपर तेरह प्रकृतियां होती हैं।

वे तेरह प्रकृतियां कौनसी हैं, इस प्रकार भक्तिसे पूछनेपर उस शिष्यके अनुग्रहके िर्छ उत्तर सूत्र कहते हैं। अथवा, पहले अनुमानसे जिस तेरह प्रकृतिरूप अर्थको जाना है, उसीके दढ़ीकरणके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ दो दो हवंति छड़ो चि । गो. क. ४६७.

२ प्रतिषु ' पउत्तसत्ता पयडीसु ' इति पाठः ।

अह कसाया पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं तेरसण्हं पयडीणमेक्किम्ह चेव हाणं बंधमाणस्स ॥ ३०॥

एकम्हि कथं ? तेरससंखाए । कथं तेरसण्हमेयत्तं ? संखासामण्णावेकखाए, तेरसण्हं पयडीणं बंधपाओग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा दोण्णि (२) ।

#### तं संजदासंजदस्स ॥ ३१ ॥

कुदो ? उवरि पच्चक्खाणचढुककस्स बंधाभावा । तं पि कुदो ? तत्थ तस्सु-दयाभावा । तेण संजदासंजदो चेव सामी होदि ।

तत्थ इमं णवण्हं द्वाणं पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं वज्ज ॥ ३२ ॥

प्रत्याख्यानावरणीय आदि आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य-रित और अरित-शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन तेरह प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३०॥

शंका - एकमें द्दी अवस्थान कैसे होता है?

समाधान—एक अर्थात् तेरह संख्यामें समुदायकी अपेक्षा तेरह प्रकृतियोंका अवस्थान होता है।

शंका-तेरह प्रकृतियोंके एकत्व कैसे संभव है?

समाधान—'तेरह् ' इस संख्या-सामान्यकी अपेक्षासे तेरह प्रकृतियोंके एकत्व संभव हैं। अथवा तेरह प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य परिणाममें उक्त तेरह प्रकृतियोंका अव-स्थान होता है, इस अपेक्षासे उनके एकत्व बन जाता है। शेप सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं।

उक्त तेरह प्रकृतिरूप चतुर्थ बन्धस्थान संयतासंयतके होता है ॥ ३१ ॥

क्योंकि, पंचम गुणस्थानसे ऊपर प्रत्याख्यानावरणीय कपाय चतुष्कका वन्ध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानोंमें प्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयका अभाव है। इसिछए तेरह प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी संयतासंयत ही होता है।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें चतुर्थ बन्धस्थानकी तेरह प्रकृतियोंमेंसे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभकपायको छोड़नेपर यह नौ प्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान होता है ॥ ३२ ॥

१ दो हो हवंति इन्हो ति । गी. क. ४६७.

तेरससु पयडीसु पच्चक्खाणचढुक्के अवणिदे णव पयडीओ हवंति । विदरेग-मुहेण णवपयडिद्वाणं परूविय 'अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां वस्तुनिर्णयः' इति न्यायात् अण्णयम्रहेण परूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-मेक्कदरं भय-दुगुंला। एदासिं णवण्हं पयडीणमेक्किम्हं चेव हाणं बंधमाणस्स ॥ ३३॥

सुगममेदं। भंगा दोण्ण (२) ।

तं संजदस्स ॥ ३४ ॥

संजद्स्सेचि उत्ते पमत्तादि-अपुन्वंताणं संजदाणं गहणं, उवरि छण्णोकसायाणं बंधाभावादो णवण्हं द्वाणस्स संभवाभावा ।

# तत्थ इमं पंचण्हं ट्ठाणं हस्सरदि-अरदिसोग-भयदुगुंछं वज्ज

पूर्वोक्त तेरह प्रकृतियोंमेंसे प्रत्याख्यानावरणीय कषाय-चतुष्कके घटानेपर नौ प्रकृतियां होती हैं।

व्यतिरेकमुखसे नौ प्रकृतिरूप बन्धस्थानको निरूपण करके 'अन्वय और व्यति-रेकसे वस्तुका निर्णय होता है, इस न्यायके अनुसार अन्वयमुखसे उसी स्थानको निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

चारों संज्वलनकषाय, पुरुषवेद, हास्य-रित और अरित-शोक इन दोनों युग-लोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन नौ प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३३ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है। यहांपर हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं।

वह नौ प्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३४ ॥

'संयतके' ऐसा सामान्य पद कहनेपर प्रमत्तसंयतसे आदि छेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तकके संयतोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर छह नोकषायोंका यन्ध नहीं होता है, इसिछए वहांपर नौ प्रकृतिरूप बन्धस्थानका होना संभव नहीं है।

मोहनीयकर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें पंचम बन्धस्थानकी नौ प्रकृतियोंमेंसे हास्य, रित, अरित, शोक, भय, और जुगुप्साको छोड़नेपर यह पांच प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान होता है ॥ ३५ ॥

१ प्रतिषु '-मेक्कं हि ' इति पाठः। २ दो हो हवंति छट्टो चि । गो. क. ४६७.

णवसु एदासु चत्तारि पयडीओ अवणिदे अवसेसाओ पंच होंति । अत्थावत्तीदो पेक्खापुट्यपारिसिस्तेहि जदिवि अवगदाओ सेसपंचपयडीओ, तो वि सदाणुसारि -सिस्साणुग्गहद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

चदुसंजलणं पुरिसवेदो । एदासिं पंचण्हं पयडीणमेक्किम्ह चेव हुाणं बंधमाणस्स ॥ ३६ ॥

तत्थ पंचसंखाए, पंचपयिडवंधजोग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं । तं संजदस्स ॥ ३७ ॥

कुदो ? अण्णत्थ पंचपयडिबंधाभावा ।

तत्थ इमं चदुण्हं ट्वाणं पुरिसवेदं वज्ज ॥ ३८ ॥

पंचसु पयडीसु पुरिसवेदे अविषदे अवसेसाओ चत्तारि हवंति।

इन उपर्युक्त नौ प्रकृतियोंमेंसे हास्यादि चार प्रकृतियोंको कम कर देनेपर अवशेष पांच प्रकृतियां रह जाती हैं।

यद्यपि प्रेक्षापूर्वकारी अर्थात् बुद्धि-प्रधान शिष्योंके द्वारा अर्थापत्तिसे शेष पांच प्रकातयां जान ला गई हैं, तो भा शब्दनयानुसारा शिष्योंक अनुब्रहके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

क्रोध आदि चारों संज्वलन कषाय और पुरुषवेद, इन पांचों प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३६ ॥

उस 'एक ही भावमें 'इस पदका अर्थ 'पांच प्रकृतिरूप संख्यामें, अथवा पांच प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममें 'ऐसा लेना चाहिए। देाप सूत्रार्थ सुगम है।

वह पांच प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३७ ॥

क्योंकि, संयतके सिवाय अन्यत्र इस पांच प्रकृतिरूप वन्धस्थानका अभाव है।

विशेषार्थ — यहांपर यद्यपि संयत-सामान्यको ही इस बन्धस्थानका स्वामी बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयतसे ही है। तथा यही बात आगे कहे जानेवाले चार, तीन और दो प्रकृतिक्षप बन्धस्थानोंके स्वामित्वमें भी जानना चाहिए। एक प्रकृतिक्षप बन्धस्थानका स्वामी सूक्ष्मसाम्परायसंयत है। इससे आगे न किसी मोहप्रकृतिका बन्ध ही होता है और न उदय या सत्त्व ही रहता है।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें छठे बन्धस्थानकी पांच प्रकृति-योंमेंसे पुरुषवेदको छोड़नेपर यह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धस्थान होता है ॥ ३८॥

पूर्व सूत्रोक्त पांच प्रकृतियोंमेंसे पुरुषवेदके घटा देनेपर अवशेष चार प्रकृतियां रहती हैं।

जदि वि तेसिं णामाणि अत्थावत्तीदो पमाणाणुसारिसिस्सेहि अवगदाणि, तो वि सद्दाणसारिसिस्साणुगाहद्वम्रत्तरस्तं भणदि-

चदुसंजलणं, एदासिं चदुण्हं पयडीणमेक्सिंह चेव हाणं बंधमाणस्स ॥ ३९॥

सुगममेदं ।

तं संजदस्स ॥ ४० ॥

एदं पि सुगमं।

तत्थ इमं तिण्हं ट्राणं कोधसंजलणं वजा ॥ ४१ ॥

चदुसु पयडीसु कोघसंजलणे अवणिदे अवसेसाओ तिण्णि पयडीओ हवंति। सेसं सुगमं।

माणसंजलणं मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासि तिण्हं पयडीण-मेक्किम्ह चेव ट्राणं बंधमाणस्स ॥ ४२ ॥

सुगममेदं ।

यद्यपि उन चारों प्रकृतियोंके नाम अर्थापित्तसे प्रमाणानुसारी शिष्योंके द्वारा जान लिए गये हैं, तथापि शब्दानुसारी शिष्योंके अनुग्रहार्थ आचार्य उत्तर सुत्र कहते हैं-

क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन चारों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३९ ॥

यह सत्र सगम है।

वह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४० ॥ .

यह सूत्र भी सुगम है।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें सप्तम बन्धस्थानकी चार प्रकृति-योंमेंसे क्रोधसंज्वलनके छोड़नेपर यह तीन प्रकृतिरूप आठवां वन्धस्थान होता है ॥४१॥

चारों संज्वलन प्रकृतियोंमेंसे कोधसंज्वलनके घटा देनेपर अवशेष तीन प्रकृतियां रह जाती हैं। रोष सूत्रार्थ सुगम है।

मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन तीनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तं संजदस्स ॥ ४३ ॥ एदं वि सममं।

तत्थ इमं दोण्हं द्वाणं माणसंजलणं वजा ॥ ४४ ॥

मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासिं दोण्हं पयडीणमेक्किम्हि चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ ४५॥

तं संजदस्स ॥ ४६॥

तत्थ इमं एक्किस्से ट्ठाणं मायसंजलणं वज्ज ॥ ४७ ॥ लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से पयडीए एक्किम्हि चेव ट्ठाणं बंधमाणस्स ॥ ४८ ॥

तं संजदस्स ॥ ४९ ॥ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ॥ ५० ॥

वह तीन प्रकृतिरूप अष्टम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४३ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें अष्टम बन्धस्थानका तान प्रकृतियोंमेंसे मानसंज्वलनको छोड़नेपर यह दो प्रकृतिरूप नवमां बन्धस्थान होता है ॥ ४४ ॥

मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है॥ ४५॥

वह दो प्रकृतिरूपं नवम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४६ ॥

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश वन्धस्थानोंमें नवम बन्धस्थानकी दो प्रकृतियोंमेंसे मायासंज्वलनको छोड़नेपर यह एक प्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान होता है ॥ ४७॥

लोभसंज्वलन, इस एक प्रकृतिके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है।। ४८॥

वह एक प्रकृतिरूप दशवां वन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४९ ॥ ये सब सूत्र सुगम हैं।

आयु कर्मकी चार प्रकृतियां होती हैं ॥ ५० ॥

एदं संगहणयाणुग्गहकारि सत्तं. उवरि उच्चमाणासेसत्थमवगाहिय अवद्राणादो । णिरआउअं तिरिक्खाउअं मणसाउअं देवाउअं चेदि ॥ ५१॥ ण चेदं णिरत्थयं सत्तं, विस्सरणाळअसिस्ससंभालणद्वतादो ।

जं तं णिरयाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५२ ॥

एदस्स ' एक्कम्हि चेव अवद्वाणं होदि ' त्ति अज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा सुत्तस्स अकिरियत्तावत्तीदो । कत्थ अवदाणं ? एक्कसंखाए, णिरयाउवंधपाओगगपरिणामे वा । किमद्रमेत्थ एक्किम्ह चेव द्वाणिमिदि वेदणीयस्तेव ण परुविदं ? ण एस दोसो, संखं पड़च्च चदुण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ठाणं होदिः परिणामं पडुच्च आउअस्स कम्मस्स चत्तारि द्वाणाणि होंति ति जाणावणद्रं तहा अउत्तीदो ।

यह सूत्र संग्रहनयवाले जीवोंका अनुग्रहकारी है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले समस्त अर्थको अवगाहन करके, अर्थात् अपने अन्तर्गत करके, अवस्थित है।

नारकाय. तिर्यगाय. मज्ञष्याय और देवाय. ये आयुक्रमकी प्रकृतियां हैं ॥ ५१ ॥

यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि, वह विस्मरणशील शिष्योंके स्मरणार्थ बनाया गया है।

आयुकर्मकी चार प्रकृतियोंमें जो नारकायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५२ ॥

इस सत्रमें 'एकमें ही अवस्थान होता है' इस वाक्यका अध्याहार करना चाहिए। अन्यथा सुत्रके निष्क्रियताकी आपत्ति प्राप्त होती है।

शंका-नारकायके बन्ध करनेवाले जीवका कहांपर अवस्थान होता है ?

## तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ५३ ॥

तं बंधद्वाणं मिच्छादिद्विस्स चेव होदि, मिच्छत्तोद्एण विणा णिरआउअस्स बंधाभावा ।

जं तं तिरिक्खाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५४॥ एदस्स अत्थो पुन्नं व परूवेदन्त्रो ।

तं मिच्छादिहिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा ॥ ५५॥

तं बंधद्वाणमेदेसिं दोण्हं गुणद्वाणाणं होदि, एदेसु तिरित्रखाउअबंधपाओग्ग-परिणामुवलंभा।

जं तं मणुसाउअं कम्मं वंधमाणस्स ॥ ५६॥ सुगममेदं।

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा-दिद्विस्स वा ॥ ५७ ॥

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ५३ ॥

वह अर्थात् नारकायुके बन्धवाला एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान मिथ्यादिए जीवके ही होता है, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयके विना नारकायुका बन्ध नहीं होता है।

जो तिर्यगायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है।। ५४।।

इस सूत्रका अर्थ भी पूर्व सूत्रके समान कहना चाहिए।

वह तिर्यगायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिध्यादृष्टि और सामादन-सम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ५५ ॥

वह बन्धस्थान इन सूत्रोक्त दोनों गुणस्थानवर्त्ता जीवोंके होता है, क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें तिर्थगायुके वांधनेयोग्य परिणाम पाए जाते हैं।

जो मनुष्यायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान

यह सूत्र सुगम है।

वह मनुष्यायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिण्याद्दष्टि, सामाद्नसम्य-ग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है।। ५७॥ कुदो १ उवरिमगुणद्वाणेसु मणुसाउअबंधपरिणामाभावा । सम्मामिच्छादिद्विम्हि चत्तारि वि आउआणि बंधसरूवेण णित्थि त्ति घेत्तव्वं । कुदो १ तत्थेक्कस्स वि आउअस्स सामित्तपरूवणाभावा ।

जं तं देवाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५८ ॥ सुगममेदं।

तं मिच्छादिहिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा असंजदसम्मादिहिस्स वा संजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ५९॥

एदं वि सुगमं ।

णामस्स कम्मस्स अट्ट ट्टाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगूण-तीसाए अट्टवीसाए छन्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एक्किस्से ट्टाणं चेदि ॥ ६०॥

एदं संगहणयसुत्तं, बीजपदत्तादो। कथमेदम्हादो उवरि उच्चमाणसव्वत्थावगमो ?

क्योंिक, असंयतसम्यग्दिष्टेसे ऊपरके गुणस्थानों में मनुष्यायुके बांधने योग्य परि-णामोंका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों ही आयुकर्म बन्धस्वरूपसे नहीं हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि उस गुणस्थानमें एक भी आयुकर्मके बन्धका स्वामित्व नहीं बतलाया गया है।

जो देवायु कर्म है, उसे बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ ५८ ॥

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे अभिप्राय अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम छह भागों तकके संयतोंसे ही है।)

, वह देवायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ५९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

नामकर्मके आठ बन्धस्थान हैं— इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस प्रकृतिसम्बन्धी उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी अट्टाईस प्रकृतिसम्बन्धी, छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, प्रचीस प्रकृतिसम्बन्धी, तेईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६०॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, वह वीजपदस्वरूप है। शंका—इसके ऊपर कहे जानेवाले सर्व अर्थोंका ज्ञान इस सूत्रसे कैसे होता है?

१ प्रतिषु 'सम्बद्धिः विक्रिति ' इति पाठः ।

२ तेवीसं पणवीसं ब्य्वीसं अद्वीससुगतीसं । तीसेक्यतीसमेवं एक्यो बंधो दुसेदिम्हि ॥ गी. क. ५२१. तेवीस पंचवीसा ब्य्वीसा अद्वीस सुणतीसा । तीसेक्यतीस एगं पिडमाहा अद्व णामस्स ॥ कम्म प. सं. २४.

ण एस दोसो, एदस्सुवरि सञ्वत्थं परूवयंतआइरियवक्खाणादो तदवगमविरोहाभावा । विसेसरुइसिस्साणुग्गहद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

तत्थ इमं अद्वावीसाए द्वाणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं अण्पसत्थिवहायगई तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुह-दुहव-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकति-णिमिणणामं । एदासिं अट्ठावीसाए पय-डीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ।। ६१ ।।

णिरयगदीए सह एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चर्डारंदियजादिओ किण्ण बज्झंति ? ण, णिरयगइबंधेण सह एदासिं बंधाणं उत्तिविरोहादो । एदेसिं संताणमक्तमेण एय-

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निहित सर्व अर्थका प्ररूपण करनेवाले आचार्योंके व्याख्यानसे उन अर्थोंके जाननेमें कोई विरोध नहीं है।

अव विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

नामकर्मके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अट्टाईस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है— नरकगित', पंचेन्द्रियजाित', वैक्रियिकशरीर', तेजसशरीर', कार्मणशरीर', हुंड-संस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलघुं, उपघात', परघात', उच्छ्वास', अप्रशस्तविद्यायोगित', त्रस', बादर', पर्याप्ते', प्रत्येकशरीर', आस्थर', अशुभा, दुर्भग', दुःस्वर', अनादेय', अयशःकीित्त', और निर्माणनाम'। इन अट्टाईस प्रकृतियोंका एक ही मावमें अवस्थान है ॥ ६१॥

शंका—नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति-नामवाली प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन द्वीन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंके बंधनेका विरोध है।

शंका - इन प्रकृतियोंके सत्त्वका एक साथ एक जीवमें अवस्थान देखा जाता

जीविम्ह उत्तिदंसणादो ण विरोहो ति चे, होदु संतं पिड विरोहाभावो, इच्छिज्जमाणत्तादो । ण बंधेण अविरोहो, तधोवदेसाभावा । ण च संतिम्म विरोहाभावं दहुण
बंधिम्ह वि तदभावो वोत्तुं सिक्किज्जइ, बंध-संताणमेयत्ताभावा । णिरयगईए सह जासिमक्क्मेण उदओ अत्थि ताओ णिरयगईए सह बंधमागच्छंति ति केई भणंति, तण्ण
घडदे, थिर-सुहाणं धुवोदयत्त्रणेण णिरयगदीए सह उदयमागच्छंताणं णिरयगदीए सह
बंधिप्पसंगादो । ण च एवं, सुहाणमसुहेहि सह बंधाभावा । तदो णिरयगदीए जासिसुदओ णित्थ, एयंतेण तासिं बंधो णित्थ चेव । जासिं पुण उदओ अत्थि, तासिं
णिरयगदीए सह केसिं पि बंधों होदि, केसिं पि ण होदि ति घेत्तव्वं । एवमण्णासिं
पि णिरयगदीए बंधेण सह विरुद्धबंधपयडीणं परूवणा कादव्वा ।

णिरयगइं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छा-दिद्विस्स ॥ ६२ ॥

#### है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं होना चाहिए?

समाधान—सत्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के एक साथ रहनेका विरोध भले ही न हो, क्योंकि, वैसा माना गया है। किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकृतियों के एक साथ रहने में विरोधका अभाव नहीं है, अर्थात् विरोध ही है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। और सत्त्वमें विरोधका अभाव देखकर बन्धमें भी उनका अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अर्थात् बन्ध और सत्त्व ये दोनों एक वस्तु नहीं हैं।

कितने ही आचार्य यह कहते हैं कि नरकगितनामक नामकर्मकी प्रकृतिके साथ जिन प्रकृतियोंका युगपत् उदय होता है, वे प्रकृतियां नरकगितनाम प्रकृतिके साथ बन्धको प्राप्त होती हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वैसा मानने पर भ्रुव-उदय-शील होनेसे नरकगितनाम प्रकृतिके साथ उदयमें आनेवाले स्थिर और ग्रुभ नामकर्मोंका नरकगितके साथ वन्धका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, ग्रुभ प्रकृतियोंका अग्रुभ प्रकृतियोंके साथ बन्धका अभाव है। इसिलिए नरकगितके साथ जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है, एकान्तसे उनका बन्ध नहीं ही होता है। किन्तु जिन प्रकृतियोंका एक साथ उदय होता है, उनका नरकगितके साथ कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होता है और कितनी ही प्रकृतियोंका नहीं होता है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी नरकगितके बन्धके साथ विरुद्ध पड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोंकी प्रकृपणा करना चाहिए।

वह अट्टाईस प्रकृतिरूप वन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त नरकगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ।। ६२ ॥

१ प्रतिषु 'केसिं पनंधो ' इति पाठः ।

ण एस दोसो, एदस्सुवरि सञ्वत्थं परूवयंतआइरियवक्खाणादो तदवगमविरोहाभावा। विसेसरुइसिस्साणुग्गहद्वसुत्तरसुत्तं भणदि—

तत्थ इमं अट्ठावीसाए ट्ठाणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी अग्रुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं अप्पसत्थिवहायगई तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-अग्रुह-दुहव-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिणणामं। एदासिं अट्ठावीसाए पय-डीणमेक्किम्ह चेव ट्ठाणं।। ६१।।

णिरयगदीए सह एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चर्डारंदियजादीओ किण्ण बज्झंति ? ण, णिरयगइबंधेण सह एदासिं बंधाणं उत्तिविरोहादो । एदेसिं संताणमक्कमेण एय-

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निहत सर्व अर्थका प्ररूपण करनेवाळे आचार्योंके व्याख्यानसे उन अर्थोंके जाननमें कोई विरोध नहीं है।

अव विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

नामकर्मके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अद्वाईस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है— नरकगित', पंचेन्द्रियजाित', वैक्रियिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मणशरीर', हुंड-संस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस'', स्पर्श'', नरकगितप्रायोग्यानु-पूर्वा'', अगुरुलधु'', उपधात'', परधात'', उच्छ्वास'', अप्रशस्तिवहायोगिति'', त्रस'', बादर'', पर्याप्त'', प्रत्येकशरीर'', आस्थिर'', अशुभ'', दुर्भग'', दुःस्वर'', अनादेय'', अयशःकीित्त''', और निर्माणनाम''। इन अद्वाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६१ ॥

शंका—नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति-नामवाली प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन द्वीन्ट्रियजाति आदि प्रकृतियोंके बंधनेका विरोध है।

शंका - इन प्रकृतियोंके सत्त्वका एक साथ एक जीवमें अवस्थान देखा जाता

जीविम्ह उत्तिदंसणादो ण विरोहो ति चे, होदु संतं पिंड विरोहाभावो, इच्छिज्जमाणत्तादो । ण बंधेण अविरोहो, तधोवदेसाभावा । ण च संतिम्म विरोहाभावं दहुण
बंधिम्ह वि तदभावो वोत्तुं सिक्किज्जइ, बंध-संताणमेयत्ताभावा । णिरयगईए सह जासिमक्क्मेण उदओ अत्थि ताओ णिरयगईए सह बंधमागच्छंति ति केई भणंति, तण्ण
घडदे, थिर-सुहाणं धुवोदयत्त्रणेण णिरयगदीए सह उदयमागच्छंताणं णिरयगदीए सह
बंधिप्पसंगादो । ण च एवं, सुहाणमसुहेहि सह बंधाभावा । तदो णिरयगदीए जासिसुदओ णित्थ, एयंतेण तासिं बंधो णित्थ चेव । जासिं पुण उदओ अत्थि, तासिं
णिरयगदीए सह केसिं पि बंधों होदि, केसिं पि ण होदि ति घेत्तव्वं । एवमण्णासिं
पि णिरयगदीए बंधेण सह विरुद्धवंधपयडीणं परूवणा कादव्वा ।

णिरयगइं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छा-दिट्टिस्स ॥ ६२ ॥

है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं होना चाहिए?

समाधान—सत्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के एक साथ रहनेका विरोध मले ही न हो, क्योंकि, वैसा माना गया है। किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकृतियों के एक साथ रहने में विरोधका अभाव नहीं है, अर्थात् विरोध ही है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। और सत्त्वमें विरोधका अभाव देखकर बन्धमें भी उनका अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अर्थात् बन्ध और सत्त्व ये दोनों एक वस्तु नहीं हैं।

कितने ही आचार्य यह कहते हैं कि नरकगितनामक नामकर्मकी प्रकृतिके साथ जिन प्रकृतियों का युगपत् उदय होता है, वे प्रकृतियां नरकगितनाम प्रकृतिके साथ बन्धको प्राप्त होती हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वैसा मानने पर भ्रव-उदयशील होनेसे नरकगितनाम प्रकृतिके साथ उदयमें आनेवाले स्थिर और ग्रुभ नामकर्मोंका नरकगितके साथ बन्धका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, ग्रुभ प्रकृतियोंका अग्रुभ प्रकृतियोंके साथ बन्धका अभाव है। इसलिए नरकगितके साथ जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है, एकान्तसे उनका बन्ध नहीं ही होता है। किन्तु जिन प्रकृतियोंका एक साथ उदय होता है, उनका नरकगितके साथ कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होता है और कितनी ही प्रकृतियोंका नहीं होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी नरकगितके बन्धके साथ विरुद्ध एड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोंकी प्रकृपणा करना चाहिए।

वह अट्टाईस प्रकृतिरूप वन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त नरकगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है।। ६२।।

१ प्रतिषु ' केसिं प्रवंधो ' इति पाठः ।

तं बंधद्वाणं कस्स होदि ति पुच्छिदे मिच्छादिद्विस्स होदि । कुदो ? उत्तरिमगुणहाणेसु णिरयगदीए बंधाभावा ।

तिरिक्खगदिणामाए पंच हाणाणि, तीसाए एग्णतीसाए छन्वी-साए पणुवीसाए तेवीसाए हाणं चेदि ॥ ६३ ॥

तिरिक्खगदिणामाए पयडीए ति संबंधो कायव्यो । एदं संगहणयसुत्तं, एद्मि उवरि उच्चमाणसव्यत्थसंभवादो ।

तत्थ इमं पढमत्तीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी पंचिंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संद्वाणाणमेक्कदरं ओरालियमरीर-अंगोवंगं छण्हं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फामं तिरिक्खगिद-पाओग्गाणुप्वी अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्मास-उज्जोवं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्मर-दुस्मराणमेक्कदरं

वह बन्धस्थान किसके होता है, ऐसा पूछनेपर उत्तर दिया जाता है कि वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है, क्योंिक, उपरिम गुणस्थानोंमें नरकगतिके बन्धका अभाव है।

तिर्यग्गतिनामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं — तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, छुब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, प्रचीस प्रकृतिसम्बन्धी और तेबीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६३॥

यहां 'तिर्यग्गतिनामा नामकर्मकी प्रकृतिके' इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। यह संब्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाळे सर्व अर्थ इसमें संभव हैं।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति', पंचिन्द्रियजाति', औदारिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मणशरीर', छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक', औदारिकशरीर-अंगोपांग', छहों संहननोंमेंसे कोई
एक', वर्ण', गन्ध'', रस'', स्पर्श'', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलपु', उपघात'',
परघात'', उच्छ्वास'', उद्योत'', दोनों विहायोगितियोंमेंसे कोई एक', त्रस'', बादर',
पर्याप्त'', प्रत्येकशरीर'', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक', त्रुभ और अशुभ
इन दोनोंमेंसे कोई एक'', सुभग और दुभग इन दोनोंमेंसे कोई एक', सुस्वर और

# आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरं जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं च। एदासिं पढमतीसाए पयडीणं एक्किम्ह चेव द्राणं ॥ ६४ ॥

एदासिं उत्तासेसपयडीणं एक्किम्ह चेव तीससंखाणिम्म एदासिमक्कमेण बंध-जोग्गपरिणामे वा द्वाणमवद्वाणं होदि । सेसं सुगमं । एत्थ भंगपमाणं ४६०८' ।

## तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ६५ ॥

तं मिच्छादिद्विस्सेत्ति एदं चेव वत्तव्वं, णेदरं, पयडिणिद्देसेणेव तदवगमादो ? ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहट्टं तदुष्पत्तीदो । एदं बंधट्टाणसुविरमाणं णत्थि ।

दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक , आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक , यशःकीित और अयशःकीित इन दोनोंमेंसे कोई एक और निर्माण नामकर्म । इन प्रथम तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६४॥

इन सूत्रोक्त समस्त प्रकृतियोंका एक ही तीस-संख्यामें, अथवा इनके युगपत् बंधनेयोग्य परिणाममें स्थान अर्थात अवस्थान होता है। रोष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर भंगोंका प्रमाण चार हजार छह सौ आठ (४६०८) है।

विशेषार्थ — यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगति, स्थिर, शुभ, समग, सुस्वर, आदेय और यशःकीत्ति, इन सात युगलोंके विकल्पसे ६×६×२×२×२-×२×२×२×२=४६०८ छवालीस सौ आठ भंग होते हैं।

वह प्रथम तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत नामकर्मसे संयुक्त तिर्थग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६५ ॥

गंका-' वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ' इतना वाक्य ही सूत्रमें कहना चाहिए, अन्य (शेष) नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके नाम-निर्देशसे ही उसका झान हो जाता है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्द वुद्धि शिष्योंके अनुप्रहके लिए उसकी रचना हुई है।

यह बन्धस्थान उपरिम,अर्थात् सासादनसम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानवर्त्ती जीवोंके

१ संठाणे संहडणे विहायज्ञम्मे य चित्रमञ्ज्जम्मे । अविरुद्धेकदरादो बंधट्वाणेसु मंगा हु ॥ ५३२ ॥ सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं त मिच्छमंगा ह । छादालसयं अद्र य 🗙 🗙 ॥ गो. क. ५३६.

२ प्रतिषु '-मुवरिमा णिथ ' इति पाठः ।

कुदो ? हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं सासणे वंधाभावा ।

तत्थ इमं विदियत्तीसाए ट्ठाणं, तिरिक्खगदी पंचिदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाणमक्कदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसंघडणं वज्ज पंचण्हं मंघडणाण-मेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुव-लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विद्यायगदीणमेक्कदरं तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-मेक्कदरं जसिकिति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं विदियत्तीसाए पयडीणं एक्किन्ह चेव ट्ठाणं ॥ ६६ ॥

पुन्विल्लतीसद्वाणादो कथमेदस्स भेदो १ हुंडसंठाण-असंपत्तसेबद्धसरीर-

नहीं होता है, क्योंकि, सासादन तथा उससे ऊपर किसी भी गुणस्थानमं दुंडसंस्थान और असंप्राप्तास्पाटिकासंहनन, इन प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानों में यह द्वितीय तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति', पंचिन्द्रयज्ञाति', औदारिकश्चरीर', तैजसश्चरीर', कार्मणश्वरीर', हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांचों संस्थानों में कीई एक', आदारिकश्चरीरअंगोपांग', असंप्राप्तासुपाटिकासंहननको छोड़कर शेप पांचों संहननों में कोई एक', वर्ण',
गन्ध', रस'', स्पर्श'', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलपु'', उपधात'', परधात'',
उच्छ्वास'', उद्योत'-, दोनों विहायोगितयों में से कोई एक'', त्रस'', बादर', पर्याप्त',
प्रत्येकश्वरीर'', स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक'', श्रुस्वर और उस्वर इन दोनों में से कोई एक'', सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक'', सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक'', अवदेय और अनादेय इन दोनों में से कोई एक'', यशःकीि और अयशःकीर्ति इन दोनों में से कोई एक '', तथा निर्माणनामकर्म'' । इन द्वितीय तीस प्रकृतियों का एक ही भावमें अवस्थान है ।। ६६ ॥

शंका—पूर्वोक्त तीस प्रकृतिवाले बन्धस्थानसे इस तीस प्रकृतिवाले बन्धः थानका भेद किस प्रकार है?

समाधान—हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहनन, इन दो

संघडणाणमभावेण । तीसाहारं पिंड ण भेद इदि चे ण, छम्संद्वाण-संघडणपिंडबद्ध-तीसठाणादो पंचसंठाण-संघडणपिंडबद्धतीसद्वाणम्स एयत्तविरोहा । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंज्ञत्तं बंधमाणस्स तं सासणसम्मादिद्विस्स ॥ ६७ ॥

अंतिमसंद्वाण संघडणाणि सासणस्स किण्ण बंधमागच्छंति १ ण, तत्थ जोग्गतिच्व-संकिलेसाभावा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगपमाणं ३२०० ।

तत्थ इमं तिदयतीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेक्कदरं ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड-

प्रकृतियों के अभावकी अपेक्षा पूर्वोक्त वन्धस्थानसे इस बन्धस्थानका भेद है।

शंका-- 'तीस ' इस संख्यारूप आधारकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, छह संस्थानों और छह संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानसे, अर्थात् उसकी अपेक्षा, अथवा उसके साथ पांच संस्थानों और पांच संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानके एकत्वका विरोध है। अर्थात् प्रकृतियोंकी संख्या दोनों स्थानोंमें तीस ही होनेपर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकृतियोंवाछे दो बन्धस्थान एक नहीं हो सकते हैं।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

वह द्वितीय तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत नामकर्मसे संयुक्त तिर्थग्गतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ६७॥

शंका — अन्तिम संस्थान अर्थात् हुंडसंस्थान और अन्तिम संहनन अर्थात् असं-प्राप्तासृपाटिकासंहनन सासादनसम्यग्दृष्टिके क्यों नहीं वन्धको प्राप्त होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहांपर, अर्थात् दूसरे गुणस्थानमें, उन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य तीव संक्लेश नहीं होता है।

शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा उक्त विहायोगित आदि सात युगलोंके विकल्पसे ५×५×२×२×२×२×२×२=३२०० बत्तीस सौ भंग होते हैं।

नामकर्मके तिर्थग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय तीस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है— तिर्थग्गति', द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, और चतुरिन्द्रिय-जाति इन तीन जातियोंमेंसे कोई एक', औदारिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मणशरीर',

१ विदिये बत्तीससयमंगा ॥ गो. क. ५३६.

संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं अप्पसत्थविहायगदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्मर-अणादेज्जं जस-कित्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं तदियतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव ट्राणं ॥ ६८ ॥

विगलिंदियाणं बंधो उदओ वि हुंडसंठाणमेवेत्ति सुत्ते उत्तं। णेदं घडदे, विगलिं-दियाणं छस्तंठाणुवलंभा १ ण एस दोसो, सन्त्रावयवेसु णियदसस्वयंच्यमंठाणेसु वे-तिण्णि-चदु-पंचसंठाणाणं संजोगेण इंडमंठाणमणेयभेद्भिण्णमुष्य जिद् । ण च पंच-संद्वाणाणि पचवयवमेरिसाणि ति णज्जेते, संपिंह तथाविधोवदेसाभावा । ण च तेस अविण्णादेसु एदेसिमेसो संजोगो ति णादुं सिक्किज्जदे। तदो सच्ये विं विंगिलिंदिया हुंड-

हुंडसंस्थान', औदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तामृपाटिकासंहनन', वर्ण, गन्ध'', रस'', स्पर्श'', तिर्थग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलधु'', उपघात'', परघात'', उच्छ्वास'', उद्योत', अप्रशस्तविहायोगित', त्रसं, बादर', पर्याप्त', प्रत्येकश्ररीर', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक", शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक", दुर्भग , दुःस्वरं, अनादेयं, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक , तथा निर्माणनामकर्म । इन तृतीय तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ६८॥

शंका — विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडसंस्थान इस एक प्रकृतिका ही बन्ध और उद्य होता है, यह सूत्रमें कहा है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय जीवोंके छह संस्थान पाये जाते हैं ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्व अवयवींमें नियत स्वरूपवाले पांच संस्थानोंके होनेपर दो, तीन, चार, और पांच संस्थानोंके संयोगस हुंडसंस्थान अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है। वे पांच संस्थान प्रत्येक अवयवके प्रति इस प्रकारके आकारवाले होते हैं, यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि, आज उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। और, उन संयोगी भेदोंके नहीं ज्ञात होनेपर इन जीवोंके 'अमुक संस्थानोंके संयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता है। अतएव सभी विकलेन्द्रिय

१ प्रतिषु ' पंच संद्वाणाणि ' इति पाठो नास्ति । म प्रतो तु ' पंच द्वाणाणि ' इति पाठः।

र प्रतिषु ' सब्बेहि ' इति षाठः।

संठाणा वि होंता ण णज्जंति ति सिद्धं ।

विगिलिंदियाणं बंधो उदओ वि दुस्सरं चेव होदि ति सुत्ते उत्तं। ममरादओ सुस्सरा वि दिस्संति, तदो कधमेदं घडदे १ ण, भमरादिस कोइलासु व महुरसराणुवलंभा। मिण्णरुचीदो केसिं पि जीवाणममहुरो वि सरो महुरो व्व रुच्चइ। ति तस्स सरस्स महुरतं किण्ण इच्छिज्जदि १ ण एस दोसो, पुरिसिच्छादो वत्थुपरिणामाणुवलंभा। ण च णिंबो केसिं पि रुच्चिदि त्ति महुरत्तं पिडवज्जदे, अव्ववत्थावत्तीदो। एत्थ भंगा चउवीसा (२४)।

जीव हुंडसंस्थानवाले होते हुए भी आज नहीं जाने जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई।

विशेषार्थ — उक्त कथनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेन्द्रिय जीवोंके एक हुंडकसंस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें संभव अवयवोंकी अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि, प्रत्येक अवयवमें भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत स्वरूप माना गया है। किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयवमें कौनसा संस्थान किस आकाररूपसे होता है। अतएव विकलेन्द्रिय जीवोंमें अंगोपांगोंकी संख्या-वृद्धिके अनुसार मूल संस्थान एक हुंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थानोंके द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भेदोंके निमित्तसे छहों संस्थानोंकी संभावना होने पर भी आगममें इन संयोगी संस्थान-भेदोंकी विवक्षा नहीं की गई है, और इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही वतलाया गया है। द्विसंयोगी आदि भंगोंके लिए देखो इसी भागके पृष्ठ ७२ परका विशेषार्थ।

र्शका─विकलेन्द्रिय जीवोंके बन्ध भी और उदय भी दुःस्वर प्रकृतिका होता ►है, यह सूत्रमें कहा है। किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी दिखलाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वरप्रकृतिका बन्ध या उदय नहीं होता है?

समाधान नहीं, क्योंकि, भ्रमर आदिमें कोकिलाओंके समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता है।

शंका—भिन्न रुचि होनेंस कितने ही जीवोंके अमधुर स्वर भी मधुरके समान रुचता है। इसिछए उसके, अर्थात् भ्रमरके स्वरके मधुरता क्यों नहीं मान छी जाती है?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इच्छासे वस्तुका परिणमन नहीं पाया जाता है। नीम कितने ही जीवोंको रुचता है; इसिलए वह मधुरताको नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, वैसा माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है।

यहांपर तीन जाति, तथा स्थिर, ग्रुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (३×२×२×२=२४) चौवीस भंग होते हैं।

संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवद्दसरीरसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं अप्पसत्थिवहायगदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्सर-अणादेज्जं जस-कित्ति-अजसिकतीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदामिं निद्यतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ ६८ ॥

विगिलिंदियाणं बंधो उदओ वि हुंडसंठाणमेवेति सुत्ते उत्तं। णेदं घडदे, विगिलिंदियाणं छस्संठाणुवलंभा १ ण एस दोसो, सन्वावयवेसु णियद्सरूवपंचसंठाणेमु वेतिण्णि-चदु-पंचसंठाणाणं संजोगेण हुंडसंठाणमणेयभेदिभिण्णमुप्पज्जिदि । ण च पंचसंद्वाणाणि पचवयवमेरिसाणि ति णज्जेते, संपिह तथाविधोवदेसाभावा । ण च तेसु
अविण्णादेसु एदेसिमेसो संजोगो ति णादुं सिक्किज्जिदे। तदो सन्वे वि विंगलिंदिया हुंड-

हुंडसंस्थान', औदारिकश्चरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन', वर्ण, गन्ध', रस", स्पर्श', तिर्थग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलपु', उपघात', परघात', उच्छ्वास', उद्योत', अप्रशस्तिवहायोगिति', त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकश्चरीर', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक', शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक', दुर्भग', दुःस्वर', अनादेय', यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक , तथा निर्माणनामकर्म'। इन तृतीय तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ६८॥

शंका—विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडसंस्थान इस एक प्रकृतिका ही बन्ध और उदय होता है, यह सूत्रमें कहा है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय जीवोंके छह संस्थान पाये जाते हैं?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्व अवयवोंमें नियत स्वरूपवाले पांच संस्थानोंके होनेपर दो, तीन, चार, और पांच संस्थानोंके संयोगस हुंडसंस्थान अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है। वे पांच संस्थान प्रत्येक अवयवके प्रति इस प्रकारके आकारवाले होते हैं, यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि, आज उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। और, उन संयोगी भेदोंके नहीं ज्ञात होनेपर इन जीवोंके 'अमुक संस्थानोंके संयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता है। अतएव सभी विकलेन्द्रिय

१ प्रतिषु 'पंच संद्वाणाणि ' इति पाठो नास्ति । म प्रती तु 'पंच द्वाणाणि ' इति पाटः। २ प्रतिषु 'सन्त्रेहि ' इति षाठः।

संठाणा वि होंता ण णज्जंति ति सिद्धं ।

ित्रिंदियागं बंधो उदओ वि दुस्सरं चेव होदि ति सुत्ते उत्तं। ममरादओ सुस्सरा वि दिस्संति, तदो कधमेदं घडदे १ ण, भमरादिसु कोइलासु व महुरसराणुवलंभा। भिण्णरुचीदो केसिं पि जीवाणममहुरो वि सरो महुरो व्व रुच्चइ ति तस्स सरस्स महुरतं किण्ण इच्छिज्जदि १ ण एस दोसो, पुरिसिच्छादो वत्थुपरिणामाणुवलंभा। ण च णिंबो केसिं पि रुच्चिदि ति महुरत्तं पिडवज्जदे, अव्ववत्थावत्तीदो। एत्थ भंगा चउवीसा (२४)।

जीव हुंडसंस्थानवाले होते हुए भी आज नहीं जाने जाते हैं, यह वात सिद्ध हुई।

विशेषार्थ — उक्त कथनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेन्द्रिय जीवोंके एक हुंडकसंस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें संभव अवयवोंकी अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि, प्रत्येक अवयवमें भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत स्वरूप माना गया है। किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयवमें कौनसा संस्थान किस आकाररूपसे होता है। अतएव विकलेन्द्रिय जीवोंमें अंगोपांगोंकी संख्या वृद्धिके अनुसार मूल संस्थान एक हुंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थानोंके द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भेदोंके निमित्तसे छहों संस्थानोंकी संभावना होने पर भी आगममें इन संयोगी संस्थान-भेदोंकी विवक्षा नहीं की गई है, और इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही वतलाया गया है। द्विसंयोगी आदि भंगोंके लिए देखो इसी भागके पृष्ठ ७२ परका विशेषार्थ।

र्शका—विकलेन्द्रिय जीवोंके बन्ध भी और उदय भी दुःस्वर प्रकृतिका होता ►है, यह सूत्रमें कहा है। किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी दिखलाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वरप्रकृतिका बन्ध या उदय नहीं होता है?

समाधान नहीं, क्योंकि, भ्रमर आदिमें कोकिलाओंके समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता है।

शंका—भिन्न रुचि होनेसे कितने ही जीवोंके अमधुर स्वर भी मधुरके समान रुचता है। इसलिए उसके, अर्थात् भ्रमरके स्वरके मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इच्छासे वस्तुका परिणमन नहीं पाया जाता है। नीम कितने ही जीवोंको रुचता है; इसलिए वह मधुरताको नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, वैसा माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है।

यहांपर तीन जाति, तथा स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (३×२×२×२=२४) चौचीस भंग होते हैं। तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंज्ञतं वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ६९ ॥

सुगममेदं ।

तत्थ इमं पढमऊणतीसाए ठाणं । जधा, पढमतीसाए भंगो । णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं पढमऊणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ ७०॥

ऊणतीसाए ति उत्ते एग्णतीसाए ति घेत्तव्वं, दोआदीहि ऊणतीसाए गहणं ण होदि । कुदो ? रूढिबलभावादो । जहा इदि उत्ते तं जहा इदि सिस्यपुच्छावयणं ति घेत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पञ्जत्तसंज्ञतं (बंधमाणस्य तं ) मिच्छा-दिद्विस्स ॥ ७१ ॥

एदं पुन्वुत्तवंधद्वाणसामित्तसुत्तं सुगममिदि ण एतथ किंचि उच्चदे ।

वह तृतीय तीस प्रकृतिरूप बंधस्थान विकलेन्द्रिय, पर्याप्त और उद्योत नाम-कर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ६९॥

यह सूत्र सुगम है।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच वन्धस्थानों में से यह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह प्रथम तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ७०।।

'उनतीस' ऐसा कहनेपर 'एक कम तीस' यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, दो आदिसे कम तीसका ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, रूढ़िके बलसे ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। 'यथा' ऐसा पद कहनेपर 'वह किस प्रकार है?' इस प्रकार शिष्यका पृच्छा-वचन यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७१ ॥

यह पहले कहे हुये बन्धस्थानके स्वामित्वका सूत्र सुगम है, अतएव यहांपर इंछ भी नहीं कहा जाता है।

तत्थ इमं विदियएगूणतीसाए द्वाणं । जधा, विदियत्तीसाए भंगो । णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं विदीए ऊणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ ७२ ॥

सुगममेदमणंतरमेव उत्तत्थत्तादो ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सासण-सम्मादिद्विस्स।। ७३।।

सुगममेदं सामित्तसुत्तं।

तत्थ इमं तिदयऊणतीसाए ठाणं । जधा, तिदयतीसाए भंगो । णविर उज्जोवं वज्ज । एदासिं तिदयऊणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ ७४ ॥

एदं वि सुगमं।

तिरिक्खगदिं विगलिंदिय पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स<sub>्</sub>तं मिच्छा-दिद्विस्स ॥ ७५ ॥

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह द्वितीय तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। इन द्वितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ७२।।

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, अनन्तर ही इसका अर्थ कहा जा चुका है।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त तिर्थग्गतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ७३ ॥

यह स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह तृतीय तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। इन तृतीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ७४।।

यह सूत्र भी सुगम है।

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान विकलेन्द्रिय और पर्याप्त नामकमेसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७५ ॥

सुगममेदं।

तत्थ इमं छव्वीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरा-लिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदि-पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं आदावुज्जो-वाणमेक्कदरं (थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं ) सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं छव्वीसाए पयडीणमेक्किन्ह चेव द्वाणं ।। ७६॥

एइंदियाणमंगोवंगं किण्ण परूविदं १ ण, तेसिं णलयः बाहू-णिदंव-पिट्ठ-सीसो-राणमभावादो तदभावा । एइंदियाणं छ संठाणाणि किण्ण परूविदाणि १ ण, पचवयव-परूविदलक्खणपंचमंठाणाणं समूहसस्वाण छसंठाणित्थित्तविरोहा । भंगा सोलस (१६)।

यह सूत्र सुगम है।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमं यह छन्बीस प्रकृति-सम्बन्धी बन्धस्थान है— तिर्यग्गति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तजमशरीर, कार्मणशरीर, हुंडसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उपघात, परघात, उच्छास, आतप और उद्योत इन दोनोंमेंसे कोई एक, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, स्थावर, श्रम और अश्रम इन दोनोंमेंसे कोई एक, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक, तथा निर्माण नामकर्म, इन छन्वीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है॥ ७६॥

शंका—एकेन्द्रिय जीवोंके अंगोपांग क्यों नहीं वतलाये ?

समाधान— नहीं, वयोंकि, उनके पैर, हाथ, नितम्ब, पीठ, शिर और उर (हृद्य) का अभाव होनेसे अंगोपांग नहीं होते हैं।

शंका—एकेन्द्रियोंके छहां संस्थान क्यों नहीं बतलाए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्येक अवयवमें प्ररूपित लक्षणवाले पांच संस्थानोंको समृहस्वरूपसे घारण करनेवाले एकेन्द्रियोंके पृथक् पृथक् छह संस्थानोंके अस्तित्वका विरोध है।

यहां पर आतप, स्थिर, ग्रुभ और यशःकीर्त्ति, इन चार युगलोंके विकल्पसे (२×२×२×२=१६) सोलह भंग द्वोते हैं।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-बादर-पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर-संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ७७॥

कुदो ? अण्णेसिमेइंदियजादीए बंधामावा।

तत्थ इमं पढमपणुवीसाए हाणं,तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदि-पाओग्गाणुपुव्वी अग्रुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-थावरं बादर-सुहुमाणमेक्कदरं पञ्जतं पत्तेग-साधारणसरीराणमेक्कदरं थिराथिराण-मेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसिकत्ति-अजसिकत्तीण-मेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं पढमपणुवीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव हाणं ॥ ७८ ॥

अगुरुअलहुअत्तं णाम सन्वजीवाणं पारिणामियमितथ, सिद्धसु खीणासेसकम्मेसु वि तस्सुवलंभा । तदो अगुरुलहुअकम्मस्स फलाभावा तस्साभावो इदि १ एत्थ

वह छन्वीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, बादर, प्रत्येकशरीर, आतप और उद्योत, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्थग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७७॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानवर्तां जीवोंके एकेन्द्रियजातिका बन्ध नहीं होता है।
नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम प्रचीस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति', एकेन्द्रियजाति', औदारिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मण-शरीर', हुंडसंस्थान', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', तिर्यग्गतिशायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलपु'', उपधात'', परधात'', उच्छ्वास'', स्थावर'', बादर और स्रक्ष्म इन दोनोंमेंसे कोई एक'', पर्यास'', प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेंसे कोई एक'', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक'', शुभ और अश्चम इन दोनोंमेंसे कोई एक'', दुर्भग'' अनादेय'', यशःकीर्त्त और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक'' और निर्माणनामकर्म''। इन प्रथम पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ७८।।

र्ग्ना—अगुरुलघुत्व नामका गुण सर्व जीवोंके पारिणामिक है, क्योंकि, अरेष कर्मोंसे रहित सिद्धोंमें भी उसका सद्भाव पाया जाता है। इसलिए अगुरुलघु नामकर्मका कोई फल न होनेसे उसका अभाव मानना चाहिए?

परिहारो उच्चदे — होन्ज एसो दोसो, जिंद अगुरुअलहुअं जीविवविद्याई होदि। किंतु एदं पोग्गलिववाई, अपनाणंत्रपोग्गलेटि गरुवपासेहि आरद्धस्स सरीरस्स अगुरुअलहुअनु-प्यायणादो। अण्णहा गरुवगिग्णोदृदो जीवो उद्वेदं पि ण सकेज । ण च एवं, सरीरस्स अगुरु-अलहुअन्नाणमणुवलंभा। सेसं सुगमं। एत्थ भंगा वन्तीसं (३२) ।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-पज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेक्कदरं संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ७९॥

कुदो ? उविरमाणमेइंदियवादर-सुहुमाणं बंधाभावा । सेसं सुगमं ।

तत्थ इमं विदियपणुवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी वेइंदिय-तीइंदिय-चडिरांदिय-पंचिंदियचदुण्हं जादीणमेक्कदरं ओराल्टिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओराल्टियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसरीर-

समाधान—यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं— यह उपर्युक्त दोष प्राप्त होता, यदि अगुरुछघु नामकर्म जीवविषाकी होता। किन्तु यह कर्म पुद्रलविषाकी है, क्योंकि, गुरुस्पर्शवाले अनन्तानन्त पुद्रल-वर्गणाओं के द्वारा आरब्ध शरीरके अगुरु-छघुताकी उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा न माना जाय, तो गुरु-भारवाल शरीरसे संयुक्त यह जीव उठनेके लिए भी नहीं समर्थ होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, शरीरके केवल हलकापन और केवल भारीपन पाया नहीं जाता।

रोष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर वादर, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन पांच युगलोंके विकल्पसे (२×२×२×२×२=३२) बत्तीस भंग होते हैं।

वह प्रथम पचीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकोन्द्रियजाति, पर्याप्त, बादर और सूक्ष्म, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७९ ॥

क्योंकि, उपरिम गुणस्थानवत्तीं जीवोंके एकेन्द्रियजाति, बादर और सृक्ष्म, इन मकृतियोंका बन्ध नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय पचीस प्रकृति रूप बन्धस्थान है— तिर्यगाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजाति, इन चारों जातियोंमेंसे कोई एकं, औदारिकशरीरं, तैजसशरीरं, कार्मण-शरीरं, हुंडसंस्थानं, औदारिकशरीर-अंगोपांगं, असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहननं,

१ प्रतिषु 'वीस (२०)' इति पाठः।

संघडणं वण्ण-गंध-रस-पासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअ-लहुअ-उवघाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुहव-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिणं। एदासिं विदियपणुवीसाए पयडीण-मेक्किन्हि चेव द्वाणं॥ ८०॥

परघादुस्सास-विहायगिद-सरंणामाणमेत्थ बंधो णात्थि । कुदो १ अपञक्तबंधेण सह विरोहा, अपज्जत्तकाले एदेसिमुद्याभावादो च । जेसि जत्थ उदओ अत्थि तेसि चेव तत्थ बंधो । ण थिर-सहेहि अणेयंतो , सहासुहपयडीणं अधुववंधीणमक्कमेण बंधा-भावा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा चत्तारि (४)।

#### सुगममेदं।

वर्ण गन्ध , रस' स्पर्श', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी अगुरुलघु', उपघात', त्रस' बादर', अपर्याप्त', प्रत्येकशरीर', अस्थर', अशुभ', दुर्भग', अनादेय', अयशः-कीर्त्ति और निर्माण नामकर्म' । इन द्वितीय पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ।। ८० ।।

परघात, उच्छ्वास, विहायोगित और स्वर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका इस बन्ध-स्थानमें बन्ध नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्धका अपर्याप्तप्रकृतिके बन्धके साथ विरोध है, तथा अपर्याप्तकालमें इन परघात आदि प्रकृतियोंका उदय नहीं पाया जाता है। जिन प्रकृतियोंका जहांपर उदय होता है, उन प्रकृतियोंका ही वहांपर बन्ध होता है। उक्त कथनमें स्थिर और ग्रुम प्रकृतियोंके द्वारा अनेकान्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, अध्ववंधी ग्रुम और अग्रुम प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध नहीं होता है। रोष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर द्वीन्द्रियादि चार जातियोंके विकल्पसे (४) चार भंग होते हैं।

वह द्वितीय पचीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान त्रस और अपर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ८१ ॥

#### ्यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' माहव' इति पाठः ।

२ प्रतिषु '-सरीर- ' इति पाठः।

३ प्रतिषु ' अणेयंता ' इति पाठः ।

तत्थ इमं तेवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपा-ओग्गाणुप्व्वी अग्रुरुअलहुअ-उवघाद-थावरं वादर-सुहुमाणमेकदरं अपज्जतं पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदरं अथिर-असुह-दुहव-अणादेज-अजसिकित्ति-णिमिणं। एदासिं तेवीसाए पयडीणमेकिन्ह चेव द्वाणं।। ८२।।

एत्थ संघडणस्स वंधो किण्ण उत्तो १ ण, एइंदिएसु संघडणस्मुद्याभावा। एत्थ भंगा चत्तारि (४)। सेसं सुगमं।

तिरिक्लगदिं एइंदिय-अपज्जत्त-वादर-सुहुमाणमेक्कदरसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्सं॥ ८३ ॥

नामकर्मके तिर्थग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानों यह तेवीस प्रकृति-सम्बन्धी बन्धस्थान है — तिर्थग्गति', एकेन्द्रियजाति', औदारिकश्गीर', तेजसशरीर', कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श'', तिर्थग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलघु'', उपघात'', स्थावर'', बादर और स्रक्ष्म इन दोनोंमेंसे कोई एक'', अपर्यास'', प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेंसे कोई एक'', अस्थिर'', अशुभ'', दुर्भग'', अनादेय'', अयशक्तिचिं और निर्माण नामकर्म' । इन तेवीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८२ ॥

शंका — यहांपर, अर्थात् तेवीस प्रकृतिरूप वन्धस्थानमें, संहननकर्मका वन्ध क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवोंमें संहननकर्मका उदय नहीं होता है। यहांपर बादर और प्रत्येकशरीर इन दो युगलोंके विकल्पसे (२×२=४) चार भंग होते हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

वह तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और पक्ष इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ८३॥

२ भूबादरतेवीसं बंधंती सन्त्रमेव पणुवीसं । बंधदि मिच्छाइडी एवं सेसाणमाणिङ्जी ॥ गी. क. ५६५.

सुगममेदं ।

मणुसगदिणामाए तिण्णि हाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु-वीसाए हाणं चेदि ॥ ८४ ॥

एदं संगहणयस्स सुत्तं, उवरि उचमाणसन्वत्थस्स आधारभावेण अवहाणादो ।

तत्थ इमं तीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्ज-रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअ-लहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणं तित्थयरं। एदासिं तीसाए पयडीणमेकिम्ह चेव द्वाणं।। ८५॥

तित्थयरेण सह अजसिकतीए अप्पसत्थाए तेण सह उद्यमणाग्च्छमाणाए

यह सूत्र सुगम है।

मनुष्यगित नामकर्मके तीन बन्धस्थान हैं — तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी और पञ्चीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ८४॥

यह संग्रहनयका सूत्र है, वयोंकि, ऊपर कहे जानेवाले सर्व अर्थके आधाररूपसे इसका अवस्थान है।

नामकर्मके मनुष्यगितसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगित', पंचेन्द्रियजाति', औदारिकश्ररीर', तैजसश्ररीर', कार्मण-श्ररीर', समचतुरस्रसंस्थान', औदारिकश्ररीर-अंगोपांग', बज्रवृषभनाराचसंहननं, वर्णः, गन्ध'ं, रस'ं, स्पर्शः, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वींं, अगुरुरुष्ठुंं, उपवात'ं, परवात'ं, उच्छ्वास'ं, प्रशक्तिवहायोगिति'ं, त्रसंं, बादरंं, पर्याप्त'ं, प्रत्येकशरीरंं, स्थिर और, अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एकंं, ग्रुभ और अश्रुभ इन दोनोंमेंसे कोई एकंं, सुभगंं सुस्वरंं, आदेयंं, यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एकंं, निर्माणों, और तीर्थकर नामकर्मंं । इन तीस प्रकृतियोंकं बन्धस्थानका एक ही भावमें अवस्थान है।। ८५।।

शंका—तीर्थकर प्रकृतिके साथ उद्यमें नहीं आनेवाली अप्रशस्त अयशःकीर्तिका

तत्थ इमं तेवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फामं तिरिक्खगदिपा-ओग्गाणुपुब्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-थावरं वादर-सुहुमाणमेकदरं अपज्जत्तं पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदरं अथिर-असुह-दुहव-अणादेज्ञ-अजसिकित्ति-णिमिणं। एदासिं तेवीसाए पयडीणमेकिम्ह चेव द्वाणं।। ८२॥

एत्थ संघडणस्स वंधो किण्ण उत्तो ? ण, एइंदिएसु संघडणस्मुद्याभावा। एत्थ भंगा चत्तारि (४)। सेसं सुगमं।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-अपज्जत्त-वादर-सुहुमाणमेकदरसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्सं॥ ८३ ॥

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानों में यह तेबीस प्रकृति-सम्बन्धी बन्धस्थान है — तिर्यग्गति', एकेन्द्रियजाति', औदारिकशरीर', तेजमशरीर', कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श'', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलघु'', उपघात'', स्थावर'', बादर और सक्ष्म इन दोनोंमेसे कोई एक'', अपर्यात'', प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेसे कोई एक'', अस्थिर'', अशुभ'', दुर्भग'', अनादेय'', अयशःकीर्त्ति'' और निर्माण नामकर्म''। इन तेबीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ८२।।

शंका — यहांपर, अर्थात् तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें, संहननकर्मका बन्ध क्यों नहीं कहा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवोंमें संहननकर्मका उदय नहीं होता है। यहांपर बादर और प्रत्येकदारीर इन दो युगलोंके विकल्पसे (२×२=४) चार भंग होते हैं। देख सूत्रार्थ सुगम है।

वह तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और प्रक्ष्म इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्थग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है।। ८३॥

२ भूबादरतेवीसं बंधंती सन्वमेव पणुवीसं । बंधदि मिच्छाइडी एवं सेसाणमाणेडजी ॥ गी. क. ५६५.

सुगममेदं।

मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु-वीसाए द्वाणं चेदि ॥ ८४॥

एदं संगहणयस्स मुत्तं, उवरि उचमाणसन्वत्थस्स आधारभावेण अवहाणादो ।

तत्थ इमं तीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्ज-रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअ-लहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणं तित्थयरं। एदासिं तीसाए पयडीणमेकिम्ह चेव द्वाणं।। ८५॥

तित्थयरेण सह अजसिकतीए अप्पसत्थाए तेण सह उद्यमणागच्छमाणाए

यह सूत्र सुगम है।

मनुष्यगित नामकर्मके तीन चन्धस्थान हैं — तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी और पञ्चीस प्रकृतिसम्बन्धी चन्धस्थान ॥ ८४॥

यह संग्रहनयका सूत्र है, वयोंकि, ऊपर कहे जानेवाले सर्व अर्थके आधाररूपसे इसका अवस्थान है।

नामकर्मके मनुष्यगितसम्बन्धी उक्त तीन वन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगित', पंचेन्द्रियजाित', औदारिकश्ररीर', तैजसश्ररीर', कार्मण-श्ररीर', समचतुरस्रसंस्थान', औदारिकशरीर-अंगोपांग', वज्रष्ट्रषमनाराचसंहनन', वर्ण', गन्ध'', रस'', स्पर्श'', मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुठष्टु'', उपघात'', परघात'', उच्छ्यास''', प्रशस्तिवहायोगिति'', त्रस'', बादर'', पर्योप्त'', प्रत्येकशरीर'', स्थिर और, अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक'', ग्रुभग'' सुस्वर'', आदेय''', यश्रकीित्तं और अयश्रकीित्तं इन दोनोंमेंसे कोई एक'', निर्माण'', और तीर्थकर नामकर्म'' । इन तीस प्रकृतियोंके बन्धस्थानका एक ही भावमें अवस्थान है।। ८५।।

शंका—तीर्थकर प्रकृतिके साथ उद्यमें नहीं आनेवाली अप्रशस्त अयशःकीर्तिका

कथं वंधो ? ण, तेसिमुदयाणं व वंधाणं विरोहाभावा । दुभग-दुस्सर-अणादेकाणं धुवबंधि-त्तादो संकिलेसकाले वि वज्झमाणेण तित्थयरेण सह किण्ण बंघो ? ण, तेसिं बंघाणं तित्थयरबंधेण सम्मत्तेण य सह विरोधादो । संकिलेसकाले वि सुभग सुस्तर-आदेज्जाणं चेव बंधवलंभा । एत्थ भंगा अहु (८)।

मणुसगदिं पंचिंदिय-तित्थयरसंजुत्तं वंधमाणस्स तं असंजदसम्मा-दिद्रिस्स ॥ ८६ ॥

सुगममेदं सामित्तमुत्तं ।

तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए डाणं। जधा, तीसाए भंगो। णवरि विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं पढमएगूणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ ८७ ॥

सुगममेदं ।

उसके साथ बन्ध कैसे संभव है?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनके उद्यके समान बन्धका कोई विरोध नहीं है। शंका — संक्रेश-कालमें भी बंधनेवाले तीर्थकर नामकर्मक साथ ध्रुवयंधी होनेसे दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका वन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उन प्रकृतियोंके बन्धका तीर्थकर प्रकृतिक बंधके साथ और सम्यग्दर्शनके साथ विरोध है। संक्षेश-कालमें भी सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका ही बन्ध पाया जाता है।

यहांपर स्थिर, ग्रुम और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (२×२×२=८) आठ भंग होते हैं।

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचिन्द्रियजाति और तीर्थकरप्रकृतिसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है।। ८६॥

यह स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह प्रथम उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध-स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां तीर्थकरप्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ८७॥

यह सूत्र सुगम है।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सम्मामिच्छा-दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा ॥ ८८ ॥

बंधद्वाणाणं सामित्तं किमद्वं उच्चदे ? ण, अण्णहा अउत्तसमाणदावत्तीदो । सेसं सुगमं।

तत्थ इमं विदियाए एग्णतीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदिय-जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाण-मेक्दरं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसंघडणं वज्ज पंचण्हं संघडणाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरु-अलहु-उवघाद-परघाद-उस्सासं दोण्हं विहायगदीणमेक्कद्रं तस-बाद्र-पज्जतः पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेजा-अणादेजाणमेक्कदरं

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्तनामकर्मसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है॥ ८८॥

शंका-वन्धस्थानोंका स्वामित्व किसिछिए कहते हैं?

समाधान - नहीं, अन्यथा अनुक्त-समानताकी आपत्ति प्राप्त होती है। अर्थात् यदि बन्धस्थानोंका स्वामित्व नहीं कहा जायगा तो फिर बन्धस्थानोंका कहना भी नहीं कहनेके समान हो जायगा।

रोष सुत्रार्थ सुगम है।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है- मनुष्यगित', पंचेन्द्रियजाित', औदारिकशरीर', तैजस-शरीर', कार्मणशरीर', हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांच संस्थानोंमेंसे कोई एक', औदारिकशरीर-अंगोपांग<sup>°</sup>, असंप्राप्तासृपाटिकासंहननको छोड़कर पांच संहननोंमेंसे कोई एक<sup>°</sup>, वर्ण<sup>°</sup>, गन्ध<sup>°</sup>, रस<sup>°</sup>, स्पर्श<sup>°</sup>, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>°</sup>, अगुरुलघु<sup>°</sup>, उपघात<sup>°</sup>, परघात', उच्छ्रास', दोनों विहायोगितियोंमेंसे कोई एक', त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर<sup>ः</sup>, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>ः</sup>, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक , आदेय और अनोदय इन दोनोंमेंसे कोई एक , यशःकीर्त्त जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेकदरं णिमिणं । एदामिं विदियएग्णतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ॥ ८९ ॥

सेसं सुगमं। भंगा वत्तीससयं (३२००)।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तमंजुत्तं वंधमाणस्स तं सामणसम्मा-दिद्विस्स ॥ ९० ॥

एदं पि सुगमं।

तत्थ इमं तदियएगुणतीमाए ठाणं, मणुमगदी पंचिदियजादी ओरालिय-तेजा कम्मइयसरीरं छण्हं संद्वाणाणमेक्कदरं ओरालियमरीर-अंगोवंगं छण्हं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस फासं मणुमगदिपा-ओग्गाणुपुञ्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सामं दोण्हं विहायगदीणमेकदरं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं मुहासहाणमेक्कदरं सुभग-दुभगाणमेक्कदरं सुमसर-दुम्मराणमेक्कदरं

और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक , और निर्माण नामकर्म । इन दितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८९ ॥

शेष सूत्रार्थ सुगम है। केवल भंग यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा विहायोगित आदि उक्त सात युगलोंके विकल्पसे (५×५×२×२×२×२×२×२×२) बत्तीस सौ होते हैं।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नाम-कर्मसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ९०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

नामकर्मके मनुष्यगितसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानों यह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगित', पंचिन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तजमशरीर', कार्मणशरीर', छहों संस्थानों में कोई एक', औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों संहननों में से कोई एक', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलपु', उपघात', परघात', उच्छ्वास'', दोनों विहायोगितयों में से कोई एक', अस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर'', स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक', शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक', सुस्वर और

आदेज-अणादेज्जाणमेक्कदरं जसिकत्ति अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिण-णामं । एदासिं तदियएग्णतीसाए पगडीणमेक्किन्ह चेव ट्वाणं ॥९१॥

कम्हि अवद्वाणं ? एगूणतीसाए संखाए, एगूणतीसैपयडिबंधपाओग्गपरिणामे वा। भंगा छादालसयं अडुत्तरं ( ४६०८ )। सेसं सुगमं ।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-दिद्विस्स ॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं।

तत्थ इमं पणुवीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्त-सेवट्टसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअ-

दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक , आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक , यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक और निर्माणनामकर्म । इन तृतीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ९१।।

शंका - उक्त बन्धस्थानका किसमें अवस्थान होता है?

समाधान—उनतीसरूप संख्यामें, अथवा उनतीस प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य परिणाममें अवस्थान होता है।

यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगित आदि उक्त सात युगलोंके विकल्पसे (६×६×२×२×२×२×२×२×२=४६०८) छ्यालीस सौ आठ भंग होते हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह पच्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगति', पंचिन्द्रियजाति,', औदारिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मण-शरीर', हुंडसंस्थान', औदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन', वर्ण', गन्ध'', रस'', स्पर्श'', मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलघु'', उपघात'', त्रस'',

१ प्रतिषु 'ृतीससद ' इति पाठः ।

**ळहुअ-**उवघाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुभग-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिणं । एदासिं पणुवीसाए पयडीणमेक्किन्ह चेव द्वाणं ॥ ९३ ॥

अपज्जतेण सह थिरादीणिं किण्ण वन्झंति ? ण, संकिलेसद्धाए वन्झमाणअपन्ज-चेण सह थिरादीणं विसोहिपयडीणं बंधविरोहा । सेसं सुगमं ।

मणुसगदिं पंचिंदियजादि-अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-दिट्टिस्स ॥ ९४ ॥

सुगममेदं।

देवगदिणामाए पंच द्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण-तीसाए अइवीसाए एक्किस्से ट्राणं चेदि ॥ ९५ ॥

एदं संगहणयसुत्तं, उवरि उच्चमाणमसेसमत्थमवगाहिय अवाद्विदत्तादो ।

बादर'', अपर्याप्त'', प्रत्येकशरीर'', अस्थिर'', अशुभं', दुर्भगं', अनादेयंं, अयशः-कीर्तिं और निर्माण नामकर्मं । इन पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है॥ ९३॥

शंका-अपर्याप्तप्रकृतिके साथ स्थिर आदि प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संक्रेश-कालमें वंधनेवाले अपर्याप्त नामकर्मके साथ स्थिर आदि विशोधि-कालमें बंधनेवाली ग्रुभ प्रकृतियोंके बंधका विरोध है।

देव स्त्रार्थ सुगम है।

वह पचीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९४॥

यह सूत्र सुगम है।

देवगति नामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं— इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, अट्ठाईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृति-सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ९५ ॥

यह संग्रहनयके आश्रित सूत्र है, वयोंकि, ऊपर कहे जानेवाले अशेष अर्थको अवगाहन करके अवस्थित है।

१ प्रतिषु ' थिराथिरादींगि ' इति पाठः ।

तत्थ इमं एक्कत्तीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउब्विय-आहार-तेजा-कम्मइयसरीरं समचडरससंठाणं वेउब्विय-आहारअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं पसत्थिवहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण-तित्थयरं। एदासिमेक्क-त्तीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं।। ९६।।

देवगदीए सह छ संघडणाणि किण्ण बज्झंति १ ण, देवेसु संघडणाणसुद्या-भावा । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-आहार-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ ९७ ॥

सुगममेदं।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह इकतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वैक्रियिकशरीर', आहारकशरीर', तैजसशरीर', कार्मणशरीर', समचतुरस्रसंस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', आहारकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलघु', उपघात', परघात', उच्छ्वास', प्रशस्तविहायोगति', त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर', स्थिर', शुभ', सुभग', सस्वर', आदेय', यशःकीक्ति', निर्माण' और तीर्थकर'। इन इकतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ९६॥

शंका — देवगातिके साथ छह संहनन क्यों नहीं बंधते हैं ? समाधान — नहीं, क्योंकि, देवोंमें संहननोंके उदयका अभाव है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

वह इकतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त, आहारकशरीर और तीर्थकर नामकर्मसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण संयतके होता है ॥ ९७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तत्थ इमं तीसाए ठाणं । जधा, एककत्तीसाए भंगो । णविर विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं तीसाए पयडीणमेककि चेव द्वाणं ॥ ९८ ॥

एत्थ आत्थरादीणं किण्ण बंधो होदि ? ण, एदासि विसोहीए बंधविरोहा। सेसं सुगमं।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-आहारसंज्जत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्त-संजदस्स वा अपुब्वकरणस्स वा ॥ ९९ ॥

सुगममेदं।

तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए ट्वाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णवरि विसेसो, आहारसरीरं वज्ज। एदासिं पढमएगूणतीसाए पयडीणं एक्किम्ह चेव ट्वाणं ॥ १००॥

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता केवल यह है कि यहां तीर्थकर प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। इन तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ९८॥

शंका - यहांपर अस्थिर आदि मक्ततियोंका बन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियोंका विशुद्धिके साथ बंधनेका विरोध है।

रोष सूत्रार्थ सुगम है

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और आहारकश्चरीरसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयतके अथवा अपूर्वकरणसंयतके होता है ॥ ९९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ? वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता केवल यह है कि यहां आहारकशरीर और आहारक-अंगोपांगको छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। १००॥

वज्ज' वज्जिदव्यमिदि घेत्तव्यं । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पञ्जत्त-तित्थयरसंज्ञत्तं बंधमाणस्स तं अण-मत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ १०१ ॥

सगममेदं।

तत्थ इमं विदियएगुणतीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेडिवय-तेजा कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेडिवयसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा-थिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेजं जसिकत्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेगुणतीसाए पयडीण-मेक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ १०२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है — देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वैकिथिकशरीर', तैजसशरीर'. कार्मणशरीर', समचतुरस्रसंस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस'', स्पर्भः', देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीः', अगुरुलघुः', उपघातः', परघातः', उच्छ्वासः', प्रशस्त-विहायोगित', त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक , शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुभग , सुस्वर , आदेय , यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक , निर्माण , और तीर्थकर नाम-कर्म । इन द्वितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। १०२।।

<sup>&#</sup>x27;वज्ज' इस पदका 'छोड़ना चाहिए 'यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सत्रार्थ सुगम है।

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और तीर्थकर प्रकृतिसे संयुक्त देवगतिको गांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण संयतके होता है ॥ १०१ ॥

र प्रतिषु 'वन्जं ' इति पाठः ।

देवगदीए सह उन्जीवस्स किण्ण बंधो होदि १ ण, देवगदीए तस्स उदयाभावा, तिरिक्खगिदं मे। तूण अण्णगदीहि सह तस्म बंधिवरोधादो च । देवेसु उन्जीवस्सुद्याभावे देवाणं देहिदत्ती कुदो होदि १ वण्णणामकम्मोदयादो । उन्जीउदयजाददेहिदत्ती सुद्धु तथोवा, पाएण थोवावयवपिडिणियदा, तिरिक्खगिदउदयसंबद्धा च । तेण उन्जी-उदओ तिरिक्खेसु चेव, ण देवेसु; विरोहादो । भंगा अद्घ ८ । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजुत्तं वंधमाणस्स तं असंजद-सम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा ॥ १०३॥

सुनममेदं ।

तत्थ इमं पढमअट्ठावीसाए ट्ठाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेडिवय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचडरससंठाणं वेडिवियअंगीवंगं वण्ण-

शंका - देवगतिके साथ उद्योतप्रकृतिका बन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उद्योतप्रकृतिके उदयका अभाव है, और तिर्थग्गतिको छोड़कर अन्य गतियोंके साथ उसके बंधनेका विरोध है।

शंका—देवोंमें उद्योतप्रकृतिका उदय नहीं होनेपर देवोंके दारीरमें दीप्ति (कान्ति) कहांसे होती है?

समाधान - देवोंके शरीरोंमें दीप्ति वर्णनामकर्मके उदयसे होती है।

उद्योतप्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाली देहकी दैंगित अत्यन्त अस्प, प्रायः स्तोक (थोड़े) अवयवों में प्रतिनियत और तिर्यग्गति नामकर्मके उदयसे संवद्ध होती है। इसिलिए उद्योतप्रकृतिका उदय तिर्यचों ही होता है, देवों में नहीं, क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है। यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (२×२×२=८) आठ भंग होते हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और तीर्थकर प्रकृतिसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके होता है ॥ १०३॥

यह सूत्र सुगम है।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम अट्टाईस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है— देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वैिक्रियिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मण-शरीर', समचतुरस्रसंस्थान', वैिक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस'', स्पर्श'',

गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिणणामं । एदासिं पढमअट्टवीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव ट्राणं ॥ १०४ ॥

एत्थ अजसिकत्तीए बंधो णित्थ, पमत्तगुणहाणे तिस्से बंधविणासादो । सेसं सुगमं।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अपपमत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ।। १०५॥

एदं पि सुगमं।

तत्थ इमं विदियअड्ठावीसाए ड्राणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउविवय-तेजा कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउविवयसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुब्बी अगुरुअलहुअ-उवघाद-

देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी'', अगुरुलघु'', उपघात'', परघात'', उच्छ्वास'', प्रशस्तविहायो-गति", त्रस", बादर", पर्याप्त", प्रत्येकशरीर", स्थिर", शुभा, सुभग", सुस्वर आदेय , यशःकी ति और निर्माण नामकर्म । इन प्रथम अट्ठाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ १०४ ॥

यहांपर अयशःकीर्तिका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उसके बन्धका विनाश हो जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

वह प्रथम अट्ठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयतके होता है ॥ १०५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय अद्वाईस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है - देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वैक्रियिकशरीर', तैजसशरीर', कार्मण-शरीर', समचतुरस्रसंस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण', गन्ध', रस'', स्पर्श', देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीं, अगुरुलघुं, उपघातं, परघातं, उच्छ्वासं, प्रशस्तविहायो- परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा-थिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसिकित्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणं । एदासिं विदियअट्टावीसाए पयडीण-मेक्किम्ह चेव ट्राणं ॥ १०६ ॥

एत्थ भंगा अडु (८) । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं वंधमाणस्य तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मा-दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ १०७॥

संजदस्सेचि उत्ते पमत्तसंजदग्गहणं । कुदो ? उविरमाणमथिरासुभ-अजसकित्तीणं बंधाभावा । सेसं सुगमं ।

तत्थ इमं एक्किस्से द्वाणं जसकित्तिणामं । एदिस्से पयडीए एक्किम्ह चेव द्वाणं ॥ १०८ ॥

गति", त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक', श्रुभ और अश्रुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक', सुभग", सुस्वर', आदेय', यश:-कीर्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक' और निर्माण नामकर्म' । इन दितीय अट्टाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ।। १०६ ।।

यहांपर स्थिर, ग्रुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (२×२×२=८)

वह द्वितीय अट्ठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १०७॥

'संयतके 'ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयतका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानवर्त्ती जीवोंके अस्थिर, अग्रुभ और अयशःकीर्त्ति, इन प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यज्ञःकीिर्त नामकर्म-सम्बन्धी यह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। इस एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका एक ही भावमें अवस्थान हैं॥१०८॥

### बंधमाणस्स तं संजदस्स ॥ १०९ ॥

एदाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि।

होदु णाम एगतीसाए तीसाए एग्रुणतीसाए अड्डावीसाए ति चदुण्हं ड्डाणाणं देवगदीए सह बंधो, ण एक्किस्से । कुदो १ देवगदिबंधस्स' पंचिदियजादिआदिअझावीसपयाड-बंधाविणाभावित्तणेण एगत्तविरोहादो चें, ण एस दोसो, इहत्तादो । ण सुत्तविरोहो होदि, तस्स गुणहाणणिबंधणत्तेण भृदपुव्वणयं पडुच संज्ञत्तपदुष्पायणे वावदस्स देवगदिबंधाभावे वि अणियद्दिभिम कोधसंजलणबंधोबरमे वि अधापवत्तसंकमपवुत्ति व्य तदुववत्तीदो ।

वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान उसी एक यशःकीर्त्ति प्रकृतिका बन्ध करनेवाले संयतके होता है ॥ १०९ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

विशेषार्थ- यहांपर संयतसे अभिप्राय अपूर्वकरण गुणस्थानके सातवें भागसे लेकर सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती संयतसे हैं, क्योंकि, केवल एक यशःकीर्त्ति नाम-कर्मको छोड़कर रोष समस्त नामकर्मकी प्रकृतियां अपूर्वकरणके छठवें भागमें बन्धसे व्युच्छित्र हो जाती हैं, परन्तु यशःकीर्त्ति प्रकृति दशवें गुणस्थान तक बंधती रहती है।

शंका-इकतीस, तीस, उनतीस और अट्टाईस, इन चार बन्धस्थानोंका देव-गातिके साथ बन्ध भले ही हो, किन्तु एक प्रकृतिक्षप बन्धस्थानका बन्ध देवगतिके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि, देवगतिका बन्ध पंचेन्द्रियजाति आदि अट्राईस प्रकृति-योंके वन्धका अविनाभावी है। और इसीछिए उसके साथ एक प्रकृतिकृप वन्धस्थानके एकत्वका विरोध है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट है। वथा, बैसा मानने-पर सूत्रके साथ विरोध भी नहीं आबा है, क्योंकि, गुणस्थान-निवंधनक होनेसे, अर्थात उसी अपूर्वकरण गुणस्थानसे संबंध रखनेके कारण, भूतपूर्वनयकी अपेक्षा संयुक्त प्रतिपादनमें व्यापार करनेवाले उस सूत्रकी देवगतिका बन्ध नहीं होनेपर भी, अनिवृत्ति-करण गुणस्थानमें कोधसंज्वलनके बन्धसे उपरम (ब्युच्छिन्न) होनेपर भी अधःप्रवृत्त-संक्रमणकी प्रवृत्तिके समान सार्थकता बन जाती है।

१ प्रतिषु ' देवगदिबंधयस्स ' इति पाठः । २ त्रतिषु 'च ' इति पाठः।

३ संजलणतिये पुरिसे अधापवत्तो य सन्वो य । गो. क. ४२४, संसारत्था जीवा सबंधजोगाण तद्दल-पमाणा । संकामे तणुरूवं अहापवत्तीषु तो णाम । पं. सं. ७६. ध्रुवबन्धिनीनां स्वबंधयोग्यानां प्रकृतीनाम् अध्रुव-बन्धिन्यस्तु सर्वा अपि योग्या एव, तासां दलं, तत्प्रमाणात्स्तोकात्स्तोकं तदनुरूपं संक्राम्यति, यथाप्रवृत्या सथा-हीन-मध्यमी पृष्टयोशानां प्रवृत्तिस्तथा तथा संक्रामयति कर्मदछं, अतोऽस्येतनाम इति गाथार्थः । पं. सं. ७६ स्वी. पं. सं. ७७ मलय. टीका. ज्ञत्थ जासि पयडीणं बंधो संमवदि तत्थ तासि पयडीणं बंधे सते असेते वि अधापवच-

एवं संते अपुन्वकरणम्हि णिद्दा-पयलाणं बंधवीच्छेदे जादे अधापवत्तसंकमो पसज्जिदि ति णासंकणिज्जं, तस्स सन्वसंकमपुन्वसेससंतकम्मविसयस्स तदभावे तस्स वि अभावादो ।

शंका—ऐसा माननेपर तो अपूर्वकरण गुणस्थानमें निद्रा और प्रचला, इन दोनोंके बन्ध-ब्युच्छेद होनेपर अधःप्रवृत्तसंक्रमणका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सर्वसंक्रमणसे पूर्व शेष प्रकृतियोंके सत्त्वको विषय करनेवाले उस अधःप्रवृत्तसंक्रमणका सर्वसंक्रमणके अभावमें उसका भी अभाव रहता है।

विशेषार्थ — यहांपर प्रश्न यह है कि, नामकर्मके देवगितसंवंधी जो पांच वन्ध-स्थान बतलाये गये हैं उनमें प्रथम चार तो वरावर देवगितसे संबंध रखते हैं, किन्तु यह यशःकीर्ति प्रकृतिसंबंधी वन्धस्थान तो देवगितके साथ वंधनेवाला नहीं कहा गया, तब फिर उसे देवगितसंबंधी वंधस्थानोंमें क्यों गिनाया है? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है- यद्यपि यह ठीक है कि यहां देवगितके बंधका सम्बन्ध नहीं है, तथापि यशःकीर्त्तिप्रकृतिके बंध करनेवाले जीवका उससे पूर्व उसी गुणस्थानमें देवगितके बंधसे सम्बन्ध रहा है, अतः भूतपूर्व न्यायसे उसे देवगितसम्बन्धी मंगोंमें सिम्मलित कर लिया है। इस भूतपूर्व न्यायका यहां आचार्यने एक द्रष्टांत दिया है कि यद्यपि अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें जब कोधसंज्वलनकपायके वंधकी व्युच्छित्ति हो जाती है, तब अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं होना चाहिये, क्योंकि, यह संक्रमण वंधयोग्य कालमें ही होता है। पर तो भी उसमें कोधसंज्वलन कपायसंबंधी अधःप्रवृत्तसंक्रमण कुछ काल तक होता ही रहता है जबतक कि उस कपायका सर्वसंक्रमण न हो जाय। इसी प्रकार देवगितन्धका विराम हो जानेपर भी उसकी परम्पराको भूतपूर्व न्यायसे मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता।

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनसम्बन्धी अधःप्रवृत्तसंक्रमणके उदा-हरण परसे एक यह शंका उठ खड़ी हुई कि जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनकी बंधव्युच्छित्ति होने पर भी उसमें अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता रहता है, उसी प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थानमें निद्रा-प्रचलाके बंधव्युच्छेद हो जाने पर भी उनमें

संकमो होदि । एसो णियमो बंधपयडीणं । ×××× णिद्दा-पयला य अप्पसत्यवण्ण-गंध रस-फास-उवघादाणं अधापवत्तसंकमो ग्रुणसंकमो चेदि दो चेव संकमा । तं जहा- णिद्दा-पयलाणं मिच्छाइष्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणस्स पदमसत्तमभागो ति ताव अधापवत्तसंकमो, एत्थ एदासि बंधुवलंभादो । उवीरं जाव सहुमसापराइयचरिमसमयो ति ताव ग्रुणसंकमो, बंधामावादो । ××× तिण्णं संजलणाणं पुरिसवेदस्स च मिच्छाइष्टिप्पहुडि जाव अणियष्टि ति अर्धापवत्तसंकमो, चरिमद्विदिखंडयचरिमफालीए एदासि सव्वसंकमो । धवला, संकमअधिकार, कप्रति पत्र १३६३ आदि.

१ णिहा पयला असुहं वण्णचलकं च लवघादे॥ सत्तण्हं ग्रणसंकममधापवत्तो ××। गो. क. ४२१-४२०

### गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चेव णीचागोदं चेव ॥ ११० ॥

णेदं सुत्तं पुणरुत्तदोसेण दृसिन्जदि, विस्सरणाळअसिस्सस्स संभालणहं पुणो पुणो परूवणाए दोसाभावा ।

जं तं णीचागोदं कम्मं ॥ १११ ॥

बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा ॥ ११२ ॥

क्रदो ? उवरि णीचागोदस्स बंधाभावा । जं तं उच्चागोदं कम्मं ॥ ११३ ॥ तमेगं ठाणमिदि अज्झाहारो कायव्वो ।

अधःप्रवृत्त लंकमण होना चाहिये? इस शंकाका आचार्यने इस प्रकार निवारण किया है कि उक्त अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी प्रवृत्ति तो केवल सर्वसंक्रमणसे पूर्व सत्तामें वर्तमान देाष सब कर्मोंको विषय करती है। किन्तु जिन कर्मोंका सर्वसंक्रमण होता ही नहीं है उनमें वहां अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं हो सकता। ऐसी केवल चार ही प्रकृतियां हैं-कोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेद- जिनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण और सर्वसंक्रमण होता है। निद्रा, प्रचला, अग्रुभ वर्णादि चार और उपघात, इन सात प्रकृतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण और गुणसंक्रमण ही होता है, सर्वसंक्रमण नहीं। (देखो गो. क. ४१९-४२८।) निद्रा और प्रचलाका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लगाकर अपूर्व-करणके प्रथम सप्तम भाग तक तो अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है, और वहां उनकी बंध-व्युच्छित्ति हो जाने पर उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण बाधित होकर ऊपर सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक गुणसंक्रमण होता है। अतः उनकी बन्धव्युच्छित्तिके पश्चात उनका अधः प्रवृत्तसंक्रमण नहीं होता।

गोत्र कर्मकी दो ही प्रकृतियां हैं- उच्चगेत्र और नीचगोत्र ॥ ११० ॥ यह सूत्र पुनरुक्त दोषसे दूषित नहीं होता है, क्योंकि, विसारणशील शिष्योंके स्मारणार्थ पुनः पुनः प्ररूपण करने पर भी कोई दोष नहीं है।

जो नीचगोत्रकर्म है, वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ १११ ॥

वह बन्धस्थान नीचगोत्रकर्मको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ११२ ॥

क्योंकि, इससे ऊपर नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता है। जो उच्चगोत्रकर्म है, वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ ११३ ॥ यहां वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है, इस वाक्यका ऊपरसे अध्याहार करना चाहिए।

बंधमाणस्म तं मिन्छादिहिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा सम्मामिन्छादिहिस्स वा असंजदसम्मादिहिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।। ११४।।

सुगममेदं।

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ॥ ११५ ॥

सुगममेदं ।

एदासिं पंचण्हं पयडीणमेक्किम्हि चेव हाणं ॥ ११६ ॥ एदं पि सुगमं।

बंधमाणस्स तं मिच्छादिडिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा सम्मामिच्छादिहिस्स वा असंजदसम्मादिहिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ११७॥

सुगममेदं ।

एवं ठाणसमुक्तित्तणा णाम विदिया चूलिया समत्ता।

वह बन्धस्थान उच्चगोत्रकर्मको बांधनेकाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ११४ ॥

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें गुणस्थान तकके संयतोंका अभिन्नाय है।) अन्तराय कर्मकी पांच प्रकृतियां हैं— दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, बरिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ११५॥

यह सूत्र संगम है।

इन प्रकृतियोंके समुदायात्मक पांच प्रकृतिसम्बन्धी वन्धस्थानका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ ११६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

वह बन्धस्थान उन पांचों अन्तरायप्रकृतियोंके बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें गुणस्थान तकके संयतोंका अभिप्राय है।) इस प्रकार स्थानसमुत्कीर्त्तना नामकी द्वितीय चूलिका समाप्त हुई।

#### तदिया चूलिया

### इदाणिं पढमसम्मत्ताभिमुहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ पयडीओ कित्तइस्सामो ॥ १॥

पयि सम्रिकित्तणं द्वाणसम्विकत्तणं च भिणदाणंतरं तिण्णिमहादंडयप्रस्वणा किमहुमागदा ? पढमसम्मत्ताभिम्नहमिन्छादिद्वीहि वन्झमाणपयडीओ जाणावणहुमागदा । पुन्तिवल्लदे चूलियाओ किमहुमागदाओ ? ण, ताहि विणा उत्ररिमचूलियावगमणे उवायाभावा । ण च पयडीणं सरूवमजाणंतस्स तिन्त्रसेसो जाणाविदुं सिकिकज्जदे, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । उत्ररि भण्णमाणचूलियाणमाहारभूददोच्चलियाओ भणिद्ण पढमसम्मत्ताभिम्महत्त्रणेण महत्तं संपत्तजीवेहि वज्झमाणत्तादो वा ।

# पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं

अव प्रथमोपशमसंम्यक्तको ग्रहण करनेके अभिमुख जीव जिन प्रकृतियोंको बांधता है, उन प्रकृतियोंको कहेंगे ॥ १ ॥

शंका—प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तनको कहनेके अनन्तर तीन महा-दंडकोंकी प्ररूपणा किसलिए आई है ?

समाधान—प्रथमोपशमसम्यक्तवको ब्रहण करनेके अभिमुख मिथ्यादिष्ट जीवोंके द्वारा बंधनेवाली प्रकृतियोंके ज्ञान करानेके लिए यह तीन महादंडकोंकी प्ररूपणा आई है।

शंका नो फिर पहली दो चूलिकाएं किसलिए आई हैं?

समाधान — नहीं, क्योंिक, उन पहली दो चूलिकाओं के विना आगे आनेवाली चूलिकाओं के समझनेका अन्य उपायका नहीं है। प्रकृतियों के स्वरूपको नहीं जाननेवाले व्यक्तिको उनका विशेष नहीं बतलाया जा सकता है, क्योंिक, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। अथवा आगे कहे जानेवाली चूलिकाओं के आधारभूत दो चूलिकाओं को कहकर प्रथमोपशमसम्यक्तवके अभिमुख होनेके कारण महत्वको संप्राप्त जीवों के द्वारा बंधनेवाली होनेसे उन बध्यमान प्रकृतियों का यहां वर्णन किया जाता है।

प्रथमोपञ्चमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्थंच अथवा मनुष्य, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको बांधता है।

१ प्रतिषु 'सरूत्रजाणंतस्स ' इति पाठः ।

च ण बंधिद । देवगिद-पंचिंदियजादि-वेउिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउिव्वयअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगिदिपा-ओगगाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहाय-गिदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-णिमिण-उच्चागोदं पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंधिद पढमसम्मत्ताभिमुहो सण्णिपंचिंदियितिरिक्खो वा मणुसो वा ।। २ ॥

पंचण्हं णाणावरणीयाणमिन्चादी छट्ठीबहुवयणणिहेसा विदियाए विहत्तीए अत्थे दट्टव्वा। 'आउगं च ण बंधिद ' एत्थतणचसहो समुन्चयत्थे दट्टव्वो, आउगं च अण्णाओ च ण बंधिद ति । काओ अण्णाओ श असाद-इत्थी-णउंसयवेद-आउचउक-अरिद-सोग-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगइ-एइंदिय वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियजादि-ओरालिया— हारसरीर-णग्गोहपरिमंडल-सादिय-खुज्ज-वामण-हुंडसंठाण-ओरालियाहारसरीरंगोवंग -छ-

आयुकर्मको नहीं बांधता है। देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंको बांधता है॥ २॥

'पंचण्हं णाणावरणीयाणं ' इत्यादि षष्ठी विभक्तिके यहुवचनका निर्देश द्वितीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिए। 'आउगं च ण वंधिद ' इस वाक्यमें प्रयुक्त ' च ' शब्द समुख्यार्थक जानना चाहिए, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि आयुक्तमेका और अन्य प्रकृतियोंको नहीं बांधता है।

ग्रंका — वे अन्य प्रकृतियां कौनसी हैं जिन्हें प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ संबी पंचीन्द्रय तिर्यंच अथवा मनुष्य नहीं बांधता?

समाधान असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आयुचतुष्क, अराति, शोक, नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतु-रिन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, आहारकशरीर, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वाति-संस्थान, कुन्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग,

संघडण-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगिदपाओग्गाणुपुच्ची आदाउज्जोव-अप्पसत्थविहायगिद-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-अथिर-असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-तित्थयर-णीचागोदिमिदि एदाओ ण बंधिद, विसुद्धतमपरिणामत्तादो । तित्थयराहारदुगं ण बंधिद, सम्मत्त-संजमाभावादो ।

एत्थ विसोधीए वड्डमाणाए सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्विस्स पयडीणं बंधवोच्छेदकमो उच्चदे- सन्वो सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्वी सागरोवमकोडाकोडीए अंतो ठिदिं बंधदि', णो बहिद्धा । तदो सागरोवमसदपुधत्तं हेट्टा ओसरिद्ण णिरआउअस्स बंधवोच्छेदो होदि'।

आहारकशरीर-अंगोपांग, छहों संहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, तिर्थकर और नीचगात्र, इन प्रकृतियोंको विशुद्धतम परिणाम होनेस पूर्वोक्त जीव नहीं वांधता है। तिर्थकर और आहारकद्विकको सम्यक्त्व और संयमका अभाव होनेसे नहीं वांधता है।

अव यहां विशुद्धिके बढ़नेपर प्रथम सम्यक्तवके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवके प्रकृतियोंके बंध-ब्युच्छेदका क्रम कहते हैं— सभी अर्थात् चारों गतिसंबंधी कोई भी प्रथमोपशमसम्यक्तवके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव एक कोड़कोड़ी सागरोपमके भीतरकी स्थिति अर्थात् अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी स्थितिको बांधता है। इससे बाहिर, अर्थात् अधिककी, कर्मस्थितिको नहीं बांधता। इस अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति-बंधसे सागरोपमशतपृथक्तव नीचे अपसरणकर नारकायुका बन्धव्युच्छेद होता है।

विशेषार्थ — अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवंधसे नारकायुकी बन्ध व्युच्छित्ति पर्यन्त क्रम इस प्रकार पाया जाता है — उक्त स्थितिवंधसे पल्यके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिको अन्तर्भुद्धते तक समानता लिए हुए ही बांधता है। किर उससे पल्यके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिको अन्तर्भुद्धते तक बांधता है। इस प्रकार पल्यके संख्यातवें भागरूप हानिके क्रमसे एक पत्य हीन अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिको अन्तर्भुद्धते तक वांधता है। इसी पल्यके संख्यातवें भागरूप हानिके क्रमसे ही स्थितिबन्धापसरण करता हुआ दो पल्यसे हीन, तीन पल्यसे हीन, इत्यादि स्थितिको अन्तर्भुद्धते तक बांधता

१ सम्मत्तिहमुहमिच्छो विसोहिवड्टीहिं वड्टमाणो हु । अंतोकोडाकोडिं सत्तणहं बंधणं कुणई ॥ लब्धि. ९.

२ तस्मादन्तःकोटीकोटिसागरोपमप्रमितात् स्थितिबन्धात् पत्यसंख्यातैकमागोनां स्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावत्स-मानामेव बन्नाति । पुनस्ततः पद्यसंस्यातैकमागोनाः । स्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावत् बन्नाति । एवं पत्यसंख्यातैकमागहानि-कमेण पत्यदेशानन्तःकोटीकोटिमागरोपनस्थितिनन्तर्भुर्त् यावद्वन्नाति । एवं पत्यसंख्यातेकमागहानिकमेणैव पत्य-द्वयोनां पत्यपद्यक्रिक्तिक्रमागिक्षिक्षत्वक्ष्याति । तथा सागरोपमहीनां द्विसागरोपमहीनां त्रिसागरोपमहीनां इत्यादिमात्राधक्षत्वकृष्यक्षान् रोपमपृथक्षकृतिनानगत्रकोटीकोटिस्थितिमन्तर्द्वर्ष्तं यावद्यनाति तदा एकं नारकायुक्षप्रकृति-बन्धापसरणस्थानं मवति, तदा नारकायुक्षप्रविचिक्षितिस्थिति। छाष्यिः गा. १०० टीः

तदो सागरोवमसद्पुधत्तमोसिरद्ण तिरिक्खाउअस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसद्पुधत्तमोसिरद्ण देवाउ-अस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण देवाउ-अस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण णिरयगदि-णिरयगदिपाओग्गाणु-पुन्तीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो होदि । तदो सागरोवमसदपुधत्तं हेद्वा ओसिरद्ण सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं अण्णोण्णसंज्ञत्ताणमेक्कसराहेण तिण्हं पयडीणं बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण सुहुम-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराणं तिण्हमण्णोण्णसंज्ञत्ताण-मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण बादर-अपज्जत्त साधारण-सरीराणमण्णोण्णसंज्ञत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण बादर-अपज्जत्त साधारण-सरीराणमण्णोण्णसंज्ञत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराणं तिण्हमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण वेद्ववेच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण तेद्विय-अपज्जत्ताण-मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरद्ण तेद्विय-अपज्जत्ताण-

उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे अपसरणकर तिर्यगायुका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यायुका वन्ध व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर देवायुका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर नरकगित और नरकगत्यानुपूर्वी, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर परस्पर-संयुक्त सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणदारीर, इन तीन प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमद्भतपृथक्त्व नीचे जाकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और प्रत्येकदारीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमद्भतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, अपर्याप्त और साधारणदारीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, अपर्याप्त और प्रत्येकदारीर, इन तीन प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर द्विन्द्रिय-जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रिय-जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रिय-जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर जीन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर

है। पुनः इसी क्रमसे आगे आगे स्थितिबंधका न्हास करता हुआ एक सागरसे हीन, दो सागरसे हीन, तीन सागरसे हींन, इत्यादि क्रमसे सात आठ सो सागरापमोंसे हीन अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको जिस समय वांधने छगता है उस समय एक नारकायुप्रकृति बन्धसे व्युच्छिन्न होती है। नारकायुकी बंध-व्युच्छित्तिके पश्चात् तिर्य-गायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति तक उपर्युक्त क्रमसे ही स्थितिवंधका न्हास होता है और जब वह न्हास सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमित हो जाता है तब तिर्यगायुकी वन्ध-व्युच्छित्ति होती है। यही क्रम आगे भी जानना चाहिये। इस प्रकारसे स्थितिके न्हास होनेको स्थितिबंधापसरण कहते हैं।

मण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण चदुरिंदिय-अपज्ञत्ताणगण्णोण्णसंजुत्ताणमेक्कमगहेण दोण्हं पयडीणं बंधवोच्छेदो ।
तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण असण्णिपंचिंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्हं
पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण सिण्णपंचिंदियअपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण सुहुम-पज्जत्त-साधारणाणमण्णोण्णसंजुत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण सुहुम-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णसंजुत्ताणं तिण्हं पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण बादर-पज्जत्त-साधारणसरीराणं तिण्हं पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तसागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं एइंदिय-आदाव-थावराणं च
एदासि छण्हं पयडीणमण्णोण्णसंबद्धाणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण वेइंदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण तेइंदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरदूण तेइंदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्त-

संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशत-पृथवत्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृति-योंका एक साथ बंध-ब्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर असंज्ञी पंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध ब्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर संज्ञी पंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमञ्चतपृथक्त्व नीचे उतरकर सृक्ष्म, पर्याप्त और साधारण, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्त्व नीचे उतरकर सूक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येकदारीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-ब्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर बाद्**र, पर्याप्त** और साधारणशरीर, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्तव नीचे उतरकर बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, तथा एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर, इन परस्पर-संबद्ध छहों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-ब्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्तव नीचे उतरकर द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतर कर त्रीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदातपृथक्तव नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनीं

१ आऊ पिंड णिरयदुगे सुहुमतिये सुहुमदोष्णि पत्तेयं । बादरखद दोष्णि पदे अपुण्णखद वितिचसण्णि-सण्णीसु ॥ लाध्यः ११.

चहुरिंदिय-पन्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण असिण्णपंचिदिय-पन्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण तिरिक्खगिद- ) गाओग्गाणुपुच्ची-उन्जोवाणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण णीचागोदस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण अप्पत्थविहायगिदि-दुभग-दुस्सर-अणादेन्जाणं चदुण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण इंडसंठाण-असंपत्तसेवह्नसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण वामण-संठाण-खीलियसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण खुन्जसंठाण-अद्गणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणं एक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण खुन्जसंठाण-अद्गणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणं एक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण खुन्जसंठाण-अद्गणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसिरिद्ण सादियसंठाण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण

प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर असंक्षी पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद
होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर तिर्यग्गिति, तिर्यग्गितिप्रायोग्यानु
पूर्वी और उद्योत, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे
सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर नीचगोत्रका वंध-व्युच्छेद होता है। उससे
सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर अप्रशस्तविहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय,
इन चारों प्रकृतियाँका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त
नीचे उतरकर हुंडसंस्थान और असंप्राप्तास्पाटिकाशरीरसंहनन, इन दोनों
प्रकृतियाँका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर
कर नपुंसकचेदका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर
वामनसंस्थान और कीलितशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियाँका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद
होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त नीचे उतरकर कुञ्जसंस्थान और अर्धनाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियाँका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर क्रांत हो। इससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर होता है। उससे सागरोप्पमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर स्रावेदका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर हातिहास स्थान और नाराचशिरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका

१ अट्ट अपुण्णपदेसु वि पुण्णेण जुदेसु तेसु तुरियपदे । एइंदिय आदावं थावरणामं च मिलिदव्वं ॥ लन्धिः १२.

२ तिरिगदुगुञ्जोवो विय णीचे अपसत्थनमणदुमगतिए। हुंडासंपचे विय णओसए वामखीलीए॥ लिख. १३.

बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिद्ण णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायण-सरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमो-सरिद्ण मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीर-संघडण-मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्वीणं पंचण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिद्ण असादावेदणीय-अरिद-सोग-अधिर-असुभ-अजसिकत्तीणं छण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो ।

कुदो एस बंधवोच्छेदकमो ? असुह-असुहयर-असुहतमभेएण पयडीणमवट्ठाणादो । एसो पयडिबंधवोच्छेदकमो विसुन्झमाणाणं भव्वाभव्वमिच्छादिट्ठीणं साहारणो । किंतु तिण्णि करणाणि भव्वमिच्छादिट्ठिस्सेव, अण्णत्थ तेसिमणुवलंभादो । भणिदं च—

खयउवसमो विसोही देसण पाओग्ग करणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होइ सम्मत्ते । । १ ॥

पक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्तव नीचे उतरकर न्यग्रोध-परिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यगित, औदारिक-शरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्रवृषभवज्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, इन पांचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्तव नीचे उतरकर असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ, और अयशःकीर्त्ति, इन छहों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है।

शंका-यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम किस कारणसे हैं ?

समाधान — अशुभ, अशुभतर और अशुभतमके भेदसे प्रकृतियोंका अवस्थान माना गया है। उसी अपेक्षासे यह प्रकृतियोंके वन्ध-व्युच्छेदका कम है।

यह प्रकृतियोंके वन्ध-व्युच्छेदका क्रम विद्युद्धिको प्राप्त होनेवाले भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके साधारण अर्थात् समान है। किन्तु अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि जीवके ही होते हैं, क्योंकि, अन्यत्र अर्थात् अभव्य जीवोंमें वे पाये नहीं जाते हैं। कहा भी है—

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियां होती हैं। उनमेंसे प्रारंभकी चार तो सामान्य हैं, अर्थात् भव्य और अभव्य जीव, इन दोनोंके होती हैं। किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके समय भव्य जीवके ही होती हैं॥१॥

१ खुरुजद्धं णाराषु इत्थीवेदे य सादिणाराषु । णग्गीधवरुजणाराषु सहारी गळकुसदाने ॥ ळब्धिः १४.

२ अधिर सुमग जस अरदी सोय असादे य होंति चोतीसा । बंधोसरण्डाणा मन्त्रामन्त्रेस सामण्णा ॥ किन्म. १५.

३ लब्ध. ३. परं तत्र चतुर्थचरणे ' करणं सम्मचचारिचे ' इति पाठः ।

एदासु पयडीसु बंधेण वोच्छिण्णासु अवसेसपयडीओ पुन्वपरूविदाओ तिरिक्ख-मणुसिन्छादिद्वी सम्मत्ताहिमुहो ताव बंधिद जाव मिच्छादिद्विचरिमसमयं पत्तो ति । एवं निद्यम्हिया समता।

# चउत्थी चूलिया

# तत्थ इमो विदियो महादंडओ कादव्वो भवदि ॥ १ ॥

पढमदंडयादो अभिण्णस्स कथमेदस्स विदियत्तं ? ण, पयडिभेदेण सामित्तभेदेण च भेदुवलंभा ।

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउअं च ण बंधदि । मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचडरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्जरिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुर्वा अगुरुअलहुअ-उवघाद-

इन उपर्युक्त प्रकृतियोंके बन्धसे व्युच्छिन्न होनेपर पूर्व प्रकृपित अवशिष्ट प्रकृतियोंको सम्यक्त्वके अभिमुख तियंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव तय तक बांधता है, जबतक कि वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होता है।

इस प्रकार तीसरी चूलिका समाप्त हुई।

उन तीन महादंडकोंमेंसे यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है ॥ १ ॥ शंका— प्रथम महादंडकसे अभिन्न इस दंडकके द्वितीयपना कैसे है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके भेद्से और स्वामित्वके भेद्से दोनों दंडकोंमें भेद पाया जाता है।

प्रथमोपश्चमसम्यक्त्वके अभिमुख देव, अथवा नीचे सातवीं पृथिवीके नारकीको छोड़कर शेष नारकी जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको बांधता है। किन्तु आयुकर्मको नहीं बांधता है। मनुष्यगित, पंचिन्द्रिय-जाति, औदारिकश्ररीर, तेजसश्ररीर, कार्मणश्ररीर, समचतुस्तसंस्थान, औदारिकश्ररीर-अंगोपांग, वज्रऋषभनाराचंसहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी,

परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसिकत्ति-णिमिण-उच्चागोदं पंचण्हमंत-राइयाणं एदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ताहिसुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइयं वज्ज देवो वा णेरइओ वा ॥ २ ॥

पढममहादंडए जधा ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं बंधवाच्छेदो जादो, तधा ताए चेव विसोहीए वर्द्रमाणाणं देव-णरइयाणं तासि पयडीणं बंधवोच्छेदो किण्ण जादो ? उच्चदे — ण विसोही एकल्लिया मणुस-तिरिक्खगइउदएण सहकारि-कारणेण विज्ञिया तेसि बंधवोच्छेदकरणक्खमा, कारणसामग्गीदो उपपञ्जमाणस्स कज्जस्स वियलकारणादो सम्रुप्पत्तिविरोहा । देव-णेरइएसु तासि धुवबंधित्तसंभवादो च ण बंधवोच्छेदो । एवं वज्जिरसहसंघडणस्स विणासे कारणं वत्तव्वं । 'आउगं च ण बंधिद 'त्ति च-सदो सम्रुच्चयद्वत्तादो अण्णाओ च पयडीओ अबज्झमाणाओ स्रूचेदि । ताओ कदमाओ ? असादावेदणीय-इत्थि-णउंसयवेद-अरिद-सोग-आउच्छक-णिरय—

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रश्नस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंको बांधता है।। २।।

ग्नंका — प्रथम महादंडकमें जिस प्रकार औदारिकशरीर और औदारिकशरीर-अंगोपांग, इन प्रकृतियोंका बन्ध-च्युच्छेद हुआ है, उस प्रकार उसी ही विशुद्धिमें वर्तमान देव और नारिकयोंके उन प्रकृतियोंका बन्ध-च्युच्छेद क्यों नहीं होता ?

समाधान—सहकारी कारणक्षप मनुष्यगित और तिर्यग्गितिके उदयसे वर्जित (रिहत) अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियोंके बन्ध-त्युच्छेद करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि, कारण-सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाले कार्यकी विकल कारणसे उत्पत्तिका विरोध है। अर्थात् जो कार्य कारण-सामग्रीकी सम्पूर्णतासे उत्पन्न होता है, वह कारण-सामग्रीकी अपूर्णतासे उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि देव और नारिकयोंमें औदारिकश्ररीर आदि उन प्रकृतियोंका धुवबंध संभव है, इसलिए उनका बन्ध-युच्छेद नहीं होता है।

इसी प्रकार वज्रऋषभनाराचसंहननके बन्ध-ब्युच्छेदमें कारण कहना चाहिए। 'आउगं च ण बंधदिः' इस वाक्यमें पठित 'च' शब्द समुचयार्थक है, अतएव नहीं बंधनेवाली अन्य भी प्रकृतियोंको सुचित करता है।

शंका - वे नहीं वंधनेवाली प्रकृतियां कौन सी हैं?

समाधान - असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आयु चतुष्क,

तिरिक्स-देवगदि-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिंदियजादि-वेउव्विय-आहारसरीरं समचउ-रससंठाणं वज्ज पंच संठाणं वेउव्वियाहारसरीर-अंगोवंगं वज्जिरसहसंघडणं वज्ज पंच संघडणं णिरय-तिरिक्स-देवगइपाओग्गाणुपुच्वी अप्पसत्थविहायगई आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकात्ति-णीचागोद-तित्थ-यरमिदि । एदासिं बंधवोच्छेदक्कमो जहा पढममहादंडए उत्तो तथा वत्तच्वो ।

एवं चउत्थी चूलिया समत्ता ।

#### पंचमी चुलिया

## तत्थ इमो तदिओ महादंडओ काद्वो भवदि'।। १।।

एदस्स तदियत्तमउत्ते वि जाणिज्जदि, पुन्तं दोण्हं दंडयाणम्रवलंभा ? ण, जुत्ति-वादे अकुसलसहाणुसारिसिस्साणुग्गहट्टतादो ।

# पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं

नरकगित, तिर्यगिति, देवगिति, एकेन्द्रियजाित, द्वीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरि-न्द्रियजाित, वैकिथिकरारीर, आहारकरारीर, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़कर रोष पांच संस्थान, वैकिथिकरारीर-अंगोपांग, आहारकरारीर-अंगोपांग, वज्रऋपभनाराचसंहननको छोड़कर रोष पांच संहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तिविहायोगिति, आताप, उद्योत, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्याप्त, साधा-रणरारीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयराःकीर्त्ति, नीचगोत्र और तीर्थकर, ये नहीं वंधनेवाली प्रकृतियां हैं।

इन प्रकृतियोंके बन्ध व्युच्छेदका क्रम जिस प्रकार प्रथम महादंडकमें कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए।

इस प्रकार चौथी चूलिका समाप्त हुई।

उन तीन महादंडकोंमेंसे यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है ॥ १ ॥ शंका — इस महादंडकके तृतीयपना नहीं कहने पर भी जाना जाता है, क्योंकि, इसके दो पूर्व दंडक पाये जाते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, युक्तिवादमें अक्कशल ऐसे शब्दनयानुसारी शिष्योंके अनुब्रहके लिए यहांपर इस महादंडकके पूर्व 'तृतीय ' यह शब्द कहा है।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं प्रथिवीका नारकी मिध्या-दृष्टि जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तानु-

१ प्रतिषु ' भणदि ' इति पाठः।

मिन्छतं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा। आउगं च ण बंधिद। तिरिक्खगिद-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर-समचउरससंठाण-ओरालियंगोवंग—वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध—रस-फास-तिरिक्खगिदपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-(पर-घाद-) उस्सासं। उज्जोवं सिया बंधिद, सिया ण बंधिद। पसत्थविहाय-गिद-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-(सुभ-) सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ बंधिद पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ'।। २।।

तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोव-णीचागोदाणं एत्थ कधं ण बंधो वोच्छिण्णो १ ण, सत्तमपुढेविणरइयोमच्छादिद्विस्स सेसगदिबंधं पिड भवसंकिलेसेण अजोग्गस्स तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदे ग्रुच्चा सस्सकाल-

बन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको बांधता है। किन्तु आयुकर्मको नहीं बांधता है। तिर्यग्गित, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकश्चरीर, तैजसश्चरीर, कार्मणश्चरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकश्चरीर-अंगोपांग, वज्जक्षभनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, इन प्रकृतियोंको बांधता है। उद्योत प्रकृतिको कदाचित् बांधता है और कदाचित् नहीं बांधता है। प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रस्रेकश्चरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तरायकर्म, इन प्रकृतियोंको बांधता है।। २॥

शंका — तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंकी यहांपर बन्ध-व्युव्छित्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भव-सम्बन्धी संक्षेत्राके कारण देश गतियोंके बन्धके प्रति अयोग्य, ऐसे सातवीं पृथिवींके नारकी मिथ्यादृष्टिके तिर्थग्गति, तिर्थग्गतिप्रायो-ग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रको छोड़कर सदाकाल इनकी प्रतिपक्षस्वरूप अन्य प्रकृतियोंका

१ तं णरदुगुच्चहीणं तिरियदुणीचजुदपयांडेपरिमाणं । उज्जोवेण जुदं वा सत्तमखिदिगा हु बंधंति ॥ लिख. २३.

मण्णासिमेदासिं पिडवक्खपयडीणं बंधाभावा। ण च विसोहीवसेण ध्रुववंधीणं बंधवोच्छेदो होदि, णाणावरणादीणं पि तदो बंधवोच्छेदप्पस्ंगा। ण च एवं, अणवत्थावत्तीदो। 'आउअं च ण बंधिदि' ति च-सदेण मृचिद्अवज्झमाणपयडीओ एत्थ जाणिय वत्तव्वाओ।

#### एवं पंचमी चूलिया समत्ता।

एवं 'कदि काओ पयडीओ बंधदि ' ति जं पदं तस्स वक्खाणं समत्तं ।

बन्ध नहीं होता है। तथा विशुद्धिके वशसे ध्रववन्धी प्रकृतियोंका वन्ध-व्युच्छेद नहीं होता है, अन्यथा उसी विशुद्धिके वशसे ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके भी बन्ध-व्युच्छेदका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा माननेपर अनवस्था दोष आता है।

'आउअं च ण बंधिद 'इस वाक्यमें पठित 'च ' शब्दके द्वारा सूचित अबध्य-मान प्रकृतियां यहां जानकर कहना चाहिए।

विशेषार्थ—'च' शब्दसे स्चित प्रकृतियां इस प्रकार हैं— असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, नरकगित, मनुष्यगित, देवगित, एकेन्द्रियजाित, द्वीन्द्रियजाित, जीन्द्रियजाित, चतुरिन्द्रियजाित, वैकियिकशरीर, आहारकशरीर, न्यत्रोधपिरमंडलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुष्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, विकियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगोपांग, वज्रनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, अर्धनाराचसंहनन, कीलितसंहनन, असंप्राप्तास्पाटिकासंहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्तिवहायोगित, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनावेय, अयशःकित्ति, तीर्थकर और उच्चगोत्र। इन प्रकृतियोंको प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवीं पृथिवीका मिथ्यादिष्ट नारकी नहीं बांधता है।

#### इस प्रकार पांचवीं चूलिका समाप्त हुई।

इस प्रकार 'कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है 'यह जो स्त्रोक्त पद है, उसका न्यास्थान समाप्त हुआ।

#### छद्दी चूलिया

केविड कालिट्टिदीएहि कम्मेहि सम्मत्तं लब्भिद वा ण लब्भिद वा, ण लब्भिद ति विभासा ॥ १॥

एद्स्सत्थो-कम्मेहि केविडकालिट्टिदीएहि संतेहि जीवो सम्मत्तं लहिद, केविडकाल-ट्टिदीएहि कम्मेहि सम्मत्तं ण लहिद ति एसा पुच्छा। एद्स्स पुच्छासुत्तस्स द्व्विट्टिय-णयमवलंबिय अवट्ठाणादो संगहिदासेसपयदत्थस्स वक्खाणे कीरमाणे तत्थ जं ण लहिदि ति पदं तस्स विहासा कीरदे। तासि ठिदीणं परूवणं कुणंतो उक्कस्सिठिदिवण्णणद्वसुत्तर-सुत्तं भणदि—

## एत्तो उक्कस्सयद्विदिं वण्णइस्सामो ॥ २ ॥

किमहमेत्थ हिदिपरूवणा कीरदे १ ण, अणवगदाए कम्महिदीए संगहिदासेस-हिदिविसेसाए एसा हिदी सम्मत्तग्गहणजोग्गा एसा वि ण जोग्गा ति परूवणाए उवायाभावा, उक्कस्सहिदिं बंधंतो पढमसम्मत्तं ण पडिवज्जदि ति जाणावणहं वा

'कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा नहीं प्राप्त करता है, इस वाक्यके अन्तर्गत 'अथवा नहीं प्राप्त करता है ' इस पदकी व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— कितने कालस्थितिवाले कमौंके होते हुए जीय सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, और कितने कालस्थितिवाले कमौंके होते हुए सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है। इस पृच्छासूत्रके द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन कर अवस्थान होनेसे संगृहीत समस्त प्रकृत अर्थका व्याख्यान किये जाने पर उसमें जो 'सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है' यह पद है, उसकी विभाषा की जाती है।

उन स्थितियोंका प्ररूपण करते हुए आचार्य कमोंकी उत्ऋष्ट स्थितिके वर्णनके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

ु अब इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिको वर्णन करेंगे ॥ २ ॥

शंका-यहांपर कमौंकी स्थितिका निरूपण किसलिए किया जा रहा है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंका संग्रह करनेवाली कर्म-स्थितिके ज्ञात नहीं होनेपर, यह स्थिति सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य है और यह स्थिति सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, इस प्रकारकी प्रक्रपणा करनेका और कोई उपाय न होनेसे; अथवा कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाला जीव प्रथमोपशम-सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए, कर्मोंकी उत्कृष्ट

र प्रतिषु ' पढमचण्ण ' इति पाठः ।

उक्कस्सिद्रिदिपरूवणा कीरदे । का ठिदी णाम ? जोगवसेण कम्मस्सरूवेण परिणदाणं पोग्गलक्खंधाणं कसायवसेण जीवे एगसरूवेणावडाणकालो डिदी णाम । तस्स उक्कस्स-द्रिदी चेव पढमं किमई उच्चदे ? ण, उक्कस्सिहिदीए संगहिदासेसिहिदिविसेसाए परू-्विदाए सन्वड्रिदीणं परुवणासिद्धीदो ।

### तं जहा ॥ ३ ॥

१४६ ]

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं वेदणीयं पंचण्हमंतराइयाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो तीसं सागरोवम-कोडाकोडीओं ॥ ४॥

एदेसिं उत्तकम्माणं उक्कस्सिया द्विदी तीसं सागरोवमकोडाकोडीमेत्ता होदि। तत्थ एगसमयपबद्धपरमाणुपोग्गलाणं किं सन्वेसिं पि तीसं सागरोवमकोडाकोडी होदि, आहो ण होदि ति १ पढमपक्खे उवरि उच्चमाणआवाहा-णिसेयसुत्ताणमभावष्पसंगी.

स्थितिका निरूपण किया जा रहा है।

शंका-स्थिति किसे कहते हैं?

समाधान--योगके वशसे कर्मस्वरूपसे परिणत पुद्रल-स्कन्धोंका कषायके वशसे जीवमें एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थिति कहते हैं।

शंका- उस कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किसलिए कहते हैं?

समाधान नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंकी संग्रह करनेवाली उत्कृष्ट स्थितिके प्ररूपण किये जानेपर सर्व स्थितियोंके निरूपण की सिद्धि होती है।

वह उत्क्रष्ट स्थिति किस प्रकार है ? ॥ ३ ॥

पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, असातावेदनीय और पांचों अन्तराय, इन कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ४ ॥

इन सूत्रोक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण होती है। शंका — इस स्थितिबंधमें एक समयमें बंधे हुए क्या सभी पुद्रल-परमाणुओंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है, अथवा सवकी नहीं होती है? प्रथम पक्षके माननेपर आगे कहे जानेवाले आबाधा और निषेकसम्बन्धी सूत्रोंके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि, समान स्थितिवाळे कर्म-स्कन्धोंमें आवाधा, निपेक और विशेष

१ आदितस्तिसॄणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोटयः परा स्थितिः ॥ त. सू. ८, १४. तीसं कोडाकोडी तिघादितदिएस ॥ गो. क. १२७.

२ प्रतिषु '-कोडाकोडी आहूण ' इति पाठ: ।

समाणद्विदिकम्मक्खंधेसु आबाधा-णिसेग-विसेसीणमित्थत्तिविरीहा। विदियपक्खे णाणा-वरणादीणं तीसं सागरोवमकोडाकोडी द्विदि ति ण घडदे, तदो समऊणादिद्विदीणं पि तत्थुवर्लभादे। एत्थ परिहारो उच्चदे। तं जहा- ण ताव एगसमयपबद्धपरमाणु-पोग्गलाणं पुध पुध णाणावरणविवक्खा एत्थ अत्थि, णाणावरणस्स अणंतियप्पसंगादो। ण णिसेयं पिंड णाणावरणववएसो अत्थि, तस्स असंखेजजत्तप्पसंगादो। तदो मिद-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणसामण्णस्स मिद-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणत्त-मिच्छिज्जदे, अण्णहा णाणावरणपर्वाणं पंचयत्तिवरोहादो। एत्थ वि ण पढमपक्खउत्त-दोसो, अणब्सुवगमादो। ण विदियपक्खउत्तदोसो वि, तदो समऊणादिद्विदीणं उक्कस्स-दिदीदो द्वविद्वयणयावलंवणे अपुधभृदाणं पुधणिदेसाणुववत्तीदो।

अर्थात् हानिवृद्धि प्रमाण (चय) के अस्तित्व माननेमं विरोध आता है। द्वितीय पक्षके माननेपर ज्ञानावरणादि सूत्रोक्त कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थिति घटित नहीं होती है, क्योंकि, उस उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कम आदि स्थितियां भी उन कर्मोंमें पाई जाती हैं?

समाधान — यहां पर उक्त आशंकाका परिहार कहते हैं 1 वह इस प्रकार है — यहांपर न तो एक समयमें बंधे हुए पुद्रल परमाणुओं के पृथक पृथक झान।वरण कर्मकी विवक्षा है, क्योंकि, वैसा माननेपर झानावरण कर्मके अनन्तताका प्रसंग आता है। न यहांपर एक एक निषेक के प्रति 'झानावरण' ऐसा व्यपदेश (नाम) किया गया है, क्योंकि, वैसा माननेपर झानावरण कर्मके असंख्येयताका प्रसंग आता है। इसलिए मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यय, और केवल्झानके आवरणसामान्यके मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यय और केवल्झानावरणता मानी गई है। अर्थात् यहां मित, श्रुत आदि झानावरणोंके भेद-प्रभेदोंकी विवक्षा नहीं की गई; किन्तु, मित, श्रुत आदि पांच भेदोंकी सामान्यसे ही विवक्षा की गई है। यदि ऐसा न माना जाय, तो झानावरणकी प्रकृतियोंके 'पांच ' इस संख्याका विरोध आता है। तथा ऐसा माननेपर भी प्रथम पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि, वैसा माना नहीं गया है। अर्थात् एक समयमें वंधे हुए पांचों झानावरणीय कर्मोंके समस्त पुद्रल परमाणुओंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण ही स्वीकार नहीं की गई है। इसी प्रकार द्वितीय पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि, द्वव्यार्थिक नयका अवलम्बन करने पर उस उत्कृष्ट स्थितिसे अपृथ्यभूत एक समय कम, हो समय कम आदि स्थितियोंके पृथक् निर्देशकी आवश्यकता नहीं रहती।

१ दोग्रणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे। इट्ठे पढमणिसेय विसेसमागच्छदे तत्थ ॥ गो. क. ९२८.

२ कप्रतो 'णत्थि ' इति पाठः ।

३ प्रतिषू '-लंबणो ' इति पाठः ।

ं संपीह दव्वद्वियणयदेसणाए वाउलिदिचत्तस्स पञ्जवद्वियणयसिस्सस्स मदिवाउल्ले-विणासणद्वं पञ्जवद्वियणयदेसणा कीरेदे—

# तिण्णि वाससहस्साणि आवाधा ॥ ५॥

ण बाधा अबाधा, अबाधा चेव आबाधा । जिम्ह समयपबद्धिम्ह तीसं सागरोवमकोडाकोडिद्विदीया परमाणुपोग्गला अत्थि, ण तत्थ एगसमयकालिद्विदीया परमाणुपोग्गला अत्थि, ण तत्थ एगसमयकालिद्विदीया परमाणुपोग्गला संभवंति, विरोहादो । एवं दो तिण्णि आदिं कादूण जा उक्कस्सेण तिण्णि वाससहस्समेत्तकालिद्विदयां वि परमाणुपोग्गला णित्थ । कुदो १ सहावदो । 'न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगाहीः''। एसा उक्किसिया आबाहां । एगसमयपबद्धो तीसं सागरोवमकोडाकोडिद्विपोग्गलक्खंधिह अप्पणो असंखेळिदिमागेहि सहिदो ओकङ्गणाए विणा द्विदिक्खएणेत्तियं कालं उदयं णागच्छिद त्ति उत्तं होदि'। समऊण-दुसमऊणादि-तीसं सागरोवमकोडाकोडिणं पि एसा आबाधा होदि जाव समऊणावाधाकंडएणूण-

अब, द्रव्यार्थिकनयकी देशनासे व्याकुछित चित्तवाछे, पर्यायार्थिकनयी शिष्यकी बुद्धि-व्याकुछताको दूर करनेके छिए आचार्य पर्यायार्थिकनयकी देशना करते हैं—

पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि कर्मींका आवाधाकाल तीन हजार वर्ष है।। ५॥

बाधाके अभावको अबाधा कहते हैं और अवाधा ही आवाधा कहलाती है। जिस समयप्रबद्धमें तीस कोड़ाकोडी सागरोपम स्थितिवाले पुद्रलपरमाणु हाते हैं, उस समयप्रबद्धमें एक समयप्रमाण काल-स्थितिवाले पुद्रलपरमाणु रहना संभव नहीं हैं, क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है। इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थितिवाले समयप्रबद्धमें दो समय, तीन समयको आदि करके तीन हजार वर्ष प्रामित काल-स्थितिवाले भी पुद्रल परमाणु नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है, और स्वभाव अन्यके प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते हैं 'ऐसा न्याय है। पूर्व सूत्रोक्त कर्मोकी यह उत्कृष्ट आवाधा है। एक समयप्रबद्ध अपने असंख्यातवें भागप्रमाण तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले पुद्रलस्कंधोंसे सहित होता हुआ अपकर्षणके द्वारा विना स्थिति-क्ष्यके इतने, अर्थात् तीन हजार वर्ष-प्रमित, काल तक उदयको नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया है। एक समय कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम, इत्यादि क्रमसे एक समय-हीन आवाधाकांडकसे कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमित उत्कृष्ट स्थिति

३ प्रतिषु ' परपर्यनियोगार्हाः ' इति पाठः ।

४ उकस्सिट्टिविबंधे सयळाबाहा हु सव्विटिदिरयणा । तकाळे दीसिद तोऽधोऽधो बंधिट्टिदीणं च ॥ आबाधाणं बिदियो तिदयो कमसो हि चरमसमयो दु। पढमो बिदियो तिदयो कमसो चिरेमो णिसेओ दु॥ गो. क. ९४०-९४१.

५ कम्मसरूवेणागयदव्वं ण य एदि उदयरूवेण। रूवेणुदीरणस्स व आवाहा जाव ताव हवे ॥ गो. क. १५५.

उक्कस्सिट्ठिद् ति । कथमाबाधाकंडयस्सुप्पत्ती १ उक्कस्साबाधं विरित्तय उक्कस्सिट्ठिदिं समखंडं करिय दिण्णे रूवं पिंड आबाधाकंडयपमाणं पावेदि । तत्थ रूव्णाबाधाकंडय-मेत्तिट्ठिदीओ जाओ उक्कस्सिट्टिदीदो जा ओहट्टेति ताव सा चेव उक्किस्सिया आबाधा होदि । एगाबाधाकंडएणूणउक्कस्सिट्टिदं बंधमाणस्स समऊणितिण्णिवाससहस्साणि आबाधा होदि । एदेण सरूवेण सन्विट्टिदीणं पि आबाधापरूवणं जाणिय काद्व्वं । णविर देहिं आबाधाकंडएहिं ऊणियमुक्कस्मिट्टिदं बंधमाणस्स आबाधा उक्किस्सिया दुसमऊणा होदि । तीहि आबाधाकंडएहिं ऊणियमुक्कस्सिट्टिदं बंधमाणस्स आबाधा उक्किस्सिया दुसमऊणा

तकके पुद्रलस्कंधोंकी भी यही, अर्थात् तीन हजार वर्षकी, आबाधा होती है। शंका — आबाधाकांडककी उत्पत्ति कैसे होती है?

समाधान—उत्कृष्ट आवाधाकालको विरलन करके उसके ऊपर उत्कृष्ट स्थितिके समान खंड करके एक एक रूपके प्रति देनेपर आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है।

उदाहरण—मान लो उत्कृष्ट स्थिति ३० समयः अबाधा ३ समय। तो १०१०१० अर्थात्  $\frac{3}{5}$ ° = १० यह आवाधाकांडकका प्रमाण हुआ। और उक्त स्थितिवन्धके भीतर  $\cdot$  ३ आवाधाके भेद हुए।

विशेषार्थ—कर्म-स्थितिके जितने भेदोंमें एक प्रमाणवाली आवाधा होती है, उतने स्थितिभेदोंके समुदायको आवाधाकांडक कहते हैं। विवक्षित कर्म-स्थितिमें आवाधाकांडकका प्रमाण जाननेका उपाय यह है कि विवक्षित कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमें उसीकी उत्कृष्ट आवाधाका भाग देनेपर जो भजनफल आता है, तत्प्रमाण ही उस कर्म-स्थितिमें आवाधाकांडक होता है। यही बात ऊपर विरलन-देयके क्रमसे समझाई गई है। इस प्रकार जितने स्थितिके भेदोंका एक आवाधाकांडक होता है, उतने स्थितिभेदोंकी आवाधा समान होती है। यह कथन नाना समयप्रवद्योंकी अपेक्षासे है।

उन कर्मस्थितिके भेदोंमें एक समय, दो समय आदिके क्रमसे जब तक एक समय हीन आबाधाकांडकमात्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थितिसे कम होती हैं तब तक उन सब स्थितिविकल्पोंकी वही, अर्थात् तीन हजार वर्ष-प्रमित, उत्कृष्ट आबाधा होती है। एक आबाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बंधनेवाले समयप्रबद्धके एक समय कम तीन हजार वर्ष की आबाधा होती है। इसी प्रकार सभी कर्म-स्थितियोंकी भी आबाधा-सम्बन्धी प्रकृपणा जानकर करना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि दो आबाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट आबाधा दो समय कम होती है। तीन आबाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट

१ जेडाबाहोत्रहियजेट्टं आबाहकंडयं ॥ गो. क. १४७.

तिसमऊणा। चउहि आबाधाकंडएहि ऊणियमुक्कस्सिट्ठिदिं बंधमाणस्स आबाधा उक्कस्सिया चदुसमऊणा। एवं णेदव्वं जाव जहण्णद्विदि ति । सव्वाबाधाकंडएसु वीचारद्वाणत्तं पत्तेसु समऊणाबाधाकंडयमेत्तद्विदीणमवद्विदा आबाधा होदि ति घेत्तव्वं।

# आबाघूणिया कम्मिडिदी कम्मणिसेओं ॥ ६ ॥

आबाधाए अवगदाए तदुवरि कम्मणिसेगो है।दि त्ति अउत्ते वि जाणिज्जिदि,

आबाधा तीन समय कम होती है। चार आवाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले समयप्रवद्धकी उत्कृष्ट आवाधा चार समय कम होती है। इस प्रकार यह कम विवक्षित कर्मकी जघन्य स्थिति तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार सर्व आवाधा-कांडकोंके वीचारस्थानत्व, अर्थात् स्थितिभेदोंको, प्राप्त होनेपर एक समय कम आवाधा-कांडकमात्र स्थितियोंकी आवाधा अवस्थित, अर्थात् एक सी, होती है, यह अर्थ जानना चाहिए।

उदाहरण—मान लो उत्कृष्ट स्थिति ६४ समय और उत्कृष्ट आवाधा १६ समय है। अतएव आवाधाकांडका प्रमाण  $\frac{5}{5}\frac{9}{5}=8$  होगा।

मान लो जघन्य स्थिति ४५ समय है। अतएव स्थितिके भेद ६४ से ४५ तक होंगे जिनकी रचना आवाधाकांडकोंके अनुसार इस प्रकार होगी—

- (१) ६४, ६३, ६२, ६१ उत्कृप आवाधा
- (२) ६०, ५९, ५८, ५७ एक समय कम
- (३) ५६, ५५, ५४, ५३ <del>- दो</del> ,, ...
- (४) ५२, ५१, ५०, ४२ तीन " "
- (५) ४८, ४७, ४६, ४५ चार "

ये पांच आबाधाके भेद हुए। आबाधाकांडक ४×५ (आबाधा-भेद) = २० स्थिति-भेद। स्थिति-भेद २० - १ = १९ वीचारस्थान।

इन्हीं वीचारस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटाने पर जघन्यस्थिति प्राप्त होती है। स्थितिकी क्रमहानि भी इतने ही स्थानोंमें होती है। इस प्रकार 'जेट्टाबाहोबिट्टय.' (गो. क. १४७) के अनुसार गणितक्रमसे निकले हुए स्थितिके भेदोंको बीचारस्थान समझना चाहिए।

पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मीका आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेककाल होता है।। ६।।

शंका — आबाधाके जान लेनेपर उसके ऊपर अर्थात् आबाधाकालके पश्चात् कर्म-

१ आबाह्मियकस्मिटिदीणिसेगो दु सत्तकस्माणं । गो. क. १६०, ९१९.

२ निषेचनं निषेकः कम्मपरमाणुनखंधाणिनखेनो णिसेगो णाम । भनला, अ. प्र. प्र. ९४०.

तदे। णदं सुत्तं वत्तव्विमिदि ? ण, पवयणे अणुमाणस्स पमाणस्स पमाणत्ताभावादो । आगमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरे। पाएण अणिदियत्थविसओ अचितियसहाओ जित्तिने गोयरादीदो। तदो ण तत्थ लिंगबलेण किंचि वोत्तुं सिक्कि हि। तम्हा सुत्तिमदमाढवेदव्वं चेव । अथवा आब्राधादो उविर णिसेयरचणा होदि ति जिदि वि जुत्तीए णव्विदि, तो वि किसुविरमसव्विद्विसु परमाणुपोग्गलरचणा समाणा होदि, आहो असमाणा ति ण णव्वेदे । तदो पदेसरयणासरूवपदंसणद्वं वा आढवेदव्विमिदं सुत्तं । संपिह उक्कस्सिद्विदेष पदेसरचणक्कमं परूवेमो । तं जहा – समयपबद्धस्स सव्वपदेसा अभवसिद्धिएहि अणंतिगुणा, सिद्धाणमणंतभागमेत्ता जिद वि होंति, तो वि संदिद्वीए तिसिद्धिसदमेत्ता ति ते चेत्तव्वा ६३०० । एत्थ णाणागुणहाणिमलागा पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्ता होंति । तं जहा – पटमणिसेओ अविद्विद्हाणीए जेत्तियमद्धाणं गंतूण अद्धं होदि तमद्धाणं गुणहाणि ति उच्चिद् । तस्स एगा सलागा णिक्सिविद्वा । पुणे तित्तयं चेव अद्धाण-

निषेक होता है, यह बात नहीं कहनेपर भी जानी जाती है, अतएव यह सूत्र नहीं कहना चाहिए ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रवचन (परमागम) में अनुमान प्रमाणके प्रमाणता नहीं मानी गई है। जो केवल ज्ञानपूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदार्थोंको विषय करनेवाला है, अचिन्त्य-स्वभावी है और युक्तिके विषय से परे है, उसका नाम आगम है। अतएव उस आगममें लिंग अर्थात् अनुमानके बलसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए। अथवा, आबाधासे ऊपर निषेक रचना होती है, यह बात यद्यपि युक्तिसे जानी जाती है, तथापि क्या ऊपरकी सर्व स्थितियों में पुद्रल-परमाणुओंकी रचना समान होती है, अथवा असमान होती है, यह बात नहीं जानी जाती है। अतएव प्रदेश रचनाके स्वरूपकी वतलानेके लिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए।

अव उत्छष्ट स्थितिकी प्रदेश-रचनाके क्रमको कहते हैं। वह इस प्रकार है—
यद्यपि एक समयप्रवद्धके सर्व प्रदेश अभव्यसिद्धिक जीवोंसे अनन्तगुणित और सिद्ध
जीवोंके अनन्तवें भागमात्र होते हैं, तथापि संदिष्टमें उन्हें तिरेसठ सौ (६३००) संख्याप्रमाण प्रहण करना चाहिए। यहां, अर्थात् एक समयप्रवद्धमें, नानागुणहानिशलाकाएं
पच्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होती हैं। उनका स्पष्टीकरण यह है—प्रथम निषेक
अवस्थित द्वानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है, उस अध्वानको 'गुणहानि 'कहते
हैं। उस गुणहानिकी एक शलाका पृथक् स्थापन करना चाहिए। पुनः उतने ही अध्वान-

१ दव्वं ठिदिगुणहाणीणद्धाणं दलसला णिसेयाक्टिदी । अण्णोण्णगुणसला वि य जाणेच्जो सव्विठिदिरयणे ॥ तेविट्ठें च सयाइं अडदाला अट्ट इक सोलसयं। चउसिट्ठें च विजाणे दव्वादीणं च संदिङ्की ॥ गो. क.९२३-९२४.

मुनिर गंत्ण पक्सेनो पदिणसेयस्स चहुभागो होदि । एदमद्भाणं निदिया दुगुणहाणि ति निदिया सलागा णिक्सिनिद्ना । एवं णेयन्वं जान कम्मिद्धिद्चिरिमगुणहाणि ति । एदासिं सलागाणं सन्नसमासो पिलदोनमस्स असंखेन्जिदिभागो मोहणीयणाणागुणहाणि-सलागाणं तिण्णिसत्तभागमेत्ता ति उत्तं होदि । मोहणीयणाणागुणहाणिसलागा पुण परमगुरूवदेसेण पिलदोनमवग्गसलागद्धछेदेणूणपिलदोनमद्धछेदणयमेत्ता'। णाणागुणहाणि-सलागिहि कम्मिद्धिदिम्हि भागे हिदे गुणहाणी (आगच्छिदि। सा) सन्नकम्माणं समाणा'। कुदो १ भन्जमाणाणुसारिभागहारादो । सन्नमेदं दन्नं पढमणिसेयपमाणेण कीरमाणे दिवहुगुणहाणिमेत्ता पढमणिसेया होति । कुदो १ पढमगुणहाणिमेह पिद्ददन्नादो निदियादिगुणहाणीसु पिदददन्नस्स दुभाग-चदुन्भागत्तादिदंसणादो । तं पि कुदो १

प्रमाण ऊपर जाकर प्रक्षेप पद निषेकके, अर्थात् प्रथम गुणहानिसम्बन्धी प्रथम निपेकके, चतुर्भागप्रमाण हो जाता है। इस अध्वानको दूसरी दुगुणहानि कहते हैं, अतएव उसकी दूसरी शलाका पृथक् स्थापन करना चाहिए। इस प्रकार यह क्रम कर्मस्थितिकी अन्तिम गुणहानि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इन शलाकाओंका समस्त जोड़ पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है, जो कि मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाओंके तीन बटे सात है) भागप्रमाण होता है, यह अर्थ कहा गया है। मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकांके अर्थच्छेदोंसे कम पत्योपमके अर्थच्छेदोंके प्रमाण होती हैं।

उदाहरण— मान लो, पत्योपम = ६५५३६ है। इसके अनुसार पत्योपमकी वर्ग- रालाका ४, पत्योपमके अर्धच्छेद १६, और पत्योपमकी वर्गशालाकाओं के अर्धच्छेद २ होंगे। अतः मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं १६ – २ = १४ होंगी। और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं १४  $\times \frac{3}{9}$  = ६ होंगी।

नानागुणहानि-शलाकाओं के द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका प्रमाण आता है। वह गुणहानि सर्व कर्मों की समान होती है, क्यों कि भज्यमान राशि के अनुसार भागहार होता है। यह सर्व द्रव्य प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर डेढ़ गुण-हानि-प्रमित प्रथम निषेकप्रमाण होता है। इसका कारण यह है कि प्रथम गुणहानिमें पितत द्रव्यसे द्वितीयादि गुणहानियों पितत द्रव्य द्विभाग, चतुर्भाग आदि क्रमसे देखा जाता है। और इसका भी कारण यह है कि एक एक, गुणहानिक प्रति आधे,

१ प्रतिषु ' - णयता ' इति पाठः ।

<sup>.</sup> ९ सव्वासि पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी । सरिसा हवंति ××× ॥ गो क. ९३२.

गुणहाणि पिंड अद्भद्धकमेण गोवुच्छिविसेसाणं गमणुवलंभा'। तं हि अविद्विदेण णिसेग-भागहारेण दोगुणहाणिपमाणेण विहज्जमाणपढमिणसेयाणमद्भद्धज्ञवलंभादो णव्वदे । एवमागददेखणदिवङ्कर्गुणहाणीए संदिद्घीए पणुवीसरूव्णसोलहसदाणं अद्वावीससदभाग-मेत्ताए रेड्डिंस्ट समयपबद्धे भागे (हिदे) पढमिणसेओ आगच्छिदि । एवं सव्विणसेयाणं भागहारो जाणिय उप्पादेदव्वो ।

आधिके आधे, इत्यादि क्रमसे गोषुच्छा-विशेषोंका गमन पाया जाता है। यह बात भी दोगुणहानिप्रमाण अवस्थित निषेकभागहारसे विभज्यमान प्रथम निषेकोंके उत्तरोत्तर आधे आधे प्रमाण पाये जानेसे जानी जाती है। इस प्रकार आये हुए देशोन डेढ़ गुण-हानिके प्रमाणसे, जो कि संदृष्टिमें पश्चीससे कम सोलह सौके एक सौ अट्टाईसवें भागमात्र भिक्ष होता है, उससे समयप्रवद्धमें भाग देनेपर (पांच सौ वारह ५१२ संख्या-प्रमाण) प्रथम निषेक आता है।

इस प्रकार सर्व निषेकोंके भागहार जान करके उत्पन्न करना चाहिए।

उदाहरण—द्रव्य ६३००; भागहार  ${}^{8}\sqrt{2}$  । ६३०० ×  ${}^{8}\sqrt{2}$  = ५१२. यह प्रथम-निषेकका प्रमाण है। डेढ़ गुणहाणिका प्रमाण यथार्थतः ८ + ४ = १२ होता है। पर संदृष्टिमें जो भागहार बतलाया है वह डेढ़ गुणहानिमें अधिक होता है –  ${}^{8}\sqrt{2}$  = १२  ${}^{8}\sqrt{2}$  तो भी इसे डेढ़ गुणहानिसे कुछ अधिक (देसाहिय) न कहकर कुछ कम (देसूण) कहा है। आगे भी यही बात पायी जाती है। किन्तु अभिप्राय स्पष्ट है।

विशेषार्थ — आगे सूत्र नं ३२ की टीकामें उद्भुत गाथाके द्वारा द्वितीयादि निषेकोंके भागहार उत्पन्न करनेकी रीति यह बतलाई गयी है कि प्रथम निषेकके भागहारमें इच्छित निषेकका भाग और प्रथम निषेकका गुणा करनेसे इच्छित निषेकका भागहार निकल आता हैं। इस नियमके अनुसार प्रथम गुणहानिके द्वितीयादि सात निषकोंके

किन्तु इस नियमके अनुसार अभीष्ट निषेकका भागहार उत्पन्न करनेके छिए उस निषेकका प्रमाण पहलेसे ही ज्ञात होना चाहिये।

१ आबाहं बोलाविय पढमणिसेगिस्म देय बहुगं तु । तत्तो विसेसिहीणं विदियस्सादिमणिसेको । ति ॥ बिदिये बिदियणिसेगे हाणी पुव्विद्वहाणिअदं तु । एवं ग्रणहाणि पिं हाणी अद्धद्वयं होदि ॥ गो.क. १६१-१६२ तथा ९२०-९२१

२ दोग्रणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ ॥ गो. क. ९२८. ३ प्रतिषु ' - उत्रडू- ' इति पाठः ।

एत्थ णिसेगाणं संदिद्वी ५१२ | ४८० | ४४८ | ४१६ | ३८४ | ३५० | २८८ | २५६ | २४० | २२४ | २०८ | १९२ | १७६ | १६० | १४८ | १२८ | १२० | ११२ | १०४ | १६ | ८८ | ८० | ७२ | ६४ | ६० | ५६ | ५२ | ४८ | ४४ | ४० | ३६ | ३२ | ३० | २८ | २६ | २४ | २० | १८ | १६ | १५ | १४ | १३ | १२ | ११ | १० | ९ | एसा संदिद्वी आवाहणकम्मद्वितीए । सयलकम्मद्वितीए किण्ण होदि १ ण, आबाहब्भंतरे पदेमणिमेयाभावादो । ण च एवं घेष्पमाणे चिरमगुणहाणिअद्धाणं तीहि वाससहस्सेहि ऊणयं होदि, णाणागुणहाणिगलागाहि आवाहणकम्मद्वितीए ओविद्विताए एयगुणहाणिआयामपमाणुवलंभादो । ण च णिसेगाद्वितीए कम्मद्वितिएयत्तमसिद्धं,

| यहांपर | सर्व | निषेकोंकी | संदृष्टि | इस | प्रकार | <u>\$</u> _ |
|--------|------|-----------|----------|----|--------|-------------|
|--------|------|-----------|----------|----|--------|-------------|

| गुणहानि<br>आयाम | प्रथम गुणहानि | द्वितीय गुण.  | तृतीय गुण. | चतुर्थ गुण. | पंचमगुण.   | पष्ट गुण. |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|
| १<br>२          | ५१२           | २५६           | १२८        | ६४          | 32         | १६        |
| 3               | 887<br>850    | २४०           | १२०        | ६०          | 30         | १५        |
| ક               | ४१६           | २२४           | ११२        | ५६          | २८         | રેઇ       |
| o,              | ३८४           | २०८           | १०४        | ५२          | <b>२</b> ६ | १३        |
| E               | <b>३</b> ५२   | १९२           | ९६         | ४८          | રક         | १२        |
| 9               | 320           | १७६           | 66         | 88          | २२         | 28        |
| 2               | <b>२८८</b>    | <b>१६०</b>    | 60         | 80          | २०         | १०        |
|                 | 100           | १४४ ।         | ७२         | ३६          | १८         | 9         |
| ार्व द्रव्य     | ३२०० +        | १६00 <b>+</b> | 600 H      | - 800 +     | - 200 +    | १०० = ६३० |

यह संदृष्टि आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिकी है।

शंका - यह संदृष्टि समस्त कर्मस्थितिकी क्यों नहीं है?

समाधान—नहीं, क्योंिक, आवाधाकालके भीतर प्रदेशोंकी निषक-रचनाका अभाव होता है। तथा ऐसा माननेपर अन्तिम गुणहानिका अध्वान तीन हजार वर्षोंसे कम भी नहीं होता है, क्योंिक, नाना-गुणहानि शलाकाओं से आवाधा रहित कर्म- स्थितिक अपवर्तित करनेपर एक गुणहानिक आयाम, अर्थात् कालका प्रमाण प्राप्त होता है।

विशेषार्थ-—यहां टीकाकार द्वारा दी हुई निषेकोंकी संदृष्टि निम्न कल्पनाओंके आधारसे की गई है-- उत्कृष्टस्थिति = ६४ समय; आवाधा = १६ समय; निषेक-स्थिति ६४ - १६ = ४८ समय; समयप्रबद्धमें पुद्रलपरमाणुओंकी संख्या ६३००।

तथा, निषेक-स्थितिका कर्म-स्थितिसे एकत्व आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि,

र प्रतिषु ' कम्महिदीएतमसिद्धं ' इति पाठः ।

णिसेयाहियारे णिसेगद्विदीए चेन कम्मद्विदि त्ति ननहारदंसणादो, कम्मपदेसा चिह्नंति एत्थ इदि द्विदिसद्उप्पत्तिअनलंबमाणादो ना। तेण णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मद्विदीए ओन्निह्न्दाए एगगुणहाणिमद्वाणं आगच्छिदि त्ति जं पुन्नाइरियनक्खाणं तण्ण निरुज्झदे। संपुण्णाए कम्मद्विदीए णाणागुणहाणिसलागाहि ओन्निह्न्दाए एगगुणहाणिअद्धाणमागच्छिदि त्ति किण्ण चेप्पदे १ ण, तिण्हं नाससहस्साणं णिसेगद्विदीसु असंताणं फलभानेण मिल्झमरासिम्हि पनेसाणुननत्तिदो। तम्हा णिसेगद्विदिं चेन कम्मद्विदि त्ति चेत्त्ण एयगुणहाणि-अद्धाणं साहेयन्नं।

निषेक् के अधिकारमें निषेक-स्थितिमें ही कर्म-स्थितिका व्यवहार देखा जाता है। अथवा, 'कर्म-प्रदेश जिसमें ठहरते हैं' इस प्रकार स्थिति शब्दकी व्युत्पत्तिके अवलम्बन करनेसे भी निषेक-स्थितिको कर्म स्थिति कहना बन जाता है। अतएव 'नाना-गुणहानि-शलाकाओं कर्म-स्थितिके अपवर्त्तित करनेपर एक गुणहानिका अध्वान (आयाम) आता है' इस प्रकार जो पूर्वाचार्योंका व्याख्यान है, वह भी विरोधको नहीं प्राप्त होता है।

शंका—' सम्पूर्ण कर्म-स्थितिको नाना-गुणहानिशलाकाओंसे अपवर्त्तित करने-पर एक गुणहानिका आयाम आता है 'ऐसा क्यों नहीं मान छेते हैं ?

सप्राधान— नहीं, क्योंकि, फल देनेकी अपेक्षा निषेक-स्थितियोंमें अविद्यमान तीन हजार वर्षोंका मध्यम राशिमें, अर्थात् भज्यमान राशिमें, प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए निषेक-स्थितिको ही कर्म-स्थिति मानकर एक गुणहानिका आयाम सिद्ध करना चाहिए।

विशेषार्थ — यहां स्त्रकारने निषेकोंके स्थिति-भेदोंको उत्पन्न करनेके पहले निषेक-स्थितिका निर्णय किया है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे आवाधाकालको घटा देनेपर निषेक-स्थिति शेष रह जाती है। इस निषेक-कालमें धवलाकारने गुणहानियों आदिके द्वारा निषेक-स्थितियोंका निर्णय किया है। यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दूसरे आचायोंने तो कर्म-स्थिति और निषेक-स्थितिका भेद न करके कर्म-स्थितिमें ही नाना-गुणहानियोंका भाग देकर गुणहानि-आयाम उत्पन्न करनेका उपदेश दिया है; अतएव प्रस्तुत उपदेशका उक्त व्याख्यानसे विरोध उत्पन्न होता है? इसका समाधान धवला-कारने इस प्रकार किया है कि पूर्व आचायोंका भी वहां कर्मस्थितिसे अभिप्राय इसी निषेक-कालसे रहा है, क्योंकि, निषेक अधिकारमें निषेकस्थितिके लिए ही कर्मस्थिति शब्दका व्यवहार देखा जाता है। आवाधाकालको पृथक् किये विना कर्मस्थितिमें नाना-गुणहानियोंका भाग तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि, आवाधाकालमें तो निषेक-रचना होती ही नहीं है, और इसलिए उस कालको शामिल करनेकी कोई सार्थकता नहीं। इस प्रकार पूर्वाचायोंके उपदेशसे भी कोई विरोध नहीं आता और निषेक-रचनाके गणितमें भी कोई वाधा उत्पन्न नहीं होती।

एत्थ णिसेयक्कमो उच्चदे । तं जहा- णाणागुणहाणिसलागगच्छमेगादिद्गुण-संकलणमाणिय तीए समयपबद्धे भागे हिंदे जं लद्धं तेण अंतादिधणे गुणिदे पढमादिगुण-हाणिद्वं होदि । तम्हि एगगुणहाणीए तीहि चउब्भागेहि एगरूवस्स चउब्भागेण-अमिहएहि भागे हिदे पढमणिसेओ होदि । तिम्ह दोगुणहाणीहि भागे हिदे गोउच्छ-

अब यहां निषेक-क्रमको कहते हैं । वह इस प्रकार है - नानागुणहानि-शलाकाओंको गच्छ मानकर तत्प्रमाण एकको आदि लेकर दुगनी दुगनी संख्या लो और उसका योग करलो। इस संकलनका जो फल आवे, उससे समयप्रवद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध होगा उससे पूर्वोंक दुगुण-क्रमके अंतिम आदिधनमें गुणा करनेसे क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होगा।

उदाहरण ─ समयप्रबद्ध = ६३००; नानागुणहानिशलाका = ६; अतएव गुणहोनि-शलाका गच्छका एकादि द्विगुण-संकलन हुआ— १ २ ३ ४ १+२+४+८+१६+३२=६३.

६३° = १००। अतः ६ गुणहानियोंका द्रव्य इस प्रकार होगा— १०० × ३२ = ३२०० प्रथम गुणहानिका द्रव्य.

१०० × १६ = १६०० द्वितीय १००× ८= ८०० तृतीय

१००× ४= ४०० चतुर्थ  $१०० \times २ = २०० पंचम$ 

₹00 × १ = १00 षष्ठ

६३०० समस्त द्रव्यका प्रमाण.

इन गुणहानियोंके द्रव्योंमेंसे किसी भी एक गुणहानिसंबंधी द्रव्यमें गुणहानि-प्रमाण ( आयाम ) के त्रिचतुर्थाशमें एक रूपका चतुर्थभाग ( 🖁 ) और मिलाकर उसका भाग देने पर विवक्षित गुणहानिका प्रथम निषेक निकल आवेगा।

उदाहरण — गुणहानि आयाम = ८.

 $c \times \frac{3}{8} + \frac{6}{9} = \xi \frac{9}{9} = \frac{3}{9}$  इसका पूर्वोक्त गुणहानि दृष्योंमें भाग देनेसे निकलेगा—

प्रथम गुणहानिका = ३२००  $\times \frac{8}{2}$  = ५१२ प्रथम निपेक

द्वितीय = १६०० x = १ = २५६ " तृतीय

" = Coox 8 = 15C चतुर्थ

 $= 800 \times \frac{8}{2\pi} = \xi 8$ पंचम 

षष्ठ = १०० × ह = १६

प्रत्येक गुणहानिके प्रथम निषेकमें दो गुणहानियोंका भाग देनेसे उस गुणहानिका

33

विसेसो आगच्छिदि'। पुणो पढमिणसेगं रूऊणगुणहाणिमेत्तद्वाणेसु द्वविय एगादि-एगुत्तरकमेण गोबुच्छिवसेसेसु परिवाडीए अविणदेसु विदियादिणिसेगा होंति।

गोपुच्छोंका विशेष (चय-प्रमाण) आता है।

उदाहरण — दोगुणहानि ( निषेकहार ) = ८ × २ = १६। अतएव प्रत्येक गुण-हानिका विशेष (चय) इस प्रकार होगा —

प्रथम गुणहानिका ५१२ = ३२ विशेष या चयका प्रमाण.

द्वितीय " 
$$\frac{246}{25} = 25$$
 " तिय "  $\frac{245}{25} = 2$  " चतुर्थ "  $\frac{525}{25} = 2$  " पंचम "  $\frac{525}{25} = 2$  " पंचम "  $\frac{255}{25} = 2$  " पछ "  $\frac{255}{25} = 2$  "

विशेषार्थ—गौकी पूंछ मूलमें विस्तीर्ण और कमराः नीचेकी ओर संक्षिप्त होती है। अतएव जहां किसी संख्या-समुदायमें संख्याएं उत्तरोत्तर घटती हुई पाई जाती हैं तहां उन संख्याओंको उपमानका उपमेयमें उपचारसे गोपुच्छ कहते हैं। उन संख्याओंके बीच जो व्यवस्थित हानिप्रमाण होता है उसे विशेष या चय कहते हैं।

पुनः प्रथम निषेकको एक कम गुणहानिष्रमाण स्थानोंमें रखकर उनमेंसे एकादि एकोत्तर क्रमसे गोपुच्छोंके विशेषोंको यथाक्रमसे घटानेपर द्वितीय, तृतीय आदि निषेक प्राप्त होते हैं।

उदाहरण—गुणहानि = ८। ८-१ = ७। अतएव गुणहानियोंके द्वितीयादि निषेक इस प्रकार होंगे—

|         | २               | 3                | 8          | ५         | 8                | ७   | 6 -             |
|---------|-----------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----|-----------------|
| गुणहानि | ५१२             | ५१२              |            |           | ५१२              | ५१२ | ५१२             |
|         | ३२              | ६४               | .९६        | १२८       | १६०              | १९२ | २२४             |
| 8       | ४८०             | ४४८              | <b>४१६</b> |           |                  |     |                 |
|         | २५६             | २५६              | २५६        | २५६<br>६४ | २५६              | २५६ | २५६             |
|         | १६              |                  | ४८         | ६४        | 60               | ९६  | २५६<br>११२      |
| २       | २४०             | २२४              | २०८        | १९२       | १७इ              | १६० | १४४             |
|         | १२८             | <b>१२८</b><br>१६ | १२८<br>२४  | १२८       | <b>१२८</b><br>४० | १२८ | १२८             |
|         | 4               |                  |            | ३२        | 80               | 84  | १२८             |
| 3       | १२०             | ११२              | १०४        | ९६        | 66               | <0  | ७२              |
|         | <b>૬</b> ૪<br>૪ | ६४               | ६४         | ६४        | ३४               | ६४  | ६४              |
|         | 8               | 6                | १२         | १६        | २०               | २४  | २८              |
| 8       | ६०              | 1 ५६             | पर         | ४८        | 88               | 80  | <u>२८</u><br>३६ |

१ दोग्रणहाभिषमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे। इंडे पदमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥ गी. क. ९२८.

#### अत्रोपयोगिगणितस्त्रम् —

प्रक्षेपकतंत्रेपेण विभक्ते यद्धनं समुपळव्यम् । प्रक्षेपास्तेन गुणाः प्रक्षेपस्यानि खंडानि ॥ १ ॥

एवं रूवूण-दुरु ऊणादिकम्मिहिदीणं णिसेगरचणा अव्वामोहेणं कायव्वा ।

# सादावेदणीय-इत्थिवेद-मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्विणा-माणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो पण्णारस सागरोवमकोडाकोडीओं ॥७॥

कुदो १ पारिणामियादो । सेसं सुगमं ।

| , , | <del>३</del> २  <br>२ | <sup>३२</sup> | ३२ ६ | ३२<br>८ | 32<br>20 | ३२<br>१२<br>२० | ३२<br>१४ |
|-----|-----------------------|---------------|------|---------|----------|----------------|----------|
| y   | 30                    | २८            | २६   | २४      | २२       | २०।            | १८       |
|     | १६।                   | १६।           | १६   | १६      | १६।      | १६।            | १६       |
|     | १                     | ર             | 3    | 8       | ५        | દ્             | S        |
| ६   | १५                    | १४            | १३   | १२      | ११       | १६ ६ ०         | ९        |

इस विषयका उपयोगी गणितसूत्र यह है -

यदि किसी राशिके विवासित राशिष्रमाण खंड करना हो, तो उन खंड-प्रमाणों (प्रक्षेपकों) को जोड़ छो और उससे राशिमें भाग दे दो। इस भागसे जो धन छन्ध आवे, उससे उन प्रक्षेपोंका गुणा करनेसे क्रमशः प्रक्षेपोंके प्रमाण खंड प्राप्त हो जावेंगे॥१॥

उदाहरण—राशि ६३०० के हमें ६ ऐसे खंड चाहिये, जो क्रमशः उत्तरोत्तर दुगुने हों। अतएव हमारे प्रक्षेपोंका योग हुआ १ + 2 + 8 + 2 + 5 + 5 = 63.

 $\frac{\hat{\epsilon}_{\vec{k}}\hat{s}^{o}}{\hat{\epsilon}^{o}}$ =१०० इस संख्यामें क्रमशः प्रक्षेपोंका गुणा करनेसे हमें १००, २००, ४००, ८००, १६००, ३२०० इस प्रकार उत्तरोत्तर द्विगुण द्विगुणप्रमाण ६ खंड मिळ जावेंगे, जिनका समस्त योग ६३०० ही होगा। यह नियम किसी भी राशिके किसी भी प्रमाण कितने ही खंड करनेके ळिये उपयोगी होगा।

इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम आदि कर्म-स्थितियोंकी भी निषेक-रचना विना किसी व्यामोहके कर छेना चाहिये।

सातावेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ७॥

क्योंकि, यह स्थितिबन्ध पारिणामिक (स्वाभाविक) है। रोष स्त्रार्थ सुगम है।

१ प्रतिषु ' अद्धामोहेण ' इति पाठः ।

२ सादिच्छीमणुदुगे तददं तु । गो. क. १२८.

#### पण्णारस वाससदाणि आबाधा ॥ ८ ॥

पाणापनागरिकालो डाकोडीमेचिद्विसमयपबद्धिम्ह कम्मपदेसाणं मज्झे सुद्रु जिद्द जहण्णिहिदीओ कम्मादेसा होज्ज तो वि' समयाहियपण्णारसवाससदमेचिहिदीओ होज्ज, णो हेट्ठा, तत्थ तहाविहपरिणामपदेसाणमसंभवादो । तेरासियकमेण राजारनकान-सदमेचआवादाण आगमणं उच्चदे— तीसं सागरीवमकोडाकोडीमेचकम्मिहिदीण जिद्द आबाधा तिण्णि वाससहस्साणि मेचाणि लब्भिद, तो पण्णारससागरीवमकोडाकोडिमेच-हिदीए किं लभामो चि फलेण इच्छं गुणिय पमाणेणोविहिदे पण्णारसवाससदमेचा आबाधा होदि ।

आबाधूणिया कम्माहिदी कम्माणिसेगो ॥ ९ ॥ सुगममेदं।

मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो सत्तरि सागरोवमकोडा-कोडीओ ॥ १०॥

उक्त सातावेदनीय आदि चारों कर्म-प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका आबाधाकाल पन्द्रह सौ वर्ष है ॥ ८॥

पन्द्रह को ड़ाको ड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिवाले समयप्रवद्धमें कर्मप्रदेशों के भीतर यदि अच्छी तरह जबन्य स्थितिवाले कर्म प्रदेश हो हों ने, तो भी एक समय अधिक पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण स्थितिवाले कर्म-प्रदेश ही हों ने, इससे नीचे की स्थितिके नहीं हों ने; क्यों कि, उन कर्म प्रकृतियों में उस प्रकारके परिमाणवाले प्रदेशों का होना असंभव है। अब त्रैराशिक क्रमसे पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण आबाधाके लाने की विधि कहते हैं — यदि तीस को ड़ाको ड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी आबाधा तीन हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होती है, तो पन्द्रह को ड़ाको ड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी आवाधा कितनी प्राप्त होती, इस प्रकार फलराशिसे इच्छाराशिको गुणित करके प्रमाणराशिसे अपवर्त्तित करने पर पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण आबाधा प्राप्त होती है।  $\frac{१५ \times 3000}{300} = १५०० वर्ष।$ 

उक्त कर्मोंके आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उन कर्मोका कर्म-निषेक होता है ॥ ९ ॥

यह सूत्र सुगंम है।

मिथ्यात्वकर्मका उत्क्रुप्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है॥ १०॥

१ प्रतिषु 'सो वि ' इति पाठः।

२ सप्ततिमींहनीयस्य ॥ त. स्. ८, १५, सत्तरि दंसणमोहे । गी. क. १२८.

कुदो १ अदीवअप्पसत्थत्तादो । एतथ गुणहाणिपणाणं णाणावरणीयगुणहाणि-समाणं, जहाणायं भन्ज-भागहारवङ्गीणमुवलंभादो । णाणागुणहाणिमलागा पुण पलिदो-वमवग्गसलागद्धलेदेणेणूणपलिदोवमद्धलेदणयमेत्ता । एदाओ णाणागुणहाणिसलागाओ सिद्धाओ काद्ण एदाहितो सन्त्रकम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासियकमेण उप्पादेदन्ताओ ।

#### सत्तवाससहस्साणि आबाधा ॥ ११ ॥

सत्तवाससहस्सेहि मिच्छत्तुक्कस्सिद्धिदिन्हि भागे हिदे आवाधाकंडयमागच्छिद । एदं च सच्चकम्माणं सिरसं', जहाणायं भज्ज-भागहाराणं विष्टु-हाणिदंसणादो ।

क्योंकि, यह मिथ्यात्वकर्म अत्यन्त अप्रशस्त है । यहापर गुणहानिका प्रमाण श्वानावरणीयकर्मकी गुणहानिके समान ही है, क्योंकि, भाज्य और भागहार दोनोंमें अनुरूप वृद्धि पायी जाती है । केवल नानागुणहानिशलाकाएं पल्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्धच्छेदोंसे कम पल्योपमके अर्धच्छेद्-प्रमाण होती हैं । इन नानागुणहानिशलाकाओंको सिद्ध मानकर इनके द्वारा सर्व कर्मोंकी नाना गुणहानिशलाकाएं त्रैराशिकक्रमसे उत्पन्न कर लेना चाहिए।

उदाहरण — मान ले। पच्योपम = ६५५३६. अतएव पच्योपमकी वर्गशलाका = ४; पच्योपमके अर्धच्छेद = १६; पच्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्धच्छेद = २. अतः मिथ्यात्व-कर्मकी नानागुणहानिशलाकाओंका प्रमाण होगा— १६ - २ = १४.

इस प्रमाणको लेकर अन्य कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं त्रैराशिकक्रमसे इस प्रकार निकाली जा सकती हैं—

७० को. को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्वकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं १४ होती हैं, तो ३० को. को. सा. स्थितिवाले ज्ञानावरणीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं कितनी होंगी—  $\frac{30 \times 18}{90} = \xi$ .

उसी प्रकार १५ को. को. सा. स्थितिवाले सातावेदनीय आदि कमौंकी नानागुण-हानि-वर्गशलाकाएं —  $\frac{१५ \times १8}{90} = 3$ , तथा ४० को. को. सा. स्थितिवाले कषायाकी —  $\frac{80 \times 18}{90} = 2$  होंगी। इत्यादि.

मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आबाधाकाल सात हजार वर्ष है ॥११॥ सात हजार वर्षोंसे मिथ्यात्व कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर आबाधा-कांडकका प्रमाण आता है। यह आवाधाकांडक सर्व कर्मोंका सदश है, क्योंकि, भाज्य और भागहारोंके यथान्याय अर्थात् अनुरूप वृद्धि और हानि देखी जाती है।

१ प्रतिषु ' सरीर ' इति पाठः ।

उकस्सद्विदीदो जाव समऊणाबाधाकंडयं ऊणं होदि ताव सा चे उक्कस्साबाधा। आबाधाकंडएण्णाउङकस्मद्विदीए पुण समक्रणा सत्तवाससहस्याणि आबाधा होदि। एवमेसा चेव आबाधा अवद्विदा होद्ण गच्छदि जाव अवरेगं समऊणाबाधाकंडयमाणं जादं ति । एवं हेट्टा वि जाणिदग वत्तव्वं ।

आवाधृणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो ॥ १२ ॥ सगममेटं।

सोलसण्हं कसायाणं उक्कस्सगो द्विदिबंधो चत्तालीसं सागरो-वमकोडाकोडीओं ॥ १३॥

विशेषार्थ - पृष्ठ १४९ पर उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट आवाधाका भाग देकर भवाक्षकांद्रः निकालनेकी विधि उदाहरण देकर बतला आये हैं। चूंकि उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाका अनुपात एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति पर सौ वर्ष की आवाधा निश्चित है, अतएव जिस प्रमाणमें उत्कृष्ट स्थिति बढ़ेगी उसीके अनुरूप उसका आवाधाकाल भी बहुंगा और फलतः भजनफल अर्थात् आवाधाकांडकका प्रमाण वही रहेगा।

उदाहरण— उत्कृष्ट स्थिति ३० समय और आवाधा काल ३ समय कल्पित करके आवाधाकांडक 🖫 = १० आता है। उसी प्रकार ७० समयकी उत्कृष्ट स्थिति और तद्नुरूप ७ समयकी आवाधा कल्पित करके भी आवाधाकांडकका प्रमाण "७°=१० ही आवेगा।

उत्कृष्ट स्थितिमेंसे (एक समय कम, दो समय कम, आदिके क्रमसे) जब तक एक समय हीन आवाधाकांडक कम होता है तब तक वही उत्कृष्ट आवाधा होती है। किन्तु एक आवाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिकी आवाधा एक समय कम सात हजार वर्ष होती है। इस प्रकार यही आवाधा अवस्थित होकर तब तक जाती है, जब तक कि एक और दूसरा एक समय कम आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे भी जान करके आबाधाका प्रमाण कहना चाहिए।

मिथ्यात्वकर्मके आबाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक होता है ॥ १२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोडाकोडी सागरोपम है।। १३॥

१ चरित्तमोहे य चत्तालं ॥ गो. क. १२८.

कुदो ? चारित्तमोहणीयत्तादो । मोहणीयत्तं पिड सामण्णत्तादो मिच्छत्तिहिद-समाणा कसायिहिदी किण्ण संजादा ? ण, सम्मत्त चारित्ताणं भेदेण भेदमुवगदकम्माणं पि समाणत्तविरोहादो ।

# चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा ॥ १४ ॥

तं जहा- सत्तारिसागरोवमकोडाकोडिमेत्ताडिदीए जिद सत्तवाससहस्समेत्ता आबाहा लब्भिद तो चालीससागरोवमकोडाकोडीमेत्ताडिदीए किं लभिद त्ति फलेण इच्छं गुणिय पमाणेण भागे हिदे चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा लब्भिद ।

आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ॥ १५ ॥ सगमभेदं।

पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-देवगदिपाओग्गाणुपुर्वी-पसत्थविहायगदि-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-

क्योंकि, ये सोछहों कषाय चारित्रमोहनीय अर्थात् सम्यक्चारित्र गुणको घात करनेवाळे हैं।

शंका — मोहनीयत्वकी अपेक्षा समान होनेसे मिथ्यात्वकर्मकी स्थितिके समान ही कवार्योकी स्थिति क्यों नहीं हुई ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्व और चारित्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए कर्मोंके भी समानता होनेका विरोध है।

अनन्तानुबन्धी आदि सोलहों कषायोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल चार हजार वर्ष है।। १४॥

बह इस प्रकार है— सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी यिद सात हजार वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है, तो चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी कितनी आवाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार फलराशिके द्वारा इच्छाराशिको गुणित करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर चार हजार वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है। अ० ४ ७००० = ४००० वर्ष.

सोलहों कषायोंके आबाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ १५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्जवृषभनाराचसंहनन, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रश्नस्तविहायोगति, स्थिर, श्चभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्चः-

#### आदेज्ज-जसिकत्ति-उच्चागोदाणं उक्कस्सगो द्विदिबंधो दससागरोवम-कोडाकोडीओं ॥ १६॥

क्रदो १ पयडिविसेसादो । एतथ णाणागुणहाणिसलागाणं गुणहाणीए च पमाणं तेरासिएण आणेद्ण सोदाराणं पबोहो कायच्वो ।

> दसवाससदाणि आबाधा ॥ १७ ॥ सुगम मेदं। आवाध्णिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ १८ ॥ एदं पि सगमं।

# णउंसयवेद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा णिरयगदी तिरिक्खगदी एइंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-हुंड--

कीर्त्ति और उच्चगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दश कोड़ाकोड़ी सागरो-पम है ॥ १६ ॥

क्योंकि, प्रकृतिविशेष होनेसे उनका उक्त स्थितिबन्ध होता है। यहांपर नाना-गुणहानिश्लाकाओंका और गुणहानिका प्रमाण त्रैराशिकविधिसे लाकर श्लोताओंको समझाना चाहिए।

्उदाहरण—७० को. को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्व कर्मकी नानागुणहानि-शलाकाएं यदि १४ होती हैं, तो १० को. को. सा. स्थितिवाले पुरुषवेद आदि कमौंकी ना. गु. हा. शलाकाएं कितनी होंगी —  $\frac{१0 \times 18}{90} = 2$ . अव हम यदि यहां उत्कृष्ट स्थितिको १६ मान छे तो एक गुणहानिका प्रमाण १६ = ८ आजाता है।

पुरुषवेद आदि उक्त कर्मप्रकृतियोंकी आबाधा दश सौ वर्ष है ॥ १७ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ १८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, तिर्थग्गति, एकेन्द्रिय-जाति. पंचेन्द्रियजाति. औदारिकश्रीर, वैिक्रियिकश्रीर, तैजसश्रीर, कार्मणश्रीर.

१ हरसरादिउच्चपुरिसे थिरळके सत्थगमणदेवदुगे | तस्सद्धं । गो. क. १३२.

२ प्रतिषु ' गुणहाणि एव ' इति पाठः ।

संठाण-ओरालिय-वेडिव्वयसरीरअंगोवंग—असंपत्तसेवट्टसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उज्जोव-अपसत्थिवहायगदि-तस-थावर-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुव्भग-दुस्सरं-अणादेज्ज-अजस-कित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं उक्कस्सगो दिदिवंधो वीसं सागरोवम-कोडाकोडीओं। १९॥

कुदो ? पयिडिविसेसादो । ण च सन्त्राई कन्जाई एयंतेण बन्झत्थमवेक्खिय चे उप्पन्जंति, सालिबीजादो जवंकुरस्स वि उप्पत्तिप्पसंगा । ण च तारिसाई दन्वाई तिसु वि कालेसु किंह पि अत्थि, जेसिं बलेण सालिबीजस्स जवंकुरुप्पायणसत्ती होन्ज, अणवत्थापसंगादो । तम्हा किम्हि वि अंतरंगकारणादो चेव कन्जुप्पत्ती होदि ति णिच्छओ कायव्वो । गुणहाणीए असंखेन्जपिलदोवमपढमवग्गमूलमेत्ताए सन्त्रकम्माणं

हुंडसंस्थान, औदारिकश्चरीर-अंगोपांग, वैक्रियिकश्चरीर-अंगोपांग, असंप्राप्तासृपाटिका-संहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगिति, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकश्चरीर, अस्थिर, अश्चभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीित्ते, निर्माण, और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है।। १९॥

क्योंकि, प्रकृतिविशेष होनेसे इन स्त्रोक्त प्रकृतियोंका यह स्थितिवन्ध होता है। सभी कार्य एकान्तसे बाह्य अर्थकी अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते हैं, अन्यथा शालि-धान्यके बीजसे जौके अंकुरकी भी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा। िकन्तु उस प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालोंमें किसी भी क्षेत्रमें नहीं हैं कि जिनके वलसे शालि-धान्यके बीजके जौके अंकुरको उत्पन्न करनेकी शाक्ति हो सके। यदि ऐसा होने लगेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। इसलिए कहीं पर भी अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए।

पस्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र एवं सर्व कर्मोंकी समान प्रमाणवाली

र प्रतिषु ' अथिरअसुमगदुस्सर ' इति पाठः

२ विंशतिनीमगोत्रयोः ॥ त. स्. ८, १६. अरदीसींगे संदे तिरिक्खमयणिरयते जुरालदुगे । वेगुव्वादावदुगे णींचे तसवण्णअग्रहतिच उक्के ॥ इगिपंचिंदियथावरणिमिणासग्गमणअथिर्ककाणं । वीसं को डाक्रीडीसागरणामाणग्रकस्सं ॥ गो. क. १२०-१३१। ३ प्रतिष्ठ 'पंचाइं ' इति पाठः ।

समाणाए अप्पिदुक्कस्सिद्धिदिम्हि भागे हिदे णाणादुगुणहाणिसलागा होति । णाणादुगुण-हाणिसलागाहि अप्पिद्कम्मिद्धिदिम्हि भागे हिदे गुणहाणी होदि । रूवूण-दुरूऊणादिकम्म-द्विदीसु अवसाणगुणहाणी विकला होदि । तत्थ णाद्ग णाणागुणहाणिसलागाओ वत्तव्वाओ ।

## वेवाससहस्साणि आबाधा ॥ २० ॥

एत्थ तेरासियं काऊण आबाधा आवाधां अवाधां च आणेद्व्वाणि । आवाधा-विह्न हाणिद्वाणं अविद्वदाबाधाए द्विदीणमद्भाणं च पुट्यं व परूवेद्व्वं ।

# आवाध्णिया कम्माद्विदी कम्मणिसेगो ॥ २१ ॥

गुणहानिका विविक्षित उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर नानादुगुणहानिकालाकाएं उत्पन्न होती हैं। नानादुगुणहानिक्शलाकाओं के द्वारा विविक्षित कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गुण- हानिका प्रमाण आता है। एक समय कम, दो समय कम आदि कर्मस्थितियों में अन्तिम गुणहानि विकल अर्थात् उत्तरोत्तर हीन होती है। यहांपर जानकर नानागुणहानि- क्शलाएं कहना चाहिए, अर्थात् कर्मनिषेकोंका विवरण करना चाहिए।

उदाहरण—मान छो यहां उत्कृष्टिश्यित = ४८; आवाधाकाळ = १६, और गुण-हानि आयाम = ८ है। तो नानागुणहानियोंका प्रमाण होगा  $-\frac{82-98}{2}=8$ . अब यदि कमेस्थिति १ कम हुई तो नानागुणहानियां हुई  $\frac{3}{6}$  अर्थात् तीन गुणहानियोंका आयाम तो ८ ही रहेगा, किन्तु अन्तिम गुणहानिका आयाम ७ होगा। यदि कमेस्थिति २ कम हुई तो अन्तिम गुणहानि-आयाम ६ रह जायगा। इसी कमसे जितनी स्थिति कम होगी उसी प्रमाणसे अन्तिम गुणहानि होन होती जायगी।

नपुंसकवेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट कर्म-स्थितिका आबाधाकाल दो हजार वर्ष है ॥ २०॥

यहांपर त्रेराशिक करके आवाधा और आवाधाकांडकोंको छे आना चाहिए। आवाधाके वृद्धि और हानिसम्बन्धी स्थान, तथा अवस्थित आवाधाके होनेपर स्थितियोंके आयामका प्रमाण पूर्वके समान प्ररूपण करना चाहिए। (देखो सूत्र ५ का विशेषार्थ)।

नपुंसकवेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ २१ ॥ एत्थ वेण्णिवाससहस्यूणैकम्मिट्टिव्गुणहाणीसु पक्खेवसंक्खेवत्थसुत्तादो पुट्वं व पदेसरयणं काद्व्वं । सेसं सुगमं ।

## णिरयाउ-देवाउअस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो तेत्तीसं सागरो-वमाणि ॥ २२ ॥

एसा देव-णेरइयाणं आउअस्स उक्कस्सणिसेयद्विदी । कुदो १ देव-णेरइएसु सम्मा-इद्वि-मिच्छाइद्वीणं गुणद्विदीए सुत्ते तेत्तीससागरोवमपमाणिणेदेसादो । किमद्वमेत्थ णिरय-देवाउआणैसुक्कस्सद्विदिपरूवणाए आबाहाए सह उक्कस्सणिसेयद्विदी ण उत्ता १ ण, एत्थ णिसेयद्विदिमणवेक्षिय आबाधापउत्ती होदि ति परूवणफलता । जधा णाणा-वरणादीणमाबाधा णिसेयद्विदिपरतंता, एवमाउअस्स आबाधा णिसेयद्विदी अण्णोण्णा-यत्ताओ ण होति त्ति जाणावणद्वं णिसेयद्विदी चेव परूविदा । पुन्वकोडितिभागमादिं

यहांपर दो हजार वर्षप्रमाण आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिकी गुणहानियोंमें 'प्रक्षेपकसंक्षेपेण ' इत्यादि करणसूत्रके अनुसार पूर्वके समान प्रदेश-रचना करना चाहिए। रोष सूत्रार्थ सुगम है।

नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागरोपम है ॥ २२ ॥

यह देव और नारिकयोंके आयुकी उत्कृष्ट निपेक-स्थिति है, क्योंकि, देव और नारिकयोंमें यथाक्रमसे सम्यग्दिष्ट और मिथ्यादिष्ट जीवोंकी गुणस्थानसम्बन्धी स्थितिका सूत्रमें अर्थात् काळानुयोगद्वारसूत्रमें तेतीस सागरोपमप्रमाण निर्देश किया गया है।

शंका—यहांपर नारकायु और देवायुकी उत्कृष्ट स्थिति-प्ररूपणामें आवाधाके साथ उत्कृष्ट निषेक-स्थिति किसलिए नहीं कही ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यहांपर अर्थात् आयुकर्मकी स्थितिमें निपेकस्थितिकी अपेक्षा न करके आवाधाकी प्रवृत्ति होती है, इस बातका प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट स्थिति-प्ररूपणामें आवाधाके साथ उत्कृष्ट निषेकस्थिति न कहनेका फल है। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवाधा निषेक-स्थितिके परतंत्र है, उस प्रकार आयुक्षमेंकी आवाधा और निषेक-स्थिति परस्पर एक दूसरेके आधीन नहीं हैं, यह बात बतलानेके लिए यहांपर आयुक्षमेंकी निषेक-स्थिति ही प्ररूपण की गई है। इसका यह अर्थ होता है कि पूर्वकोटी वर्षके त्रिभाग अर्थात् तीसरे भागको आदि करके असंक्षेपाद्धा अर्थात्

१ प्रतियु '-वाससहस्साण- ' इति पाठः ।

२ त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ त. सू. ८, १७. सुरणिरयाऊणोधं ॥ गी. क. १३३.

३ अप्रती '-देवाण्ण ' आप्रती ' देवाऊण ' इति पाठः ।

४ प्रतिषु '-गाणावरगामानाधा ' इति पाटः ।

कादृण जाव असंखेपद्धा' ति एदेसु आबाधावियप्पेसु देव-णेरइयाणं आउअस्स उक्कस्स-णिसेयद्विदी संभवदि ति उत्तं होदिं।

#### पुव्वकोडितिभागो आवाधा ॥ २३ ॥

पुन्वकोडितिभागमादिं कादृण जाव असंखेपद्धा ति । जदि एदे आबाधावियण्पा आउअस्स सन्वणिसेयद्विदीसु होति, तो पुन्वकोडितिभागो चेत्र उक्कस्सणिसेयद्विदीए किमहं उच्चदे ? ण, उक्कस्साबाधाए विणा उक्कस्सणिसेयद्विदीए चेत्र उक्कस्सद्विदी

जिससे छोटा (संक्षिप्त) कोई काल न हो, ऐसे आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक जितने आबाधाकालके विकल्प होते हैं, उनमें देव और नारिकयोंके आयुकी उत्कृष्ट निषेक-स्थिति संभव है।

विशेषार्थ— देवायुका बंध मनुष्य या तिर्यंच गतिमें ही हो सकता है, नरक या देवगतिमें नहीं। और आगामी आयुका बंध शीव्रसे शीव्र मुज्यमान आयुके हें भाग व्यतीत होनेपर तथा अधिकसे अधिक मृत्युके पूर्व होता है। कर्मभूमिज मनुष्य या तिर्यंचकी उत्कृष्ट आयु एक कोटिपूर्व वर्ष की है। अतएव देवायुका बंध मुज्यमान आयुके हैं भाग शेष रहनेपर हो सकता है और यही काल देवायुके स्थितिबंधका उत्कृष्ट आबाधा-काल होगा। मरते समय ही आयुका बंध होनेसे असंक्षेप-अद्धारूप जघन्य आवाधाकाल प्राप्त होता है। इन दोनों मर्यादाओं वीच देवायुकी आबाधाके मध्यम विकल्प संभव हैं। भोगभूमिज प्राणियों के आगामी आयुका बंध आयुके केवल ६ मास तथा अन्यमतानुसार ९ मास, शेष रहनेपर होता है।

नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट आबाधाकाल पूर्वकोटिवर्षका त्रिभाग (तीसरा भाग ) है ॥ २३ ॥

पूर्वकोटिके त्रिभागसे लेकर असंक्षेपाद्धा पर्यंत आबाधाका प्रमाण होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

शंका—यदि पूर्वकोटी वर्षके त्रिभागको आदि करके असंक्षेपाद्धा काल तक संभव सब आबाधाके भेद आयुकर्मकी सर्व निषक-स्थितियों में होते हैं, तो पूर्वकोटी वर्षके त्रिभागप्रमाण ही यह उत्कृष्ट आबाधाकाल उत्कृष्ट निषक-स्थितिमें किसलिए कहते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधाकालके विना उत्कृष्ट निषेक-स्थिति संबंधी उत्कृष्ट कर्म-स्थिति प्राप्त नहीं होती है, यह बात बतलानेके लिए यह उत्कृष्ट आबाधाकाल कहा गया है। अर्थात् यद्यपि आयुकर्मके संबंधमें उत्कृष्ट निषेकस्थिति और

१ जहण्णओ आउअनंधकालो जहण्णिवस्समणकालपुरस्सरो असंखेपद्धा णाम । धवला अ. प्र. प. १३४१. न विचते अस्मादन्यः संक्षेपः असंक्षेपः, स चासौ अद्धा च असंक्षेपाद्धा आवल्यसंख्येयमागमात्रत्वात् । गो. क. जी. प्र. टी. १५८. २ पुव्वाणं कोडितिमागादासंखेप अद्ध वोत्ति हवे । आउस्स य आनाहा ण द्विदिपिडमानमाउस्स ॥ गो. क. १५८.

## ण होदि ति जाणावणह्रमुक्कस्साबाधाउत्तीदो ।

#### आबाधा ॥ २४ ॥

पुरनुनावानाकारवर्गनरे णिरेयहिर्गण बाधा णित्थ । जधा णाणावरणादीणं आबाधापरूवयसुत्तेण बाधाभावो सिद्धो, एवमेत्थ वि सिज्झदि, किमद्वं विदियवारमाबाधा उच्चदे ? ण, जधा णाणावरणादित्यम रापवदाणं बंधाविष्ठयविद्यंताणं ओकङ्कण-परपथिड-संकमेहि बाधा अत्थि, तथा आउअस्स ओकङ्गण-परपयिडमंकमादीहि बाधाभावपरूवणद्वं विदियवारमावादािहेगाहो ।

## कम्महिदी कम्मणिसेओं ॥ २५ ॥

आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो त्ति किमहमेत्थ ण परूविदं ?

उत्कृष्ट आबाधाकालका अविनाभावी संबंध नहीं है, जैसा कि अन्य कमेंका है। तथापि आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्कृष्ट निषेकस्थितिका योग किया जाय। इसीलिये इन दोनों उत्कृष्ट स्थितियोंका मेल करना आवश्यक है।

आबाधाकालमें नारकायु और देवायुकी निपेक-स्थिति बाधा-रहित है ॥ २४ ॥
पूर्व सूत्रोक्त आबाधा-कालके भीतर विवक्षित किसी भी आयुकर्मकी निपेकस्थितिमें बाधा नहीं होती है।

शंका — जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवाधाका प्ररूपण करनेवाले सूत्रसे बाधाका अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहांपर भी बाधाका अभाव सिद्ध होता है, फिर दूसरी बार 'आवाधा 'यह सूत्र किसलिए कहा है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार वंधाविल-व्यतिकान्त अर्थात् जिनका वंध होनेपर एक आवलीप्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके समयप्रवद्धोंके अपकर्षण और पर प्रकृति-संक्रमणके द्वारा वाधा होती है, उस प्रकार आयुकर्मके आवाधाकालके पूर्ण होनेतक अपकर्षण और पर-प्रकृति-संक्रमण आदिके द्वारा वाधाका अभाव है, अर्थात् आगामी भवसम्बन्धी आयुकर्मकी निपेकस्थितिमें कोई व्याघात नहीं होता है, इस वातके प्रकृपण करनेके लिए दूसरी वार आवाधा दस्त्रका निर्देश किया है।

नारकायु और देवायुकी कर्म-स्थितिप्रमाण उन कर्मीका कर्म-निषेक होता है॥ २५॥

शंका — यहांपर 'आवाधा कालसे रहित कर्मस्थिति ही उन कर्मोंकी निषेक-स्थिति है ' इस प्रकार प्ररूपण किसलिए नहीं किया ?

१ आउस्स णिसेगो पुण सगडिदी होदि णियमेण। गो. क. १६०.

ण, विदियवारमाबाधाणिदेसेण आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो होदि ति सिद्धीदो। कुदो ? अण्णहा विदियवारआबाधाणिदेसाणुववत्तीदो।

#### तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो तिणि पिट्टोवमाणि ॥ २६॥

एसा वि णिसेयद्विदी चेव णिदिद्वा। कुदो १ तिरिक्ख-मणुसेसु तिण्णि पिलदो-वममेत्ताए ओरालियसरीरउक्कस्सिट्टिदीए उवलंभादो । किमद्वमावाधाए सह णिसेगुक्कस्स-द्विदी ण परूविदा १ ण, णिसेगावाधाओ अण्णोण्णायत्ताओ ण होति ति जाणावणहं तथा णिदेसादो । एदस्स भावो— उक्कस्साबाधाए जहण्णणिसेयद्विदिमादिं कादूण जावुक्कस्सणिसेयद्विदी ताव बंधदि । एवं समऊण-दुसमऊणुक्कस्साबाधादीणं पि परूवे-दब्वं जाव असंखेपद्वा तिं। पुव्वकोडितिभागादो आबाधा अहिया किण्ण होदि १

समाधान—नहीं, क्योंकि, दूसरी बार 'आवाधा' इस सूत्रके निर्देश द्वारा 'आवाधाकालसे रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मोंकी निषेक-स्थिति होती है, 'यह बात सिद्ध हो जाती है। और यदि वैसा न माना जाय, तो दूसरी वार 'आवाधा' इस सूत्रके निर्देशकी उपपत्ति बन नहीं सकती है।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पल्योपम है ॥ २६ ॥

यह भी निषेक-स्थिति ही निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्योंमें तीन पल्योपममात्र औदारिकदारीरकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है।

शंका - आवाधाके साथ निषेकोंकी उत्कृप्ट स्थिति किसलिए नहीं निरूपण की गई?

समाधान – नहीं, वयोंकि, यहां निषेककाल और आवाधाकाल परस्पर एक दूसरेके आधीन नहीं होते हैं, यह जतलानेके लिए उस प्रकारसे निर्देश किया गया है, अर्थात् आबाधाके साथ निषेकोंकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है।

इस उपर्युक्त कथनका भाव यह है— उत्कृष्ट आबाधाके साथ जघन्य निषेक-स्थितिको आदि करके उत्कृष्ट निषेक-स्थिति तक जितनी निषेक-स्थितियां हैं, वे सब बंधती हैं। इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम (इत्यादि रूपसे उत्तरोत्तर एक एक समय कम करते हुए) असंक्षेपाद्या काल तक उत्कृष्ट आबाधा आदिकी प्ररूपणा करनी चाहिए।

शंका-अायुकर्मकी आबाधा पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक क्यों नहीं होती है ?

१ ××× णरतिरियाऊण तिष्णि पञ्चाणि । उक्तस्सद्विदिवंथो । गो क. १३३.

२ पुष्वाणं होतिनाराद संदेपद्भ वो ति हवे । आउस्स य आबाहा ण द्विदिपडिभागमाउस्स ॥ गो. क. १५८.

उच्चदे-ण ताव देव-णेरइएस बहुसागरोवमाउद्विदिएस पुन्वकोडितिमागादो अधिया आबाधा अत्थि, तेसिं छम्मासावसेसे ग्रंजमाणाउए असंखेपद्धापन्जवसाणे संते परभवियमाउअं बंधमाणाणं तद्संभवा। ण तिरिक्ख-मणुसेस वि तदो अहिया आबाधा अत्थि, तत्थ पुन्वकोडीदो अहियभवदिद्वीए अभावा। असंखेन्जवस्साऊ तिरिक्ख-मणुसा अत्थि ति चे ण, तेसिं देव-णेरइयाणं व ग्रंजमाणाउए छम्मासादो अहिए संते परभविआउअस्स बंधाभावां। संखेन्जवस्साउआ वि तिरिक्ख-मणुसा कद्लीघादेण वा अधिद्विदिगलणेणं वा जाव ग्रंजमाणाउअं ण कदं ताव ण परभवियमाउवं बंधति। कुदो १ पारिणामियादो। तम्हा उक्कस्साबाधा पुन्व-

समाधान—कहते हैं— न तो अनेक सागरोपमेंकी आयुस्थितिवाले देव और नारिक्योंमें पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक आवाधा होती है, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयुके (अधिकसे अधिक) छह मास अवशेष रहनेपर (तथा कमसे कम) असंक्षे-पाद्धाकालके अवशेष रहनेपर आगामी भवसम्बन्धी आयुको बांधनेवाले उन देव और नारिक्योंके पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक आवाधाका होना असंभव है। न तिर्यंच और मनुष्योंमें भी इससे अधिक आवाधा संभव है, क्योंकि, उनमें पूर्वकोटीसे अधिक भवस्थितिका अभाव है।

गंका—(भोगभूमियोंमें) असंख्यात वर्षकी आयुवाले तियंच और मनुष्य होते हैं, (फिर उनके पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक आवाधाका होना संभव क्यों नहीं है)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके देव और नारिकयोंके समान भुज्यमान आयुके छह माससे अधिक होनेपर पर-भवसम्बन्धी आयुके बंधका अभाव है, (अतएव पूर्व-कोटिके त्रिभागसे अधिक आबाधाका होना संभव नहीं है)।

तथा, संख्यात वर्षकी आयुवाले भी तिर्यंच और मनुष्य कदलीघातसे, अथवा अधःस्थितिके गलनसे, अर्थात् विना किसी व्याघातके समय समय प्रति एक एक निषेकके खिरनेसे, जब तक भुज्य और अवभुक्त आयुस्थितिमें भुक्त आयु-स्थितिके अर्धप्रमाणसे, अथवा उससे हीन प्रमाणसे भुज्यमान आयुको नहीं कर देते हैं, तबतक एर-भवसम्बन्धी आयुको नहीं बांधते हैं, क्योंकि, यह नियम पारिणामिक है। इसलिए आयुकर्मकी उत्कृष्ट

१ बंघंति देव-नार्य असंखितिरिनर छमाससेसाऊ । परमिवआउं सेसा निरुवक्कम तिमागसेसाऊ ॥ सोवक्कमाउआ पुण सेसितिमागे अहव नवमभागे। सत्तावीसइमे वा अंतम्रहुत्तंतिमे वावि॥ बृहत्संग्रहणीसृत्रम् ३२७-३२८,

र अ-कप्रत्योः 'अत्यिहिदीगलणेण ' आप्रतौ ' अत्यि चि ठिदीगलणेण ' इति पाठः । मप्रतौ 'अद्धिदि गलणेण ' इति पाठः । जं कम्मं जिस्से हिदीए णितिचमणोर्गाद्धिमणुष्यद्विदं तिस्से चेव हिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयद्विद्पत्तयं । ××× जहाणिसेयसक्ष्वेणाविह्वस्स हिदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमय-पबद्धसंबद्धपदेसपुंजस्स अत्याष्ट्रगओ पयदववएसो चि मणिदं होइ । जयधः अ. प. ५२९.

कोडितिभागादो अहिया णत्थि ति घेत्तव्वं।

#### पुव्वकोडितिभागो आवाधा ॥ २७॥

अणेगाबाधाणं संभवे संते वि एत्थ पुच्वकोडितिभागो चेव आबाधा होदि, अण्णहा उक्कस्सद्विदीए अणुववत्तीदो इदि जाणावणद्वं एदस्स सुत्तस्स अवयारो । सेसं सुगमं ।

#### आबाधा ॥ २८॥

पुन्वकोडितिभागो आबाधा त्ति एदेणेव सुत्तेण पुन्वकोडितिभागिम्ह बाधाभावे अवगदे संते पुणो आबाधा इदि किमहं उच्चदे १ ण, जधा णाणावरणादीणमाबाधाए अब्भंतरे ओकडुण-उक्कडुण-परपयिडसंकमेहि णिसेयाणं बाधा होदि, तथा आउअस्स बाधा णित्थि त्ति जाणावणहं पुणो आबाधापरूवणादो ।

# कम्माद्विदी कम्माणिसेगो ॥ २९ ॥

सुगममेदं।

आबाधा पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट आबाधाकाल पूर्वकोटीका त्रिभाग है।।२७॥

अनेक आवाधा-विकल्पोंके संभव होनेपर भी यहां पूर्वकोटी-त्रिभागमात्र ही आवाधा होती है यह कथन किया गया है, क्योंकि, अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति बन नहीं सकती है, इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है। रोष सूत्रार्थ सुगम है।

आबाधाकालमें तिर्यगायु और मनुष्यायुकी निषेक-स्थिति बाधा-रहित है।।२८।।

र्गुका — 'तिर्यगायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटीका त्रिभाग है, ' इस उपर्युक्त सूत्रसे ही पूर्वकोटीके त्रिमागमें बाधाका अभाव जान छेनेपर पुनः 'आबाधा 'यह सूत्र किसल्लिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मीकी आवाधाके भीतर अपकर्षण, उत्कर्षण और पर-प्रकृतिसंक्रमणके द्वारा निषेकोंके वाधा होती है, उस प्रकार आयुक्रमेकी वाधा नहीं होती है, यह जतलानेके लिए पूर्वसूत्रद्वारा आवाधाके कहे जानेपर भी पुनः आवाधाका प्रकृपण किया गया है।

तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्म-स्थितिप्रमाण ही उनका कर्म-निषेक होता है।। २९॥

यह सूत्र सुगम है।

## बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-वामणसंठाण-खीलियसंघडण-सुहुम-अपज्ञत्त-साधारणणामाणं डक्करसगो द्विदिबंधो अट्वारससागरो-वमकोडाकोडीओं ॥ ३०॥

एदमुक्कस्सिट्टिदिं गुणहाणीए सन्वकम्माणं पमाणेण समाणाए भागे हिदे एत्थ-नणगाणागुणहाणिनलागाः। उपपन्जंति । एदाहि णाणागुणहाणिसलागाहिं कम्मद्विदिम्हि भागे हिदे एया दुगुणवड्ढी आगच्छिद् । सेसं सुगमं ।

#### अट्टारसवाससदाणि आवाधा ॥ ३१ ॥

कुदो १ सागरोवमकोडाकोडीए वाससदमावाधा होदि, तं तेरासियकमेणागद-अद्वारसेहि गुणिदे अद्वारसवाससदमेत्तआवाधुप्पत्तीदो । एदाए कम्मद्विदिम्हि भागे हिदे आबाधाकंडओ होदि ।

#### आबाध्णिया कम्माद्विदी कम्माणिसेओ ॥ ३२॥

द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, सूक्ष्मनाम, अपर्याप्तनाम और साधारणनाम, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अद्वारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है।। ३०॥

इस सूत्रोक उत्कृष्ट स्थितिमें सर्व-कमौंके प्रमाणसे समान गुणहानिके द्वारा भाग देनेपर यहांपरकी, अर्थात् उक्त कर्म-स्थितिकी, नानागुणहानिशलाकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन नानागुणहानिशलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर एक दुगुण-वृद्धि अर्थात् गुणहानि-आयामका प्रमाण आ जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

पूर्व सूत्र-कथित द्वीन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल अट्ठारह सौ वर्ष है ॥ ३१ ॥

क्योंकि, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी आबाधा सो वर्ष होती है। उसे त्रैराशिक क्रमसे प्राप्त अट्टारह रूपोंसे गुणित करनेपर अट्टारह सौ वर्षप्रमाण आबाधा-कालकी उत्पत्ति होती है। इस आबाधाके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर आबाधा-कांडकका प्रमाण उत्पन्न होता है।

उक्त कर्मीके आबाधाकालसे हीन कर्मिस्थितिप्रमाण उन कर्मीका कर्म-निषेक होता है। । ३२॥

१ अद्वरसकोडकोडी वियलाणं संहुमतिण्हं चं । गीः कं. १५६:

एत्थ दिवहुगुणहाणीए' किंचूणाए समयपबद्धिम्ह भागे हिदे पढमणिसेओ होदि । विदियणिसेयभागहारो पुट्यभागहारादो सादिरेओ होदि । एवं गुणहाणिअब्भंतर-सच्वणिसेयाणं भागहारा साहेयच्या । एत्थुयउज्जंती गाहा —

इच्छिदणिसेयभत्तो पढमाणिसेयस्स भागहारो जो । पढमणिसेयेण गुणो तर्हि तर्हि होइ अवहारो ॥ २ ॥

एदीए गाहाए इच्छिदणिसेगाणं भागहारो आणेद्व्यो । विदियगुणहाणि-पढमणिसेयस्स भागहारो किंच् गतिण्णिगुणहाणिमेत्तो । इदो १ पढमगुणहाणि-पढमणिसेयादो विदियगुणहाणिपढमणिसेयस्स अद्भत्तादो । एवम्रविरमगुणहाणि पिड

यहांपर, अर्थात् उक्त निषेक-स्थितिमें, कुछ कम डेढ़ गुणहानिसे समयप्रबद्धमें भाग देनेपर प्रथम निपेकका प्रमाण होता है। दूसरे निषेकका भागहार पूर्व निषेकके भागहारसे सातिरेक होता है। इस प्रकार विवक्षित गुणहानिके भीतर सर्व निषेकोंके भागहार सिद्ध करना चाहिए। इस विषयमें यह उपयोगी गाथा है—

प्रथम निषेकका जो भागहार हो उसमें इच्छित निषेकका भाग देने तथा प्रथम निषेकसे गुणा करनेपर भिन्न भिन्न निषेकोंका भागहार उत्पन्न होता है ॥ २॥

इस गाथाके द्वारा इच्छित निषेकोंका भागहार ले आना चाहिए।

उदाहरण— द्रव्य = ६२००; प्रथम निषेक = ५१२; प्रथम निषेकका भागहार =  ${}^{8}_{5} {}^{9}_{5} {}^{9}_{5}$  (देखो सूत्र नं. ६ की टीका च विशेषार्थ)। अतः प्रस्तुत नियमके अनुसार द्वितीय निषेकका भागहार होगा—  ${}^{8}_{5} {}^{9}_{5} {}^{9}_{5} \times {}^{9}_{5} {}^{5}_{5} = {}^{3}_{5} {}^{9}_{5} {}^{9}_{5} + 1$  इस भागहारका द्रव्यमें भाग देनेसे इच्छित निषेक ४८० प्राप्त होगा।  ${}^{6}_{5} {}^{9}_{5} {}^{9}_{5} \times {}^{2}_{5} {}^{9}_{5} = 8८० द्वितीय निषेकका प्रमाण। इसी प्रकार अन्य निषेकोंका भागहार उत्पन्न किया जा सकता है। (देखो पृ. १५२ का विशेषार्थ)$ 

दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार कुछ कम तीन गुणहानिप्रमाण है, क्योंकि, प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकको दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक आधा होता है।

विशेषार्थ — यथार्थतः दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागद्वार तीम गुणहानिप्रमाणसे कुछ कम न होकर कुछ अधिक होता है। उदाहरणार्थ — १५०५  $\times 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1 + 5 = 1$ 

इस प्रकार उपरिम गुणहानिके प्रति भागहार दुगुण-दुगुणादि कमसे अन्तिम

र प्रतिषु ' ओवड्ट्रगणहाणीए ' इति पाठः।

भागहारा दुगुण-दुगुणादिकमेण गच्छिद जाव चरिमगुणहाणिपढमणिसेगो ति । सन्वगुणहाणिविदियादिणिसेयाणं भागहारपरूवणं जाणिय परूवेदन्वं । एवं सन्वकम्माणं पि वत्तन्वं ।

## आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग-तित्थयरणामाणमुक्कस्सगो द्विदिबंधो अंतोकोडाकोडीएं॥ ३३॥

कुदो ? सम्माइद्विबंधत्तादो । अंतोकोडाकोडीए ति उत्ते सागरोवमकोडाकोडिं संखेज्जकोडीहि खंडिदएगखंडं होदि ति घेत्तव्वं । एदिस्से द्विदीए अंतोग्रहुत्तमेत्ता-बाधादो पण्णवणोवाओ— दससागरोवमकोडाकोडीणमाबाधं वस्ससहस्सं द्विवय ग्रहुत्ते

गुणहानिका प्रथम निषेक प्राप्त होने तक चला जाता है

उदाहरण—प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार  $= \frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ , द्वि. गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; नृ. गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; चतु. गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; पंचम गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; पष्टम गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; पष्टम गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}$ ; इस प्रकार स्पष्टतः भागहार एक गुणहानिसे दूसरी गुणहानिमें दुगुना होता चला गया है।

समस्त गुणहानियोंके द्वितीय, तृतीय आदि निषेकोंके भागहारोंकी प्ररूपणा जान करके कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्व कर्मोंकी भी उक्त सब रचना कहना चाहिए।

आहारकशरीर, आहारकशरीर-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३३ ॥

क्योंकि, इन प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्ट जीवके ही बन्ध होता है, (और सम्यग्दिष्टिके अन्तःकोड़ाकोड़ीसे अधिक बन्ध होता नहीं है)। 'अन्तःकोड़ाकोड़ी' ऐसा कहनेपर एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमको संख्यात कोटियोंसे खंडित करनेपर जो एक खंड होता है, वह अन्तःकोड़ाकोड़ीका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अन्तर्मुद्धर्तमात्र आवाधाके द्वारा इस स्थितिके प्रज्ञापन अर्थात् जाननेका उपाय यह है— दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित कर्मस्थितिकी आवाधा एक हजार वर्ष स्थापित करके

१ ×× अंतकोडाकोडी आहारतित्थयरे । गो. क. १३२.

२ प्रतिषु ' उत्त ' इति पाठः ।

कदे अद्वलक्खाहियकोडिमेत्ता मुहुत्ता होंति । तेसिं पमाणमेदं १०८००००० । एदेहि ओविट्टद्ससागरोवमकोडाकोडिमेत्तिहिदी जिद एदेसिं तिण्हं कम्माणं होज्ज, तो एदिस्से द्विदीए एगमुहुत्तमेत्ता आबाधा पावेदि । पुन्वुत्तभागहारेण दसगुणेणोविट्टद्स-सागरोवमकोडाकोडिमेत्ता द्विदी जिद होदि, तो मुहुत्तस्स दसमभागो आबाधा होज्ज । ण च एदेसिमेत्तियमेत्ताबाधा होदि, असंजदसम्मादिद्विउक्कस्सिद्विदंधादो संतादो वि संखेज्जगुणमिच्छाइहिधुविद्दीए संखेज्जंतोमुहुत्तमेत्तावाधापसंगादो । ण च एवं, तत्तो संखेज्जगुणपंचिदियअपन्जत्तुक्कस्सिद्विदीए वि अंतोमुहुत्तमेत्तावाध्ववलंभा । तदो संखेज-

उसके मुद्धर्त करनेपर आठ लाखसे अधिक एक कोटिप्रमाण मुद्धर्त होते हैं। उनका प्रमाण यह है— १०८००००।

विशेषार्थ — चूंकि एक अहोरात्रमें ३० मुहूर्त होते हैं, तो मध्यम प्रतिपत्तिसे एक वर्षके ३६० दिनोंमें कितने मुहूर्त होंगे, इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर १०८०० मुहूर्त प्राप्त होते हैं। इस प्रमाणको १००० वर्षोंसे गुणा करनेपर १०८०००० एक करोड़ आठ लाख मुहूर्त सिद्ध हो जाते हैं।

इन मुहूर्तों से अपवर्तन की गई दश को ड़ाकोड़ी सागरोपममात्र स्थिति यदि इन सूत्रोक्त तीनों कमोंकी हो तो इस स्थितिकी एक मुहूर्तमात्र आवाधा प्राप्त होती है।

दशःगुणित पूर्वोक्त भागहारसे अपवर्त्तित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित स्थिति यदि उक्त तीनों कर्मोंकी हो, तो उनकी आबाधा मुहूर्तका दशवां भाग होगी। किन्तु इन आहारकशरीरादि तीनों कर्मोंकी इतनी आबाधा नहीं होती है, अन्यथा असंयतसम्यग्दिष्टके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे और उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वसे भी संख्यातगुणी मिथ्यादिष्टकी ध्रवास्थितिके संख्यात अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होनेका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उससे संख्यातगुणी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिके

१ ×× संजदस्त उक्षस्तओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । ं असंजद्समादिद्विपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव उक्षस्तओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जक्ष्मओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जक्ष्मओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । तस्सेव अपन्जत्तयस्स जक्ष्मओ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो । र र र पंचिदियाणं सण्णीण मिन्छाइद्वीणम-पन्जत्त्त्त्राणं सत्त्रणं कम्माणमाउत्रवन्जाणमंतोमुद्धत्तमावाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णितिचं तं बहुगं । जं विदियसमए णितिचं पदेसग्ग तं विसेसहीणं । जं तिदियसमए पदेसग्गं णितिचं तं विसेसहीणं । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जावउक्षस्रेण अंतोकोडाकोडीओ ति ॥ धवठा अ. प. ९४०-९४३.

# कोडीहिं खंडिददससागरोवमकोडाकोडी उक्कस्सिट्टिदी होदि ति सिद्धं।

भी अन्तर्मुहूर्तमात्र आवाधा पाई जाती है। इसिलिए संख्यात कोटियोंसे खंडित अर्थात् भाजित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सूत्रोक्त तीनों कर्मोकी पृथक् पृथक् होती है, यह बात सिद्ध हुई।

विशेषार्थ - सूत्रकारने जो आहारकशारीरादि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम बतलाया है, उसीको धवलाकारने यहां और भी सूक्ष्मतासे समझानेका प्रयत्न किया है कि यहां अन्तःकोड़ाकोड़ीसे अभिप्राय एक सागरोपम कोड़ाकोड़ीके संख्यातवें भागसे है, न कि एक कोटि सागरोपमसे ऊपर और एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे नीचे किसी भी मध्यवर्ती संख्यासे, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। और इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि यदि यहां अन्तःकोड़ाकोड़ीका प्रमाण ९२५९२५९२ र्ह हैं सागरोपमोंका दशवां भाग भी लेवें, तो उसका आवाधाकाल मुहूर्तके 💤 वां भाग पड़ेगा। किन्तु यदि यही प्रमाण ब्रह्ण किया जाय तो असंयतसम्यग्दृष्टि, संज्ञी पंचेन्द्रियमिथ्यादृष्टि और संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकोंके स्थितिबन्धका जो संख्यातगुणित क्रमसे अस्पबद्दत्व बतलाया गया है, उसके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय भिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकोंका आबाधाकाल संख्यात मुद्दर्त प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ — धवलामें (अ. प्रति पत्र ९४०-९४३ पर) संयतका उत्कृष्ट', संयतासंयतका जघन्य<sup>ः</sup> व उत्कृष्ट<sup>ः</sup>, असंयतसम्यग्दष्टि पर्याप्तका जघन्य', इसीके अपर्याप्तका जघन्य व उत्क्रष्ट्, इसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट , संश्री मिथ्यादिष्ट पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य', इसीके अपर्याप्तका जघन्य', और इसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट<sup>ः</sup> स्थितिवन्ध उत्तरोत्तर संख्यातगुणा बतलाया गया है। अब यदि हम संवतके अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिबन्धका प्रमाण एक कोटी सागरोपम ही मान छें, और तदबुसार उसके आवाधाकालका प्रमाण मुहूर्तका ᢤ वां भाग मान ኞ, तो जघन्य संख्यात गुणितक्रमसे भी संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध १×२×२×२×२×२×२×२×२ = ५१२ कोटी सागरोपम और उसकी आबाधाका प्रमाण  $\frac{2}{2}$  ×२×२×२×२×२×२×२×२ =  $\frac{42}{2}$  =  $42\frac{2}{3}$  मुहूर्त होगा । किन्तु आगममें संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका आबाधाकाल भी अन्तर्मुहूर्त ही माना गया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकृतिमें अन्तकोड़ाकोड़ीका प्रमाण एक कोटि सागरोपमसे भी बहुत नीचे ही प्रहण करना चाहिए। तभी उससे उत्तरोत्तर संख्यातगुणित स्थिति-बन्धोंकी आबाधा भी अन्तर्मुद्धर्त ही सिद्ध हो सकेगी। इस प्रकार धवलाकारका यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत है कि सूत्रोक्त तीनों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध संख्यात कोटियोंसे भाजित सागरोपम कोङ्कोड़ी प्रद्यण करना चादिए।

एदं वक्खाणं पाहुडचुण्णिसुत्तेण अपुट्वकरणपढमसमयद्विदिवंधस्स सागरोवम-कोडीलक्खपुधत्तपमाणं परूवयंतेण विरुद्धदे तिं णासंकणिद्धं, तस्स तंतंतरत्तादो । अधवा सग-सगजादिपडिबद्धद्विदिवंधसु आवाधासु च एसो तेरासियणियमो, ण अण्णत्थ, खवगसेडीए अंतोम्रहुत्तद्विदंधाणमाबाधाभावप्पसंगादो । तम्हा सग-सगुक्कस्सद्विदि-वंधसु सग-सगुक्कस्सावाधाहि ओवद्विदेसु आवाधाकद्याणि आगच्छंति ति घेत्तव्वं । तदो एत्थ अंतोम्रहुत्तावाधाए वि संतीए अंतोकोडाकोडी द्विदिवंधो होदि ति ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ३४॥ आबाधाकंडएण उक्कस्सिट्टिदिन्हिं भागे हिदे आबाधा होदि । आबाध्यणिया कम्मिट्टिदी कम्मिणिसेगो ॥ ३५॥ सगममेदं।

#### णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायणसंघडणणामाणं उकस्सगो द्विदिबंधो वारस सागरोवमकोडाकोडीओं ॥ ३६ ॥

यह व्याख्यान, अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम समयकी स्थितियन्धका सागरोपमकोटिलक्षपृथक्त्व प्रमाणके प्ररूपण करनेवाले कसायपाहुडचूणिस्त्रसे विरोधको प्राप्त
होता है, ऐसी आरंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, वह तंत्रान्तर अर्थात् दूसरा
सिद्धान्तग्रन्थ या मत है। अथवा, अपनी अपनी जातिसे प्रतिबद्ध स्थितिबन्धोंमें और
आबाधाओंमें यह त्रैराशिकका नियम लागू होता है, अन्यत्र नहीं, अन्यथा, क्षपकश्रेणीमें
होनेवाले अन्तर्मुहर्तप्रमित स्थितिबन्धोंकी आबाधाके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।
इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धोंको अपनी अपनी उत्कृष्ट आबाधाओंसे अपवर्तन
करनेपर आबाधाकांडक आ जाते हैं, ऐसा नियम ग्रहण करना चाहिए। अतएव यह
सिद्ध हुआ कि यहांपर, अर्थात् उक्त तीनों कर्मोंकी स्थितिमें, अन्तर्मुहर्तमात्र आबाधाके
होनेपर भी स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण होता है।

पूर्व सूत्रोक्त आहारकशरीरादि प्रकृतियोंका आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्तमात्र है ॥ ३४ ॥

आवाधाकांडकसे उत्क्रष्ट स्थितिमें भाग देनेपर आवाधा प्राप्त होती है। उक्त तीनों कर्मीके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है।। ३५॥

यह सूत्र सुगम है।

न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्जनाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बार्ह कोड्राकोड़ी सागरोपम है ॥ ३६ ॥

१ अप्रतों ' विरुच्होदीचे ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' उकस्सिट्टिदिचा ' इति पाठः ।

३ संठाणसंहदीणं चरिमस्सोघं दुहीणमादि चि । गो. क. १२९.

णामत्त्रणेण भेदे इदरणामकम्मेहिंतो असंते वि किमट्ठं द्विदिभेदो ? ण, पयािड-विसेसेण भिण्णाणं द्विदिभेदं पिड विरोधाभावा । सेसं सुगमं ।

#### वारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३७ ॥

एगेण आबाधाकंडएण अप्पिदुक्कस्सिट्टिदिम्हि भागे हिदे वारसवाससदमेत्ता आबाधा होदि ।

आबाधूणिया कम्माहिदी कम्मणिसेगो ॥ ३८ ॥ सुगमभेदं।

सादियसंठाण-णारायसंघडणणामाणमुकस्सओ द्विदिबंधो चोहस-सागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ३९॥

एदं पि सुगमं।

## चोइसवाससदाणि आबाधा ॥ ४०॥

शंका—नामत्वकी अपेक्षा इतर नामकर्मों से मेद नहीं होनेपर भी उक्त प्रकृतियोंकी स्थितिमें भेद किसलिए हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रकृति-विशेषकी अपेक्षासे भिन्नताको प्राप्त प्रकृतियोंके स्थिति-भेद माननेमें कोई विरोध नहीं है।

रोष स्त्रार्थ सुगम है।

न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्जनाराचसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल बारह सौ वर्ष है ॥ ३७ ॥

एक आबाधाकांडकसे विवक्षित उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर बारह सौ वर्ष-प्रमाण आबाधा प्राप्त होती है।

उक्त दोनों कर्मीके आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ३८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मीका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध चौदह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त दोनों कर्मीका उत्कृष्ट आबाधाकाल चौदह सौ वर्ष है॥ ४०॥

१ मतिषु ' विणाणं ' इति पाठः ।

तं जधा- दसकोडाकोडीसागरोवमाणं जदि दसवाससदमेत्ताबाधा लब्मदि, तो चोइसकोडाकोडीसागरोवमेसु किं लभामो ति फलगुणिद्मिच्छं पमाणेणोवट्टिदे चेाइस-वाससदाणि' आबाधा होदि।

आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ४१ ॥ सुगममेदं ।

खुज्जसंठाण-अद्भणारायणसंघडणणामाणमुक्कस्सओ हिदिबंधो सोलससागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ४२ ॥

एदं पि सुगमं। सोलसवाससदाणि आबाधा ॥ ४३ ॥ आवाध्णिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ४४ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

एवं छट्टी चूलिया समत्ता ।

वह इस प्रकार है - दश कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाळे कर्मौंकी आवाधा यदि दश सौ (१०००) वर्षप्रमाण प्राप्त होती है, तो चौदह कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिघाले कमोंमें कितनी आबाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे गुणा करके प्रमाणराशिसे अपवर्तन करनेपर चौद्ह सौ (१४००) वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है। <u>१४ × १०००</u> = १४००.

स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मीके आबाधा कालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४१॥

यह सत्र सगम है।

कुब्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मीका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध सोलह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है।। ४२।।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त दोनों कर्मीका उत्कृष्ट आबाधाकाल सोलह सौ वर्ष है ॥ ४३ ॥

उक्त दोनों कर्मीके आबाधाकालसे हीन कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४४ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार छठी चूलिका समाप्त हुई।

१ प्रतिष्र ' शाससहस्सःणि ' इति पाठः ।

#### सत्तमी चूलिया

# एत्तो जहण्णद्विदिं वण्णइस्सामो ॥ १ ॥ तं जहा ॥ २ ॥

उक्कस्सविसोहीए जा द्विदी बज्झिंद सा जहण्णिया होदि, सन्वासिं द्विदीणं पसत्थभावाभावादो । संकिलेसवड्ढीदो सन्वपयिडिद्विदीणं बङ्ढी होदि, विसोहिबङ्ढीदो तासिं चेव हाणी होदि' । को संकिलेसो णाम ? अनादबंधजोग्गपरिणामो संकिलेसो णाम । का विसोही ? नादबंधजोग्गपिनामो । उक्कस्सिद्विदीदो हेद्विमद्विदीयो बंधमाणस्स परिणामो विसोहि ति उच्चिदि, जहण्णद्विदीदो उविरमविदियादिद्विदीओ बंधमाणस्स परिणामो संकिलेसो ति के वि आइरिया भणिति, तण्ण घडदे । कुदो ? जहण्णक्रस्स-द्विदिपरिणामे मोत्तूण मेममिन्झिमद्विदीणं क्ष्यिक्तिमाना । पि संकिलेस-विसोहित्त-प्रसंगादो । ण च एवं, एक्कस्स परिणामस्य लक्खणभेदेण विणा दुभावविरोहादो ।

अब इससे आगे जघन्य स्थितिका वर्णन करेंगे।। १।।
वह किस प्रकार है १॥ २॥

उत्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा जो स्थिति वंधती है, वह जघन्य होती है, क्योंकि सर्व स्थितियोंके प्रशस्त भावका अभाव है। संक्लेशकी बृद्धिसे सर्व प्रकृतिसम्बन्धी स्थितिकी वृद्धि होती है, और विशुद्धिकी वृद्धिसे उन्हीं स्थितियोंकी हानि होती है।

शंका - संक्रेश नाम किसका है?

समाधान-असाताके बंध योग्य परिणामको संक्षेत्रा कहते हैं।

शंका--विशुद्धि नाम किसका है?

समाधान—साताके बंध-योग्य परिणामको विशुद्धि कहते हैं।

कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि उत्कृप्ट स्थितिसे अधस्तन स्थितियोंको बांधनेवाले जीवका परिणाम 'विशुद्धि' इस नामसे कहा जाता है, और जघन्य स्थितिसे उपिम द्वितीय, तृतीय आदि स्थितियोंको बांधनेवाले जीवका परिणाम 'संक्रेश' कहलाता है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है; क्योंकि, जघन्य और उत्कृप्ट स्थितिके बांधनेके योग्य परिणामोंको छोड़कर शेष मध्यम स्थितियोंके बांधने योग्य सर्व परिणामोंके और विशुद्धिताका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, एक परिणामके लक्षणभेदके विना द्विभाव अर्थात् दो प्रकारके होनेका विरोध है।

१ सन्बद्धिदीणमुक्तस्सओ दु उक्तरससंकिलेसेण। विवरीदेण जहण्णो आउगतियविश्वियाणं तु ॥ गो. क. १३४.

संकिलेस-विसोहीणं बहुमाण-हायमाणलक्खणेण भेदो ण विरुज्झिद त्ति चे ण, बिहु-हाणि-धम्माणं परिणामत्तादो जीवद्व्यावद्वाणाणं परिणामंतरेसु असंभवाणं परिणामलक्खणत्त-विरोहादो । ण च कसायबह्वी संकिलेसलक्खणं, द्विदिबंधउद्वीए अण्णहाणुववत्तादो, विसोहिअद्धाए बहुमाणकसायस्स वि संकिलेसत्तप्पसंगादो । ण च विसोहिअद्धाए कसाय-उद्वी णित्थि ति बोत्तं जुत्तं, सादादीणं भ्रजगारबंधीभावप्पसंगा। ण च असाद-सादबंधाणं संकिलेस-विसोहीओ मोत्त्ण अण्णकारणमित्थ, अणुवलंभा । ण कसायउद्वी असादबंध-

शंका—वर्धमान स्थितिको संक्लेशका तथा हायमान स्थितिको विशुद्धिका लक्षण मान लेनेसे भेद विरोधको नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, वयोंकि, परिणाम-स्वरूप होनेसे जीव-द्रव्यमें अवस्थानकी प्राप्त और परिणामान्तरोंमें असंभव ऐसे वृद्धि और हानि, इन दोनों धर्मोंके परिणाम- स्वक्षणत्वका विरोध है।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका मत यह है कि जघन्यसे उत्कृष्टकी ओर स्थितिबंधके योग्य परिणामको संक्षेश और उत्कृष्टसे जघन्यकी ओर स्थितिबंधके योग्य परिणामको विशुद्धि कहते हैं, इस प्रकार वर्धमान स्थितिबंधको संक्षेश तथा हीयमान
स्थितिबंधको विशुद्धिका छक्षण मान छेनेसे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। किन्तु
धवछाकारने इस मतका इस प्रकार निराकरण किया है कि स्थितियोंकी वृद्धि और
हानि स्वयं जीवके परिणाम हैं जो क्रमशः संक्षेश और विशुद्धिकप परिणामकी वृद्धि और
हानिसे उत्पन्न होते हैं। और एक परिणाम दूसरे परिणामका छक्षण नहीं बन सकता।
अतएव वे संक्षेश और विशुद्धिके छक्षण नहीं माने जा सकते। स्थितियोंकी वृद्धि और
हानि तथा संक्षेश और विशुद्धिकी वृद्धि और हानिमें कार्य-कारण सम्बन्ध अवस्य है, पर
छक्षण-छक्ष्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

कषायकी वृद्धि भी संक्षेत्रका लक्षण नहीं है, क्योंकि, अन्यथा स्थितिबंधकी वृद्धि बन नहीं सकती है, तथा, विशुद्धिके कालमें वर्धमान कषायवाले जीवके भी संक्षेत्रत्वका प्रसंग आता है। और, विशुद्धिके कालमें कषायोंकी वृद्धि नहीं होती है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, वैसा मानने पर साता आदिके भुजाकारबंधके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। तथा, असाता और साता, इन दोनोंके बन्धका संक्षेत्रा और विशुद्धि, इन दोनोंको छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, वैसा कोई कारण पाया नहीं जाता है। कषायोंकी वृद्धि केवल असाताके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, उसके,

१ अल्पप्रकृतिकं ब्रान्ननंतरसमये बहुप्रकृतिकं ब्राति तदा भुजाकारबन्धः स्यात् ॥ गी. क. ५६९. धीकाः

कारणं, तक्काले सादस्स वि बंधुवलंभा । ण हाणी, तिस्से वि साहारणत्तादो । किं च विसोहीओ उक्कस्सिट्टिदिम्हि थोवा होद्ण गणणाए वहुमाणाओ आगच्छंति जाव जहण्ण- हिदि ति । संकिलेसा पुण जहण्णिट्टिहिम्हि थोवा होद्ण उविर पक्खेउत्तरकमेण वहुमाणां गच्छंति जा उक्कस्सिट्टिदि ति । तदो संकिलेसिहितो विसोहीओ पुधभूदाओ ति दहुच्वाओ। तदो हिदमेदं सादबंधजोग्गपरिणामो विसोहि ति ।

# पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं लोभसंज-लणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहण्णओ द्विदिवंधी अंतोमुहुत्तं ॥ ३॥

अर्थात् कषायोंकी वृद्धिके कालमें साताका बन्ध भी पाया जाता है। इसी प्रकार कषायोंकी हानि केवल साताके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, वह भी साधारण है, अर्थात् कषायोंकी हानिके कालमें असाताका भी बन्ध पाया जाता है।

विशेषार्थ — पूर्वमें थोड़ी प्रकृतियोंका वन्ध होकर पश्चात् अधिक प्रकृतियोंके बन्ध होनेको भुजाकार बन्ध कहते हैं। जैसे उपशांतकपाय गुणस्थानमें केवल एक सातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है। वहांसे दशवें सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें आने पर आयु और मोहको छोड़कर शेष छह मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। दशवेंसे नवमें व आठवें गुणस्थानमें आने पर आयुको छोड़कर शेष सात मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। आठवें गुणस्थानसे नीचे आने पर आठों ही प्रकृतियोंका बन्ध संभव हो जाता है। यह भुजाकार बन्ध है। यहां पर भुजाकार बन्धके उक्त स्थानोंमें विशुद्धि होने पर भी कषायोंकी वृद्धि है और इसीसे वे भुजाकार बन्ध स्थान संभव होते हैं। कथायोंकी वृद्धि होने पर भी वहां सातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है। तथा कषायोंकी हानि होने पर भी छठवें गुणस्थान तक असाताका बन्ध होता रहता है। अतः कषाय-वृद्धिको संक्रेशका लक्षण नहीं माना जा सकता।

दूसरी बात यह है कि विशुद्धियां उत्कृष्ट स्थितिमें अल्प होकर गणनाकी अपेक्षा बढ़ती हुई जघन्य स्थिति तक चली आती हैं। किन्तु संक्लेश जघन्य स्थितिमें अस्प होकर अपर प्रक्षेप-उत्तर क्रमसे, अर्थात् सदश प्रचयरूपसे, बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक चले जाते हैं। इसलिए संक्लेशोंसे विशुद्धियां पृथम्भूत होती हैं, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। अतएव यह स्थित हुआ कि साताके बन्धयोग्य परिणामका नाम विशुद्धि है।

पांचों ज्ञानावरणीय, चक्षुदर्शनावरणादि चारों दर्शनावरणीय, लोभसंज्वलन और पांचों अन्तराय, इन कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्भ्रष्ट्वते है ॥ ३ ॥

१ तत्र काळे संभवंती विशुद्धिकषायपरिणामाः असंख्यातळीकमात्राः सन्ति । ते च तत्प्रथमसमयमादि कृत्वा उपर्युपरि सर्वत्र सदद्यप्रचयवृद्धवा वर्धन्ते । गो. क. ८९९. दीका.

२ शेषाणामन्तर्भद्दर्ताः ॥ त. सू. ८, २०. भिण्णमुहुतं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥ भो. क. १३९.

कुदो १ कसायखनयस्स चरिमसमयबंधत्तादो । एतथ गुणहाणीओ णत्थि, पलिदो-वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्विदीए विणा गुणहाणीए असंभवादो ।

## अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ४ ॥

आवाधाकंडएण असंखेज्जपित्वेवमपढमवग्गमूलमेन्तेण अप्पिद्द्विदिम्हि भागे हिदे आवाधा आमे छिद त्ति पुन्वमसइं प्रतिदं । संपित्त अंतोम्रहुत्तमेन्तिद्विदीए आवाहा-कंडयादो असंखेज्जगुणहीणाए कधमावाधा उवलब्भदे ? ण एस दोसो, सग-सगजादि-पिडवद्वावाधाकंडएहि सग-सगिद्विदीस ओविद्वदास सग-सगआवाधासमुप्पत्तीदो । ण च सन्वजादीस आवाधाकंडयाणं सिरसन्तं, संखेज्जवस्सिद्विदंबंधेस अंतोम्रहुत्तमेन्तआवाधो-विद्विदेस संखेज्जसमयमेन्तआवाधाकंडयदंसणादो । तदो संखेज्जरुवेहि जहण्णद्विदिम्ह भागे हिदे संखेज्जावित्यमेना णिसेगिद्विदीदो संखेज्जगुणहीणा जहण्णावाधा होदि

क्योंकि, कषायोंके क्षपण करनेवाले जीवके (दशवें गुणस्थानके) अन्तिम समयमें इस जघन्य स्थितिका बन्ध होता है। यहांपर अर्थात् इस जघन्य स्थितिमें गुणहानियां नहीं होती हैं, क्योंकि, पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिके विना गुणहानिका होना असंभव है।

पूर्व स्त्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मीका जघन्य आबाधाकाल अन्त-मुहूर्त है।। ४।।

गुंका—पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र आवाधाकांडकसे विविक्षित स्थितिमें भाग देने पर आवाधा आजाती है, यह बात पहले अनेक वार प्ररूपण की गई है। अब, आवाधाकांडकसे असंख्यात गुणित हीन अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिकी आवाधा कैसे उपलब्ध होती है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अपनी अपनी जातियोंमें प्रतिवद्ध आवाधाकांडकोंके द्वारा अपनी अपनी स्थितियोंके अपवित्तित करनेपर अपनी अपनी, अर्थात् विवक्षित प्रकृतियोंकी, आवाधा उत्पन्न होती है। तथा, सर्व जातिवाली प्रकृतियोंमें आवाधाकांडकोंके सहराता नहीं है, क्योंकि, संख्यात वर्षवाले स्थितिवन्धोंमें अन्तर्मुहूर्तमात्र आवाधासे अपवर्तन करनेपर संख्यात समयमात्र आवाधाकांडक उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर निषेक-स्थितिसे संख्यात गुणित हीन संख्यात आविलिमात्र जघन्य आवाधा होती है, यह अर्थ

१ प्रतिषु 'सरीरत्तं ' इति पाठः।

२ अ-आ प्रत्योः '-मेचाणि सगद्विदीदो ' इति पाठः ।

ति घेत्तव्वं ।

आबाध्णिया कम्मिट्टदी कम्मणिसेगो ॥ ५॥ सुगममेदं ।

पंचदंसणावरणीय-असादावेदणीयाणं जहण्णगो सागरोवमस्त तिण्णि सत्तभागा पलिदोवमस्त असंखेज्जदिभागेण ऊणया ॥ ६ ॥

तं जहा - सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिद्रिदिवंधिमच्छत्तस्स जदि एतथ एकक-सागरोवममेत्रो उक्कस्सो द्विदिवंधो लब्भिद तो तीससागरोवम (-कोडाकोडि-) मेत्रकस्स-द्विदिबंधदंसणावरणादीणं किं ठिदिबंधं लभामो त्ति फलगुणिद्मिन्हं पमाणेणोविद्विदे सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा आगच्छंति'। पुणो तत्थ आविरुयाए असंखेडजिंद-भागमेत्रेण आबाधद्वाणविसेसेण रूवाहिएण एगमाबाधाकंडयं गुणिय रूऊणं काद्ण

ग्रहण करना चाहिए।

पूर्व स्त्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मीके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

निद्रानिद्रादि पांच दर्शनावरणीय और असातावेदनीय, इन कर्म-प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके तीन बटे सात भागप्रमाण है ॥ ६ ॥

यह इस प्रकार है - यहांपर अर्थात् एकेन्द्रिय जीवोंमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमके स्थितिवन्धवाले मिथ्यात्वकर्मका यदि एक सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध प्राप्त होता है, तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थितिवन्धवाले द्शीना-वरणीयादि कर्मोंका क्या स्थितिबन्ध प्राप्त होगा, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे गुणित कर प्रमाणराज्ञिसे अपवर्तन करनेपर एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग

आते हैं। उदाहरण $-\frac{30 \times 9}{100} = \frac{3}{5}$ 

पुनः उसमें एक रूपसे अधिक, आवळीके असंख्यातवें भागमात्र आवाधास्थान-विशेषके द्वारा एक आवाधाकांडकको गुणा करके, और उसमेंसे एक कम करके प्राप्त

३ जदि सत्तरिस्स एतियमेत्तं किं होदि तीसियादीणं । इदि संपाते सेसाणं इगिविगलेसु उभयिदि ॥ गो. क. १४५.

लद्भवीचारहाणाणि अवणिदे जहण्णओ हिदिबंधो होदि'। सेसं सुगमं।

#### अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ७ ॥

तं जधा — एगेणाबाधाकंडएण समऊणजहण्णद्विदिम्हि भागे हिदे लद्धं रूबाहियं जहण्णाबाधा होदि । किमद्वं जहण्णद्विदी समऊणं करिय आबाधाकंडएण भागो घेष्पदे ? ण, पुन्वं समऊणाबाधाकंडएण विणा जहण्णत्तप्तवगदत्तादो ।

#### आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ८ ॥ सुगममेदं।

## सादावेदणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो वारस मुहुत्ताणि ॥९॥

हुए वीचारस्थानोंको उक्त राशिमेंसे घटानेपर जघन्य स्थितिबन्ध होता है।

उदाहरण— मान लो उत्कृष्ट स्थिति = ६४; आबाधा = १६; आबाधाकांडक =  $\frac{68}{26}$  = 8; आबाधाके स्थानोंका विशेष = ४ (देखो उत्कृष्टस्थितिचूलिका, सूत्र ५ की टीका)। अतएव जघन्य स्थिति होगी— (४ + १) × ४ - १ = १९ वीचारस्थान; ६४ - १९ = ४५ जघन्य स्थितिबंध।

रोष सूत्रार्थ सुगम है।

पूर्व सूत्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कर्म-प्रकृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्त-र्भुहूर्त है ॥ ७ ॥

वह इस प्रकार है— एक आवाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जो राशि छन्ध हो, उसमें एक जोड़नेपर जघन्य आवाधा होती है।

उदाहरण— मान लो जघन्य स्थिति = ४५; आबाधाकांडक = ४। अतएव (४५ - १)-ं-४ + १ = १२ जघन्य आबाधा ।

शंका—जघन्य स्थितिको एक समय कम करके उसमें आबाधाकांडकके द्वारा भाग किसीलए देते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले एक समय कम आबाधाकांडकके विना जघन्यता मानी गई है।

पूर्व सूत्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कर्मीके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है।। ८।।

यह सूत्र सुगम है।

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहूर्त है।। ९।।

१ जेडाबाहोबिट्टियजेट्ठं आबाहकंडयं तेण । आबाहिबयप्पहदेणेगूणेणूणजेड्डमवरिटदी ॥ गो. क. १४७.

२ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ त. सू. ८, १८. वारस य वेयणीये ॥ गी. क. १३९.

कुदो ? सुहुमसांपराइयचरिमसमयबंधादो । तीसियस्स दंसणावरणीयस्स अंतो-मुद्धत्तमेत्तिद्विदं वंधमाणो सुद्धमसांपराइओ शिलियोर्गायमेदरस सादावेदणीयस्स पण्णा-रमसागरोदमको डाकोडीउक्कम्मद्विविधस्स कथं वारसमुहत्तियं जहण्णद्विदिं वंधदे १ ण, दंसणावरणादो सुहस्स सादावेदणीयस्स विसोघीदो सुहु हिदिवंघोवट्टणाभावा ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ १० ॥ कुदो ? संखेज्जरूवेहि वारसम्रहुत्तेमु' ओवड्डिदेसु अंतोम्रहुत्तुवलंभादो । आबाधूणिया कम्माडिदी कम्माणिसेओ ॥ ११॥ सुगममेदं ।

मिच्छत्तस्स जहण्णगो द्विदिबंधो सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ॥ १२ ॥

क्योंकि, स्क्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती क्षपक संयतके अन्तिम समयमें यह जघन्य बंध होता है।

शंका — तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले दर्शनावरणीय कर्मकी अन्तर्भुहूर्तमात्र जघन्य स्थितिको बांधनेवाला सूक्ष्मसांपराय संयत तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले वेदनीयकर्मके भेदस्वरूप पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित उत्कृष्ट स्थितिवाले सातावेदनीयकर्मकी वारह मुहूर्तवाली जघन्य स्थितिको कैसे बांधता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, दर्शनावरणीय कर्मकी अपेक्षा शुभ प्रकृतिरूप साता-वेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा स्थितिवन्धकी अधिक अपवर्तनाका अभाव है। अर्थात् सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है, अतएव विशुद्धिके द्वारा उसकी स्थितिका घात अधिक नहीं होता है। किन्तु दर्शनावरणीय पाप प्रकृति है, अतएव विशुद्धिसे उसकी स्थितिका अधिक घात होता है।

सातावेदनीय कर्मका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ १०॥ क्योंकि, संख्यात रूपोंसे बारह मुहूतोंके अपवर्तन करनेपर अन्तर्मुहूर्तकी प्राप्ति होती है।

सातावेदनीय कर्मके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक होता है ॥ ११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके सात बटे सात भागप्रमाण है ॥ १२ ॥

१ प्रतिषु ' नारसमुहुत्ते ' इति पाठः ।

आविलयाए असंखेजजिद्भागेण वार्रेइंद्यिपज्जत्ताणमावाधद्वाणिविसेसेण रूवा-हिएण एगमाबाधाकंडयं गुणिय रूऊणं कादूण सागरोवमिह सोहिदे मिच्छत्तजहण्ण-द्विदिसमुप्पत्तीदो । बादरेइंदियअपज्जत्तण्सु सुहुमेइंदियपंज्जत्तापञ्जत्तेसु वा मिच्छत्त्रस जहण्णओ द्विदिबंधो किण्ण होदीदि चे ण, एदेसु वीचारद्वाणाणं बहुत्ताभावा ।

#### अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १३ ॥

कुदो ? नमङणजनःगडिनिह आयाधःकंडएण भागे हिदे लद्धरूवाहियस्स जहण्णाबाधत्तब्भुवगमादो ।

आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ १४ ॥ सुगममेदं।

बारसण्हं कसायाणं जहण्णओ द्विदिवंधो सागरेविमस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ॥ १५॥

किमट्टं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सागरोवमचत्तारिसत्तभागाणम्णतं

क्योंकि, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आवाधास्थानविशेषस्वरूप एक रूप अधिक, आवर्लाके असंख्यातवें भागसे एक आवाधाकांडकको गुणा करके उसमेंसे एक कम करके सागरोपममेंसे घटा देनेपर मिथ्यात्वकर्मकी जघन्य स्थिति उत्पन्न होती है।

शंका—वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें, अथवा स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंमें, मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें, अथवा स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंमें, बीचारस्थानोंकी बहुलताका अभाव है।

मिथ्यात्वकर्मका जवन्य आवाधाकाल अन्तर्म्रहूर्त है ॥ १३ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिमें आवाधाकांडकसे भाग देनेपर जो राशि छब्ध हो, उसमें एक रूप अधिक करनेपर उत्पन्न राशिको जघन्य आवाधाकाल माना है।

मिथ्यात्वकर्भके आबाधाकालसे हीन जवन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक होता है ॥ १४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके चार बटे सात भागप्रमाण है।। १५।।

शंका — सागरोपमके चार बढे सात भागोंको पल्योपमके असंख्यातचे भागसे

उच्चदे १ ण, बादरेइंदियपञ्जत्तएसु वीचारद्वाणाणं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ताणं चेव वेदणासुत्तिम्ह णिहिट्टितादो ।

# अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ १६ ॥

कुदो १ आबाधाकंडएण ओविड्दसमऊणजहण्णिडिदिम्हि समयाधियम्हि जहण्णा-बाधुवरुंभादो । सेसं सुगमं ।

आवाधूणिया कम्माद्विदी कम्माणिसेगो ॥ १७ ॥ एदं पि सगमं।

कोधसंजलण-माणसंजलण-मायसंजलणाणं जहण्णओ डिदि-वंधो वे मासा मासं पक्वं ॥ १८॥

जधासंखेण कोधसंजलणस्स जहण्णओ द्विदिबंधो वे मासा, माणस्स मासो, मायाए पक्खो ति घेत्तव्वो । किमद्वं पुध पुध संजलणसद्दुच्चारणं कीरदे १

#### हीन करना किसलिए कहते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वेदनासूत्रमें वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें बीचारस्थान पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही निर्दिष्ट किये गये हैं। (और उत्कृष्ट स्थितिमेंसे वीचारस्थानोंको घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है।)

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है॥१६॥ क्योंकि,आबाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्य स्थितिको अपवर्तन करके पुनः उसमें एक समय अधिक करनेपर जघन्य आबाधाकी उपलब्धि होती है। रोप सूत्रार्थ सुगम है।

उक्त बारह कषायोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ १७॥

यह सूत्र भी सुगम है।

क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और मायासंज्वलन, इन तीनोंका जघन्य स्थिति-बन्ध क्रमशः दो मास, एक मास और एक पक्ष है ॥ १८ ॥

यथासंख्य, अर्थात् संख्याके क्रमानुसार, क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो मासः मानसंज्वलनका एक मास और मायासंज्वलनका एक पक्ष होता है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

शंका—कोध आदि पदोंके साथ पृथक् पृथक् संज्वलनशब्दका उच्चारण किस-लिए किया हैं ?

१ दुगेकदलमासं कोहतिये॥ गो. क. १४०,

ण, भिण्णहाणेसु बंधवोच्छेदपदंसणट्टं पुध पुध तस्सुच्चारणादो, पञ्जवद्वियणए अवलं-बिज्जमाणे तिण्णमेगत्तविरोधादो वा पुध पुधुच्चारणं कीरदे ।

> अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १९ ॥ संखेजजरूवेहिं जहण्णद्विदिम्हि भागे हिदे जहण्णाबाध्ववलंभादो । आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ।। २०।। सुगमभेदं । पुरिसवेदस्स जहण्णओ द्विदिबंधो अट्ट वस्साणि ॥ २१ ॥ अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ २२ ॥ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ २३ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

समाधान - नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न स्थानोंमें इन तीनों संज्वलन कषायोंका बंध-ब्युच्छेद बतलानेके लिए पृथक् पृथक् उसका, अर्थात् संज्वलनशब्दका, उचारण किया है। (विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० ४५ का विशेषार्थ)। अथवा पर्यायार्थिक नयके अवलंबन किये जानेपर तीनों कषायोंके एकताका विरोध है, अर्थात तीनों एक नहीं हो सकते, इसिळए क्रोध अर्षदे पदोंके साथ संज्वलनशब्दका पृथक् पृथक् उच्चारण किया है।

क्रोधादि तीनों संज्वलनकषायोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है।। १९।। क्योंकि, संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आबाधा प्राप्त होती है।

क्रोधादि तीनों संज्वलनकषायोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है।। २०॥

यह सूत्र सुगम है। पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्ष है ॥ २१ ॥ आबाधाकाल अन्तम्रहूर्त है ॥ २२ ॥ आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक होता है।। २३।। ये तीनों ही सत्र सगम हैं।

१ पुरिसस्स य अट्ट य वस्सा जहण्णहिदी ॥ गो. क. १४०.

इश्विवेद-णउंसयवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-गइ-मणुसर्गइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि--ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्ठाणाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं छण्हं संघडणाणं वण्ण-गंध-रस-फासं ति।रिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वी अग्रुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थ-विह्रायगदि-अप्पस्थविहायगदि-तस-थावर--बादर-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग—दुभग सुस्सर--दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-अजसिकति-णिमिण-णीचागोदाणं जहण्णगो हिदि-बंधो सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागेण ऊणया।। २४।।

णबुंसयवेद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादिआदीण जहण्णओ द्विदिबंधो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेणूणसागरोवमस्स वे-सत्तभागमेत्तो होदु णाम, एदासिं वीससागरोवमकोडाकोडीमेनुक्कम्मद्विदिदंगणादो । किंतु इत्थिवेद-हस्स-रिद-थिर सुभ-

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, अरित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यग्गित, मनुष्यगित, एकेन्द्रियजाित, द्वीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरिन्द्रियजाित, पंचेन्द्रियजाित, श्रोदािरिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थान, औदािरिकशरीर-अंगोपांग, छहों संहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गितिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, प्रशस्तिवहायोगित, अप्रशस्तिवहायोगित, अप्रशस्तिवहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, सक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अश्रुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशःकीिर्तं, निर्माण और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो बटे सात भाग है।। २४।।

शंका — नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा और पंचेन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितियंध प्रयोपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो बढे सात भागमात्र भले ही रहा आवे, क्योंकि, इन प्रकृतियोंकी वीस को ड़ाको ड़ी सागरोप्पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है। किन्तु स्त्रीवेद, हास्य, रित, स्थिर शुभ, सुभग,

सुभग-सुस्सरादीणं पिलदोवमस्स असंखेजजिद्भागेणूण-मागरोवमवेसत्तभागमेत्तजहण्ण-हिदिबंधो ण घडदे, एदासिं वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्तुक्कस्सिट्टिदीए अभावादो ? ण, जिद्द वि एदासिमप्पणो उक्कस्सिट्टिदी वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्ता णित्थ, तो वि स्लपयिड इक्कस्सिट्टिविशणुमारेण ओहट्टमाणाणं पिलदोवमस्स असंखेजजिद्भागेणूण-सागरोवमवेसत्तभागमेत्रज्ञण्णिट्टिदिवंधाविरोहा । ण च इत्थिवेद-हस्स-रदीयो कसाय-वंधाणुनारिक्तीना, णोकसायस्य तदणुसरणविरोहा। एसा जहण्णिट्टिदी बादरेहंदियपञ्जत्तएसु

और सुस्वर आदि प्रकृतियोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो बटे सात भागमात्र जघन्य स्थितिवन्ध नहीं घटित होता है, क्योंकि, इन स्रीवेदादि प्रकृतियोंकी वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका अभाव है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यद्यपि इन स्त्रीवेद आदिकी अपनी उत्कृष्ट स्थिति वीस को इनकोडी सागरोपमप्रमाण नहीं है, तो भी मूळ प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुसार द्वासको प्राप्त होती हुई इन प्रकृतियोंका पत्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो बटे सात भागमात्र जघन्यस्थितिके वंधनेमें कोई विरोध नहीं है। तथा, स्त्रीवेद, हास्य और रित, ये प्रकृतियां कषायोंके बन्धका अनुसरण करनेवाली नहीं हैं, क्योंकि, नोकषायके कषाय-बन्धके अनुसरणका विरोध है।

विशेषार्थ-यहां शंकाकारका अभिप्राय यह है कि इस स्त्रमें जिन प्रकृतियोंकी एक ही प्रमाणवाली जघन्य स्थिति वतलाई गई है उनमेंसे नपुंसकवेद, अरित,शोक,भय, जुगुप्सा, तिर्यचगति, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, तैजस और कार्मण-शरीर, ढुंडकसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, सुपाटिकासंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्थग्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उङ्कास,आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-गति, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, अस्थिर, अद्युम, दुर्भग, दुःस्वर, अमादेय, अयशः कीर्त्ति, निर्माण और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध २० कोड़ाकोड़ी सागर बतलाया गया है, इसलिए इनका एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध  $\frac{3}{6}$   $\frac{8}{6}$   $\frac{8}{6}$  को बाकोड़ी सागरोपम और जघन्य स्थितिबन्ध उसमेंसे वीचार-स्थानोंका प्रमाण पच्योपमका असंख्यातवां भाग कम करनेसे प्राप्त हो जायगा। किन्त सत्रोक्त अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तो २० कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे हीन है। जैसे- द्वितीय, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलितसंहनन, सूक्ष्म,अपर्याप्त और साधारणका १८ कोड़ाकोड़ी सागर, कुब्जकसंस्थान, और अर्धनाराचसंहननका १६ कोड़ाकोड़ी सागर, स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका १५ कोड़ाकोड़ी सागर, स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका १४, न्यत्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचसंहननका १२, तथा हास्य, रति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, स्थिर, श्रम, स्रभग, सुस्वर और आदेयका १० को ड्राकोड्री सागरो-पमप्रमाण उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध पाये जानेसे नियमानुसार उनका जघन्य स्थिति बन्ध भी सन्वविसुद्धेसु घेत्तन्वा, अण्णत्थ सन्वजहण्णद्विदिबंधस्स अणुवलंभादो । किं कारणं ? जादिविसोहीओ आवेक्सिय द्विदिबंधस्स जहण्णत्तसंभवादो ।

# अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ २५ ॥ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ २६ ॥ व सुनमाणि दो वि सुन्ताणि ।

सूत्रोक्त एकरूप न होकर कमशः पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन है है, है है हो होना चाहिये हैं हस शंकाका धवलाकारने यह समाधान किया है कि उक्त प्रकृतियों जिंदि वर्षाव वरावर २० कोड़ा-कोड़ी सागरोपम मानी गई है, और उसी मूलप्रकृति सामान्यकी अपेक्षा नपुंसकवेदादि और स्त्रीवेदादिकी जघन्यस्थिति एकसी मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता। यहांपर पुनः यह दूसरी शंका उठ खड़ी हुई कि यदि मूलप्रकृतिके सामान्यकी अपेक्षा नामकर्मकी उक्त उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति एकसी ग्रहण की गई सो तो ठीक है, पर स्त्रीवेद, हास्य और रित तो चारित्रमोहनीयके भेदक्षप नोकषाय हैं, और इसलिए उन्हें कपायोंका अनुसरण करना चाहिये। कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति ४० कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। अतप्त उक्त इन नोकषायोंकी सूत्रोक्त जघन्य स्थिति सिद्ध नहीं होती। इसका धवलानकारने यह समाधान किया है कि नोकषाय कपायोंका अनुसरण नहीं करते। प्रकृति-समुत्कीर्तन चूलिकामें कहा जा चुका है कि "स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कषायोंसे नोकषायोंके अल्पता पाई जाती है।" (देखो इसी भागका पृ. ४६.)।

यह सूत्रोक्त जघन्यस्थिति सर्वविशुद्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, अन्यत्र सर्वजघन्य स्थितिबन्ध पाया नहीं जाता है।

शंका — बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय अन्यत्र सर्वज्ञघन्य स्थितिबन्ध नहीं पाये जानेका क्या कारण है?

समाधान — विशिष्ट जातियोंकी विशुद्धियोंको देखकर ही स्थितिबन्धके जघन्यता संभव है। इसलिए बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय उसका अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं है।

पूर्व सूत्रोक्त स्त्रीवेदादि प्रकृतियोंका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है।। २५॥

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ २६॥

ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

## णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ द्विदिवंधो दसवाससह-स्साणि'॥२७॥

सुगममेदं ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ २८ ॥

पुन्वकोडितिभागे वि भुजमाणाउए संते देव-णेरइयदसवाससहस्सआउद्विदिबंध-संभवादो पुन्वकोडितिभागो आबाधा ति किण्ण परूविदो १ ण, एवं संते जहण्णद्विदीए अभावष्पसंगादो ।

आबाधा ॥ २९॥

कम्मद्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ३०॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

## तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जहण्णओ द्विदिवंधो खुद्दाभव-गगहणं ॥ ३१॥

नारकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष है ॥ २७ ॥ यह सूत्र सुगम है।

नारकायु और देवायुकां जघन्य आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २८ ॥

शंका — भुज्यमान आयुमें पूर्वकोटीका त्रिभाग अविशिष्ट रहने पर भी देव और नारकसम्बन्धी दश हजार वर्षकी जघन्य आयुस्थितिका बन्ध संभव है, फिर 'पूर्वकोटिका त्रिभाग आबाधा है 'ऐसा सूत्रमें क्यों नहीं प्ररूपण किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर जघन्य स्थितिके अभावका प्रसंग आता है। अर्थात् पूर्वकोटिका त्रिभागमात्र आवाधाकाल जघन्य आयुस्थिति-बन्धके साथ संभव तो है, पर जघन्य कर्मस्थितिका प्रमाण लानेके लिये तो जघन्य आवाधाकाल ही प्रहण करना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं।

आबाधाकालमें नारकायु और देवायुकी कर्मस्थिति बाधा-रहित है ॥ २९ ॥ नारकायु और देवायुकी कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ २०॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। ३१।।

१ ××× वासदससहस्साणि । सुर्णिरयुआउनाणं जहण्णओ होदि द्विदिवंधी ॥ गो. क. १४२.

२ प्रतिषु 'सिंते ' इति पाठः।

३ भिण्णमुहुत्तो णरतिरियाऊणं ॥ गो. क. १४२.

सुगममेदं ।

१९8]

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ३२ ॥

. क्रदो ? असंखेपद्धादो उवरिमआबाधाणं जहण्णद्विदीए सह विरोधादो।

आबाधा ॥ ३३॥

कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ॥ ३४ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णिरयगदि-देवगदि-वेडिवयसरीर-वेडिवयसरीरअंगोवंग-णिरय-गदि-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीणामाणं जहण्णगो द्विदिबंधो सागरोवम-सहस्सस्स वे-सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया ॥३५॥

क़दो ? सन्त्रविसुद्धेण असण्णिपंचिदिएण बज्झमाणत्तादो । एदस्स परूवणहुं एत्थ्रवजुञ्जंतं किंचि अत्थपरूवणं कस्सामो। तं जहा - एइंदिएसु मिच्छत्तस्सुक्कस्स-द्विदिवंधो एगं सागरोवमं । कसायाणं सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा । णाणदंसणा-वरणंतराइय-वेदणीयाणं तिण्णि सत्तभागा । णाम-गोद-णोकसायाणं वे सत्तभागा । १। 🐉 ।

यह सूत्र सुगम है।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है।। ३२।। क्योंकि, असंक्षेपाद्वा कालसे ऊपरकी आवाधाओंका जघन्य स्थितिके साथ विरोध है।

आबाधाकालमें तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्मस्थिति बाधा-रहित है ॥ ३३॥ तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है॥ ३४॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, नरकगतिप्रा-योग्यानुपूर्वी और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग है ॥ ३५ ॥

क्योंकि, यह जघन्य स्थिति सर्वविशुद्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके द्वारा वांधी जाती है।इसी जघन्य स्थितिबन्धके प्ररूपण करनेके छिए यहांपर उपयोगी कुछ अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— एकेन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरोपम (१) है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरोपमके चार बटे सात भाग ( है ) है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मीका उत्क्रप्ट स्थिति-बन्ध एक सागरोपमके तीन बटे सात भाग (है) है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकषायोंका

🤞 । 🗟 । एवं वेइंदियादीणमसण्णिपंचिंदियपज्जवसाणाणम्रुक्कस्सद्विदिबंधा वत्तव्वा । २५ । ैं ७°। ७५ । ५० । एदे बीइंदियाणं ।५०। २७°। १५°। १५°। एदे तीइंदियाणं । १०० । ४६° । ३६° । २६° । एदे चदुरिंदियाणं । १००० । ४°६° । ३°६° । <sup>२</sup>°° । एदे असण्णिपंचिंदियाणम्रकस्साद्रिदिबंधा<sup>६</sup> ।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरोपमके दो बटे सात भाग (है) है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीवोंसे आदि लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहना चाहिए। द्वीन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्चास (२५) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ बटे सात ( $^{\circ}$   $^{\circ}$ ) सागरोपम $\;$  है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण. अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचहत्तर बटे सात ( ${}^{\circ}_{\sigma}$ ) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पचास बटे सात ( ভ ) सागरोपम है। ये द्वीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं। त्रीन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास (५०) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दो सौ बटे सात ( ${}^{?}$  ${}^{\circ}$ ) सागरोपम है। ज्ञांनावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका डेढ़ सौ वटे सात (१५°) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्र-कर्म और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ बटे सात (१°°) सागरोपम है। ये त्रीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं। चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ (१००) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चार सौ बटे सात ( $^8$   $^\circ$ ) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन सौ बटे सात (ैं 🖁 °) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्र-कर्म और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दो सौ वटे सात (१६०) सागरोपम है। ये चतरिन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं। असंबी पंचेन्द्रिय जीवोंमें मिध्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक हजार (१०००) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चार हजार बटे सात ( $^8$ ° $^\circ$ °) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीन हजार वटे सात (१º o°) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दो हजार बटे सात (१°°°) सागरोपम है। ये असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं।

१ एपं पणकदि पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छवरबंधो । इगिविगलाणं अवरं पस्लासंखुणसंखुणं॥ जिद सर्चरिस पुरियमेर्च किं होदि तीसियादीणं । इदि संपाते सेसाणं इगित्रिगलेस उभयविदी ॥ गो. क. १४४-१४५.

#### इस उपर्युक्त कथनका कोष्टक इस प्रकार है-

| स्थितिबन्ध | कर्मों के नाम                                 | एकेन्द्रिय           | द्वीन्द्रिय           | त्रीन्द्रिय | चतुरिन्द्रिय | असंज्ञी पंचेन्द्रिय |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| उत्कृष्ट   | मिथ्यात्व                                     | १ सागरो<br>पम        | २५साग.                | ५०साग.      | १०० साग.     | १००० सागरोपम        |
| "          | सोलह कषाय                                     | <u>४</u> ,,          | १००                   | २००         | ४००          | ४०००<br>उ           |
| ,,         | श्चानावरण<br>द्र्ञानावरण<br>वद्नीय<br>अन्तराय | ম ৬ ))               | ত ধ<br>ড <b>্ )</b> ን | १५०         | ₹°°° 77      | ३०००<br>७ ,,        |
| 79         | नामकर्म<br>गोत्रकर्म<br>नोकषाय                | <del>२</del><br>७ ,, | ५०                    | १००         | ₹ 00 ,,      | २०००                |

अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग कम करनेपर जो प्रमाण होष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको एकेन्द्रिय जीव बांधते हैं। द्वीन्द्रियसे लेकर असंक्षी पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका संख्यातवां भाग कम करनेपर जो प्रमाण होष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको बांधते हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्ध सूत्रोंमें पृथक् पृथक् दिखाया गया है। उसका कोएक इस प्रकार है—

| संज्ञी<br>पंचेन्द्रिय | मिथ्यात्वकर्म<br>दर्शनमोहनीय | चारित्र-<br>मोहनीय   | ज्ञानावरण<br>दर्शनावरण<br>वेदनीय<br>अन्तराय | नामकर्म<br>गोत्रकर्म | आयुकर्म       |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| उत्कृष्ट              | ७० कोड़ाकेाड़ी<br>सागरो.     | ४० कोड़ा.<br>सागराे. | ३० कोड़ा.<br>सागरो.                         | २० कोड़ा.<br>सागरा.  | ३३ सागरे।पम   |
| , जघन्य               | अन्तर्मुहूर्त                | अन्तर्भुहूर्त        | १२ अन्त. वेदनीयकी<br>१ ,, रोष कर्मोंकी      | ८अन्तर्मुहूर्त       | अन्तर्मुहूर्त |

एइंदिएसु वीचारद्वाणाणि पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागो, आबाधाद्वाणाणि आविलयाए असंखेबजिद्भागो । बीइंदियादिस बीचारद्राणाणि पलिदोवमस्स संखेबजिद-भागो, आबाधाठाणाणि आवलियाए संखेज्जदिभागो । वेउव्वियछक्कं च णामकम्मं, तेण सागरोवमसहस्सवेसत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणा तस्स जहण्ण-द्विदिबंधो होदि ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ३६॥ आबाधूणिया कम्माद्विदी कम्मणिसेगो ॥ ३७॥ एदाणि दो वि सत्ताणि सुगमाणि ।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-तित्थयरणामाणं जहण्णगो द्विदिबंधो अंतोकोडाकोडीओं ॥ ३८ ॥

कुदो ? अपुव्वकरणचरिमसमयादो सत्तमभागमोदिण्णस्स अपुव्वकरणखवगस्स वंधादो ।

एकेन्द्रिय जीवोंमें वीचारस्थान पत्योपमके असंख्यातवें भाग हैं, और आबाधा-स्थान आवलीके असंख्यातवें भाग हैं। द्वीन्द्रियादि जीवोंमें वीचारस्थान परयोपमके संख्यातवें भाग हैं, और आबाधास्थान आवलीके संख्यातवें भाग हैं। वैक्रियिकषट्क, अर्थात् नरकगति आदि सूत्रोक्त छहां प्रकृतियां नामकर्मकी हैं, इसलिए पत्योपमके संख्यातवें भागसे द्दीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग (१ ° ° °) उस वैक्रियिक-षद्भका जघन्य स्थितिबन्ध होता है।

पूर्व सूत्रोक्त नरकगित आदि छहों प्रकृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्त-र्भद्रत है।। ३६॥

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन कर्मिस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ३७ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

आहारकश्ररीर, आहारकश्ररीर-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्मींका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३८ ॥

क्योंकि, अपूर्वकरणके चरम समयसे छेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए अपूर्व-करण क्षपकके इन तीनों प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

र किल्कास की के किल जहण्याठिदिवंधी। खनगे सगसगनंधच्छेदणकाळे हते शियमा ॥ गी. क. १४१.

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ३९ ॥ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ४० ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

जसगित्ति-उच्चागोदाणं जहण्णगो द्विदिबंधो अट्ट मुहुत्ताणि'।। ४१।।

कुदो ? चरिमसमयसकसायवंधादो ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ४२ ॥

आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ४३ ॥

एदाणि दो वि सुगमाणि।

एत्थ जहण्णुक्कस्सपदेसबंधो अणुभागबंधो च किण्ण परूविदो ? ण, पयडि-

आहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्मका जघन्य आबाधा-काल अन्तर्भ्रहूर्त है।। ३९॥

उक्त कमेंकि आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है॥ ४०॥

यह दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

यशःकीर्ति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मुहूर्त है।। ४१।।

क्योंकि, चरम समयवर्ती सकषायी जीवके इन दोनों कर्मोंका बन्ध होता है। यशःकीर्ति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्म्रहूर्त है॥ ४२॥

उक्त कर्मोंके आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४३ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

र्शका — यहांपर, अर्थात् जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहते समय या उनके पश्चात्, जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तथा अनुभागवन्ध क्यों नहीं प्ररूपण किया ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके अविनाभावी प्रकृति-

१ नामगोत्रयोरष्टी ॥ त. सू. ८, १९.

द्विदंघेसु अणुभाग-पर्याविणाभावेसु पर्विदेसु तप्यस्वणासिद्वीदे। तं जहा — सिण-पंचिद्यध्विद्विदं अंतोकोडाकोडिं सग-सगक्रमपिडिमाइयमप्पप्पणो उक्करसिट्ठिदिम्हि सोहिदे द्विदंघेद्वाणविसेसो होदि । तत्थ एगरूवं पिक्खत्ते द्विदिवंघद्वाणाणि हवंति । एकेक्करस द्विदंघेद्वाणस्स असंखेज्जा लोगा द्विदिवंधव्यवाणाणि जहाकमेण विसेसाहियाणि'। विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा । तेसिं पिडिभागो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कुदो एदेसिमित्थित्तं णव्वदे ? जहण्णुक्करमिट्टिशितो सिद्धद्विदिवंधद्वाणणहाणुववत्तीदो । ण च कारणमंतरेण कज्जस्सुप्पत्ती किहं पि होदि, अणव्वद्वाणादो । ताणि च द्विदिवंधव्यवस्माणद्वाणाणि जहण्णद्वाणादो जावप्पप्पणो उक्करसद्वाणं ताव अणंतभागवह्वी असंखेज्जभागवृही संखेज्जभागवृही संखेज्जभागवृही असंखेज्जगुण-वृद्वी अणंतगुणवृद्वी त्ति छिव्विधाए वृद्वीए द्विदाणि । अणंतभागवृद्विकंद्वयं गंतूण एगा असंखेज्जभागवृही होदि । असंखेज्जभागवृह्वी होदि । असंखेज्जभागवृद्वी होदि ।

बन्ध और स्थितिबन्धके प्ररूपण किये जानेपर उनकी प्ररूपणा स्वतः सिद्ध है। वह इस प्रकार है— अपने अपने कर्मके प्रतिभागीरूप अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंकी ध्रुवस्थितिको अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटानेपर स्थितिबन्धका स्थानिवशेष होता है। उसमें एक रूप और मिलानेपर स्थितिबन्धके स्थान हो जाते हैं। एक एक स्थितिबन्धस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान होते हैं, जो कि यथाक्रमसे विशेष विशेष अधिक हैं। इस विशेषका प्रमाण असंख्यात लोक है। उनका प्रतिभाग परयोपमका असंख्यातवां भाग है।

शंका- इन स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान — जघन्य और उत्कृष्ट, स्थितियों से प्राप्त या सिद्ध होनेवाले स्थिति-बन्धस्थानोंकी अन्यथानुपपात्तिसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता है। कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति कहीं पर भी होती नहीं है, क्योंकि, यदि ऐसा न माना जाय तो अनवस्थादोष प्राप्त होगा।

वे स्थितिबन्धाध्यव्यवसायस्थान जघन्य स्थानसे लेकर अपने अपने उत्कृष्ट स्थान तक अनन्तभागवृद्धि; असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, इस छह प्रकारकी वृद्धिसे अवस्थित हैं। अनन्तभागवृद्धिकांडक जाकर, अर्थात् सूच्यंगुलके असंख्यातचे भागमात्र वार अनन्तभागवृद्धि हो जानेपर, एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है। असंख्यातभागवृद्धिकांडक जाकर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है। संख्यातभागवृद्धिकांडक जाकर

१ कर् क्रिकेट पर १ १ असंख्ळोगमिदा । अहियकमा उक्कस्सद्विदिपरिणामो चि णियमेण ॥ गो. क. ९४७. २ कोडकं केंग्रुअसंस्थायमार्गात्रवारः । गो. जी., मं. प्र. टी. ३२९. कांडकं च समय-परिभाषयाः तुष्ठमारक्षेत्रकोरयेयमार्गाताराष्ट्रदेशराजिसंस्याप्रमायमनियीयते । कर्मप्र. पृ. ९०.

संखेज्जभागत्राङ्कितंद्रयं गंतूण एगा संखेज्जगुणत्र ही होदि । संखेज्जगुणत्र हुकंद्रयं गंतूण एगा असंखेज्जगुणत्र हुकंद्रयं गंतूण एगा अणंतगुणत्र ही होदि । असंखेज्जगुणत्र हुकंद्रयं गंतूण एगा अणंतगुणत्र ही होदि । एदमेगं छद्वाणं । एरिसाणि असंखेज्जलोगमेत्त छद्वाणाणि होति' । सन्त्र हिद्द्रिकंघ हुणाणं एकेक्क हिदिबंध ज्झत्र साण हाणस्स हेट्ठा छत्र हुक सेण असंखेज्जलोगमेत्ताणि अणुभागतं धज्झत्र साणहाणाणि होति' । ताणि च जहण्णक साउद्य अणुभागतं धज्झत्र साण हाणप्त हुण प्यहु हि उत्तरिं जात जहण्ण हिदि-उक्क स्सक साउद्य हुण अणुभागतं धज्झत्र साण हाणाणि ति तिसे साहियाणि' । विसे सो पुण असंखेज्जा लोगा । तस्स पहिभागो वि असंखेज्जा लोगा । एदे सिमत्थित्तं कुदो णव्तदे १ कसाय उद्य हुणादो अणुभागेण विणा अलद्भ प्यस्त्र तदो । तदो सिद्धा पयि हिदिबंधादो अणुभाग बंधस्स सिद्धी ।

कधं पदेसबंधस्स तदो सिद्धी ? उचदे- ठिदिबंधे णिसेयविरयणा परूविदा।

एक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है। संख्यातगुणवृद्धिकांडक जाकर एक वार असंख्यात-गुणवृद्धि होती है। असंख्यातगुणवृद्धिकांडक जाकर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है। (यहां सर्वत्र कांडकसे अभिप्राय सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागमात्र वारोंसे है।) यह एक षड्वृद्धिक्षप स्थान है। इस प्रकारके असंख्यात लोकमात्र पड्वृद्धिक्षप स्थान उन स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंके होते हैं।

सर्व स्थितिबंधोंसम्बन्धी एक एक स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानके नीचे उपर्युक्त षड्वृद्धिके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र अनुभागवंधाध्यवसायस्थान होते हैं । वे अनुभागवंधाध्यवसायस्थान जघन्य कपायोदयसम्बन्धी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे लेकर ऊपर जघन्यस्थितिके उत्कृष्ट कपायोदयस्थानसम्बन्धी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान तक विशेष विशेष अधिक हैं। यहांपर विशेषका प्रमाण असंख्यात लोक है। तथा उसका प्रतिभाग भी असंख्यात लोक है।

शंका - इन अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान—अनुभागके विना जिनका आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसे कषायोंके उदयस्थानोंसे अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता है।

इसिलए यह बात सिद्ध हुई कि प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धसे अनुभागबन्धकी सिद्धि होती है।

शंका—प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धसे प्रदेशवन्धकी सिद्धि कैसे होती है? समाधान - कहते हैं — स्थितिबन्धमें निषेकोंकी रचना प्ररूपण की गई है।

१ छोगाणमसंखपमा जहण्णउङ्किम तिम्ह च्छाणा । द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणं होति सत्तण्हं॥ गो. क. ९५२. २ अहुमाराण वंधव्झवसानमांखडोग्रहणिदमदो॥ गो. क. २६०.

३ थोवाणि कसाउदये अञ्झवसाणाणि सन्वडहरिमा। बिइयाइ विसेसिहियाणि जाव उक्कोसगं ठाणं॥ ५३॥ कर्मप्र. पृ. ११८.

ण सा पदेसेहि विणा संभविद, विरोहादो । तदो तत्तो चेव पदेसबंधो वि सिद्धो । पदेसबंधादो जोगद्वाणाणि सेडीए असंखेजजिदभागमेत्ताणि जहण्णद्वाणादो अविद्वर-पक्खेवेण सेडीए असंखेजजिदभागपिडभागिएण विसेसाहियाणि जाउक्कस्सजोगद्वाणेति दुगुण दुगुणगुणहाणिअद्वाणेहि सहियाणि सिद्धाणि ह्वंति । कुदो १ जोगेण विणा पदेस-बंधाणुववत्तीदो । अधवा अणुभागबंधादो पदेसबंधो तक्कारणजोगद्वाणाणि च सिद्धाणि हवंति । कुदो १ पदेसेहि विणा अणुभागाणुववत्तीदो । ते च कम्मपदेसा जहण्णवग्गणाए बहुआ, तत्तो उविर वग्गणं पि विसेसहीणा अणंतभागेण । भागहारस्स अद्धं गंतूण दुगुणहीणा । एवं णेदच्वं जाव चिरमवग्गणोत्ते । एवं चत्तारि य बंधा परूविदा होति ।

संतोदय-उदीरणाओ किण्ण परूविदाओ १ ण, बंधपरूवणादो तासिं पि परूवणा-सिद्धीदो । तं जहा- बंधो चेव बंधविदियसमयप्पहुं संतकम्मं उच्चिद जाव णिक्षेवण-

वह निषेक रचना प्रदेशोंके विना संभव नहीं है, क्योंकि, प्रदेशोंके विना निषेक रचना माननेमें विरोध आता है। इसलिए निषेक रचनासे ही प्रदेशवन्ध भी सिद्ध होता है।

प्रदेशबन्धसे योगस्थान सिद्ध होते हैं। वे योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र हैं, और जघन्य योगस्थानसे लेकर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रतिभागरूप अवस्थित प्रक्षेपके द्वारा विशेष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योगस्थान तक दुगुने दुगुने गुणहानि आयामसे सहित सिद्ध होते हैं, वयोंकि, योगके विना प्रदेशबन्ध नहीं हो सकता है।

अथवा, अनुभागवन्धसे प्रदेशवन्ध और उसके कारणभूत योगस्थान सिद्ध होते हैं, क्योंकि, प्रदेशोंके विना अनुभागवन्ध नहीं हो सकता है। वे कर्म-प्रदेश जघन्य वर्गणामें बहुत होते हैं, उससे ऊपर प्रत्येक वर्गणाके प्रति विशेष हीन, अर्थात् अनन्तवें भागसे हीन होते जाते हैं। और भागहारके आधे प्रमाण दूर जाकर दुगुने हीन, अर्थात् आधे, रह जाते हैं। इस प्रकार यह कम अन्तिम वर्गणा तक छ जाना चाहिए।

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके द्वारा यहां चारों ही बन्ध प्ररूपित हो जाते हैं।

शंका - यहांपर, सत्त्व, उदय और उदीरणा, इन तीनोंका प्ररूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बन्धकी प्ररूपणासे उनकी, अर्थात् सत्त्व, उद्य और उदीरणाकी, भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। वह इस प्रकार है — बन्ध ही बंधनेके दूसरे समयसे छेकर निर्छेपन अर्थात् क्षपण होनेके अन्तिम समय तक सत्कर्म या सत्त्व

१ जोगा पयडि-पदेसा । गो. क. २५७.

२ सेदिअसंखेज्जादेमा जोगङ्घाणाणि होति सव्वाणि । गो. क. २५८.

चरिमसमओ ति । सो चेव बंधो बंधावित्यादिक्कंतो ओकड्डेद्ण उदए संछुब्भमाणो' उदीरणा होदि । सो चेव दुसमयाधिर्यंबंधावित्याए द्विदिक्खएण उदए पदमाणो उदयसण्णिदो होदि ति ।

एक्केक्किस्से पयडीए पयडिबंधो अणुभागबंधो द्विदिबंधो पदेसबंधो चेदि चडिव्वहो बंधो। तत्थ एक्केक्को चडिव्वहो उक्कस्सो अणुक्कस्सो जहण्णो अजहण्णो चिं। एदेहि सोलसेहि सव्बबंधपयडीओ गुणिदे असीदीए ऊणवेसहस्सबंधवियप्पा होंति (१९२०)। एवम्रदओदीरण-सत्ताणं पि भेदा परूवेद्व्वा। तेसिं पमाणमेदं २३६८। २३६८। २३६८। तेसिं सव्वसमासो ९०२४। सव्वेदिंग्ह परूविदे —

#### सत्तमी चूलिया समत्ता होदि ।

कहुलाता है। वही बन्ध बंधावलीके, अर्थात् वंधनेकी आवलीके, ज्यतीत होनेपर अपकर्षण कर जब उदयमें संक्षुभ्यमान किया जाता है, तब वह उदीरणा कहलाता है। वही बन्ध दो समय अधिक बंधावलीके ज्यतीत हो जानेपर स्थितिके, अर्थात् निषेकस्थितिके, क्षयसे उदयमें पतमान, अर्थात् गिरता हुआ, 'उद्य' इस संज्ञावाला होता है। इस प्रकार बन्धकी प्रक्रपणासे सत्त्व, उदय और उदीरणाकी भी प्रक्रपणा सिद्ध हो जाती है।

एक एक प्रकृतिका प्रकृतिबन्ध, अनुभागवन्ध, स्थितिबन्ध और प्रदेशवन्ध, इस प्रकार चार तरहका बन्ध होता है। उनमें वह एक एक बन्ध भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्यके भेद से चार प्रकारका होता है। इन सोछह भेदोंके द्वारा सर्व बन्धप्रकृतियोंको गुणित करनेपर (१२०×१६ = १९२०) अस्सी कम दो हजार बन्धके भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार उदय, उदीरणा और सत्ताके भी भेद प्रकृपण करना चाहिए। उनका प्रमाण यह है—

उदयके विकल्प (१४८×१६=)२३६८. उदीरणाके ,, (१४८×१६=)२३६८. सत्ताके ,, (१४८×१६=)२३६८. इन सबका जोड़ (१९२०+२३६८+२३६८+२३६८=)९०२४ होता है।

### इस सबके प्ररूपण करनेपर— सातवीं चूलिका समाप्त होती है।

१ प्रतिषु 'संतुत्भमाणो ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'दुसमयाविय- ' इति पाठः । ३ पप्रतिद्विष्ठानानापदेशयंश्रो चि चदुविहो बंधो । उक्कस्समण्डक्कस्सं जहण्णमजहण्णगं ति पुर्ध ॥ गो. क. ४९.

### अहमी चूलियां

### एवदिकालद्विदिएहिं कम्मेहि सम्मत्तं ण लहि ॥ १॥

एदं देसामासियसुत्तं, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णहिदिवंधे उक्कस्सिट्टिवंधे जहण्णुक्कस्सिट्टिदंसंतकम्मेसु जहण्णुक्कस्सवणुभागमंतकम्मेसु जहण्णुक्कस्सपदेससंत-कम्मेसु च संतेसु सम्मत्तं ण पिडवज्जिदि ति घेत्तव्यं ।

### लभदि ति विभासा ॥ २॥

जे पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसे बंधंतो तेहि पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसेहि संत-सरूवेण होंतेहि उदीरिज्जमाणेहि सम्मत्तं पडिवज्जिद् तेसिं परूवणा कीरिद ति पइज्जासुत्तमेयं।

## एदेसिं चेव सञ्वकम्माणं जावे अंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधदि तावे पढमसम्मत्तं लभदि ॥ ३॥

इतने कालप्रमाण स्थितिवाले कर्मीके द्वारा जीव सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है ॥ १ ॥

यह देशामर्शक सूत्र हैं, इसिलए इन (पूर्व दो चूलिकाओं में उक्त) कमों के जघन्य स्थितिबन्ध होनेपर, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति-सत्कर्म अर्थात् स्थितिसत्त्व होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व होनेपर, तथा जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होनेपर जीव सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

प्रथम चूलिकाका प्रथम सूत्र पठित 'लभिद 'यह जो पद है, उसकी व्याख्या की जाती है॥ २॥

जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंको बांधता हुआ, उन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके सत्त्वस्वरूप होते हुए, और उदीरणा किये जाते हुए यह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, उनकी प्ररूपणा की जाती है, इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है।

इन ही सर्व कर्मींकी जब अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिको बांधता है, तब यह जीव प्रथमोपश्चमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है॥ ३॥

१ प्रतिषु ' एवदिकाले डिदीएहि ' इति पाठः ।

२ उ पृष्टिशिति २ कमेसु जवन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलामी न मवति । स. सि. २, ३. जेड्डवरिडिदिबंधे जेड्डवरिडिदितियाण सत्ते य । ण य पिडवर्जिदि विस्वसमसम्मं मिच्छजीवो हु ॥ लिच्यः ८.

३ प्रतिषु ' वेहि ' इति पाठः।

पदमसम्मत्तलंभजोग्गो जीवो जेण उवयारेण पढमसम्मत्तं लम्भदि ति पर्कविदो। अत्थदो पुण एत्थ ण लभदि, तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पत्तीदो। एदेण खओवसमलद्भी विसोहिलद्भी देसणलद्भी पाओग्गलद्भि ति चत्तारि लद्भीओ पर्कविदाओ। पुच्व-संचिदकम्ममलपडलस्स अणुभागफद्दयाणि जदा विसोहीए पिंडसमयमणंतगुणहीणाणि होद्णुदीरिज्जंति तदा खओवसमलद्भी होदि'। पिंडसमयमणंतगुणहीणकमेण उदीरिद्अणुभागफद्दयजणिदजीवपरिणामो सादादिसुहकम्मबंधिणिमित्तो असादादिअसुहकम्मबंधिकद्भी विसोही णाम। तिस्से उवलंभो विसोहिलद्भी णाम'। छद्दव्य-णवपदत्थोवदेसो देसणा णाम। तीए देसणाए परिणदआइरियादीणस्रवलंभो, देसिदत्थस्स गहण-धारण-विचारणसत्तीए समागमो अ देसणलद्भी णाम'। सन्वकम्माणस्वकस्सिद्धिसुक्कस्साणु-भागं च अवद्वाणं पाओग्गलद्भी णाम'।

प्रथमोपरामसम्यक्त्वके प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोपरामसम्यक्त्वको प्राप्त करता है, यह बात उपचारसे प्ररूपण की गई है। परन्तु यथार्थसे यहांपर, अर्थात् उक्त प्रकारकी कर्मस्थिति होनेपर, नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि, त्रिकरण, अर्थात् अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है। इस सूत्रके द्वारा क्ष्योपरामलिश्च, विशुद्धिलिश्च, देशनालिश्च और प्रायोग्यलिश्च, ये चारों लिश्चयां प्ररूपण की गई है। पूर्व संचित कर्मोंके मलरूप पटलके अनुभागस्पर्धक जिस समय विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणहीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त किये जाते हैं, उस समय क्षयोपशमलिश्च होती है। प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन क्रमसे उदीरित अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ, साता आदि शुभ कर्मोंके वन्धका निमित्तभूत और असाता आदि अशुभ कर्मोंके बंधका विरोधी जो जीवका परिणाम है, उसे विशुद्धि कहते हैं। उसकी प्राप्तिका नाम विशुद्धिलिश्च है। छह द्रव्यों और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलब्धिकों और उपितृष्ट अर्थके ग्रहण, धारण तथा विचारणकी शक्तिके समागमको देशनालिश्च कहते हैं। सर्व कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थित और उत्कृष्ट अनुभागको घात करके अन्तःकोङ्गकोङ्ग स्थितिमें, और द्विःस्थानीय अनुभागमें अवस्थान करनेको प्रायोग्यलिश्च कहते हैं।

१ कम्ममलप्डलसत्ती पडिरामयमणंतरणिविहीणकमा । होदूणुदीरिद जदा तदा खओवसमलद्भी दु ॥ रुच्चि. ४.

२ आदिमलद्भिमवो जो भावो जीवस्स सादपहुदीणं। सत्थाणं पयडीणं बंधणजोगो विस्कल्क्षी सो ॥ रूचिः ५.

३ इद्वणवपगचीनदेसगर्भित्दुदिलाही जी। देसिदपदत्थधारणलाही वा तदियलद्भी दु ॥ लब्धि. ६.

४ अंतोकोडाकोडी विद्वाणे ठिदिरसाण जं करणं। पाउम्गलद्धिणामा भव्याभव्वेसु सामण्णा ॥ स्वीभ ७.

कुदो ? एदेसु संतेसु करणजोग्गभाउवलंभादो । सुत्ते काललद्धी चेव परूविदा, तिम्ह एदासिं लद्धीणं कधं संभवो ? ण, पिडसमयमणंतगुणहीणअणुभागुदीरणाए अणंतगुण-कमेण बहुमाणविसोहीए आइरियोवदेसोवलंभस्स य तत्थेव संभवादो । एदाओ चत्तारि वि लद्धीओ भवियाभवियमिच्छाइद्वीणं साहारणाओ, दोसु वि एदाणं संभवादो । उत्तं च-

खयडक्निक-किरोही देसग-गओग्न-करणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्या करणं पुण होइ सम्मत्ते' ॥ १ ॥

क्योंकि, इन अवस्थाओंके होनेपर करण, अर्थात् पांचर्वा करणलब्धिके योग्य भाव पाये जाते हैं।

विशेषार्थ —यहांपर अनुभागको घात करके द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान कहा है उसका अभिप्राय यह है कि घातिया कर्मोंकी अनुभागशक्ति छता, दारु, अस्थि और शैछके समान चार प्रकारकी होती है। अघातिया कर्मोंमें दो विभाग हैं, पुण्यप्रकृतिरूप और पापप्रकृतिरूप। पुण्यरूप अघातिया कर्मोंकी अनुभागशक्ति गुड़, खांड, शक्कर और अमृतके समान होती है, और पापरूप अघातिया कर्मोंकी अनुभागशक्ति नीम, कांजीर, विष और हालाहलके समान हीनाधिकता लिए होती है। (देखों गो. क. गाथा १८०-१८४) प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीव प्रायोग्यलिधके हारा घातिया कर्मोंके अनुभागको घटाकर लता और दारु, इन दो स्थानोंमें, तथा अघातिया कर्मोंकी पापरूप प्रकृतियोंके अनुभागको नीम और कांजीर, इन दो स्थानोंमें अवस्थित करता है। इसीको द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान कहते हैं।

शंका — सूत्रमें केवल एक काललब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें इन शेष लब्धियोंका होना कैसे संभव है?

समाधान—नहीं, क्योंिक, प्रतिसमय अनन्तगुणहीन अनुभागकी उद्रीरणाका, अनन्तगुणितक्रम द्वारा वर्धमान विद्युद्धिका और आचार्यके उपदेशकी प्राप्तिका उसी एक कालल्लिमें होना संभव है। अर्थात् उक्त चारों लिब्धयोंकी प्राप्ति काललिब्धके ही आधीन है, अतः वे चारों लिब्धयां काललिब्धमें अन्तिनिहित हो जाती हैं।

ये प्रारंभकी चारों ही लिध्यां भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके साधारण हैं, क्योंकि, दोनों ही प्रकारके जीवोंमें इन चारों लिध्योंका होना संभव है। कहा भी है-

क्षयोपरामलिक्ष, विशुद्धिलिक्ष, देरानालिक्ष, प्रायोग्यलिक्ष और करणलिक्ष, ये पांच लिक्ष्यां होतीं है। इनमेंसे पहली चार तो सामान्य हैं, अर्थात् मन्य और अभन्य, दोनों प्रकारके जीवोंके होती हैं। किन्तु करणलिक्ष सम्यक्त्व होनेके समय होती है॥१॥

१ छन्धि. ३. परं तत्र चतुर्थचरणे 'करणं सम्मत्तचारिते ' इति पाठः ।

एवमभव्वजीवजोग्गपरिणामे हिदिअणुभागाणं खंडयघादं बहुवारं करिय गुरूव-देसबलेण तेण विणा वा अभव्वजीवजोग्गविसोहीणे वोलिय भव्वजीवजोग्गविसोहीए अधापवत्तकरणसण्णिदाए भविओ जीवो परिणमई, तस्स जीवस्स लक्खणजाणावणहु-मुत्तरकुत्तं भणदि —

# सो पुण पंचिंदिओ सण्णी मिच्छाइट्टी पज्जत्तओ सव्व-विसुद्धों ॥ ४॥

जो सो सम्मत्तं पिडवन्जंतओ एइंदिओ बीइंदिओ तीइंदिओ चर्डारेंदियो वा ण होदि, तत्थ सम्मत्तग्गहणपरिणामाभावा । तदो पंचिदिओ चेव । तत्थ वि असण्णी ण होदि, तेसु मणेण विणा विसिद्धणाणाणुष्पत्तीदो । तदो सो सण्णी चेव । सासणसम्माइद्वी सम्मामिच्छाइद्वी वेदगसम्माइद्वी वा पढमसम्सत्तं ण पिडवन्जिदि, एदेसिं तेण पन्जाएण परिणमणसत्तीए अभावादो । उवसमसेिंड चडमाणवेदगसम्माइद्विणो उवसमसम्मत्तं पिड-

इस प्रकार अभव्य जीवोंके योग्य परिणामके होने पर स्थिति और अनुभागोंके कांडक घातको बहु वार करके गुरूपदेशके बलसे, अथवा उसके विना भी, अभव्य जीवोंके योग्य विशुद्धियोंको व्यतीत करके भव्य जीवोंके योग्य अधः प्रश्चतकरण संक्षांवाली विशुद्धिमें जो भव्य जीव परिणत होता है, उस जीवका लक्षण वतलानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

वह प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्राप्त करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्या-दृष्टि, पर्याप्त और सर्व-विशुद्ध होता है ॥ ४ ॥

जो सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला जीव है, वह एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अथवा चतुरिन्द्रिय नहीं होता है, क्योंकि, उनमें सम्यक्त्वको ग्रहण करने योग्य परिणाम नहीं पाये जाते हैं। इसलिए वह पंचेन्द्रिय ही होता है। पंचेन्द्रियोंमें भी वह असंक्षी नहीं होता है, क्योंकि, असंक्षी जीवोंमें मनके विना विशिष्ट क्षानकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए वह संक्षी ही होता है। सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिण्यादिष्ट, अथवा वेदकसम्यग्दिष्ट जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, इन जीवोंके उस प्रथमोपशमसम्यक्त्वक्षप पर्यायके द्वारा परिणमन होनेकी शक्तिका अभाव है। उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले वेदगसम्यग्दिष्ट जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले

१ तची असव्यजीगां परिणामं वोलिकण भव्यो हु । करणं करेदि कमसो अधापवत्तं अपुव्यमणियहि ॥ छन्धि ३३.

२ चढुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गन्भजिवसुद्धसागारो । पटसुवसमं स गिण्हदि पंचमवरल्रद्धिचरिमिन्ह ॥ स्वन्धः २.

वन्जंता अत्थि, किंतु ण तस्स पढमसम्मत्तववएसो । कुदो ? सम्मत्तादो तस्सुप्पत्तीए । तदो तेण मिच्छाइद्विणो चेव होदव्वं । सो वि पज्जत्तो चेव, अपज्जत्ते पढमसम्मत्तु-प्पत्तिविरोहादो ।

सो देवो वा णेरइओ वा तिरिक्खो वा मणुसो वा। इत्थिवेदो पुरिसवेदो णंडसय-वेदो वा। मणजोगी विचजोगी कायजोगी वा। कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई वा, किंतु हायमाणकसाओ । असंजदो। मिद्-सुद्सागारुवजुत्तो। तत्थ अणा-गारुवजोगो णित्थ, तस्स बज्झत्थे पउत्तीए अभावादो। छण्णं लेस्साणमण्णदरलेस्सो, किंतु हायमाणअसुहलेस्सो बहुमाणसुहलेस्सो। भव्वो। आहारी। णाणावरणीयस्स पंच-पयिसंतकिम्मओ। दंसणावरणीयस्स णवपयिद्धंतकिम्मओ। वेदणीयस्स दुवे पयदीओ संतकिम्मओ। मोहणीयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेहि विणा छव्वीसपयदीणं संतकिम्मगो, सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीससंतकिम्मगो, मोहणीयस्स अद्वावीससंतकिम्मओ

होते हैं, किन्तु उस सम्यक्त्वका 'प्रथमोपशमसम्यक्त्व'यह नाम नहीं है, क्योंकि, उस उपशमश्रेणीवाले उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति सम्यक्त्वसे होती है। इसलिए प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही होना चाहिए। वह भी पर्याप्तक ही होना चाहिए, क्योंकि, अपर्याप्त जीवमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेका विरोध है।

प्रथमोपरामसम्यक्त्वके अभिमुख वह जीव देव, अथवा नारकी, अथवा तिर्यंच, अथवा मनुष्य होना चाहिए। स्रविदी, पुरुषवेदी अथवा नपुंसकवेदी हो। मनोयोगी, वचन-योगी अथवा काययोगी हो, अर्थात् तीनों योगोंमेंसे किसी एक योगमें वर्तमान हो। क्रोध-कषायी, मानकषायी, मायाकषायी अथवा लोभकषायी हो, अर्थात् चारों कषायोंमेंसे किसी एक कषायसे उपयुक्त हो। किन्तु हीयमान कषायवाला होना चाहिए। असंयत हो। मति-श्रुतक्षानरूप साकारोपयोगसे उपयुक्त हो। प्रथमोपरामसम्यक्त्व उत्पन्न होनेके समय अना-कार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि, अनाकार उपयोगकी बाह्य अर्थमें प्रश्नुत्तिका अभाव है। कृष्णादि छहों लेक्याओंमेंसे किसी एक लेक्यावाला हो, किन्तु यदि अगुभलेक्या हो तो हीयमान होना चाहिए, और यदि गुभलेक्या हो तो वर्धमान होना चाहिए। भव्य हो। आहारक हो। ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियोंका सत्कर्मिक, अर्थात् सत्तावाला हो। वर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो। वेदनीय कर्मकी दो प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो। मोहनीयकर्मकी सत्त्वावला हो, अथवा सम्यक्त्वप्रकृति विना मोहनीयकर्मकी सत्त्वावला हो, अथवा सम्यक्त्वप्रकृतिके विना मोहनीयकर्मकी सत्तावाला हो, अथवा मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी स्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो।

र प्रतिषु 'ववे जोगी ं इति पाठः।

वा । जिंद बद्धाउओं आउअस्स दुविहसंतकिम्मओं । अह अबद्धाउओं आउअस्स एकक्संतकिम्मओं । चत्तारिगिंद, पंचजादि, आहारसरीरं वज्ज चत्तारि सरीर, (चत्तारि बंधण) चत्तारि संघाद, छसंद्वाण, आहारंगोवंगेण विणा दोण्णि अंगोवंग, छसंघडण, वण्ण-गंधरस-फास, चत्तारि आणुपुच्वी, अगुरुलहुग, उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव, दोविहायगदि, तस-थावर-बादर-सुहुम-पत्तेय-साहारण-पज्जत्तापज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकित्ति-णिमिणिमिदि णामस्स बाहत्तरिपयिहमंतकिमिओं । गोदस्स दोपयिहसंतकिमिओं । अंतराइयस्स पंचपयिहसंतकिमीओं । आउगवज्जाणं कम्माणमंतोकोडाकोडीहिदिसंतकिमगों ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादावेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णव-णोकसाय-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-णिरयगिद-तिरिक्खगिद-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिं-द्वियजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-अप्पसत्थवण्ण-गंध-रस फास-णिरयगिद-तिरिक्खगिद-पाओग्गाणुपुच्वी-उवघाद-अप्पसत्थविहायगिद-थावर-सुहुम-अपजज्ञ-साहारणसरीर-अथिर-

तियोंकी सत्तावाला हो। यदि वह बद्धायुष्क हो तो आयुकर्मकी भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु, इन दो प्रकारके आयुक्तमाँकी सत्तावाला हो। अथवा, यदि अवद्धायुष्क हो तो एक आयुक्तमंकी सत्तावाला हो। चारों गतियां, पांचों जातियां, आहारकरारीरकों छोड़कर चार रारीर, (आहारकबंधनको छोड़कर चार बंधन) आहारकसंघातकों छोड़कर चार संघात, छहों संस्थान, आहारकरारीर-अंगोपांगके विना रोष दो रारीर-अंगोपांग, छहों संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चारों आनुपूर्वियां, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दोनों विहायोगितियां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येकरारीर, साधारणरारीर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीित, अयशःकीित और निर्माण, नामकर्मकी इन वहत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो। गोत्रकर्मकी दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो। अन्तराय कर्मकी पांचों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो।

असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेः ज-अजमिकत्ति-णीचागोदः पंचंतराइयाणं विद्वाणियअणुभाग-संतकम्मिगो, एदासिमप्पसत्थपयडीणमणुभागस्स ति-चदुद्वाणाणं विसोहीए घादसंभवादो ।

सादावेदणीय-मणुसगदि-देवगदि-पंचिदियजादि ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्म-इयसरीर तेसिं चेव बंधण-संघाद समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वज्ज-रिसहवइरणारायणसरीरसंघडण-पसत्थवण्ण गंध-रस-फास-मणुसगदि-देवगदिपाओरगाणु-पुन्वी-अगुरुगलहुग-परघादुस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थविहायगदि-तसःबादर-पंजत्त-पत्तेय-सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण-उच्चागोदाणं चदुद्वाणाणुभाग-संतकम्मिओ । दुदो १ एदासिं पसत्थपयडीणं विसोधीदो अणुभागस्स घादाभावा, समयं पडि विसोहिबङ्कीदो अणंतगुणकमेण एदासिमणुभागवंधस्स बिहुदंसणादो च ।

जासिं पयडीणं संतकम्ममित्थि, तासिमजहण्णअणुक्कस्सपदेससंतकिम्मगो । तीसु महादंडएसु उत्तपयडीणं बंधओं, अवसेसाणमबंधओ । तीसु महादंडगेसु उत्तपयडीण-

दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंके द्विस्थानीय, अर्थात् नींम और कांजीर, इन दो स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, क्योंकि, इन अप्रशस्त प्रकृतियोंके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका विशुद्धिके द्वारा घात संभव है।

सातावेदनीय, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिकरारीर, वैकियिकद्यारीर, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, इन्हीं चारों रारीरोंके चार वन्धननामकर्म, चार
संघातनामकर्म, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकरारीर-अंगोपांग, वैकियिकरारीर-अंगोपांग,
वज्रऋषभवज्रनाराचरारीरसंहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत,
प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, ग्रुभ, सुभग, सुस्वर,
आदेय, यशःकीर्त्ती, निर्माण और उचगोत्र, इन प्रश्तियोंके चतुःस्थानीय, अर्थात् गुड़,
खांड, शक्कर और अमृत, इन चार स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, क्योंकि, इन
प्रशस्त प्रस्तियोंके अनुभागका विशुद्धिसे घात नहीं होता है, किन्तु प्रतिसमय विशुद्धिके
बढ़नेसे अनन्तगुणित कमद्वारा इन उपर्युक्त प्रकृतियोंके अनुभागवन्धकी वृद्धि देखी
जाती है।

जिन प्रकृतियोंका उसके सत्त्व है, उनके अजधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशकी सत्तावाला हो। तीनों महादंडकोंमें कही गई प्रकृतियोंका बांधनेवाला हो, उनसे अविशष्ट प्रकृतियोंका बांधनेवाला न हो। तीनों महादंडकोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका

१ प्रतिषु 'चट्ठाणिय ' इति पाठः।

२ एदेहिं विहीणाणं तिष्णि महादंडएस उत्ताणं । ्रिक्षेत्राः सामाप्य हर स्पर्वेन पंचां कुणह ॥ स्विधः २६०

मंतोकोडाकोडिद्विदीए वंधओ । तीसु महादंडएसु उत्तअप्पसत्थपयडीणं वेद्वाणियअणु-भागवंधओ। तत्थ उत्तपसत्थपयडीणं चढुद्वाणियअणुमागस्स वंधगों। पंच णाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछाए तिरिक्खगिद-मणुसगिद-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगिद-मणुमगिदिपाओग्गःणुपुच्ची अगुरुवलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-उज्ञाव-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-जसिकत्ति-ाणिमिण-उच्चागोद-पंचितराइयाण-मणुकस्सपदेसवंधओ । णिद्दाणिदा-पयलायका-न्धाणिशिद्ध-मिच्छत्त-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-देवगिद्द-वेउव्वियसरीर समचउरससरीरसंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-देवगिदिपाओग्गाणुपुच्वी-पसत्थिवहायगिदि-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णीचा-गोदाणसुक्कस्सपदेसवंधओ वा अणुक्कस्सपदेसवंधओ वा। पंचण्हं णाणावरणीयाणं वेदओ। चवखुदंसणावरणीयमचवखुदंसणावरणीयमोहिदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणीय-किवजो, णिद्दा-पयलाणं एक्कदरेण सह पंचण्हं वा वेदगो।

बांधनेवाला हो। तीनों महादंडकोंमें उक्त अप्रशस्त प्रकृतियोंके द्विस्थानीय अनुभागका बांधनेवाला हो। उन्हीं तीनों महादंडकोंमें उक्त प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनु-भागका बांधनेवाला हो। पांच क्षानावरणीय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, अनन्तानुबन्धी चतुष्कको छोड़कर शेष बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, शुभ, यराःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंधवाला हो । निद्रा-निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वज्र-ऋषभसंद्दनन, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला हो, अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला हो । पांचों ज्ञानावरणीय प्रकृतियोंका वेदक, अर्थात् उदयवाला हो । चक्कु-दर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, इन चार दर्शनावरणीय प्रकृतियोंका वेदक हो, अथवा निदा और प्रचला, इन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ पांच दर्शनावरणीय प्रकृतियोंका वेदक हो। सातावेदनीय और

१ सत्थाणमसत्थाणं चडिवट्टाणं रसं च बंधिद हु। पिडसमयमणतेण य ग्रणभिजयकमं तु रसवंधे॥ लिखः ३८.

सादासादाणमण्णदरस्स वेदगो । मोहणीयस्स द्सण्हं णवण्हमद्वण्हं वा वेदगो । काओ द्स पयडीओ १ मिच्छत्तं अणंताणुवंधिचदुक्काणमेक्कद्रं अपच्चक्खाणावरणचदुक्काणमेक्कद्रं पच्चक्खाणावरणचदुक्काणमेक्कद्रं गंजरणचदुक्काणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्स-रिद-अरिदसोग-दोज्जगलाणमेक्कद्रं भय-दुगुंछा चेदि । काओ णव पयडीओ १ भय-दुगुंछासु अण्णद्रद्रण्ण विणा । भय-दुगुंछाणसुद्र्ण विणा अट्ठ हवंति । चदुण्हमाउ-गाणमण्णदरस्स वेदगो ।

जदि णेरइओ, णिरयगदि-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-हुंडसंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-अप्प-

असाताचेदनीय, इन दोनोंमेंसे किसी एकका चेदक हो। मोहनीयकर्मकी दश, नौ, अथवा आठ प्रकृतियोंका चेदक हो।

शंका-मोहनीयकर्मकी वे दश प्रकृतियां कौनसी हैं ?

समाधान — मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एकः अप्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एकः संज्वलन कोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एकः स्त्रिवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इन तीनों वेदोंमेंसे कोई एक, हास्य-रित और अरित-शोकः, इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक, भय और जुगुण्सा, ये मोहनीयकर्मकी वेदश प्रकृतियां हैं जिनका उक्त जीव वेदक होता है।

शंका—मोहनीयकर्मकी वे नौ प्रकृतियां कौनसी हैं, जिनका वेदक प्रथमोपशम-सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव होता है ?

समाधान—उपर्युक्त दश प्रकृतियों मेंसे भय और जुगुष्सा, इन दोनों मेंसे किसी एकके उदयके विना शेष नौ प्रकृतियां ऐसी जानना चाहिए जिनका उक्त जीव वेदक होता है।

उपर्युक्त दश प्रकृतियों में से भय और जुगुष्सा, इन दोनोंके उदयके विना शेष आठ प्रकृतियां होती हैं, जिनका कि उदय प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिध्यादिष्ट जीवके होता है।

चारों आयुकर्मींमेंसे किसी एकका वेदक हो।

यि वह जीव नारकी है, तो नरकगित, पंचेन्द्रियजाित, वैक्रियिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, हुंडसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध,

१ प्रतिषु ' हिदंती ' मप्रती ' हदंति ' इति पाठः ।

सत्थविहायगदि-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेञ्ज-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं वेदगो ।

जदि तिरिक्खो, तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छ-संठाणाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जोवं सिया। दोविहायगदीणमेक्कदरस्स, तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुहाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स णिमिण-णीचागोद-पंचेतराइयाणं वेदगो।

जिद् मणुसो, मणुसगिद-पंचिदियजादि-ओरालिय-नेजा-कम्मइयम्रीराणं छसंठा-णाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलघुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरस्य तस-बादर-पज्जन-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुभासुभाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स जसिकात्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरस्स णिमिणणामस्स

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तिविहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीित, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है।

यदि वह जीव तिर्यंच है, तो तिर्यग्गित पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहां संस्थानों मेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहां
संहननों मेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
इन प्रकृतियों का वेदक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदाचित् वेदक होता है, कदाचित्
नहीं। दोनों विहायोगितयों मेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और
अस्थिर इन दोनों मेंसे कोई एक, ग्रुभ और अग्रुभ इन दोनों मेंसे कोई एक, सुभग और
दुर्भग इन दोनों मेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनों मेंसे कोई एक, आदेय और
अनादेय इन दोनों मेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियों का
वेदक होता है।

यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाित, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहां संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहां
संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलधु, उपघात, परघात, उच्छुास,
दोनों विहायोगितियोंमेंसे कोई एक, त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येकशरीर, स्थिर और
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और
दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और
अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, यशःकीित्त और अयशःकीित्त इन दोनोंमेंसे कोई एक,

णीचुच्चागोदाणमेक्कद्रस्स पंचण्हमंतराइयाणं च वेदगो ।

जदि देवो, देवगदि-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससरीर-संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर'-आदेज्ज-जस-गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयाणं वेदगो, उत्तसेससव्वपयडीणमवेदगो।

जासि पयडीणमुद्ञो अत्थि तासि पयडीणमेक्किस्से द्विदीए द्विदिक्खएण उद्यं पिवद्वाए वेदगो, सेसाणं द्विदीणमवेदगो । जासि पयडीणमप्पसत्थाणमुद्ञो अत्थि तासि वेद्वाणियअणुभागस्स वेदगो । पसत्थाणं पयडीणमुद्द्ह्वाणं चदुद्वाणियअणुभागस्स वेदगो । उद्द्ह्वाणं पयडीणमजहण्णाणुककरनपदेनाणं वेदगो । जासि पयडीणं वेदगो तासि पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसाणमुदीरगो ।

उदय-उदीरणाणं को विसेसो ? उच्चदे - जे कम्मक्खंधा ओकडुकडुणादिपओगेण विणा द्विदिक्खयं पाविदूण अप्पप्पणो फलं देंति, तेसि कम्मक्खंधाणग्रदओ त्ति सण्णा।

निर्माणनाम, नीचगोत्र और उद्यगोत्र इन दोनोंमेंसे कोई एक, और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है।

यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है। ऊपर कही गई प्रकृतियोंके सिवाय शेष सर्व प्रकृतियोंका अवेदक होता है।

प्रथमोपरामसम्यक्तवके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उद्य होता है, उन प्रकृतियोंकी स्थितिके क्षयसे उद्यमें प्रविष्ट एक स्थितिका वह वेदक होता है। रोष स्थितियोंका अवेदक होता है। उक्त जीवके जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका उद्य होता है, उनके निंव और कांजीर रूप दिस्थानीय अनुभागका वह वेदक होता है। उद्यमें आई हुई प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका वेदक होता है। उद्यमें आई हुई प्रकृतियोंके अजवन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक होता है। जिन प्रकृतियोंका वेदक होता है, उनके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता है।

शंका-उदय और उदीरणामें क्या भेद है ?

समाधान कहते हैं जो कर्म स्कन्ध अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगके विना स्थिति-क्षयको प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म स्कन्धोंकी 'उदय' यह

१ प्रतिषु ' दुस्सर ' इति पाउः ।

सत्थविहायगदि-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं वेदगो ।

जिद तिरिक्खो, तिरिक्खगिद-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छ-संठाणाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जोवं सिया। दोविहायगदीणमेकदरस्स, तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुहाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स णिमिण-णीचागोद-पंचेतराइयाणं वेदगो।

जिद मणुसो, मणुसगिद-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छसंठा-णाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलघुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरस्स तस-बादर-पज्जन-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुभासुभाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेकदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स जसिकात्त-अजसिकत्तीणमेक्कदरस्स णिमिणणामस्स

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तिविहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अग्रुम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है।

यदि वह जीव तिर्यंच है, तो तिर्यग्गति पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों
संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
इन प्रकृतियोंका वेदक होता है। उद्योत प्रकृतिका कदाचित् वेदक होता है, कदाचित्
नहीं। दोनों विहायोगितयोंमेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, ग्रुभ और अग्रुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और
दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और
अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका
वेदक होता है।

यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाित, औदारिकदारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीरं, छहाँ संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकदारीर-अंगोपांग, छहाँ
संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुास,
दोनों विहायोगितियोंमेंसे कोई एक, त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येकदारीर, स्थिर और
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और
दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और
अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, यदाःकीित और अयदाःकीित इन दोनोंमेंसे कोई एक,

णीचुच्चागोदाणमेक्कद्रस्स पंचण्हमंतराइयाणं च वेदगो ।

जदि देवो, देवगदि-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचडरससरीर-संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर'-आदेज्ज-जस-गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयाणं वेदगो, उत्तसेससव्वपयडीणमवेदगो।

जासिं पयडीणमुद्ञो अत्थि तासिं पयडीणमेक्किस्से द्विदीए द्विदिक्खएण उदयं पिवद्वाए वेदगो, सेसाणं द्विदीणमवेदगो । जासिं पयडीणमप्पसत्थाणमुद्ञो अत्थि तासिं वेद्वाणियअणुभागस्स वेदगो । पसत्थाणं पयडीणमुद्द्द् छाणं चदुद्वाणियअणुभागस्स वेदगो । उद्द् छाणं पयडीणमजहण्णाणुक्कस्सपदेसाणं वेदगो । जासिं पयडीणं वेदगो तासिं पयडि-द्विद-अणुभाग-पदेसाणमुदीरगो ।

उदय-उदीरणाणं को विसेसो ? उच्चदे - जे कम्मक्खंधा ओकडुकडुणादिपओगेण विणा द्विदिक्खयं पाविदृण अप्पप्पणो फलं देंति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओ त्ति सण्णा।

निर्माणनाम, नीचगोत्र और उद्यगोत्र इन दोनोंमेंसे कोई एक, और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है।

यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है। ऊपर कही गई प्रकृतियोंके सिवाय शेष सर्व प्रकृतियोंका अवेदक होता है।

प्रथमोपरामसम्यक्तवके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उद्य होता है, उन प्रकृतियोंकी स्थितिके क्षयसे उद्यमें प्रविष्ट एक स्थितिका वह वेदक होता है। रोष स्थितियोंका अवेदक होता है। उक्त जीवके जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका उद्य होता है, उनके निंव और कांजीर रूप दिस्थानीय अनुभागका वह वेदक होता है। उद्यमें आई हुई प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका वेदक होता है। उद्यमें आई हुई प्रकृतियोंके अज्ञवन्य-अनुकृष्ट प्रदेशोंका वेदक होता है। जिन प्रकृतियोंका वेदक होता है, उनके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता है।

द्यंका- उदय और उदीरणामें क्या भेद है ?

समाधान—कहते हैं— जो कर्म-स्कन्ध अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगके विना स्थिति-क्षयको प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'उद्य' यह

१ प्रतिषु ' दुस्सर ' इति पाठः ।

जे कम्मक्खंधा महंतेसु द्विदि-अणुभागेसु अवद्विदा ओक्किड्डिद्ण फलदाइणो कीरंति, तेसिमुदीरणा त्ति सण्णा, अपक्कपाचनस्य उदीरणाव्यपदेशात् । उदय-उदीरणादिलक्खणाइं सुत्ते अणुवदिद्वाइं कधमेत्थ परूविज्जंति १ ण एस दोसो, एदस्स देसामासियत्तादो । जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण उत्तासेसलक्खणाणि एदेण उत्ताणि' चेव ।

'सन्वविसुद्धों 'त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे । तं जधा- एत्थ पढमसम्मत्तं पिडविज्जंतस्स अधापवत्तकरण-अपुन्वकरण-अणियद्दीकरणभेदेण तिविहाओ विसोहीओ होति । तत्थ अधापवत्तकरणसिण्णदिविसोहीणं लक्खणं उच्चदे । तं जधा- अंतोम्रहुत्तमेत्त-समयपंतिम्रहुष्वायरेण ठएद्ण द्वित्य तेसिं समयाणं पाओरगपरिणामपस्त्रवणं कस्सामो - पढमसमयपाओरगपरिणामा असंखेज्जा लोगा, अधापवत्तकरणविदियसमयपाओरगा वि परिणामा असंखेज्जा लोगा। एवं समयं पिड अधापवत्तवरिणामाणं पमाणपस्त्रवणं काद्वं जाव अधापवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति । पढमसमयपिणामहिंतो विदिय-

संशा है। जो महान् स्थिति और अनुभागोंमें अवस्थित कर्म स्कन्ध अपकर्पण करके फल देनेवाले किये जाते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'उदीरणा' यह संशा है, क्योंकि, अपक कर्म-स्कन्धके पाचन करनेको उदीरणा कहा गया है।

ग्रंका — सूत्रमें अनुपिद्ध उदय और उदीरणा आदिके लक्षण यहां क्यों निरूपण किये जा रहे हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह सूत्र देशामर्शक है। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, इसिलए कहे गये लक्षणोंके सिवाय अन्य समस्त लक्षण इसके द्वारा कहे ही गये हैं।

अब स्त्रोक 'सर्वविशुद्ध' इस पदका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—
यहांपर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अधःप्रवृक्तकरण, अपूर्वकरण और
अनिवृक्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी विशुद्धियां होती हैं। उनमें पहले अधःप्रवृक्तकरण
संज्ञावाली विशुद्धियोंका लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है- अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयोंकी
पंक्तिको ऊर्ध्व आकारसे स्थापित करके उन समयोंके प्रायोग्य परिणामोंका प्रकृपण
करते हैं— अधःप्रवृक्तकरणमें प्रथम समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम असंख्यात
लोकप्रमाण हैं। द्वितीय समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम असंख्यात
लोकप्रमाण हैं। इस प्रकार समय समयके प्रति अधःप्रवृक्तकरणसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणका
निक्रपण अधःप्रवृक्तकरणकालके अन्तिम समय तक करना चाहिए। अधःप्रवृक्तकरणके

१ तृतिषु ' उत्तामन ' मप्रती ' उत्ताम ' इति पाठः ।

समयपाओग्गपरिणामा विसेसाहिया। विसेसो पुण अंतोम्रहुत्तपिडभागिओं। विदिय-सगयपरिणामेहिंनो तिदयसमयपरिणामा विसेसाहिया। एवं णेयव्वं जाव अधापवत्त-करणद्वाए चरिमसमओ त्ति।

एदिस्से अद्वाएं संखेजजिद्भागो णिव्वग्गणकंडयं णामं । तिम्ह णिव्वग्गण-कंडए जेत्तिया समया तेत्तियमेत्तं खंडाणि सव्वसमयपरिणामपंत्तीओ कादव्वाओ । तत्थ सव्वसमयपरिणामपंतीसु पढमखंडं थोवं । विदियखंडं विसेसाहियं । तत्तो तिदय-खंडयं विसेसाहियं । एवं णेयव्वं जाव चरिमखंडं ति । एक्केक्कस्स आयामो असंखेजजा लोगा । एत्थतणविसेसो अतोसुहुत्तपडिभागिओं, तेण एसो वि असंखेजलोगमेत्तो चेव ।

प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंसे द्वितीय समयके योग्य परिणाम विदेश अधिक होते हैं। वह विदेश अन्तर्मुहूर्त-प्रतिभागी है, अर्थात् प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जितना प्रमाण आता है, उतने प्रमाणसे अधिक हैं। अधः- प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी परिणामोंसे तृतीय समयके परिणाम विदेश अधिक होते हैं। इस प्रकार यह क्रम अधःप्रवृत्तकरणकाळके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए।

इस अधःप्रवृत्तकरणकालके संख्यातवें भागमात्र निर्वर्गणाकांडक होता है। ( वर्गणा नाम समयोंकी समानताका है। उस समानतासे रहित उपरितन समयवर्ती परिणामोंके खंडोंके कांडक या पर्वको निर्वर्गणाकांडक कहते हैं।) उस निर्वर्गणाकांडकमें जितने समय होते हैं, उतने मात्र खंड सर्व समयवर्ती परिणामोंकी पंक्तियोंके करना चाहिए। उन सर्व समयसम्बन्धी परिणामोंकी पंक्तियोंमें प्रथम खंड सबसे कम है। द्वितीय खंड विशेष अधिक है। उससे तृतीय खंड विशेष अधिक है। इस प्रकार यह क्रम अन्तिम खंड तक ले जाना चाहिए। एक एक खंडके परिणामोंका आयाम असंख्यात लोकप्रमाण है। इन खंडोंमें जो विशेष प्रमाण अधिक है, वह अन्तर्भुहूर्त-प्रतिभागी है, इसलिए यह विशेष भी असंख्यात लोकमात्र ही है।

१ आदिमकरणद्धाए पिंडसमयनसंख्छोनपरिणाना । अहियकमा हु विसेसे महुत्तअंतो हु पिंडमागो ॥ रुन्धि, ४२.

२ अ-आ प्रत्योः 'पिडसे अद्धाएं क प्रती 'पिडसेहद्धाएं ' इति पाठः ।

३ पदमसमयअधापवत्तकरणस्स जाणि परिणामट्ठाणाणि ताणि अंतोम्रहुत्तस्स जित्या समया तित्रयमेत्राणि खंडाणि कायन्वाणि । किं पमाणमेदनंतिः हुत्तिनि पुन्छिदे सगद्धाए संखेडजिदमागमेतं । तमेव णिव्यग्गणकंडयमिदि एत्थ घेत्तवं । विद्वालाकः कार्याः जित्र जिल्लाकः कार्याः अर्थः अर्थः चेत्तवं । विद्वालाकः कार्याः अर्थः विद्वालाकः विद्वालाकः

४ पिंडसमयगपरिणामा णिव्नगणसमयमेत्तखंडकमा । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअंतो हु पिंडमागो ॥ पिंडखंडगपरिणामा पत्तेयमसंखलोगमेत्ता हु । लोयाणमसंखेज्जा कट्ठाणाणि विसेसे वि ॥ लिध्यः ४४-४५.

अधापवत्तकरणपढमसमयअंतोम्रहुत्तमेत्तपिरणामखंडेसु जं पढमखंडं तं विदियादिसमयाण-मंतोम्रहुत्तमेत्तखंडेसु केण वि सिरसं ण होदि । विदियखंडं पुण विदियसमयपढमपिरणाम-खंडेण सिरसं, तिद्यखंडं तिद्यसमयपढमपिरणामखंडेण सिरसं, चउत्थखंडं चउत्थ-समयपढमपिरणामखंडेण सिरसं । एवं णेयव्वं जाव पढमसमयस्स णिव्वग्गणकंडयमेत्त-परिणामखंडेसु जं चिरमखंडं तं णिव्वग्गणकंडयमेत्तमुविर चिडिद्ण द्विदसमयस्स णिव्वग्गणकंडयमेत्तपिरणामखंडाणं पढमखंडेण सिरसं । एवं विदियादिसमयणिव्वग्गण-कंडयमेत्तपिरणामखंडाणमणुकद्वी कादव्वां ।

अधः प्रवृत्तकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी अन्तर्मुहूर्तमात्र परिणाम खंडोंमें जो प्रथम खंड है, वह द्वितीयादि समयोंके अन्तर्मुहूर्तमात्र खंडोंमें किसीके भी सदश नहीं है। किन्तु द्वितीय खंड दूसरे समयके प्रथम परिणामखंडके साथ सदश है, तृतीय खंड तीसरे समयके प्रथम परिणामखंडके सदश है, चतुर्थ खंड चौथे समयके प्रथम परिणामखंडके सदश है। इस प्रकार यह कम तब तक छे जाना चाहिए जब तक कि प्रथम समयके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणामखंडोंमें जो अन्तिम खंड है वह निर्वर्गणाकांडकमात्र समय ऊपर चढ़ करके स्थित समयके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणामखंडोंके प्रथम खंडके साथ सदश प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणामखंडोंकी अनुरुष्टि, अर्थात् अधस्तन समयवर्ती परिणामखंडोंकी उपरितन समयवर्ती परिणातखंडोंके साथ समान परिणामोंकी तिर्थक् रचना, करना चाहिए।

अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा वह अनुकृष्टि रचना इस प्रकार है—

| 30   87   30   87                     | 2 2 0 0            | 1V 9 W 5             | 1 30 W W W            | समय         |  |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|
|                                       | 3 8 8 8            | 30 30 30 30 m        | 20 20 20 0            | प्रथम खंड   |  |
| 3 3 3 m 3 m                           | 3 3 3 3            | 30 30 30 30          | m 20 20 20 20         | द्वितीय खंड |  |
| ا مق مق مق مق                         | 3 3 3 3            | 30 30 30 30          | 30 30 30 30           | तृतीय खंड   |  |
| ا تو ا مو ا مو ا مو                   | 3 3 3 0 0 0        | 3 3 3 3              | 30 30 30 30           | चतुर्थ खंड  |  |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 202 202            | 00 20 00 00          | 39 8 8 8 8 8 8        | सर्वधन      |  |
| च. निर्वर्गणाकां.                     | तृ. निर्वर्गणाकां. | द्धि. निर्वर्गणाकां. | प्रथम निर्वर्गणाकांडक |             |  |

१ अधापन उत्तरपार समस्य पहुडि जाव चरिमसमओ ति ताव पादेकमेकेकिम समये असंखेडजलोगमेनाणि परिणामहाणाणि छ्वाड्ट्रिकमेणावहिदाणि हिदिबंधोसरणादीणं कारणभूदाणि अत्थि तेसि परिवाडीए विरचिदाणं पुणक्नापुणक्नमावगवेसणा अणुक्दीणाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन सन्तर्भ विश्वित्यक्षित्र स्थिति विश्वित्यक्षित्र । जयधः अ. प. ९४६. अनुकृष्टिनीम अधस्तनसमयपरिणामखंडानां उपरितनसमयपरिणामखंडेः सादश्यं मवति । गो. जीः जीः प्र ४९ दीः

एवं कदे दुचरिमादिहेट्टिमसमयाणं पढमखंडाणि मोत्तूण तेसिं विदियादिपरि-णामखंडाणि पुणरुत्ताणि जादाणि, चरिमसमयसव्वपरिणामखंडाणि अपुणरुत्ताणि, सव्व-समयाणं पढमपरिणामखंडेहि सह सरिसत्ताभावां।

एदासिं विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिदि सण्णा । कुदो १ उवरिमपरिणामा अध हेद्रा हेद्रिमपरिणामेस पवत्तंति ति अधापवत्तसण्णां । कधं परि-णामाणं करणसण्णा ? ण एस दोसो, असि-त्रासीणं व साहयतमभावविवक्खाए परिणामाणं करणत्तुवलंभादो । मिच्छादिद्विआदीणं द्विदिवंधादिपरिणामा वि हेद्विमा उवरिमेसु, उवरिमा हेट्टिमेसु अणुहरंति, तेसिं अधापवत्तसण्णा किण्ण कदा ? ण, इद्वत्तादो ।

ऐसा करनेपर द्विचरमादि अधस्तन समयोंके प्रथम खंडोंको छोड़कर उनके द्वितीयादि परिणामखंड पुनरुक्त, अर्थात् सददा, हो जाते हैं, और अन्तिम समयके सभी परिणामखंड अपुनरुक्त, अर्थात् असदश, रहते हैं, क्योंकि, सभी समयोंके प्रथम परिणाम-खंडोंके साथ सहशताका अभाव है।

इन उपर्युक्त अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी 'अधःप्रवृत्तकरण'यह संश्ला है, क्योंकि, उपरितन समयवर्ती परिणाम अधः, अर्थात् अधस्तन, समयवर्ती परिणामोंमें समानताको प्राप्त होते हैं इसलिए अधःप्रवृत्त यह संज्ञा सार्थक है।

शंका-परिणामोंकी 'करण 'यह संज्ञा कैसे हुई ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, असि (तलवार) और वासि (वस्ला) के समान साधकतमभावकी विवक्षामें परिणामोंके करणपना पाया जाता है।

शंका-मिध्यादृष्टि आदि जीवोंके अधस्तन स्थितिबंधादि परिणाम उपरिम परिणामोंमें, और उपरिम स्थितिबंधादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते हैं, अर्थात् परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके परिणामौंकी 'अधःप्रवत्त 'यह संशा क्यों नहीं की?

समाधान- नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट है। अर्थात् मिथ्यादृष्टि आदिकोंके अधस्तन और उपरितन समयवर्ती परिणामोंकी पायी जानेवाली समानतामें अधःप्रवृत्तः करणका व्यवहार स्वीकार किया गया है।

१ पढमे चिरमे समये पढमं चिरमं च खंडमसिरत्थं । सेसा सिरसा सब्वे अड्डब्बंकादिअंतगया ॥ चिरमे सव्वे खंडा दुचरिमसमञ्जो चि अवरखंडाए । असरिसखंडाणोळी अधापवचिम्ह करणिम्म ॥ ळिथ्यि ४६-४७.

२ जम्हा हेट्टिमभावा उविरमभावेहिं सरिसगा हुंति । तम्हा पढमं करणं अधापवत्तो ति णिद्दिहं ॥ लाग्धि. २५

३ येन परिणामविशेषेण दर्शनमोहोपशमादिविवक्षितो भावः क्रियते निष्पायते सः परिणामविशेष करणमित्युच्यते । जयधः अ. प. ९४६.

#### कथमेदं णव्यदे ? अंतदीवयअधापवत्तणामादो ।

एदासिं विसोहीणं तिच्व-मंददाए अप्पाबहुगं उच्चदे— पटमयमयजहिणया विसोही थोवा। विदियसमयजहिण्णया विसोही अणंतगुणा। विदियसमयजहिण्णया विसोही अणंतगुणा। एवं णेयच्वं जाव अंतोम्रहुत्तमेत्तिण्व्वग्गणकंडयचिरमसमयजहण्णविसोहि कि। तत्तो णियत्तिद्ण पटमसमयउक्किरसया विसोही तदो अणंतगुणा। पुव्वप्रस्विद्जहण्णविसोहीदो उविदियसमयजहण्णविसोही अणंतगुणा। तदो विदियसमयजहण्णविसोही अणंतगुणा। तदो विदियसमयजहण्णविसोही अणंतगुणा। तदो तदियसमयजक्किरसया विसोही अणंतगुणा। इद्रत्थ जहिण्णया विसोही अणंतगुणा। तदो तदियसमयजक्किरसया विसोही अणंतगुणा। एदेण कमेण णेयव्वं जाव अधापवत्तकरणस्स चिरमसमयजहण्णविसोहि ति। तत्तो णिव्वग्गणकंडयमेत्तं ओसिरद्ण द्विदेहिमसमयस्स उक्किरसया विसोही अणंतगुणा। तदो उविरमसमय अक्किरसया विसोही अणंतगुणा। तदो उविरमसमय उक्किरसया विसोही अणंतगुणा। एवमुक्किरसयाओ चेव विगोहीओ णिरंतरं अणंतगुण-

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — क्योंकि, अधःप्रवृत्त यह नाम अन्तदीपक है, इसिलिए प्रथमोपशम-सम्यक्त्व होनेके पूर्व तक मिथ्यादिष्ट आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामोंमें जो सदशता पाई जाती है, उसकी अधःप्रवृत्त संज्ञाका सूचक है।

अंब इन अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी तीन्न-मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं— प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। उससे द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस प्रकार यह कम अन्तर्मुहूर्तमात्र निर्वर्गणाकांडक अन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि तक ले जाना चाहिए। वहांसे लौटकर प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि उससे अनन्तगुणित है। पूर्व प्रकृपित, अर्थात् प्रथम निर्वर्गणाकांडक अन्तिम समयसम्बन्धी, जघन्य विशुद्धि उपिरम समयकी, अर्थात् द्वितीय निर्वर्गणाकांडक प्रथम समयकी, जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे वौथे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस कमसे यह अल्पबहुत्व अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे निर्वर्गणाकांडकमात्र दूर जाकर स्थित अधस्तन समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे उपरिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे उपरिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इसी प्रकार उत्कृष्ट ही विशुद्धियोंको निरन्तर अनन्तर

कमेण णेद्ब्वाओ जाव अधापवत्तकरणस्य चरिमसमयउक्कस्सविसोहि ति'। एवमधा-पवत्तकरणस्य लक्खणं परूविदं।

गुणित क्रमसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार अधःप्रकृत्तकरणका लक्षण निरूपण किया।

विशेषार्थ-अधःप्रवृत्तकरणके स्वरूपको और उसमें बतलाए गये अल्पबहुत्वको इस प्रकार समझना चाहिए - दो जीव एक साथ अधःकरणपरिणामको प्राप्त हुए। उनमें एक तो सर्वज्ञघन्य विश्वद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ, और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशक्तिके साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमें परिणामोंकी विशक्ति सबसे मन्द या अल्प है। इससे दूसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इससे तीसरे समयमें उसके जघन्य विशक्ति अनन्तगुणित है। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अधःप्रवृत्तकरणका संख्यातवां भाग, अर्थात् निर्वर्गणाकांडकका अन्तिम समय, न प्राप्त हो जाय। इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवें भागको प्राप्त प्रथम जीवके जो विशुद्धि होगी, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके प्रथम समयमें होगी, जो कि उत्कृष्ट विशक्तिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ था। इस दूसरे जीवके प्रथम समयमें जितनी विश्व है, उससे अनन्तगुणी विश्व उस प्रथम जीवके होती है जो कि एक निर्वर्गणाकांडक या अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवें.भागसे ऊपर जाकर दूसरे निर्वर्गणा-कांडकके प्रथम समयमें जघन्य विद्युद्धिसे वर्तमान है। इस प्रथम जीवके इस स्थानपर जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि दूसरे जीवके दूसरे समयमें होगी। इससे अनन्तगुणी विशुद्धि प्रथम जीवके एक समय ऊपर चढ्ने पर होगी। इस प्रकार इन दोनों जीवोंको आश्रय करके यह अनन्तगुणित विद्युद्धिका क्रम अधःप्रवृत्तकरणके चरम-समयसम्बन्धी जघन्य विग्रुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपर उत्कृष्ट विशक्तिके स्थान अनन्तगुणित कमसे होते हैं। इस प्रकार इस प्रथम करणमें विद्यमान जीवके परिणामोंकी विशुद्धि उत्तरोत्तर समयोंमें अनन्तगुणित क्रमसे बढ़ती जाती है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है-

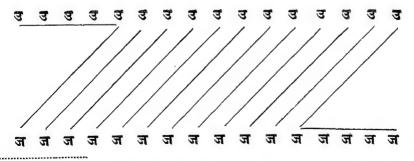

१ अधःप्रवृत्तकरणकाले निर्वर्गणाकांडकसमयमात्राः प्रतिसमयमञ्जयमश्लंडजवन्यप्रस्थानाः उपर्युषर्यनन्त-ग्रुणितकमा गुरुक्ति । ततः प्रथमिकिकिकिकिक्समयमात्राः प्रतिसमयक्तिकार्यस्थितिकम् प्रथमसमयचरमस्रंडोत्कृष्ट-

संपिंद अपुन्वकरणस्स लक्खणं वत्तइस्सामो । तं जधा— अपुन्वकरणद्धा' अंतोग्रुहुत्तमेत्ता होदि त्ति अंतोग्रुहुत्तमेत्तसमयाणं पढमं रचणा कायन्वा । तत्थ पढमसमयपाओग्गविसोहीणं पमाणमसंखेन्जा लोगा । विदियसमयपाओग्गविसोहीणं पमाणमसंखेन्जा लोगा । एवं णेयन्वं जाव चिरमसमओ त्ति । पढमसमयविसोहीहिंतो विदियसमयविसोहीओ विसेसाहियाओ । एवं णेदन्वं जाव चिरमसमओ त्ति । विसेसो पुण
अंतोग्रुहुत्तपिंडभागिओं ।

अब अपूर्वकरणका लक्षण कहेंगे। वह इस प्रकार है— अपूर्वकरणका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है, इसालिए अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयोंकी पहले रचना करना चाहिए। उसमें प्रथम समयके योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है। दूसरे समयके योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है। इस प्रकार यह कम अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समयकी विशुद्धियोंसे दूसरे समयकी विशुद्धियां विशेष अधिक होती हैं। इस प्रकार यह कम अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। यहां पर विशेष अन्तर्मुहूर्तका प्रतिभागी है।

परिणामोऽनन्तग्रणः । ततो हिनीयः '० व्यवनवनवन्न वनको जनवन्य परिणानो जनवन्यः । ततः प्रथनकां प्रस्तिनीय-समयचरमखंडोत्कृष्टपरिणामोऽनन्तग्रणः । ततो द्विशीय गाँउः द्विशीयसमयप्रथमसंदेशवन्यपरिणामोऽनन्तग्रणः । एवं जबन्यादुरुष्टे। इनन्तुगुणः । ६ १८१३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ । १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ | १८३ परिणामं प्राप्नोति । तस्माचरमकांडकप्रथमसमयचरमखंडोत्कृष्टपरिणामोऽनन्तगुणः । तस्मात्प्रतिसमयचरमखंडोत्कृष्ट-परिणामपंक्तिरक्तन्त्व तिक्रमा गच्छति यात्र धरम शंघ ठचरमत्त्र यथरमध्ये ने कृष्णियमं प्राप्नोति । सर्वत्र जधन्य-परिणामाद् गृष्टपरिनामः असंस्थातकोयसायवानसम्बद्धाः । अत्रृष्टपरिनासाः अपन्यतिनासः एकवारमनन्तग्रणित इति विशेषो ज्ञातन्यः । लब्धि. ४८, धीका । मंदिवसोही पदमस्स संखमागाहि पदमसमयम्मि । उक्करसं उप्पिमहो एक्केक्कं दोण्हं जीवाणं ॥ १० ॥ मंदविसोहीत्यादि- इह कल्पनया द्वी पुरुषी युगपत् करणप्रतिपन्नी विवश्येते । तत्रेकः सर्वज्ञचन्यया श्रेण्या प्रतिपन्नः, अपरस्तु सर्वेत्कृष्टया विशोधिश्रेण्या । तत्र प्रथमस्य जीवस्य प्रथमसमये मन्दा सर्वजघन्या विशोधिः सर्वस्तोका । ततो द्वितीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा । ततोऽपि तृतीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तराणा । एवं तावद्वाच्यं यावद्यथाप्रवृत्तकरणस्य संख्येयो भागी गती भवति । ततः प्रथमसमये द्वितीयस्य जीवस्योत्कृष्टं विशोधिस्थानमनन्तुयुणं वक्तव्यं। ततोऽपि यतो जवन्यस्थानावित्रत्तरस्योपरितनी जवन्या विशोधिरनन्त-गुणा । ततोऽपि द्वितीये समये उत्क्रष्टा विशोधिरनन्तगुणा । तत उपिर जघन्या विशोधिरनन्तगुणा । एवपुपर्यधक्षेक्रैकं विशोधिस्थानसन्तरुणतया द्वयोजीवयोस्तावन्नेयं यावच्चरमसमये जघन्या विशोधिः । तत आचरमात चरममभिन्याप्य यान्यवक्तानि स्थानानि उत्क्रष्टानि विश्वोधिस्थानानि तानि कमेण निरन्तरमनन्तरणानि वक्तव्यानि । तदेवं समान्तं यथाप्रवृत्तकरणम् । कर्मप्र. प. २५७.

१ प्रतिषु ' अपुव्यकरणद्धाए ' इति पाठः ।

२ पदमं व विदियकरणं पविसनयनां खरोन्यात्याता । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअंतो हु पडिभागी ॥

एदेसिं करणाणं तिन्व-मंददाए अप्पावहुगं उच्चदे । तं जधा- अपुन्वकरणस्स पढमसमयजहण्णिवसोही थोवा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । विदिय-समयजहण्णिया विसोही अणंतगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । तिदय-समयजहण्णिगा विसोही अणंतगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवं णेयव्वं जाव अपुन्वकरणचरिमसमओ ति । करणं परिणामो, अपुन्वाणि च ताणि करणाणि च अपुन्वकरणाणि, असमाणपरिणामा ति जं उत्तं होदि' । एवमपुन्वकरणस्स लक्खणं पह्नविदं ।

इदाणिमणियद्वीकरणस्स लक्खणं उच्चदे । तं जधा- अणियद्वीकरणद्धा अतो-मुहुत्तमेत्ता होदि ति तिस्से अद्धाए समया रचेदच्या । एत्थ समयं पिड एक्केक्को चेव परिणामो होदि, एक्किम्ह समए जहण्णुक्कस्सपरिणामभेदाभावा ।

एदासि विसोहीणं तिन्व-मंददाए अप्पाबहुगं उच्चदे- पढमसमयविसोही थोवा ।

इन करणोंकी, अर्थात् अपूर्वकरणकालके विभिन्न समयवर्त्तां परिणामोंकी, तीव-मन्दताका अस्पवहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है— अपूर्वकरणकी प्रथम समयसम्बन्धी जधन्य विशुद्धि सबसे कम है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। वहां पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। द्वितीय समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे तृतीय समयकी जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस प्रकार यह कम अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। करण नाम परि-णामका है। अपूर्व जो करण होते हैं उन्हें अपूर्वकरण कहते हैं, जिनका कि अर्थ असमान परिणाम कहा गया है। इस प्रकार अपूर्वकरणका लक्षण निरूपण किया।

अब अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है— अनिवृत्तिकरणका काल अन्तर्भृह्तीमात्र होता है, इसलिए उसके कालके समयोंकी रचना करना चाहिए। यहांपर, अर्थात् अनिवृत्तिकरणमें, एक एक समयके प्रति एक एक ही परिणाम होता है, क्योंकि, यहां एक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेदका अभाव है।

अब अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंकी तीव्र-मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं— प्रथम समयसम्बन्धी विशुद्धि सबसे कम है। उससे द्वितीय समयकी विशुद्धि

१ समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणी हु। लब्धि ३६. जम्हा उविरेमभावा हेट्टिमभावेहिं णिथि सरिसत्तं । तम्हा विदियं करणं अपुव्वकरणिति णिह्निद्धं ॥ लब्धि. ५१.

२ अणियही वि तहं वि य पिडसमयं एकपिणामी ॥ लिख ३६. होंति अणियिहिणो ते पिडसमयं जैस्सिमेकपिरिणामा । गो. जी. ५७.

विदियसमयविसोही अणंतगुणा । तत्तो तिदयसमयविसोही अजहण्णुक्कस्सा अणंतगुणा । एवं णेयव्वं जाव अणियद्वीकरणद्वाए चिरमसमओ ति । एगसमए वद्वंताणं जीवाणं पिरणामेहि ण विज्जदे जीवयद्वी णिव्वित्ती जत्थ ते अणियद्वीपिरणामां । एवमणियद्वी-करणस्स स्वक्खणं गदं ।

एदाहि विसोहीहि परिणदो जीवो जाणि कज्जाणि करेदि तप्पदुप्पायणद्वमुत्तर-

सत्तं भणदि-

एदेसिं चेव सन्वकम्माणं जाधे अंतोकोडाकोडिहिदिं ठवेदि संखेजजेहि सागरोवमसहस्सेहि जणियं ताधे पढमसम्मत्तमुपादेदि ॥५॥

अधापवत्तकरणे ताव द्विदिखंडगो वा अणुभागखंडगो वा गुणसेडी वा गुणसंकमो वा णित्थे । कुदो १ एदेसिं परिणामाणं पुट्युत्तचउिट्यहकज्जुप्पायणसत्तीए अभावादो । केवलमणंतगुणाए विसोहीए पिडसमयं विसुन्झंतो अप्पसत्थाणं कम्माणं वेट्ठाणियमणुभागं समयं पिड अणंतगुणहीणं बंधिद, पसत्थाणं कम्माणमणुभागं चदुट्ठाणियं समयं पिड

अनन्तगुणित है। उससे तृतीय समयकी विशुद्धि अजघन्योत्रुष्ट अनन्तगुणित है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए।

एक समयमें वर्त्तमान जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा निवृत्ति या विभिन्नता जहां पर नहीं होती है वे परिणाम अनिवृत्तिकरण कहछाते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणका स्क्षण कहा।

इन उपर्युक्त तीन प्रकारकी विद्युद्धियोंसे परिणत जीव जिन कार्योंको करता है, उनका प्रतिपादन करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं —

जिस समय इन ही सर्व कर्मीकी संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन अन्तः-कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है।। ५।।

अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी और गुण-संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि, इन अधःप्रवृत्त परिणामोंके पूर्वोक्त चतुर्विध कार्योंके उत्पादन करनेकी शिक्तका अभाव है। केवल अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कर्मोंके द्विःस्थानीय, अर्थात् निम्व और कांजीररूप अनुभागको समय समयके प्रति अनन्तगुणित हीन बांधता है, और प्रशस्त कर्मोंके गुड़,

१ एकिन्ह कालसमये संठाणादीहिं जह णिवर्द्धति । ण णिवर्द्धति तहा वि य परिणामेहिं मिहो जेहिं ॥ गो. जी. ५६०

र ग्रेणसेदी ग्रणसंकम ठिदिरसखंडं च णिथ पदमिन्ह । पडिसमयमणंतग्रणं विश्वीहिबड्डीहिं बड्डिद हू ॥ छिब, ३७.

अणंतगुणं बंधिदं । एत्थ द्विदिबंधकालो अंतोम्रहुत्तमेत्तो । पुण्णे पुण्णे द्विदिबंधे पिलदो-वमस्स संखेज्जिदिभागेणूणियमण्णं द्विदिं बंधिद । एवं संखेज्जसहस्सवारं द्विदिबंधोसरणेसु कदेसु अधापवत्तकरणद्वा समप्पिद<sup>ै</sup> ।

अधापवत्तकरणपटमसमयद्विदिबंधादो चिरमसमयद्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । एत्थेव पटमसम्मत्त-संजमासंजमाभिग्रहस्स द्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो, पटमसम्मत्त-संजमाभिग्रहस्स अधापवत्तकरणचिरमसमयद्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । सुत्ते संखेज्जिहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं द्विदि बंधिद त्ति तिसु वि करणेसु सामण्णेण भणिदं, एसो विसेसो सुत्ते अणिहिद्दो कधं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । एवमधापवत्तकरणस्स कज्जपरूवणं कदं ।

खांड आदिरूप चतुःस्थानीय अनुभागको प्रतिसमय अनन्तगुणित बांधता है।

यहां, अर्थात् अधःप्रवृत्तकरणकालमें, स्थितिबन्धका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है। एक एक स्थितिबन्धकालके पूर्ण होनेपर पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिको बांधता है। (विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० १३५ का विशेषार्थ)। इस प्रकार संख्यात सहस्र वार स्थितिबन्धापसरणोंके करने पर अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त हो जाता है।

अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिबन्धसे उसीका अन्तिम समय-सम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। यहां पर ही, अर्थात् अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमें, प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख जीवके जो स्थितिबन्ध होता है, उससे प्रथम-सम्यक्त्वसहित संयमासंयमके अभिमुख जीवका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। इससे प्रथमसम्यक्त्वसहित सकलसंयमके अभिमुख जीवका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है।

शंका — सूत्रमें, 'संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन स्थितिको बांधता है' यह वाक्य तीनों ही करणोंमें सामान्यसे कहा है, फिर सूत्रमें अनिर्दिष्ट यह उपर्युक्त विशेष कैसे जाना जाता है?

समाधान—सूत्रमें अनिर्दिष्ट वह उपर्युक्त कथन आचार्य-परम्पराके द्वारा आये हुए उपदेशसे जाना जाता है।

इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके कार्योंका निरूपण किया।

१ सन्त्राणः स कार्यं चजविद्वाणं रसं च बंधदि हु। पिडसमयमणेतेण य ग्रुणमिजियकमं तु रसबंधे ॥ लिखः ३८.

२ प्रतिषु 'पुणो पुणो ' इति पाठः।

३ पञ्चरस संखमागं मुहुत्तअंतेण उपरदे बंधे। संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तम्मि ओसरणा ॥ छन्धिः ३९..

४ आदिमकरणद्धापः पढमिट्टिबंधदों दुः चरिमिन्ह । संखेज्जगुणिवहीणो ठिदिबंधो होइः णियमेण ॥ तचरिमे ठिदिबंधो आदिमसम्मेण देससयलजमं । पडिकन्जमाणगस्स वि संखेज्जगुणेण हीणकमो ॥ लिक्षः ४० ४१.

अपुन्वकरणस्स पढमो द्विदिखंडओ जहण्णगो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागो, उक्कस्सओ सागरोवमपुधत्तमेत्तो आगाइदो । अधापवत्तकरणचिरमसमयद्विदिबंधादो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागेण ऊणओ द्विदिबंधो ताध चेव आढत्तो आयुगवज्जाणं सन्वकम्माणं द्विदिखंडओ होदि । द्विदिबंधो पुण वज्झमाणपयद्दीणं चेव । अपुन्वकरणपढमसमए चेव गुणसेडी वि आढता । तं जधा— उदयपयडीणमुदयावित्यवाहिरा-द्विदिहिदीणं पदेसग्गमोकङ्कणभागहारेण खंडिदेयखंडं असंखेज्जितोगण भाजिदेगभागं घेत्रण उदए बहुगं देदि । विदियसमए विसेसहीणं देदि । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं देदि जाव उदयावित्यचिरमसमओ ति । विसेसो पुण वेगुणहाणिपिडिभागिओं । एस कमो उदयपयडीणं चेव, ण सेसाणं, तेसिमुद्यावित्यव्भंतरे पडमाणपदेसग्गाभावा ।

उद्रह्णाणमणुद्रह्णाणं च पयडीणं पदेसग्गमुद्यावित्यवाहिरहिदीसु हिद्मोकङ्कण-

अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिखंड पत्योपमका संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट स्थितिखंड सागरोपमृथ्यक्त्वमात्र ग्रहण किया है। अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयवाले स्थितिबन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिबन्ध उस कालमें, अर्थात् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें, ही आरम्भ किया। यह स्थितिखंड आयुक्रमेको छोड़कर रोष समस्त कर्मोंका होता है। किन्तु स्थितिबन्ध बंधनेवाली प्रकृतियोंका ही होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणी भी प्रारम्भ की। वह इस प्रकार है— उदयमें आई हुई प्रकृतियोंकी उदयावलीसे बाहिर स्थित स्थितियोंके प्रदेशाग्रको अपकर्षणभागहारके द्वारा खंडित करके एक खंडको असंख्यात लोकसे भाजित करके एक भागको ग्रहण कर उदयमें बहुत प्रदेशाग्रको देता है। दूसरे समयमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है। (यहां सर्वत्र भागहारका प्रमाण पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।) इस प्रकार उदयावलीके अन्तिम समय तक विशेष हीन देता हुआ चला जाता है। यहां विशेषका प्रमाण दो गुणहानिका प्रतिभागी है। यह क्रम उदयमें आई हुई प्रकृतियोंका ही है, रोष प्रकृतियोंका नहीं, क्योंकि, उनके उदयावलीके भीतर आनेवाले प्रदेशाग्रोंका अभाव है।

उदयमें आई हुई और उदयमें नहीं आई हुई प्रकृतियोंके प्रदेशायको तथा उदयावलीके बाहिरकी स्थितियोंमें स्थित प्रदेशायको अपकर्षण भागहारके द्वारा खंडित

१ पढमं अवरवरिद्विदेखंडं पङ्कस्स संखमागं तु । सायरपुधत्तमेत्तं इदि संखसर्स्मसंग्राणि ॥ लब्धि. ७७.

२ आउगवज्जाणं ठिदिघादो पढमादु चरिमठिदिसत्तो । ठिदिबंधो य अपुब्बो होदि हु संखेज्जगुणहीणो ॥ रुन्धि. ७८.

रे उदयाणमानिस्टिन्हि य उभयाणं बाहिरिन्मि खिनणट्टं। लोयाणमसंखेजजो कमसो उक्कट्टणो हारो ॥ उक्कट्टिदहिगमागे पद्धासंखेण भाजिदे तत्थ । बहुमागिमदं दन्त्रं उनिरङ्घिदिश्च णिनिखनदि ॥ सेसगमागे मिजिदे असंखलोगेण तत्थ बहुमागं । ग्रणसेदीए सिंचिदि सेसेगं च उदयिन्ह ॥ लिखि ६८-७०.

४ त्रतिषु 'पिंसागीदो ' इति पाठः।

भागहारेण खंडिदेगखंडं घेत्तृण उदयावित्यवाहिरिद्विदिन्ह असंखेज्जसमयपबद्धे देदि'।
तदो उवित्मिद्विदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि। तिदयिद्विदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि।
एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए णेद्व्यं जाव गुणसेडीचित्मसमओ ति। तदो उवित्माणंतराए
िदिए असंखेज्जगुणहीणं द्व्यं देदि। तदुवित्मिद्विदीए विसेसिहीणं देदि'। एवं विसेसिहीणं
विसेसिहीणं चेव पदेसग्गं णिरंतरं देदि जाव अप्यप्पणो उक्कीरिदिद्विदिमावित्यकालेण
अपत्तो ति। णवित उद्यावित्यवाहिरिद्विदिमांखेज्जालोगेण खंडिदेगखंडं समऊणावलियाए वे तिभागे अइच्छाविय समयाहियितभागे णिविखविद पुव्यं व विसेसिहीणकमेण।
तदो उवित्मिद्विदीए एसो चेव णिक्खेवों। णवित्र अइच्छावणां समउत्तरा होदि। एवं

करके एक खंडको ग्रहण कर (पल्योपमके असंख्यातवें भागरूप भागहारसे भाजित कर उसका एक भाग उद्यावलीके भीतर गोपुच्छाकारसे देता है, और बहुभागरूप) असंख्यात समयप्रवद्धोंको उद्यावलीके बाहिरकी स्थितिमें देता है। इससे ऊपरकी स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रवद्धोंको देता है। तृतीय स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रवद्धोंको देता है। इस प्रकार यह कम असंख्यातगुणित श्लेणिके द्वारा गुणश्लेणीके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन द्व्यको देता है। उससे ऊपरकी स्थितिमें विशेष हीन द्व्यको देता है। इस प्रकार विशेष-हीन विशेष-हीन ही प्रदेशायको निरन्तर तव तक देता है, जब तक कि अपनी अपनी उत्कीरित स्थितिको आवलीमात्र कालके द्वारा प्राप्त न हो जाय। विशेष बात यह है कि उद्यावलीसे वाहिरकी स्थितिको असंख्यात लोकसे खंडित कर एक खंडको, एक समय कम आवलीके दो त्रिभागोंको (के अतिस्थापन करके, एक समय अधिक आवलीके त्रिभागमें पूर्वके समान विशेष हीनक्रमसे निश्चित करता है उससे ऊपरकी स्थितिमें यह ही निश्चेप है। केवल विशेषता यह है कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है। इस प्रकार यह कम तब तक ले जाना

१ अपुन्तकरणपदमसमए दिवहुग्रणहाणिमेत्तसमयपबद्धे ओक्डुकडुणमागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंडमेत्तदन्त-मोकड्डिय तत्थासंखेज्जलोगपिडमागियं ५ वन्दयाविषयः सेटी गोवृच्छायारेग णिसिंचिय पुणो सेसबहुमागदन्त्रमुदया-विलयबाहिरे णिक्खिवमाणो उदयाविलयबाहिराणंतरिहदीए असंखेजसमयपबद्धमेत्तदन्वं णिसिंचिदे । जयथ. अ. प. ९५.

२ उदयाविकस्त दव्वं आविक्सिजिदे दु होदि मञ्झधणं । रूडणन्द्राणद्वेगूषेण णिसेयहोरेण ॥ मिज्झम-धणमवहिरदे पचयं पचयं णिसेयहारेण । ग्राणिदे आदिणिसेयं विसेसहीणे कमं तत्तो ॥ उक्कट्टिदिन्ह देदि हु असंखसमयपवद्भमादिन्हि । ंग्वातीय मान्यक्षित्वेशं विसेसहीणकमं ॥ छन्धि ७१-७३.

३-४ अपकृष्टद्रव्यस्य निक्षेपस्थानं निक्षेपः, निक्षिप्यतेऽस्मिनिति निर्वचनात् । तेनातिकम्यमाणं स्थान-मतिस्थापनं, अतिस्थाप्यते अतिकम्यतेऽस्मिनिति अतिस्थापनम् । रुव्धिः ५६ टीकाः

णेयव्वं जाव अइच्छावणा आवलियमेत्ता जादा ति । तदो उवरिमणिक्खेवो चेव वङ्गुदि जाव उक्कस्सणिक्खेवं पत्तो ति'।

चाहिए, जब तक कि अतिस्थापना पूर्ण आवलीप्रमाण होती है। उससे ऊपर उपरिम निक्षेप ही उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक वढ़ता जाता है।

विशेषार्थ-अपकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निपेकोंमें मिलाते हैं, वे निषेक निश्चेपरूप कहलाते हैं। उक्त द्रव्य जिन निपेकों में नहीं मिलाया जाता है. वे निषेक अतिस्थापनारूप कहलाते हैं। निश्लेप और अतिस्थापनाका क्रम यह है कि उदयावलीमेंसे एक कम कर रेाषमें तीनका भाग दीजिए। एक रूप सहित प्रारंभका त्रिभागं तो निक्षेपरूप है, अर्थात् वह अपकृष्ट द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभागमें मिलाया जाता है, और अन्तके दो भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात उनमें वह अपक्रष्ट किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ- उदयावली या प्रथमावलीके पकसे लेकर सोलह निषेक कल्पना कीजिए और सत्तरहसे लेकर वर्तास तकके निषेक दुसरी आवलीके कल्पना कीजिए। इस कल्पनाके अनुसार दूसरी आवलीके सत्तरहर्वे निषेकका द्रव्य अपकर्षण करके नीचे उदयावलीमें देना है, तो उक्त क्रमके अनुसार १६ मेंसे पक कम करनेपर १५ रहे। उसका त्रिभाग ५ हुआ। उसमें १ के मिलानेपर ६ होते हैं। सो इन प्रारंभके ६ समयोंके निषेकोंमें उक्त अपकृष्ट द्रव्यका निक्षेप होगा। इसीलिए वे निषेक स्थापना या निक्षेपरूप कहे जाते हैं। बाकीके ७ से लेकर १६ तकके जो प्रथमावलीके निषेक हैं उनमें उस द्रव्यका निक्षेप नहीं होगा। इसीलिए वे अतिस्थापना-रूप कहे जाते हैं। यह जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापनाका स्वरूप है। इससे ऊपर दूसरी आवलीके दूसरे निषेकका अपकर्षण किया, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवलीमात्र सर्व निषेक हैं, उनमें निक्षेप तो एक समय कम आवलीका त्रिभाग-मात्र ही रहेगा। किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण पहलेसे एक समय अधिक हो। जावेगा। पुनः उसी दूसरी आवलीके तीसरे निषेकको अपकर्षण कर नीचे दिया, तव भी निश्लेपका प्रमाण वहीं रहेगा, किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक हो जावेगी। पुनः उसी दूसरी आवलीके चौथे निषेकको अपकर्षण कर नीचे देनेपर भी निश्लेपका प्रमाण तो। पूर्वोक्त ही रहेगा, किन्तु अतिस्थापनामें एक समय अधिक हो जावेगा। इस प्रकार ऊपर ऊपरके निषेकोंको अपकर्षण कर नीचे देनेपर निक्षेपका प्रमाण तब तक वही रहेगा जब तक कि अतिस्थापनाका प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आवलीप्रमाण काल न हो जावे।

१ णिक्खेवमदित्थावणमवरं समङणअ विहित्मागं। तेणूणाविह्मित्तं विदियाविष्ठियादिमणिसेगे ॥ एतो समऊणावािहितिमागमेतो तु तं खु णिक्खेवो । उविरं आविहिविज्ञिय सगिट्ठिदी होदि णिक्खेवो ॥ उक्कस्सिट्ठिदिवंधो समयखदाविह्दगेण परिहीणो । उक्कािट्ठिदिमे चिरमे ट्रिदिमिन उक्कस्सिणिक्खेवो ॥ ठिव्धः ५६-५८. उक्कस्सओ पुण णिक्खेवो केतिओ १ जित्या उक्कस्सिया कम्मिट्ठिदी उक्किसियाए आबाहाए समयुत्तराविह्याए च ऊणा तित्रओ उक्कस्सओ णिक्खेवो । जयधः अ. प. ५९९.

जासिं द्विदीणं पदेसग्गस्स उदयावित्यब्भंतरे चेव णिक्खेवो तासिं पदेसग्गस्स ओकड्डणभागहारो असंखेज्जा लोगां । एवम्रवित्मसन्वसमएस् कीरमाणगुणसेडीणमेसो चेव अत्थो वत्तव्वो । णविर पटमसमए ओकड्डिदपदेसग्गादो विदियसमए असंखेज्जगुणं पदेसग्गमोकड्डिदि, विदियसमयपदेसादो तिदियसमए असंखेज्जगुणमोकड्डिद । एवं सव्वसमएस् णेयव्वं । पटमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो विदियसमए द्विदिं पिड दिज्जमाणपदेसग्गामसंखेज्जगुणं। एवं सव्वयमयाणं पि दिज्जमाणक्कमो वत्तव्वो ।

तम्हि चेव अपुच्वकरणपढमसमए अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा

जब अतिस्थापना आवलीमात्र हो जाती है, तब उससे ऊपर निक्षेपका ही प्रमाण एक एक समयकी अधिकतासे तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त न हो जावे। यद्यपि यहां धवलाकारने उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण नहीं बतलाया, तथापि जयधवला और लिब्धसार आदि प्रन्थोंमें उसका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलीसे हीन उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण बतलाया गया है। एक समय अधिक दो आवलीसे हीन करनेका कारण यह है कि विवक्षित कर्मके वन्ध होनेके पश्चात् एक आवली तक तो उदीरणा हो नहीं सकती है, इसलिए वह एक अचलावलीकाल तो आवाधाकालमें गया। और अन्तिम आवली अतिस्थापनारूप है, अतः उसका भी द्रव्य अपकर्षण नहीं किया जा सकता। तथा अन्तिम निषेकका द्रव्य अपकर्षण कर नीचे निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे प्रहण नहीं किया। इस प्रकार एक समय अधिक हो आवलीसे हीन रोष समस्त उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए। यह प्रमाण अव्याघात स्थितिका है। व्याघात स्थितिका क्रम भिन्न है।

जिन स्थितियों के प्रदेशायका उद्यावर्का भीतर ही निश्चेप होता है, उन स्थितियों के प्रदेशायका अपकर्षण भागहार असंख्यात लोकप्रमाण है। इस प्रकार ऊपर के सर्व समयों में की जानेवाली गुणश्चेणियों का यह ही अर्थ कहना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि प्रथम समयमें अपकर्षण किये गये प्रदेशायसे द्वितीय समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको अपकर्षित करता है, द्वितीय समयके प्रदेशायसे तीसरे समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको अपकर्षित करता है। इस प्रकार यह कम सर्व समयों के जाना चाहिए। प्रथम समयमें दिये जानेवाले प्रदेशायसे द्वितीय समयमें स्थितिके प्रति दिया जानेवाला प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। इस प्रकार सर्व समयों के भी दिये जानेवाले प्रदेशायों का कम कहना चाहिए।

उस ही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मों के अनुभागका अनन्त बहुभाग

१ उदयाणमाविलिम्ह य उभयाणं बाहिरिम्म खिवणढं। लीयाणमसंखेज्जो कमसो उक्कहणो हारी ॥ स्रिक्ष. ६८.

२ पिडसमयं उक्कद्वदि असंखग्रणियक्कमेण सिंचदि य । इदि ग्रणसेदीकरणं आउगवङ्जाण कम्माणं ।। स्वन्धि ७४.

घादेदुमाढना'। एतथ अणुभागकंडयमाहप्पजाणावणद्वमप्पाबहुगं उच्चदे। तं जहाअणुभागस्स एक्किम्ह पदेसगुणहाणिद्वाणंतरे जे अणुभागफद्दया ते थोवा। अइच्छावणा'
अणंतगुणा। णिक्खेवो अणंतगुणों। अणुभागखंडयदीहत्तमणंतगुणं। एदमप्पाबहुगं
सव्वाणुभागखंडएसु दट्टवं। गुणसेडिणिक्खेवो पुण अपुव्वकरणद्वादो अणियद्वीकरणद्वादो
च विसेसाहिओं। द्विदिवंधकालो द्विदिखंडयउक्कीरणकालो च दो वि सव्वत्थ सिरसा'
विसेसहीणा। एगद्विदिखंडयकालक्मंतरे अणुभागखंडयसहस्साणि णिवदंति, तक्कालादो
संखेन्जगुणहीणअणुभागखंडयउक्कीरणद्वत्तादों। णवरि द्विदिखंडयचरिमफालीए पडमाण-

घातना प्रारम्भ करता है। यहांपर अनुभागकांडकका माहात्म्य वतलानेक लिए अल्पषहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है— अनुभागके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें जो
अनुभागसम्बन्धी स्पर्धक हैं, वे सबसे कम हैं। उनसे अतिस्थापना अनन्तगुणी है।
उससे निक्षेप अनन्तगुणा है। उससे अनुभागकांडककी द्विता अनन्तगुणी है। यह
अल्पबहुत्व सभी अनुभागखंडोंमें जानना चाहिए। किन्तु गुणश्रेणीनिक्षेप अपूर्वकरणके
कालसे और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक होता है। स्थितिबंधका काल और
स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, ये दोनों ही सर्वत्र सदश और विशेषहीन होते हैं। एक
स्थितिखंडकालके भीतर हजारों अनुभागकांडक होते हैं, क्योंकि, स्थितिकांडकके कालसे
संख्यातगुणा हीन अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल होता है। विशेषता केवल यह है कि

१ असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि । सहपयडीणं णियमा णित्थि ति रसस्स खंडाणि ॥ स्राच्यः ८००

२ उत्ररिनअछनागमद्याणि ओकड्डेमाणो जित्तयाणि अग्रमागमद्याणि जहण्णेणाइच्छात्रिय हेट्टिमभद्य-सरूतेणोकट्टइ ताणि जहण्णाइच्छात्रणात्रियाणि अणंतग्रणाणि ति जहयुत्तं होइ । जयधः अ.प. ९५१ । रसगद-पदेसरुणहाणिहास-प्रतृयाणि धोवाणि । अहस्थावणणिक्खेत्रे रसखंडेणतग्रणियकमा ॥ लब्धि ८१.

३ णिक्खेवफद्याणि अणंतगुणाणि एवं भणिदे कंडयस्स हेट्टा जहण्णाइन्छावणमेत्तफद्याणि मोत्तूण सेसहेट्टिमसब्बफद्याणं गहणं कायव्वं । एदाणि जहण्याकाराध्याकाराध्याकाराध्याकाराणि ति भणिदं होइ । नयभः अ. प. ९५१.

४ अपुत्रवकरणस्स चेव पढमसमए आउगवन्जाणं कम्माणं गुणसेढिणिक्खेंचो अणियष्टिअद्धादो करणद्धादो च विसेसाहिओ। जयघ. अ. प. ९५१. उणसेदीदीहत्तमपुत्रवदुनादो दु साहियं होदि। छिन्मः ५५.

५ तम्हि विदिखंडयद्धा विदिबंधगद्धा च तुङ्घा। जयधः अ. प. ९५१. हिदिबंधहिदिखंड्कीरणकाला समा होति। लिधः ५४.

६ पक्रमिह ठिदिखंडप अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि । किं कारणं ? ठिदिखंडयउकी-रणद्धादो अणुभागखंडयउकीरणद्धाए संखेज्जगुणहीणचादो । जयध अ. प. ९५१. एकेकिट्टिदिखंडयणिवडणठिदि-मंघजोसरणकाले । संखेज्जसहस्साणि य णिवडंति रसस्स खंडाणि ॥ छन्धि. ७९.

काले चेव सव्वत्थ द्विदिवंधो समप्पिद, द्विदिखंडयउक्कीरणकालेण समाणवंधगद्धत्तादो । तिम्ह चेव समए चिरमाणुभागखंडयचिरमफाली वि पदिदि', अणुभागखंडयउक्कीरणद्धाए ओविद्विदिवंधकालिह विगलक्ष्वाभावादो । एवं बहूहि द्विदिखंडयसहस्सेहि अदिकंतेहि अपुव्वकरणदा समप्पिदे । णविर अपुव्वकरणस्स पटमसमयद्विदिसंत-द्विदिवंधिहितो अपुव्वकरणस्स चिननमनिद्विदिनंत-द्विदिवंधाणं दीहत्तं संखेडजगुणहीणं होदि । अपुव्वकरणपटमसमयअणुभागसंतादो चिरमसमये अप्पसत्थपयडीणमणुभागसंतकम्ममणंतगुण-हिणं, पसत्थाणमणंतगुणं होदि । एवमपुव्वपिणामकज्जपरुवणा कदा ।

तदणंतरउवरिमसमए अणियङ्कीकरणं पारभदि । ताधे चेव अण्णो द्विदिखंडओ,

स्थितिकांडककी चरम फालीके पतनकालमें ही सर्वत्र स्थितिबन्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि, स्थितिकांडकके उत्कीरणकालके साथ स्थितिबन्धका काल समान होता है। उस ही समयमें अन्तिम अनुभागकांडककी अन्तिम फाली भी नष्ट होती है, क्योंकि, अनुभागकांडकके उत्कीरणकालसे अपवर्तन किये गये स्थितिबन्धके कालमें विकलक्षपता, अर्थात् विभिन्नता, नहीं हो सकती है। इस प्रकार अनेक सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है। यहां विशेषता यह है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिबन्ध, इन दोनोंसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिबन्ध, इन दोनोंसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिबन्ध, इन दोनोंसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिबन्ध, इन दोनोंकी दीर्घता संख्यातगुणी हीन होती है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागसत्त्वसे अन्तिम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्वकर्म अनन्तगुणा हीन होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा अधिक होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण परिणामोंके कार्योंका निक्षपण किया।

उक्त अपूर्वकरणका काल समाप्त होनेके अनन्तर आगेके समयमें अनिवृत्ति-करणको प्रारम्भ करता है। उसी समयमें ही अन्य स्थितिखंड, अन्य अनुभागखंड और

१ ठिदिखंडगे समने अणुभागखंडयं च द्विदिबंधगद्धा च समताणि भवंति । जयध. अ. प. ९५१.

२ एवं ठिदिखंडयसहस्ते हिं बहुएहिं गदेहिं अपुन्त्रकरणद्भा समता भवदि । जयभ अ. प. ९५२.

<sup>¥</sup> पदमापुव्यत्सादो चरिमे समये पअच्छ्द्दराणं । रससत्तमणंतग्रणं अणंतग्रणहीणयं होदि । छन्धि. ६२.

अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो द्विदिवंधो च आढत्तो'। पुन्नोकिइदपदेसग्गादो असंखेजगुणं पदेसमोकिइद्ण अपुन्नकरणो न्व गिलदसेसं गुणसेिंड करेदि'। सत्ते द्विदिवंधोसरणमेव परूविदं, ठिदि-अणुभाग-पदेसघादा ण परूविदा, तेसिं परूवणा ण एत्थ जुज्जिदि
ति १ ण, तालपलंबसुत्तं व तस्स देसामासियत्तादो । एवं द्विदिवंध-द्विदिखंडय-अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अणियद्वीअद्वाए चरिमसम्यं पाविद ।

संपिं केविचरेण कालेणेत्ति पुच्छाए अत्थं परूवयंतो अणियद्वीपरिणामाणं कज्ज-विसेसपदुष्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणीद्-

## पढमसम्मत्तमुप्पादेंतो अंतोमुहुत्तमोहट्टेदि ॥ ६ ॥

अन्य स्थितिबन्धको आरम्भ करता है। पूर्वमें अपकर्षित प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणित प्रदेशका अपकर्षणकर अपूर्वकरणके समान गिलतावशेष गुणश्रेणीको करता है।

विशेषार्थ — गुणश्रेणी प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें जो गुणश्रेणी — आयामका प्रमाण था उसमें एक एक समयके बीतनेपर उसके द्वितीयादि समयों में गुणश्रेणी आयाम कमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवशेष रहता है, इसलिए उसे गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम कहते हैं। यद्यपि यहांपर गुणश्रेणीका प्रारम्भ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे हुआ था और तबसे यहांतक बराबर गुणश्रेणी जारी है, तथापि उसके आयामका प्रमाण कमशः एक एक समयप्रमाण गलित या कम होता जा रहा है, इससे यह गलितावशेष गुणश्रेणी कहलाती है। (देखो लिब्धसार बचिनका ए. २२)

र्गुका—सूत्रमें केवल स्थितिबन्धापसरण ही कहा है, स्थितिघात, अनुभागघात और प्रदेशघात नहीं कहे हैं, इसलिए उनकी प्ररूपणा यहांपर युक्तिसंगत या योग्य नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तालप्रलम्बस्त्रके समान यह सूत्र देशामर्शक है। अतएव स्थितिघात आदिकी प्ररूपणा घटित हो जाती है।

इस प्रकार सहस्रों स्थितिबन्ध, स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघातोंके व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता है।

अब ' कितने कालके द्वारा ' इस पृच्छासूत्रके अर्थको प्ररूपण करते हुए आचार्य अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी परिणामोंके कार्य-विशेष बतलानेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

प्रथमोपश्चमसम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अन्त-र्भ्रहृत काल तक हटाता है, अर्थात् अन्तरकरण करता है ॥ ६॥

१ अणियहिस्स पदमसमए अण्णं हिदिखंडयं अण्णो हिदिबंधो अण्णमणुमागखंडयं। जयधः अ. प.९५२. विदियं व तदियकरणं पिंडसमयं एक एकपरिणामो । अण्णं ठिदिरसखंडे अण्णं ठिदिबंधमाणुवर ॥ रुन्धिः ८३.

२ गलिदवसेसे उदयावलिबाहिरदो दु णिक्खेवो ॥ लन्धि, ५५,

एदं सुत्तमंतरकरणं परूवेदि । कस्स अंतरं कीरिद ? मिच्छत्तस्स, अणादिय-मिच्छाइद्विणा अधियारादो । अण्णहा पुण जमत्थि दंसणमोहणीयं तस्स सन्वस्स अंतरं कीरिद । किम्ह अंतरं करेदि ? अणियद्दीअद्वाए संखेज्जे भागे गंतूणं । अंतरकरणस्स

यह सूत्र अन्तरकरणका प्ररूपण करता है।

शंका - प्रथमोपरामसम्यक्त्वके अभिमुख जीव किसका अन्तर करता है ?

समाधान— मिथ्यात्वकर्मका अन्तर करता है, क्योंकि, यहांपर अनादि मिथ्या-दृष्टि जीवका अधिकार है। अन्यथा पुनः जो (तीन भेदरूप) दर्शनमोहनीय कर्म है, उस सबका अन्तर करता है।

विशेषार्थ-विवक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणामविशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं। प्रकृतमें अनादि मिथ्यादृष्टिके प्रथमोपशमसभ्यक्त्वकी उत्पत्तिका अधिकार है। अतएव सातिराय मिथ्यादृष्टि जीव क्रमराः अधःकरण और अपूर्वकरणका काल समाप्त करके जब अनिवृत्तिकरण कालका भी संख्यात बहुभाग व्यतीत कर चुकता है, उस समय मिथ्यात्वकर्मका अन्तर्महर्त काल तक अन्तरकरण करता है, अर्थात् अन्तर-करण प्रारंभ करनेके समयसे पूर्व उदयमें आनेवाले मिथ्यात्वकर्मकी अन्तर्मृहर्तप्रमित स्थितिको उल्लंघन कर उससे ऊपरकी अन्तर्मुहूर्तप्रामित स्थितिके निषेकोंका उत्कीरण कर कुछ कर्मप्रदेशोंको प्रथमस्थितिमें क्षेपण करता है और कुछको द्वितीयस्थितिमें। अन्तर-करणसे नीचेकी अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितिको प्रथमस्थिति कहते हैं और अन्तरकरणसे ऊपरकी स्थितिको द्वितीयस्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायामसम्बन्धी कर्मप्रदेशोंको ऊपर नीचेकी स्थितियोंमें तब तक देता रहता है जब तक कि अन्तरायाम-सम्बन्धी समस्त निषेकोंका अभाव नहीं हो जाता है। यह किया एक अन्तर्मुहूर्तकाल तक जारी रहती है। जब अन्तरायामके समस्त निषेक ऊपर वा नीचेकी स्थितियोंमें दे दिये जाते हैं और अन्तरकाल मिथ्यात्वस्थितिके कर्मनिषेकोंसे सर्वथा शून्य हो⊦जाता है, तब 'अन्तर कर दिया गया ' ऐसा समझना चाहिए। तभी उक्त जीव मिथ्यात्वकर्मके तीन भाग करता है।

शंका — किसमें, अर्थात् कहांपर या किस करणके कालमें, अन्तर करता है? समाधान — अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यात भाग जाकर अन्तर करता है।

१ किमंतरकरणं णाम ? विविक्खियकम्माणं हेडिमोविस्मिडिदीओ मोत्तूण मञ्झे अंतोम्रहुत्तमेत्ताणं द्विदीणं पिरिणामिविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमंतरकरणमिदि भण्णदे ॥ जयधः अ. प. ९५३. अन्तरकरणं नामोदयक्षणा-द्वपिर ि.स. यिक्सिंगाण्यभावीकरणमंतरकरणमिदि भण्णदे ॥ जयधः अ. प. ९५३. अन्तरकरणं नामोदयक्षणा-द्वपिर ि.स. यिक्सिंगाण्यभावीकरणमंतरकरणं नामोदयक्षणा-द्वपिर ि.स. यिक्सिंगाण्यकरणं । कर्मप्र, पत्र २६०.

२ एवं डिविसं व्यसहस्तेहि अभियडिअद्धाः, संखेज्जेस मागेस गदेस अंतरं करेदि । जयथा अ. प. ९५२.

पदमसमए अणं द्विदिखंडयं अण्णमणुभागखंडयं च आगाएदि, अण्णं द्विदिबंधं च आढवेदि'। जित्तओ द्विदिबंधकालो तित्तएण कालेण अंतरं करेमाणा गुणसेढीणिकखेवस्स अग्गगगादो संखेजजिदभागं खंडेदि। गुणसेढीसीसयादो संखेजजिगुणाओ उविदमिद्विओ खंडेदि', अंतरहं तत्थुक्किण्णपदेसग्गं विदियद्विदीए आबाधूणियाए बंधे उक्किइदि, पढमिद्विदीए च देदि, अंतरिहदीसु हंद णियमा ण देदि ति । एवमंतरमुकीरमाणमुक्किणं।

अन्तरकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकको आरम्भ करता है, तथा अन्य स्थितिबन्ध आरम्भ करता है। जितना स्थितिबन्धका काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणीनिक्षेपके अग्राग्रसे, अर्थात् गुणश्रेणीशिषे लेकर नींचे संख्यातचें भाग प्रदेशाग्रको खंडित करता है। गुणश्रेणीशिषे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंको खंडित करता है, तथा अन्तरके लिए वहांपर उन्कीर्ण किए गए प्रदेशाग्रको (लेकर) बन्धमें, अर्थात् उस समय बंधनेवाले मिध्यात्वकर्ममें, उसकी आबाधाकाल हीन द्वितीयस्थितिमें स्थापित करता है और प्रथम-स्थितिमें देता है, किन्तु अन्तरकालसम्बन्धी स्थितियोंमें निश्चयतः नहीं देता है। इस प्रकार किया जानेवाला अन्तर किया गया, अर्थात् अन्तरकरणका कार्य सम्पन्न हुआ।

१ संखेडजदिमे सेसे दंसणमोहस्स अंतरं कुणइ। अण्णं ठिदिरसखंडं अण्णं ठिदिबंधणं तत्थ॥ ठिध्यः ८४.

२ प्रतिषु ' गुणसेदाविसयादो ' इति पाठः ।

३ जा तिम्ह द्विदिवंधगद्धा तित्तएण कालण करेमाणो गुणसेिटिणिक्खेवस्स अगगगादो संखेजजिद्दभागं खंडेदि । एदेण सत्तेण अंतरकरणं करेमाणस्स कालपमाणमंतरहमागाइविद्धीणं पमाणावहारणं पदमिद्विदिदिहत्तं च पक्षिदं होइ : ××× एत्थ ग्रणसेिटिणिक्खेवो ति वृत्ते जो अपुब्वकरणस्स पदमस्मए अणियद्विकरणद्धाहितो जिल्लाहिता जिल्लाहिता गिलिखत्तो गिलिखते। गिलिखते। विद्यासानित सामिदि ग्रणसेिदिशीसयस्स गहणं कायव्यं । तत्तोष्पहुडि हेट्टा संखेजजिदमागं खंडेदि ति भणिदे स्थलस्स ग्रणसेिदिशीसयस्स गहणं कायव्यं । तत्तोष्पहुडि हेट्टा संखेजजिदमागं खंडेदि ति भणिदे स्थलस्स ग्रणसेिदिशायामस्स तकालदीसमाणस्स संखेजजिदमागभूदो जो अणियद्विज्ञिक्षदो उविदेशो विसेसाहिय-णिक्खेवो तं सव्वमंतरहमागाएदि ति भणिदं होइ : किभित्तियं चेव अंतरदीहत्तं ? ण, गुणसेिद्धिस्यादो उविदेश अण्णाओ वि संखेजजगुणाओ द्विद्धीओ घेत्तूणंतरं करेदि । ××× तदो अणियद्विज्ञद्धासेसस्स संखेजजगुणाओ द्विद्धीलिक्खेवेण सह तत्तो संखेजजगुणाओ अण्णाओ वि द्विदीओ घेत्तूणंतरमेसो करेदि ति सिद्धो सुत्तस्स समुदायत्थो । जयथः अ. प. ९५३.

४-५ अन्तरकरणचाधस्तनी स्थितिः प्रथमा स्थितिरित्युच्यते । उपरितनी तु द्वितीया। कर्मप्र. पृ २६०.

६ एयिट्टिदिखंडुकीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । अतोम्रहुत्तमेत्तं अंतरकरणस्स अद्धाणं ॥ ग्रणसेटीए सीसं तत्तो संख्यण उत्रित्तिदं च । हेट्टुत्रितिह य आबाहुिझय बंधिन्ह संथुहिद । लिथ. ८५-८५.

तदो पहुडि उनसामओ त्ति भण्णदि। जिंद एवं तो पुन्नमुनसामयत्तमस' अभावो पावेदि' १ पुन्वं पि उनतामओ चेन, किंतु मन्झदीनयं काद्ण सिस्सपिडबोहणहं एसो दंसण-मोहणीयउनमामओ ति जहनसहेण भणिदं। तदो णेदं नयणं तीदभागस्स उनसामयत्त-पिडसेहयं। पढमिडिदीदो निदियद्विदीदो च तान आगाल-पिडआगाला जान आनिलया पिडआनलिया च सेसा ति। तदो पहुडि मिन्छत्तमस गुणसेडी णित्थ, उदायानिलयनाहिरे

अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह जीव ' उपशामक ' कहलाता है।

. शंका—यि ऐसा है, अर्थात् अन्तरकरण समाप्त होनेके पश्चात् वह जीव 'उपशामक' कहलाता है, तो इससे पूर्व, अर्थात् अधःकरणादि परिणामोंके प्रारम्भ होनेसे लेकर अन्तरकरण होने तक, उस जीवके उपशामकपनेका अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान — अन्तरकरण समाप्त होनेके पूर्व भी वह जीव उपशामक ही था, किन्तु मध्यदीपक करके शिष्योंके प्रतिबोधनार्थ 'यह दर्शनमोहनीयकर्मका उपशामक है 'इस प्रकार यतिवृषभाचार्यने (अपनी कसायपाहुडचूणिके उपशमना अधिकारमें) कहा है। इसलिए यह वचन अतीत भागके उपशामकताका प्रतिषेध नहीं करता है।

प्रथमस्थितिसे और द्वितीयस्थितिसे तब तक आगाळ और प्रत्यागाळ होते रहते हैं, जब तक कि आवळी और प्रत्यावळीमात्र काळ शेष रह जाता है।

विशेषार्थ--प्रथमस्थिति और द्वितीयस्थितिकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। अपकर्षणके निमित्तसे द्वितीयस्थितिके कर्म-प्रदेशोंका प्रथमस्थितिमें आना आगाल कहलाता है। उत्कर्षणके निमित्तसे प्रथमस्थितिके कर्म-प्रदेशोंका द्वितीयस्थितिमें जाना प्रत्यागाल कहलाता है। 'आवली' ऐसा सामान्यसे कहने पर भी प्रकरणवश उसका अर्थ उद्यावली हेना चाहिए। तथा, उद्यावलीसे ऊपरके आवलीप्रमाण कालको द्विती-यावली या प्रत्यावली कहते हैं। जब अन्तरकरण करनेके प्रश्चात् मिथ्यात्वकी स्थिति आवलि-प्रत्यावलीमात्र रह जाती है, तब आगाल-प्रत्यागालक्षप कार्य बन्द हो जाते हैं।

इसके पश्चात्, अर्थात् आविल-प्रत्यावलीमात्र काल शेष रहनेके समयसे लेकर, मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी नहीं होती है, क्योंकि, उस समयमें उद्यावलीसे वाहिर कर्म-

१ प्रतिषु '-सामयत्तरिस ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'पादेदि ' इति पाठः ।

३ आगालमागालो, विदियद्विदिपदेसाणं पदमद्विदीए ओकडुणावसेणागमणिमिदि वृत्तं होइ । प्रत्यागलनं प्रत्यागलिः, पदमद्विदिपदेसाणं विदियद्विदीए उक्कडुणावसेण गमणिमिदि मणिदं होइ । तदो यहन-विदियद्विदि-पदेशाग्राहः, तेर स्वारोग परोष्परविसयसंक्रमो आगाल-पडिआगालो ति घेत्तत्वो । जयधः अ. प. ९५४.

४ आविलया ति बुत्ते उदयाविलया घेत्तव्या । पिडआविलया ति एदेण वि उदयाविलयादो उविस्मि-विदियाविलया ग्रहेयव्या । जयधा अ. प. ९५४.

णिक्खेवाभावां। सेसाणं आयुगवज्जाणं गुणसेडी अत्थि। पिडआवित्यादो चेव उदीरणा। पिडआवित्याए सेसाए मिच्छत्तस्स उदीरणा णित्थि। तदो चिरमसमयमिच्छाइद्वी जादो। अधवा णेदेण सुत्तेण अंतरघादो चेव परूविदो, किंतु द्विदिवादो अणुभागघादो गुणसेढिकमेण पदेसघादो अंतरिद्विदीणं घादो च परूविदो। पुव्विद्धसुत्तं पि ण देसा-मासियं, द्विदिवंधोसरणाए एकिस्से चेव पर्वणादो। लब्भिद त्ति जं पदं तस्स अत्थो समत्तो।

'कदि भाए वा करेदि मिच्छत्तं' एदिस्से पुच्छाए अत्थपरूवणहम्रत्तरसुत्तं भणदि— ओहट्टेदूण मिच्छत्तं तिण्णि भागं करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मा-मिच्छत्तं ॥ ७ ॥

एदेण सुत्तेण मिच्छत्तपढमद्विदिं गालिय सम्मत्तं पश्चित्रण्णपटमनमयण्यहृहि उवरिमकालिम जो वावारो सो परूविदो । ओहड्डेद्णेत्ति पुट्वं द्विदि-अणुभाग-पदेसेहि

प्रदेशोंका निश्लेप नहीं होता है। किन्तु आयुकर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोंकी गुण-श्लेणी होती रहती है। उस समय प्रत्यावलीसे ही मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा होती रहती है। किन्तु प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा नहीं होती है। तव यह जीव चरमसमयवर्ती मिथ्यादिष्ट हुआ कहलाता है।

अथवा, इस सूत्रके द्वारा केवल अन्तरघात ही नहीं प्ररूपण किया गया है, किन्तु स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणींके क्रमसे प्रदेशघात और अन्तर-स्थितियोंका घात भी प्ररूपण किया गया है। तथा, इससे पहलेका सूत्र भी देशामर्शक नहीं है, क्योंकि वह केवल एक स्थितिबन्धापसरणका ही प्ररूपण करता है।

इस प्रकार 'सम्यक्त्वको प्राप्त करता है 'यह जो पद है उसका अर्थ समाप्त हुआ।

अब 'मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है 'इस प्रश्नका अर्थ प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकर्मके तीन भाग करता है सम्यक्तव, मिथ्यात्व और सम्यग्निथ्यात्व ॥ ७॥

इस सूत्रके द्वारा मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिको गलाकर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर उपरिम कालमें जो व्यापार, अर्थात् कार्य-विशेष, होता है, वह प्ररूपण किया गया है। 'अन्तरकरण करके 'इस पदके द्वारा पहलेसे ही स्थिति,

१ अंतरकडपढमादो <u>कि कार्य कि कार्य</u> । ग्रुणसंकमेण दंसणमोहणियं जाव पढमठिदी ॥ पढमट्टिदिचावरित्पविभावितसेसेसु णिथ आगाला । पांडिआगाला मिच्छत्तस्स य ग्रुणसेदिकर्णं पि ॥ लब्धि ८७-८८.

पत्तवादं मिच्छत्तं अणुभागेण पुणा वि वादिय तिण्णिभागे करेदि । कुदा ? 'मिच्छ-त्ताणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो. तत्तो सम्मत्ताणुभागो अणंत-गणहीणो ' ति पाहुडसुत्ते णिदिष्ट्रतादो । ण च उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे अणताणुबंधी-विसंजोयणिकरियाएँ विणा मिच्छत्तस्स द्विदिघादो वा अणुभागवादो वा अस्थि, तघोवदेसाभावा । तेण ओहट्टेद्णेत्ति उत्ते खंडयघादेण विणा मिच्छत्ताणुभागं घादिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तअणुभागायारेण परिणामिय पढमसम्मत्तं पडिवण्णपढमसमए चेव तिण्णि कम्मंसे उप्पादेदि'।

पढमसमयउत्रसमसम्माइद्वी मिच्छत्तादो पदेसग्गं घेत्रूण सम्मामिच्छत्ते बहुगं देदि, तत्तो असंखेजजगुणहीणं सम्मत्ते देदि । पढमसमए सम्मामिच्छत्ते दिण्णपदेसेहितो विदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणे देदि । तिम्ह चेव समए सम्मत्तिम्ह छुद्धपदेसेहिंतो सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणे देदि । एवं अंतोम्रहत्तकालं गुणसेडीए सम्मत्त-सम्मा-

अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा घातको प्राप्त मिथ्यात्वकर्मको अनुभागके द्वारा पुनरपि धात कर उसके तीन भाग करता है, यह प्रक्षिपत किया गया है। इसका कारण यह है कि 'मिथ्यात्वकर्मके अनुभागसे सम्याग्मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है, और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके अनुभागसे सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है,' ऐसा प्राप्ततसूत्र अर्थात् कषायप्राप्तके चूर्णिस्त्रोंमें निर्देश किया गया है। तथा, उपदामसम्यक्त्वसम्बन्धी कालके भीतर अनन्तानुबन्धीकषायकी विसंयोजनरूप कियाके विना मिथ्यात्वकर्मका स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात नहीं होता है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। इसिंहिए 'अन्तरकरण करके ' ऐसा कहने पर कांडकघातके विना मिथ्यात्वकर्मके अनुमागको घात कर, और उसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके अनुभागरूप आकारसे परिणमाकर प्रथमी-पश्चमसम्यक्तवको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही मिथ्यात्वरूप एक कर्मके तीन कर्माश. अर्थात भेद या खंड उत्पन्न करता है।

प्रथम समयवर्ती उपरामसम्यग्दष्टि जीव मिथ्यात्वसे प्रदेशात्र अर्थात् उदीर-णाको प्राप्त कर्म-प्रदेशोंको लेकर उनका बहुभाग सम्यग्मिथ्यात्वमें देता है, और उससे असंख्यातगुणा हीन कर्म-प्रदेशात्र सम्यक्त्वप्रकृतिमें देता है। प्रथम समयमें सम्यग्मि-थ्यात्वमें दिये गये प्रदेशोंसे, अर्थात् उनकी अपेक्षा, द्वितीय समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें असंख्यातगणित प्रदेशोंको देता है। और उसी ही समयमें, अर्थात् दूसरे ही समयमें, सम्यक्त्वप्रकृतिमें दिये गये प्रदेशोंकी अपेक्षा सम्यग्मिध्यात्वमें असंख्यातगुणित प्रदे-शोंको देता है। इस प्रकार अन्तर्मृहूर्त काल तक गुणश्रेणीके द्वारा सम्यक्तव और सम्य-

१ अंतरपढमं पत्ते जनसमणामो हु तत्थ मिच्छतं । ठिदिरसखंडेण निणा जनइद्वाद्ण कुणदि तदा ॥ मिरकत्तिस्ससम्भसक्त्वेण य तत्तिथा य द्वादो । सत्तीदी य असंखाणतेण य होति मजियकमा !! छिथ्ति, ८९-९०.

मिच्छत्ताणि आऊरेदि जाव गुणमंकमचरिमसमॐ ति । तेण परं अंगुलस्स असंखेज्जिदि-भागपडिभागिओ विज्झादसंकमो होदि'। जाव गुणसंकमो ताव आयुगवज्जाणं कम्माणं द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी च अत्थि ।

एत्थ पणुनीसपिडिगो दंडओ काद्व्नों। तं जधा— चिरमस्स अणुभाग-खंडयस्स उक्कीरणद्धा थोवा । अपुन्वकरणस्स पढमसमए अणुभागखंडय-उक्कीरणद्धा विसेसाहिया । अणियद्विस्स चिरमिहिदिवंधगद्धा चिरमिहिदिखंडय-उक्कीरणद्धा च दो वि तुल्ला संखेज्जगुणां। अंतरकरणद्धा तत्थतणिहिदिवंधगद्धा द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा च तिण्णिं वि तुल्ला विसेसाहिया । अपुन्वकरणस्स पढम-द्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्धा द्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्ला विसेसाहिया । गुणसंकमण सम्मन्त-सम्मामिन्छानाणं पूरणकालो संखेज्जगुणो । पढमसमयउवसामयस्स गुणसेडी-

ग्मिथ्यात्व कर्मको पूरित करता है जब तक कि गुणसंक्रमणकालका अन्तिम समय प्राप्त होता है। इस गुणसंक्रमणके पश्चात् सूच्यंगुलके असंख्यातचें भागका प्रतिभागी, अर्थात् सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाणवाला, विध्यातसंक्रमण होता है। जब तक गुणसंक-मण होता है, तब तक आयुकर्मको छोड़कर रोष कर्मीका स्थितिघान, अनुभागघात और गुणश्रेणी होती रहती है।

इस प्रकरणमें यह पञ्चीस प्रतिक या पदवाला अल्पबहुत्व-दंडक कहने योग्य है । बह इस प्रकार है—

चरम, अर्थात् मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमं होनवाले, अनुभागकांडकके उत्कीरणका काल (यद्यपि अन्तर्मुहूर्तमात्र है, तथापि आगे कहे जानेवाले कालोंकी अपेक्षा) अन्य है (१)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले अनुभागकांडकके उत्कीरणका काल विशेष अधिक है (२)। इससे अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें संभव स्थितिबंधका काल और अन्तिम स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी संख्यातगुणित हैं (३-४)। इससे अन्तरकरणका काल, वहां-पर संभव स्थितिबन्धका काल, तथा स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये तीनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक हैं (५-७)? इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिगंगका काल, ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक हैं (७-८)। इससे गुणसंक्रमणके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यन्तिभथात्वके पूरनेका काल संख्यातगुणा है (९)। इससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका

१ पढ़मादो ग्रणसंकमचिरिमो ति य सम्म मिस्ससिम्बिस्ते । अहिगदिणाऽसंखगुणो विज्ञादो संकमो तत्तो ॥ रुथि ९१.

२ विदियकरणादिमादो ग्रणसंकमपूरणस्स कालो ति । वोच्छं रसखंडुक्कीरणकालादीणमप्पबहुं ॥ लब्धि ९२. ३ अंतिमरसखंडुकीरणकालादो दु पढमओ अहिओ । तत्तो संखेजजग्रणो चरिमद्विदिखंडहदिकालो ॥ किथि ९३.

४ अ-आप्रत्योः 'गिरि ', कप्रतौ ' रिगि ', मप्रतौ ' तिण्ह ' इति पाठः ।

सीसयं संखेज्जगुणं । पढमद्विदी संखेज्जगुणा । उवसामगद्धां विसेसाहियां । विसेसो पुण वे आवलियाओ समऊणाओ । अणियद्विअद्धा संखेडजगुणा ! अपुट्वद्धा संखेडजगुणा । गुणसेडीणिक्खेवो विसेसाहिओ। उवसंतद्धा संखेज्जगुणा । अंतरं संखेज्जगुणं। जहण्णिया-बाधा संखेजजगुणा । उनकस्सिया आबाधा नंखेजजगुणा । अपुरुवकरणस्स पढमसमए जहणाओ हिदिखंडओ असंखेजजगुणो। उक्कस्सओ हिदिखंडओ संखेजजगुणो। जहणागो द्विदिवंघो संखेजनगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेजनगुणो । जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं संखेजजगणं । उक्करसयं संखेजजगणं ।

गुणश्रेणीशीर्ष संख्यातगुणा है (१०)। इससे प्रथमस्थिति संख्यातगुणी है (११)। इससे उपशामकाद्धा, अर्थात दर्शनमोहके उपशमानेका काल, विशेष अधिक है (१२)। वह विशेष एक समय कम दो आवलीमात्र है। इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यात-गुणा है (१३)। इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (१४)। इससे गुणश्रेणीका निक्षेप, अर्थात् आयाम, विशेष अधिक है (१५)। इससे उपशान्ताद्वा, अर्थात् उपशम-सम्यक्तवका काल, संख्यातगुणा है (१६)। इससे अन्तर, अर्थात् अन्तरसम्बन्धी आयाम, संख्यातगुणा है (१७)। इससे जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है (१८)। उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी हैं (१९)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो जघन्य स्थितिखंड है, वह असंख्यातगुणा है (२०)। इससे (अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो ) उत्कृष्ट स्थिति-खंड है, वह संख्यातगुणा है (२१)। इससे मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिवंन्ध संख्यात-गुणा है (२२)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव उत्क्रष्ट स्थितिवन्ध संख्यात-गुणा है (२३)। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२४)। इससे मिथ्यात्वका उत्कष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२५)।

विशेषार्थ - उपर्युक्त अल्पबहुत्वमें पांचवें और छठवें स्थानके साथ ही स्थिति-

१ का उवसामणद्धा णाम ? जम्हि अद्धाविसेसे 🎨 ो 🚉 मोनावर्गः होदूण चिट्ठह सा उवसामणद्धा त्ति मण्णदे, उवसमसम्माइहिकालो त्ति मणिदं होइ । जयधा अ. प. ९४६.

२ तत्तो पढमो अहिओ पूरणरुणभेदिसेसपः मिडिया । संखेण य गुणियकमा उवसमगद्धा विसेसहिया ॥ छन्धि. ९४.

३ जिम्म काले निन्छत्तनुब्रंतमावेणन्छिद सो उवसमसम्मत्तकालो उवसंतद्धा ति मण्णदे । जयश्र-अ. प. ९५६.

४ एसा जहण्णाबाहा कत्थ गहेयच्या ? मिच्छत्तस्स ताव चरिमसमयमिच्छादिद्विणा णवक्त्रयंधविसए गहेयव्वा । तत्तो अण्णत्य मिच्छत्तसः अव्याद्यादान्। प्रवर्धान्। सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचरिमसमयणवक्रवंध-जहण्णाबाहा घेत्तव्या । जयधः अ. प. ९५६.

५ अणियहियसंखरुणे णियहिए सेढियायदं सिद्धं । उनसंतद्धा अंतर अनरानरबाह संखरुणिदकमा ॥ लब्धि. ९५.

६ पदमापुन्त्रजहण्णं ठिदिखंडमसंखमं गुणं तस्स । वरमवरहिदिसचा एदे य संखगुणियकमा ॥ लब्धं. ९ ६.

## दंसणमोहणीयं कम्मं उवसामेदि॥ ८॥

एदेण पुन्वुत्तपयारेण दंसणमोहणीयं उवसामेदि त्ति पुन्वुत्तत्थो चेव एदेण सुत्तेण संभालिदो।

उवसामेंतो किन्ह उवसामेदि, चदुसु वि गदीसु उवसामेदि। चदुसु वि गदीसु उवसामेतो पंचिंदिएसु उवसामेदि, णो एइंदिय-विगलिंदियेसु। पंचिंदिएसु उवसामेतो सण्णीसु उवसामेदि, णो असण्णीसु। सण्णीसु उवसामेतो गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु। गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेतो पज्जत्तएसु उवसामेदि, णो अपज्जत्तएसु। पज्जत्तएसु उवसामेतो संखेज्जवस्साउगेसु वि उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ॥ ९॥

सुगममेदं । एत्थुवउन्जंतीओ गाहाओ —

कांडकउत्कीरणकालका भी निर्देश किया गया है। किल्तु लिब्धसारमें यहां स्थिति-कांडकउत्कीरणकालका उल्लेख नहीं है। और उसके न होने पर ही पचीस स्थान ठीक बैठते हैं। अतएव उक्त पाठका विषय विचारणीय है।

मिध्यात्वके तीन भाग करनेके पश्चात् दर्शनमोहनीय कर्मको उपश्माता है॥८॥

इस पूर्वोक्त प्रकारसे दर्शनमोहनीयको उपशमाता है, इस प्रकार पहले कहा गया अर्थ ही इस सूत्रके द्वारा स्मरण कराया गया है।

दर्शनमोहनीय कर्मको उपशमाता हुआ यह जीव कहां उपशमाता है ? चारों ही गितयोंमें उपशमाता है । चारों ही गितयोंमें उपशमाता हुआ पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता है, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नहीं उपशमाता है । पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता हुआ संज्ञियोंमें उपशमाता है, असंज्ञियोंमें नहीं । संज्ञियोंमें उपशमाता हुआ गर्भीप-क्रान्तिकोंमें, अर्थात् गर्भज जीवोंमें, उपशमाता है, सम्मूर्ण्छिमोंमें नहीं । गर्भीपक्रान्तिकोंमें उपशमाता हुआ पर्याप्तकोंमें उपशमाता है, अपर्याप्तकोंमें नहीं । पर्याप्तकोंमें उपशमाता हुआ संख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और असंख्यात

यह सूत्र सुगम है। इस विषयमें ये निम्न गाथाएं उपयोगी हैं-

दंसग्रमेःहम्सुवनःमओ दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होदि पज्जत्तो । २ ॥ सञ्विणरय-भवणेसु य समुद्द-दीव-गुह -जोइस-विमाणे । अहिजोग्ग-अगहिजोग्गे उवसामो होदि णायव्वो ॥ ३ ॥ उवसामगो य सव्वो णिव्वाघादो तहा णिरासाणो । उवसंते भिजयव्वो णिरासणो चेव खीणम्हि ॥ १ ॥ सायारे पट्टवओ णिट्टवओ मज्ज्ञिमो य भयणिज्जो । जोगे अण्णदरिम दु जहण्णए तेउलेस्साए ॥ ५ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए। वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है। २।

इन्द्रक, श्रेणीयद्ध आदि सर्व नरकोंमें, सर्व प्रकारके भवनवासी देवोंमें, सर्व समुद्रों और द्वीपोंमें, गुह अर्थात् समस्त व्यन्तर देवोंमें, समस्त ज्योतिष्क देवोंमें, सौधर्मकल्पसे लेकर नव ग्रैवेयक विमान तक विमानवासी देवोंमें, आभियोग्य, अर्थात् वाहनादिकुत्सित कर्ममें नियुक्त वाहन देवोंमें, उनसे भिन्न किल्विषिक आदि अनुत्तम, तथा पारिषद आदि उत्तम देवोंमें दर्शनमोहनीय कर्मका उपराम होता है॥ ३॥

दर्शनमोहका उपशामक सर्व ही जीव निर्व्याघात, अर्थात् उपसर्गादिकके आने-पर भी विच्छेद और मरणसे रहित, होता है। तथा निरासान, अर्थात् सासादनगुण-स्थानको नहीं प्राप्त होता है। उपशान्त, अर्थात् उपशमसम्यक्त्व होनेके पश्चात् भिज-तब्य है, अर्थात् सासादनपरिणामको कदाचित् प्राप्त होता भी है और कदाचित् नहीं भी प्राप्त होता है। उपशमसम्यक्त्वका काल क्षीण अर्थात् समाप्त हो जानेपर मिथ्यात्व आदि किसी एक दर्शमोहनीयप्रकृतिका उदय आनेसे मिथ्यात्व आदि भावोंको प्राप्त होता है। अथवा, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षीण हो जानेपर निरासान, अर्थात् सासादन-परिणामसे सर्वथा रहित, होता है॥ ४॥

साकार अर्थात् ज्ञानोपयोगकी अवस्थामें ही जीव प्रथमोपशमसम्यक्तवका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला, होता है। किन्तु निष्ठापक, अर्थात् उसे सम्पन्न करनेवाला, मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है, अर्थात् वह साकारोपयोगी भी हो सकता है और अनाकारोपयोगी भी हो सकता है। मनोयोग आदि तीनों योगोंमेंसे किसी भी एक योगमें वर्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यक्तवको प्राप्त कर सकता है। तथा तेजोलेश्याके जघन्य अंशमें वर्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यक्तवको प्राप्त करता है। ५॥

१ जयधा अ. प ९५७.

२ प्रतिषु 'गह' इति पाठः।

३ जयध. अ. प. ९५८ हान्ध. ९९.

४ जयधा अ. प. ९५८. लिखा १०१. जइवि सुद्धु मंदिवसोहीए परिणमिय दंसणमोहणीयसुनसामेद्द-मादवेइ तो वि तस्स तेउलेस्सापरिणामो चेव तप्पाओग्गो होइ, णो हेट्टिमलेस्सापरिणामो, तस्स सम्मत्तुप्पत्तिकारण-करणपरिणामेहि विश्वद्धसुक्वतादो ति भणिदं होइ । एदेण तिरिक्ख-मण्डस्सेसु किण्इ-णील-काउलेस्साणं सम्मत्तुप्पत्ति-

मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्वं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भयणिज्जं ।। ६ ॥ सन्विम्ह द्विदिविसेसे उवसंता तिष्णि होति कम्मंसा । एक्किम्ह य अणुभागे णियमा सन्वे द्विदिविसेसा ।। ७ ॥ मिच्छत्तपच्चओ खल्ल बंधो उवसामयस्स बोद्धव्वो । उवसंते आसाणे तेण परं होदि भयणिज्जो ॥ ८॥

उपशामिकके जब तक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तब तक मिध्यात्ववेदनीय कर्मका उदय जानना चाहिए। दर्शनमोहनीयके उपशान्त होनेपर, अर्थात् उपशामसम्य-क्त्वके कालमें, और सासादनकालमें मिध्यात्वकर्मका उदय नहीं रहता है। किन्तु उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त होनेपर मिध्यात्वका उदय भजनीय है, अर्थात् किसीके उसका उदय होता भी है और किसीके नहीं भी होता है॥ ६॥

तीनों कर्माश, अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीनों कर्म, दर्शनमोहनीयकी उपशान्त अवस्थामें सर्व स्थितिचिशेषोंके साथ उपशान्त रहते हैं, अर्थात् उन तीनों कर्मोंके एक भी स्थितिका उस समय उदय नहीं रहता है। तथा एक ही अनुभागमें उन तीनों कर्मोशोंके सभी स्थितिचिशेष अवस्थित रहते हैं, अर्थात् अन्तरसे बाहिरी अनन्तरवर्ती जघन्य स्थितिचिशेषमें जो अनुभाग होता है, वही अनुभाग उससे उपरके समस्त स्थितिचिशेषोंमें भी होता है, उससे भिन्न प्रकारका नहीं॥ ७॥

उपशामकके प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक मिथ्यात्वप्रत्ययक, अर्थात् मिथ्यात्वके निमित्तसे झानावरणादि कर्मोंका, बंध जानना चाहिए। (यद्यपि यहां पर असंयम, कषाय आदि अन्य भी बंधके कारण विद्यमान हैं, तथापि उनकी यहां विवक्षा नहीं की गई हैं, किन्तु प्रधानतासे मिथ्यात्व कर्मकी ही विवक्षाकी गई है। दर्शनमोहकी उपशान्त अवस्थामें और सासादनसम्यक्त्वकी अवस्थामें मिथ्यात्विनिमत्तक बन्ध नहीं होता है। इसके पश्चात् मिथ्यात्विनिमत्तक बन्ध भजनीय है, अर्थात् मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके तिन्निमत्तक बन्ध होता है, और अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवोंके तिन्निमत्तक बन्ध नहीं होता है। ८॥

काले पिडिसेहो कदो, विसोहिकाले अह्रहितिलेस्सापरिणामस्स संमवाणुववत्तीदो । देवेह पुण जहारिहं सुहलेस्सा-तियपरिणामो चेव, तेण तत्थ वियहिचारो । णेरइएस वि अवन्दिदिकिण्ह-णील-वाउलेरसापरिणामेस सुनितिलेस्साणम-संमवो चेवेति ण तत्थेदं सत्तं पयद्वदे । तदो तिरिक्ख-मणुमविसयमेवेदं सुत्तिभिदि गह्यव्वं । जयधा अ. प. ९५९ । यद्यपि तिर्यग्मनुष्यो वा मन्दिविद्याद्विद्यापि तेजोलेश्याया जघन्यांशे वर्तमान एव प्रथमोपश्चमसम्यक्तवप्रारमको भवति । नरकगतौ नियताशुमलेश्यात्वेऽपि कषायाणां मन्दानुमागोदयवशेन तत्वार्थश्रद्धानानुगुणकारणपरिणामक्त्य-विश्वद्धिविशेषसंभवस्याविरोधात् । देवगतौ सर्वोऽपि शुमलेश्य एव प्रथमोपश्चनसम्बन्ध्यात्वेरीधात् । देवगतौ सर्वोऽपि शुमलेश्वर एव प्रथमोप्सम्बन्धात्वेरीधात् । देवगतौ सर्वोऽपि शुमलेश्वर एव प्रथमोपश्चनसम्बन्धात्वेरीधात् । देवगतौ सर्वोऽपि शुमलेश्वर एव प्रथमोप्स स्वन्धित्वेर स्वन्धित्वेर स्वन्धित्वेर स्वन्धिति । स्वन्धिति सर्वेर स्वन्धिति सर्वेर स्वन्धिति सर्वेर स्वन्धिति । स्वन्धिति सर्वेर प्रयासिक स्वन्धिति । स्वन्धिति सर्वेर स्वन्धिति सर्वेर स्वन्धिति । स्वन्धिति सर्वेर स्वन्य स्वन्धिति सर्वेर स्वन्य स्वन्य स्वन्य स्वन्धिति । स्वन्य स्वन्य स्वन्य स्वन्य स्वन्य स्वन्य स्वन्धित

१ जयघ अ. प. ९५९.

२ जयध. अ. प. ९५९. तत्र 'सव्विम्हि द्विविसेसे ' इति स्थाने 'सव्वेहिं द्विविसेसेहिं 'इति पाठः । ३ जयध. अ. प. ९६०.

अंतोमुहत्तमद्धं सन्वोवसमेण होइ उवसंतो । तेण परं उदओ खल्छ तिण्णेकदरस्स कम्मस्सं ॥ ९ ॥ सन्मानिक इति दंसणमोहस्स बंधगो भणिदो । वेदगसम्माइट्ठी खड्ओ व अबंधगो होदि ॥ १० ॥ सम्मत्तपढमछंभो सन्वोवसमेण तह वियट्ठेण । भजिदन्वो य अभिक्खं सन्वोवनुके देसेण ॥ ११ ॥

अन्तर्मुहूर्त काल तक सर्वोपशमसे, अर्थात् दर्शनमोहनीयके सभी भेदोंके उपशमसे, जीव उपशान्त अर्थात् उपशमसम्यग्दष्टि रहता है। इसके पश्चात् नियमसे उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन तीन कर्मोंमेंसे किसी एक कर्मका उदय होता है॥९॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीय कर्मका अवंधक, अर्थात् बन्ध नहीं करनें-वाला, कहा गया है। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, तथा 'च' राष्ट्रंसे उपरामसम्यग्दृष्टि जीव भी दर्शनमोहनीय कर्मका अवन्धक होता है ॥ १०॥

अनादि मिध्यादि जीवके सम्यक्त्वका प्रथम वार लाभ सर्वोपशमसे होता है। इसी प्रकार विप्रकृष्ट जीवके, अर्थात् जिसने पहले कभी सम्यक्त्वको प्राप्त किया था, किन्तु पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहां सम्यक्त्वकित एवं सम्यिगिध्यात्वकर्मकी उद्वेलना कर बहुत काल तक मिध्यात्व-सिहत परिश्रमण कर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त किया है ऐसे जीवके, प्रथमोमशमसम्यक्त्वका लाभ भी सर्वोपशमसे होता है। किन्तु जो जीव सम्यक्त्वसे गिरकर अभीक्ष्ण अर्थात् जल्दी ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्रहण करता है वह सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है। (मिध्यात्व, सम्यग्निध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन तीन कमोंके उद्याभावको सर्वोपशम कहते हैं। तथा सम्यक्त्वप्रकृतिसम्बन्धी देशघाती स्पर्धकोंके उद्यक्ते देशोपशम कहते हैं)॥ ११॥

१ जयथ. अ. प. ९६०. किन्तु तत्र 'तेण परं उदओ 'इति अस्य स्थाने 'तत्तो परमृदयो ' इति पाठः । लिखः १०२.

२ जयधा अ. प. ९६० किन्तु तत्र ' खइओ व ' इति अस्य स्थाने ' खीणो वि ' इति पाठः ।

३ जयंधं अ. प. ९६० तत्थ सन्वोवसमो णाम तिण्हं कम्माणमुदयामात्रो । सम्मत्तदेसघादिफद्याण-मृदक्षो देसोवसमो ति भण्णदे । जयथ अ. प. ९६१.

सम्मत्तपद्दमलंभरसणंतरं पच्छदो य मिच्छत्तं । लंभरस अपदमस्स दु भजिद्दवं पच्छदो होदि' ॥ १२ ॥ कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजिद्दवो । एयं जस्स दु कम्मं ण य संक्रमणेण सो भज्जों ॥ १३ ॥ सम्माइड्डी सदहदि पवयणं णियमसा दु उवइट्ठं । सदहदि असब्भावं अव्याप्ताः गुरुणिओगां ॥ १४ ॥ मिच्छाइड्डी णियमा उवइट्ठं पवयणं ण सदहदि । सदहदि असब्भावं उवइट्ठं वा अणुवइट्ठं ॥ १५ ॥

अनादि मिथ्यादिष्ट जीवके जो सम्यक्तवका प्रथम वार लाभ होता है उसके अनन्तर पश्चात् मिथ्यात्वका उदय होता है। किन्तु सादि मिथ्यादिष्ट जीवके जो सम्यक्तवका अप्रथम, अर्थात् दूसरी, तीसरी आदि वार लाभ होता है, उसके अनन्तर पश्चात् समयमें मिथ्यात्व भजितव्य है, अर्थात् वह कदाचित् मिथ्यादिष्ट होकर वेदक अथवा उपराम सम्यक्तवको प्राप्त होता हैं और कदाचित् सम्यग्मिथ्यादिष्ट होकर वेदक-सम्यक्तवको प्राप्त होता है॥ १२॥

जिस जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन कर्म सत्तामें होते हैं, अथवा 'तु' राष्ट्रसे मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके विना द्येप दो कर्म सत्तामें होते हैं, वह नियमसे संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य है, अर्थात् कदाचित् दर्शनमोहका संक्रमण करनेवाला होता है और कदाचित् नहीं भी होता है। जिस जीवके एक ही कर्म सत्तामें होता है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, अर्थात् वह नियमसे दर्शनमोहका असंक्रामक ही होता है॥ १३॥

सम्यग्दिष्ट जीव सर्वेञ्चके द्वारा उपिद्ष्य प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित् अज्ञानवश सद्भूत अर्थको स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भूत अर्थका भी श्रद्धान कर छेता है ॥१४॥

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सर्वज्ञद्वारा उपिदृष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान नहीं करता है। किन्तु असर्वज्ञोंके द्वारा उपिदृष्ट या अनुपिदृष्ट असद्भावका, अर्थात् पदार्थके विपरीत स्वरूपका, श्रद्धान करता है॥ १५॥

१ जयथः अ. प. ९६१. किन्तु ' मजिद्व्वं ' इति अस्य स्थाने ' मजियव्वो ' इति पाठः ।

२ जयथ. अ. प. ९६१. तत्र अंतिमचरणे तु ' संकमणे सो ण मजियन्त्रो ' इति पाठः ।

३ जयधः अ. प. ९६१. विलोक्यतां षट्खं. १, १, १२ गाथा ११० । गो. जी. २७.

४ जयभ्र. स. प. ९६२ | लब्धि. १०९ | गो. जी. १८.

१, ९-८, ११.]

सन्तः निष्ठाद्द्वीः सागारो वा तहा अणागारो । तह वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होदि बोद्धव्वो ।। १६॥

" कदि भागे वा करेदि मिच्छत्तं ' एदस्स सुत्तस्स अत्थो समत्तो ।

## उवसामणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले ॥ १० ॥

एदस्स पुच्छासुत्तस्स विभासा पुट्वं परूविदा, खेत्तणियमो णित्थ ति । कस्स व मूले ति उत्ते एत्थ वि णित्थि णियमो, सव्वत्थ सम्मत्तग्गहणसंभवादो ।

दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढवेंतो कम्हि आढवेदि, अङ्घाइज्रेसु दीव-समुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि आढवेदि ॥ ११ ॥

दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स खवणपदेसं पुच्छिद्स्स सिस्सस्स तप्पदेसपरूवण्डमेदं

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी होता है। किन्तु व्यंजनावग्रहमें, अर्थात् विचारपूर्वक अर्थको ग्रहण करनेकी अवस्थामें, सांकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए॥ १६॥

'मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है 'इस सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ। दर्शनमोहकी उपशामना किन किन क्षेत्रोंमें और किसके पासमें होती है ? ॥ १०॥

इस पृच्छास्त्रकी विभाषा पहले प्ररूपण की जा चुकी है कि इस विषयमें क्षेत्रका कोई नियम नहीं है। 'किसके पासमें दर्शनमोहकी उपशामना होती हैं,' ऐसा कहने पर इस विषयमें भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र सम्यक्त्यका ब्रहणं संभव है।

दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कहां-पर आरम्भ करता है ? अट्राई द्वीप समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह कर्मभूमियोंमें जहां जिस कालमें जिन, केवली और तीर्थंकर होते हैं वहां उस कालमें आरम्भ करता है ॥ ११ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेके प्रदेशको पूछनेवाले शिष्यके क्षपण-प्रदेश

१ जयथः अ. प. ९६२. किन्तु तत्र 'तह'स्थाने 'अथ' इति पाठः । वंजणोग्गहम्मि दु विचारपूर्व-कार्थग्रहणात्रस्थायानित्सर्थः व्यंजनशब्दस्यार्थविचारवाचिनो ग्रहणात् । जयथः अ. प. ९६२.

२ आ-क-प्रत्योः ' कम्माणमेत्य खइओ ' इति अधिकः पाठः ।

३ ६ंडणनोर्वरवयाप्रवनो कम्मभूमिजो मणुसो। तित्थयरपायमूळे केवलिसुदकेवली मूर्ल ॥ लब्ब. ११०.

सुत्तमाग्यं । अड्ढाइज्जेस दीव-समुद्देस ित भणिदे जंबूदीवो घादइसंडो पोक्खरद्धमिदि अड्ढाइज्जा दीवा घेचव्वा । एदेस चेव दीवेस दंसणमोहणीयकस्मस्स खवणमाढवेदि ति, णो सेसदीवेसु । कुदो १ सेसदीविद्धदेजीवाणं तक्खवणसत्तीए अभावादो । ठवण काठो-दृइसिण्णदेसु दोसु समुद्देसु दंसणमोहणीयं कम्मं खवेति, णो सेससमुद्देसु, तत्थ सहकारि-कारणाभावा । अड्ढादिज्जसदेण समुद्दो किण्ण विसेसिदो १ ण एस दोसो ' जहासंभवं विसेसण-विसेसियभावो' ति णायादो संभवाभावा अड्ढाइज्जसंखाए ण समुद्दो विसेसिज्जेद । ण च अड्ढादिज्जदीवाणं मज्झे अड्ढादिज्जसमुद्दा अत्थि, विरोहादो । ण च अड्ढाइज्ज-दीवेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देशनावेसिद्देश

ष्रतलानेके लिए यह सूत्र आया है। 'अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंमें 'ऐसा कहने पर 'जम्बूद्वीप, धातकीखंड और पुष्करार्ध, ये अढ़ाई द्वीप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इन अढ़ाई द्वीपोंमें ही दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपणको आरम्भ करता है, शेष द्वीपोंमें नहीं। इसका कारण यह है कि शेष द्वीपोंमें स्थित जीवोंके दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेकी शक्तिका अभाव होता है। लवण और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोंमें जीव दर्शन-मोहनीय कर्मका क्षपण करते हैं, शेष समुद्रोंमें नहीं, क्योंकि, उनमें दर्शनमोहके क्षपण करनेके सहकारी कारणोंका अभाव है।

शंका—'अढ़ाई ' इस विशेषण शब्देक द्वारा समुद्रको विशिष्ट क्यों नहीं किया?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'यथासंभव विशेषण विशेष्यभाव होते हैं देस न्यायके अनुसार तीसरे अर्ध समुद्रकी संभावनाका अभाव होने से 'अड़ाई 'इस संख्याके द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया है। और न अड़ाई द्वीपों के मध्यमें अड़ाई समुद्र हैं, क्योंकि, वैसा मानने पर विरोध आता है। तथा, अड़ाई द्वीपों से बाहिरी समुद्रमें दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण संभव भी नहीं है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले 'जहां जिन, तीर्थंकर संभव हैं दस विशेषणके द्वारा उसका प्रतिषेध कर दिया गया है। मानुषोत्तर पर्वतके पर भागमें जिन और तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि, वहां उनका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है।

अढ़ाई द्वीप और समुद्रोंमें स्थित सर्व जीवोंमें दर्शनमोहके क्षपणका प्रसंग

१ प्रतिषु ' - द्विदि ' इति पाठः ।

हर्ड पण्णारसकम्भभृमीसु ति भणिदे भोगभृमीओ पिडिसिद्धाओ । कम्भभूमीसु हिद्-देव-मणुस-तिरिक्खाणं सर्व्वसिं पि गहणं किण्ण पावेदि ति भणिदे ण पावेदि, कम्मभूमी-सुप्पण्णभणुस्माणमुत्रपारेण कम्मभूमिववदेसादो । तो वि तिरिक्खाणं गहणं पावेदि, तेसिं तत्थ वि उप्पत्तिसंभवादो १ ण, जेसिं तत्थेव उप्पत्ती, ण अण्णत्थ संभवो अत्थि, तेसिं चेव मणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववएसो; ण तिरिक्खाणं स्वंपहप्ववद्परभागे उप्पञ्जणेण सन्विहिचाराणं । उत्तं च —

दंसगनोहक्खत्रगापट्टत्रओः कम्मभूमिजादो दु । णियमा मणुसगदीए णिट्टत्रओ चार्तिः सन्वत्थः ॥ १७ ॥

मणुसेसुप्यण्णा कथं सम्रदेसु दंसणमोहक्खणं पहुर्वेति ? ण, विज्जादिवसेण तत्था-

प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करनेके लिए 'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें 'यह पद कहा हैं, जिससे उक्त अढ़ाई द्वीपोंमें स्थित भोगभूमियोंका प्रतिषेध कर दिया गया।

शंका—'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ' ऐसा सामान्य पद कहने पर कर्मभूमियोंमें स्थित देव, मनुष्य और तिर्यंच, इन सभीका ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान - नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी उपचारसे 'कर्मभूमि' यह संज्ञा की गई है।

शंका — यदि कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंकी 'कर्मभूमि'यह संज्ञा है, तो भी तिर्यचोंका ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि, उनकी भी कर्मभूमियोंमें उत्पत्ति संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिनकी वहांपर ही उत्पत्ति होती है, और अन्यत्र उत्पत्ति संभव नहीं है, उन ही मनुष्योंके पन्द्रह कर्मभूमियोंका ध्यपदेश किया गया है, न कि स्वयंत्रम पर्वतके परभागमें उत्पन्न होनेसे व्यभिचारको प्राप्त तिर्यंचोंके।

कहा भी है-

कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ और मनुष्यगितमें वर्तमान जीव ही नियमसे दर्शन-मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला होता है। किन्तु उसका निष्ठापक, अर्थात् पूर्ण करनेवाला सर्वत्र अर्थात् चारों गितयोंमें होता है॥ १७॥

र्शका — मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीव समुद्रोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका कैसे प्रस्थापन करते हैं ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, विद्या आदिके वशसे समुद्रोंमें आये हुये जीवोंके

१ प्रतिषु 'भणिदं ' इति पाठः।

२ प्रतिषु ' हिदि- ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'चारि ' इति पाठः ।

४ जयध. अ. प. ९६३.

गदाणं दंसणमोहकखवणसंभवादो । दुस्सम-( दुस्ममदुम्सम-)सुस्समासुस्समा-सुसमा-सुसमादुस्समाकालुप्पण्णमणुसाणं खवणिवारणई ' जिम्ह जिणा ' ति वयणं । जिम्ह काले जिणा संभवंति तिम्ह चेव खवणाए पट्टवओं होदि, ण अण्णकालेमु । देसजिणाणं पिडसेहहं केविलगहणं । जिम्ह केवलगाणियो अत्थि तत्थेव खवणा होदि, ण अण्णत्थ । तित्थयरकम्मुद्यविरिहद्केविलपिडसेहहं तित्थयरगहणं । तित्थयरपादम्ले दंसणमोहणीय-खवणं पहुवंति, ण अण्णत्थेति । अधवा जिणा ति उत्ते चोहसपुच्वहरा चेत्तच्या, केविल तित्थयरणामकम्मुद्यजिणवं तित्थयरकम्मुद्यविरिहदा चेत्तच्वा, तित्थयरा ति उत्ते तित्थयरणामकम्मुद्यजिणद्अहमहापाडिहर-चोत्तिगदित्वयसिह्याणं गहणं । एदाणं तिण्हं पि पादम्ले दंसणमोहकखवणं पहुवंति ति । एत्थ जिणसहस्स आवित्तं काळण जिणा दंसण-

द्र्शनमोहका क्षपण होना संभव है।

दुःपमा, ( दुःपमदुःपमा ), सुपमागुपमा, सुपमा और सुपमादुःपमा कालमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके दर्शनमोहका क्षपण निपेध करनेके लिए 'जहां जिन होते हैं' यह वचन कहा है। जिस कालमें जिन संभव हैं उस ही कालमें दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है, अन्य कालोंमें नहीं।

विशेषार्थ — अधःकरणके प्रथम समयसे छेकर जब तक जीव मिथ्यात्व और मिश्रमोहनीय प्रकृतियोंके द्रव्यका अपवर्तन करके सम्यक्त्व प्रकृतिमें संक्रमण कराता है तब अन्तर्मुहूर्तकाल तक वह जीव द्र्यनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है।

देशजिनोंका अर्थात् श्रुतकेवली, अविधिश्वानी और मनःपर्ययशानियोंका, प्रतिषेध करनेके लिए सूत्रमें 'केवली' इस पदका प्रहण किया है। अर्थात् जिस कालमें केवलक्षानी होते हैं, उसी कालमें दर्शनमोहकी क्षपणा होती है, अन्य कालों में नहीं। तीर्थंकर नामकर्मके उद्यसे रहित सामान्य केवलियोंके प्रतिषेधके लिए सूत्रमें 'तीर्थंकर ' इस पदका प्रहण किया है, अर्थात् तीर्थंकरके पादमूलमें ही मनुष्य दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, अन्यत्र नहीं। अथवा 'जिन ' ऐसा कहनेपर चतुर्दश पूर्वधारियोंका प्रहण करना चाहिए, 'केवली' ऐसा कहनेपर तीर्थंकर नामकर्मके उद्यसे रहित केवलक्षानियोंका प्रहण करना चाहिए, और 'तीर्थंकर' ऐसा कहनेपर तीर्थंकर नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुए आठ महाप्रातिहार्य और चौतीस अतिश्वाेंसे सहित तीर्थंकर केवलियोंका प्रहण करना चाहिए। इन तीनोंके पादमूलमें कर्मभूमिज मनुष्य दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

यहांपर 'जिन ' शब्दकी आवृत्ति करके अर्थात् दुवारा ग्रहण करके, जिन

१ अधःप्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्य भिय्यात्त्रभिश्रप्रकृत्योः द्रव्यमप्रवर्षे सम्यक्तवप्रकृती संकम्यते यावत्ता-वदन्तर्भुद्देतेकालं दर्शनमोहंक्षपणाप्रस्थापक इत्युच्यते । लब्धि. ११०. टीका.

२ प्रतिषु - ' चोनिसंदिनयहिनाप ' इति पाठः ।

मोहक्खवणं पट्टवेंति त्ति वत्तव्वं, अण्णहा तइयपुढवीदो णिग्गयाणं कण्हादीणं तित्थयर-त्ताणुववत्तीदो ति केसिंचि वक्खाणं। एदेण वक्खाणाभिष्पाएण दुस्सम-अइदुस्सम-सुसमसुसम-सुसमकालेसुप्पण्णाणं चेव दंनगगोहणीयकखवणा णत्थि, अवसेसदोसु वि कालेसुरपण्णाणमन्थि । कुदो १ एइंदियादो आगंतूण तदियकाळुप्पण्णबद्धणकुमारादीणं दंसणमोहक्खवणदंसणाडो । एदं चेवेत्थ वक्खाणं पधाणं काढव्वं ।

## णिद्ववओ पुण चदुसु वि गदीसु णिट्टवेदिं ॥ १२ ॥

कदकरणिज्जपढमसमयप्पहुडिं उवरि णिट्टवगो उच्चदि । सो आउअबंधवसेण चदुसु वि गदीसु उप्पिक्तिय वृंत्रणमीहणी व्यावकां नमाणेदि, तासु तासु गदीसु उप्पत्तीए

दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए, अन्यथा तीसरी पृथिवीसे निकले हुए कृष्ण आदिकोंके तीर्थंकरत्व नहीं वन सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्योंका व्याख्यान है। इस व्याख्यानके अभिप्रायसे दुःवमा, अतिदुःवमा, सुवम-सुपमा और सुषमा कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती है, अवशिष्ट दोनों कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शनमोहकी क्षपणा होती है। इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर (इस अवसर्पिणीके) तीसरे कालमें उत्पन्न हुए वर्द्धनक्रमार आदिकोंके दर्शनमोहकी क्षपणा देखी जाती है। यहांपर यह व्याख्यान ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ — पूर्वोक्त व्याख्यानका अभिप्राय यह है कि सामान्यतः तो जीव केवल उपर्युक्त दुषम-सुषम कालमें तीर्थंकर, केवली या चतुर्दशपूर्वी जिन भगवानुके पादमूलमें ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं, किन्तु जो उसी भवमें तीर्थंकर या जिन होनेवाले हैं वे तीर्थंकरादिकी अनुपस्थितिमें तथा सुपम-दुषम कालमें भी दर्शनमोहका क्षपण करते हैं. उदाहरणार्थ कृष्णादि व वर्धनकमार।

द्र्शनमोहकी क्षपणाका निष्ठापक तो चारों ही गतियोंमें उसका निष्ठापन करता है ॥ १२ ॥

कृतकत्यवेदक होनेके प्रथम समयसे छेकर ऊपरके समयमें दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाला जीव निष्ठापक कहलाता है। दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाला जीव कृतकृत्यवेदक होनेके पश्चात् आयु वन्धके वशसे चारों; भी गतियोंमें उत्पन्न होकर द्र्शनमोहनीयकी क्षपणाको सम्पूर्ण करता है, क्योंकि, उन उन गतियोंमें उत्पत्तिके

१ षट्खं. १, ५, ३ टीका.

२ णिट्टवर्गो तट्टाणे विनाणमोगःवणीतः धरमे य । किदकरणिज्जो चदुस वि गदीस उप्पन्जदे जस्हा ॥ लब्बि. १११. ३ चरिमे फार्लि दिण्णे कदकरिणज्जेत्ति वेदगो होदि ॥ लाब्ध. १४५.

कारणलेस्सापिणामाणं तत्थ विरोहाभावा । दंसणमोहक्खवणविधी एत्थ किण्ण परूविदा ? ण, पढमसम्मनुष्पायणविधीः विण्णिकरणादिकिरियाहि दंसणमोहक्खवणविधीए भेदा-भावेण तत्तो चेव अवगमादो । तम्हा परूविदा चेव । अध कोइ विसेसो अत्थि सो वि वक्खाणादो अवगम्मदे ।

तदो दंसणमोहक्खवणगयिवसेसपरूवणा कीरदे । तं जधा – तत्थ ताव दंसण-मोहणीयं खवेंतो पढममणंताणुबंधिचउकं विसंजोएदि अधापवत्तापुच्व-अणियद्विकरणाणि काऊण । एदेसिं करणाणं लक्खणाणि जधा पढमसम्मत्तुप्पत्तीए तिण्हं करणाणं लक्ख-णाणि परूविदाणि तथा परूवेदच्वाणि । अधापवत्तकरणे द्विदिघादो अणुमागघादो गुण-सेडी गुणसंकमो च णित्थ । केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुद्धतो गच्छिद जाव अधा-पवत्तकरणद्वाए चिरमसमओ त्ति । णविर अण्णं द्विदिं बंधतो पुव्विच्छिद्विवंधादो पलिदो-

कारणभूत छेइया-परिणामोंके वहां होनेमें कोई विरोध नहीं है।

विशेषार्थ—अनिवृत्तिकरणके अन्त समयमें सम्यक्त्वमाहनीयकी अन्तिम फालिके द्रव्यको नीचेके निषेकोंमें क्षेपण करनेसे अन्तर्मुद्धर्तकाल तक जीव कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि होता है।

शंका-दर्शनमोहके क्षपणकी विधि यहांपर क्यों नहीं कही ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रथमोपशमसम्यक्तवको उत्पादन करनेवाली विधिसे तीनों करण आदि क्रियाओंके साथ दर्शनमोहकी क्षपण-विधिका कोई भेद नहीं है, इस-लिए उससे ही दर्शनमोहकी क्षपण-विधिका ज्ञान हो जाता है। अत एव वह प्रकृषित की ही गई है। और जो कुछ विशेषता है वह भी न्याख्यानसे जान ली जाती है। इसलिए दर्शनमोहकी क्षपणासम्बन्धी विशेषताकी प्रकृपणा की जाती है। वह इस प्रकार है—

दर्शनमोहनीयका क्षपण करता हुआ जीव सर्व प्रथम अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरण, इन तीन करणोंको करके अनन्तानुबन्धिचतुष्कका विसं-योजन करता है। इन करणोंके लक्षण जिस प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें तीनों करणोंके लक्षण कहे हैं, उसी प्रकार यहां प्ररूपण करना चाहिए। अधःप्रवृत्त-करणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता है। केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अधःप्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक चला जाता है। केवल विशेषता यह हैं कि अन्य स्थितिको बांधता हुआ पहलेके स्थितिबन्धकी

१ प्रतिषु ' सु ' इति पाठः ।

२ पुट्यं तियरणविहिणा अणं खु अणियद्विकरणचिरमिन्हि । उदयाविलेबाहिरगं ठिदिं विसंजोजदे णियमा ॥ छन्धि. ११२.

वमस्स संखेज्जिदभागेण ऊणियं द्विदिं बंधिद् । एदस्स करणस्स पढमद्विद्वंधादो चिरम-द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।

अपुन्वकरणपढमसमए पुन्वद्विदिवंधादो पिलदोवमस्स संखेज्जिद्भागेणूणो अण्णो द्विदिवंधो होदि। तिम्ह चेव समए पिलदोवमस्स संखेज्जिद्भागमेत्तायामं सागरोवम-पुधत्तायामं वा आउगवज्जाणं कम्माणं ठिदिखंडयमाटवेदि। अप्पसत्थाणं कम्माणं अणु-भागस्स अण्वाभागमेत्तमणुभागखंडयं च तत्थेव आढवेदिं। तत्थेव अणंताणुवंधीणं गुणसंकमं पि आढवेदि। तं जधा— पढमसमए पुन्वं संकामिद्दन्वादो असंखेज्जगुणं संकामेदि। विदियसमए तत्तो असंखेज्जगुणं संकामेदि। एवं णेदन्वं जाव सन्वसंकम-पढमसमओ त्ति। उदयावित्यबाहिरद्विदिद्विद्वपदेसग्गमोक्ष्डणभागहारेण खंडिदेयखंडं घेत्ण उदयावित्यबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं गिलदिसेसं गुणसेडिं करेदि जाव अपुन्व-अणियद्वीअद्वाहिरे विसेसाहियमद्वाणं गच्छिदि त्तिं। तदो उविरमाणंतराए द्विदीए

अपेक्षा पर्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिको बांधता है। इस अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है।

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें पूर्व स्थितिवन्धसे पस्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिवन्ध होता है। उसी समयमें आयुक्रमंको छोड़कर शेप कमौंके पस्योपमके संख्यातवें भागमात्र आयामवाछे अथवा सागरोपमपृथक्त्व आयामवाछे स्थितिकांडकको आरम्भ करता है। तथा उसी समयमें अप्रशस्त कमौंके अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र अनुभागकांडकको आरम्भ करता है। उसी समयमें अनन्तानुबन्धी कषायोंका गुणसंक्रमण भी आरम्भ करता है। वह इस प्रकार है— प्रथम समयमें पहछे संक्रमण किए गये द्रव्यसे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्वसंक्रमण होनेके प्रथम समय तक छे जाना चाहिए। उदयावछीसे वाहिरकी स्थितिमें स्थित प्रदेशात्रको अपकर्षणभागहारसे खंडित कर उसमेंसे एक खंडको ग्रहणकर उदयावछीसे बाहिर आयुक्रमंको छोड़कर शेष कमौंकी गिछतशेष गुणश्रेणीको तव तक करता है जब तक कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काछोंसे विशेष अधिक काछ व्यतीत होता है। इससे उपिरम अनन्तर-स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है। इससे

१ अमुहाणं प्याद्धीणं अर्णतमागा रसस्स खंडाणि । सुह्पयडीणं णियमा णिश्यत्ति रसस्स खंडाणि ॥ छिथ्य. ८०. २ प्रतिषु 'हि 'इति पाठः ।

३ ग्रणसेदीदीहत्तमपुव्वदुगादो दु साहियं होदि । गलिदवससे उदयाविवाहिरदो दु णिक्खेवो ॥ लाध्यः ५५. उक्कट्ठिदिन्ह देदि हु असंखसमयप्पबंधमादिन्हि । संखातीदग्रणक्कममसंखहीणं विसेसहीणकमं ॥ पडिसमयं उक्कट्ठिदि असंखग्रणियक्कमेण संचिदि य । इदि ग्रणसेदीकरणं आउगवङजाण कम्माणं ॥ लिध. ७३–७४.

असंखेज्जगुणहीणं देदि'। उनिर सन्नत्य निसंसहीणं चेन देदि जान अप्पप्पणो अइच्छान्वणानित्यमपत्तिमिदि। एवं सन्निस्से अपुन्नकरणद्धाए गुणसेटीकरणनिधी वत्तन्ना। णनिर पटमसमए ओकड्डिदपदेसेहितो निदियसमए असंखेज्जगुणे ओकड्डिद। तत्तो असंखेज्जगुणे तिदियसमए ओकड्डिद। एवं णेयन्नं जान अणियद्दीकरणचिरमसमओ ति। पटमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो निदियसमए गुणसेटीए दिज्जमाणपदेसग्गमसंखेज्जगुणं। एवं णेदन्नं जान अणियद्दीकरणचिरमसमओ ति। एत्थ द्विदिबंधकाठो द्विदिखंडयउद्धीरणकाठो च एगकाठिया दो नि सिरसा अंतोम्रहुत्तमेत्ता, तत्थतण-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो संखेज्जगुणा। एवं णेदन्नं जान द्विदि-अणुभागखंडयाणं अपन्छिमयादो ति। णनिर पटमहिदिअणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो सेवेदन्ति। प्राप्तं ह्यउद्धीरणद्वादो सेवेदन्ति। प्राप्तं ह्यउद्धीरणद्वादो सेवेदन्ति। प्राप्तं ह्यउद्धीरणद्वादो सिवेदयद्विदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विदियहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यहिदि-अणुभागखंडयउद्धीरणद्वादो विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं प्राप्तं विद्यस्थिति। प्याप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्थिति। प्राप्तं विद्यस्यस्यस्यस्यस्यस

ऊपर सर्व स्थितियोंमें विशेष हीन ही देता है जब तक कि अपने अपने अतिस्थापनावलीको नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण अपूर्वकरणके कालमें गुणश्रेणी करनेकी विधि कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि प्रथम समयमें अपकर्षित प्रदेशोंसे दूसरे समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशोंका अपकर्षण करता है। उससे असंख्यातगुणित प्रदेशोंको तीसरे समयमें अपकर्षित करता है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक छे जाना चाहिए। प्रथम समयमें दिए जानेवाछे प्रदेशात्रसे द्वितीय समयमें गुणश्रेणीके द्वारा दिए जानेवाला प्रदेशाय असंख्यातगुणित होता है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। यहांपर स्थितियन्थका काल और स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये एक साथ चलनेवाले दोनों काल, सहश और अन्तर्मुहूर्तमात्र हैं, तो भी यहांपर होनेवाले अनुभागकांडकके उत्कीरणकालसे संख्यातगुणित हैं। इस प्रकार यह क्रम स्थितिकांडक और अनुभागकांडकके अन्तिम घात तक छे जाना चाहिए। विशेष वात यह है कि प्रथमस्थितिकांटकोन्कीरणकाछ और अनुभागकांडकोत्कीरणकालोंसे द्वितीय स्थितिकांडकोत्कीरणकाल और अनुभाग-कांडकोत्कीरणकाल विशेष हीन होते हैं। इस प्रकार अनन्तर-अधस्तन स्थितिकांडकों और अनुभागकांडकोंके उत्कीरणकालोंसे अनन्तर उपरिम स्थितिकांडकों और अनुभाग-कांडकोंके उत्कीरणकाल सर्वत्र विशेष हीन होते हैं । इस प्रकार उपर्युक्त विधानसे अपूर्वकरणका काल समाप्त हुआ । यहांपर अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति-

१ प्रतिषु १ जदि १ इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' -समओ ' इति पाठः ।

द्विदिसंतादो द्विदिबंधादो च चरिमद्विदिसंत-द्विदिवंधा संखेज्जगुणहीणा । अणुभागसंत-कम्मादो पुण अणुभागनंतकम्मयणंतगुणशेषं ।

अणियद्दीकरणपटमसमए अण्णो हिदिवंघो, अण्णो हिदिखंडओ, अण्णो अणु-भागखंडओ, अण्णा च गुणसेडी एकसराहेण आहता। एवमणियद्दीअद्धाए संखेडजेसु भागस गदेस विसेसघादेण घादिङजमाणअणंनाणुवंधिचउ छिद्दिगंतकम्ममसण्णिहिदि-वंधसमाणं जादं। तदो हिदिखंडयसहस्सेसु चदुरिंदियहिदिवंधसमाणं जादं। एवं तीइंदिय-बीइंदिय-एइंदियवंधसमाणं होद्ण पिठदोवमपमाणं हिदिसंतकम्मं जादं। तदो अणंनाणुवंधीचदुक्कहिदिखंडयपमाणं विं हिदिसंतस्स संखेडजा भागा। सेसाणं कम्माणं हिदिखंडगो पिठदोवमस्स संखेडजिदभागो चेव। एवं हिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु दूराविकद्दीसण्णिदे हिदिसंतकम्मे अवसेसे तदो प्यहुडि सेसस्स असंखेडजे भागे हणदि।

सत्त्वसे और स्थितिवन्धसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्वन्धी स्थितिसत्त्व और स्थिति-वन्ध संख्यातगुणित हीन होते हैं। किन्तु अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभाग-सत्त्वसे अपूर्वकरणका अन्तिम समयसम्बन्धी अनुभागसत्त्व अनन्तगुणित हीन होता है।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य गुणश्रेणी एक साथ आरम्भ की। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर विशेष घातसे घात किया जाता हुआ अनन्तानुवन्धी चतुष्कका स्थितिसत्व असंबी पंचेन्द्रियके स्थितिबन्धके समान हो गया। इसके पश्चात् सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्थितिसत्व चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके समान हो गया। इस प्रकार कमशः त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान हो गया। इस प्रकार कमशः त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान होकर पख्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व हो गया। तब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिकांडकका प्रमाण भी स्थितिसत्त्वके संख्यात वहुभाग होता है, और शेष कर्मोंका स्थितिकांडक पख्योपमके संख्यातवें माग ही है। इस प्रकार सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होने पर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थितिसत्त्वके अवशेष रहने पर वहांसे शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता है।

विशेषार्श्व — अनिवृत्तिकरणके कालमें स्थितिकाण्डकघातके द्वारा अनन्तानुबन्धी व दर्शनमोहनीय कर्मोंके स्थितिसत्त्वके चार पर्व या विभाग होते हैं। पहले पर्वमें पृथक्त्व लाख सागर, दूसरेंमें पल्यमात्र, तीसरेंमें पल्यके संख्यातसे लेकर असंख्यातवें भाग और

१ प्रतिषु ' -चदुक्कद्विंदि वि खंडयपमाणं ' इति पाठः ।

२ का दूरापकृष्टिनीमेति चेदुच्यते-पत्ये उत्कृष्टसंख्यातेन भक्ते यञ्च्यं तस्मादेकैकहान्या जघन्यपरिमिती। संख्यातेम भक्ते पत्ये यञ्च्यं तस्मादेकीचरवृद्धया यावन्तो विकल्पास्तावन्तो दूरापकृष्टिमेदाः । तेषु कश्चिदेव विकल्पो । जिनदृष्टभावोऽस्मिचवसरे दूरापकृष्टिसंज्ञितो वेदितन्यः । लुन्धिः १२० टीका.

एवम्रुविर सन्वत्थ सेसिट्टिदिसंतकम्मस्स असंखेन्जभागमेत्तो चेव द्विदिखंडगो पदिद्'। तदो चिरमिट्टिदिखंडयं पिलदोवमस्स असंखेन्जिदिभागायामं अंतोम्रुहुत्तमेत्तुक्कीरणकालेण छिंदंतो अणियट्टीकरणचिरमसमए उदयाविलयबाहिरसन्बिट्टिदंसंतकम्मं परसरूवेण संकामिय अंतोम्रुहुत्तकाले अदिक्कंते दंसणमोहणीयक्खवणं पद्ववेदि ।

दंगणमोहणीयक्खवणपरिणामा वि अधापवत्तापुच्व-अणियद्वीभेदेण तिविहा होति। एदेसिं लक्खणं जधा सम्मत्तुष्पत्तीए उत्तं तथा वत्तव्वं। अधापवत्तकरणे णित्य द्विदि-घादो अणुभागघादो गुणसेडी गुणसंकमो वा। केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झंतो अप्पसत्थपयडीणमणुभागमणंतगुणहीणं पसत्थाणमणंतगुणं द्विदिवंधादो अण्णं द्विदिवंधं पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणयं वंधंतो गच्छदि जाव अधापवत्तकरणचिरम-समओ ति।

चौथेमें उठिछ्छाविल मात्र स्थितिसत्त्व शेष रहता है। इनमेंसे तीसरे पर्व अर्थात् संख्यातवैसे लेकर पर्वके असंख्यातवें भाग तक स्थितिसत्त्वके शेष रहनेको ही दूरापकृष्टि स्थितिसत्त्व कहते हैं।

इस प्रकार ऊपर सर्वत्र शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यातवें भागमात्र ही स्थिति-कांडकका पतन होता है। तत्पश्चात् पस्योपमके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकांडकको अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कीरणकालके द्वारा छेदन करता हुआ अनिष्टृत्ति-करणके अन्तिम समयमें उदयावलीसे बाह्य सर्व स्थितिसत्त्वको परस्वरूपसे संक्रमित कर अन्तर्मुहूर्तकालके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयका क्षपण प्रारम्भ करता है।

दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेवाले परिणाम भी अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। इनका लक्षण जैसा सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें कहा हैं, वैसा कहना चाहिए। अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडक-घात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता है। केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित हीन, प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित और पूर्व स्थितिबन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिबन्धको बांधता हुआ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जाता है।

१ अणियद्दीअद्धाए अणस्स चर्चारि होंति पव्चाणि । सायरलक्खपुथत्तं पश्कं दूराविकिट्टि उच्छिट्टं ॥ पश्कस्स संखमागो संखा मागा असंखगा मागा । ठिदिखंडा होंति कमे अणस्स पव्चादु पव्यो त्ति ॥ अणियद्दी-संखेरजामागेतु गदेसु अणगठिदिसंतो । उदिधसहस्सं तत्तो वियल्ठे य समं तु पश्लादी ॥ लाध्यः ११३--११५.

र्अंतोष्रहुतकालं विस्समिय पुणो वि तिकरणं करिय । अणियद्वीए मिच्छं भिरसं सम्मं कमेण णासेइ ॥

अपुन्वकरणपढमसमए जहण्णदिद्विसंतकम्मेण उविद्विद्स द्विदिखंडगं पिलदो-वमस्स संखेजजिदमागो, उक्कस्सेण उविद्विद्स सागरोवमपुधत्तमेतो द्विदिखंडगो । पुन्वद्विदिबंधादो जाओ ओसरिदाओ द्विदीओ ताओ पिलदोवमस्स संखेजजिदमागो । अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणंता भागा अणुभागसंतकम्मस्स । गुणसेडी उद्यावित्यादो वाहिरा गिलदिसेसा । विदियसमए एसे। चेव द्विदिखंडओ, सो चेव अणुभागखंडओ, सो चेव द्विदिबंधो, गुणसेडी अण्णा । एवमंतोम्रहुत्तं जाव अणुभागखंडओ पुण्णे । एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेसु अण्णं द्विदिखंडगं द्विदिवंधमणुभागखंडयं च पद्वविदि । पढमद्विदिखंडगो बहुओ, विदियद्विदखंडगो विसेसहीणो, तिदय-द्विदखंडगो विसेसहीणो । एवं पढमादो द्विदिखंडयादो अपुन्वकरणद्वाए संखेजगुणहीणो वि द्विदिखंडओ अत्थि । एदेण कमेण द्विदिखंडयसहस्सेहि वहृहि गदेहि अपुन्वकरणद्वाए चित्ससमयम्हि चित्रमाणुभागग्वंडयउक्कीरणकालो द्विदिखंडयउक्कीरणकालो द्विदिबंध-कालो च समगं समत्तो । चिरमसमयअपुन्वकरणे द्विदिसंतकम्मं थोवं, पढमसमय-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित जीवका स्थितिकांडक पर्योपमका संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित जीवके सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडक होता है। पूर्व स्थितिबन्धसे अर्थात् अधः-प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र स्थितिवन्धसे जो स्थितियां अपसरण की गई हैं, वे पल्योपमके संख्यातवें भाग होती हैं। अप्रशस्त कर्मों के अनुभागकांडकका प्रमाण अनुभागसत्त्वके अनन्त बहुभाग है। गुणश्लेणी उदया-वर्छासे बाह्य गलितशेष प्रमाण है। अपूर्वकरणके दूसरे समयमें यह उपर्युक्त ही स्थिति-कांडक है, वही अनुभागकांडक है और वही स्थितिवन्ध है। किन्तु गुणश्रेणी अन्य होती है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक एक अनुभागकांडक पूर्ण होता है। इस क्रमसे सहस्रों अनुभागकांडकोंके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिकांडकको, अन्य स्थितिवन्धको और अन्य अनुभागकांडकको प्रारम्भ करता है। प्रथम स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, द्वितीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन होता है, तृतीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन होता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिकांडकसे संख्यातगुणित हीन भी स्थिति-कांडकका आयाम अपूर्वकरणके कालमें होता है। इस कमसे अनेकों सहस्र स्थिति-कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें अन्तिम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, एक साथ समाप्त होता है। अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व अस्प है, और उसी

\_\_\_\_\_

१ प्रतिषु 'समयं ' इति पाढः ।

अपुन्वकरणे द्विदिसंतकम्मं संखिज्जगुणं । द्विदिबंधो वि पढमसमयअपुन्वकरणे बहुओ, चरिमसमयअपुन्वकरणे संखेज्जगुणहीणो ।

अणियद्दीकरणं पविद्वपढमसमए अपुन्वा द्विदिखंडगो, अपुन्वा अणुभाग-खंडगो अपुन्वा द्विदिबंघो, तहा चेव गुणसेडी । अणियद्दीकरणस्स पढमसमए दंसण-मोहणीयं अप्पसत्थुवसामणाएं अणुवसंतं; सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुव-संताणि च ।

अणियद्वीकरणस्त पढमसमए दंसणमोहणीयद्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्स-पुधत्तमंतोकोडीए, सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोडीए जादं । तदो द्विदिखंडयसहस्सेहि अणियद्वीअद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु इंसण-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। स्थितिवत्त्थ भी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें बहुत है, और उससे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणित हीन है।

अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयका अपूर्व स्थितिकांडक होता है, अपूर्व अनुभागकांडक होता है, और अपूर्व स्थितिवन्ध होता है; किन्तु गुणश्रेणी उसी प्रकारकी रहती है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीय कर्म अप्रशस्तोप-शामनाके अर्थात् देशोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त रहता है। शेप कर्म उपशान्त भी रहते हैं और अनुपशान्त भी रहते हैं।

विशेषार्थ — कितने ही कर्मपरमाणुओं का बाह्य और अन्तरंग कारणके वशसे और कितने ही कर्मपरमाणुओं का उदीरणां वशसे उदयमें नहीं आने को अप्रशस्तोप-शामना कहते हैं। इसीका द्सरा नाम देशोपशामना भी है। दर्शनमोहसम्बन्धी यह अप्रशस्तोपशामना अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक वरावर चली आ रही थी। किन्तु अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें ही यह नष्ट हो जाती है। किन्तु शेष कर्मों की अप्रशस्तोपशामना यथासंभव होती भी है और नहीं भी होती है, उसके लिए कोई एकान्त नियम नहीं है।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व सागरोपम-लक्षगृथक्त्व, अर्थात् अन्तःकोटी तथा शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व सागरोपमकोटिलक्ष-पृथक्त्व, अर्थात् अन्तःकोड़ाकोड़ी हो जाता है। इसके पश्चात् सहस्रों स्थितिकांडकोंके द्वारा अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका

१ कम्मपरमाणूणं वन्झंतरंगकारणवसेण केतियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमणपइण्णा अप्पसत्थ-उमसामणा ति भण्णदे । जयधा अ. प. ९७०. देशोपशमनायाः 🗙 🗙 द्वे नामधेये । तद्यथा अगुणोपशमनाऽ-प्रशस्तोपशमना च । कर्म प्र. पृ. २५५.

२ अणियद्दिकर्णपढमे दंसणमोहरस सेसगाण ठिदी । सायर्लक्खपुधर्च कोडीलक्खगपुधर्च च ॥ छन्भि. ११६.

मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं अस्रिकाद्विदेवंधेण सरिसं जादं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण चउरिंदियद्विदिबंधेण समगं जादं। तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण द्विदिसंतक्रममं तीइंदिय-द्विदिवंधेण सरिसं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंगणमोहद्विदिसंतकम्मं वीइंदिय-द्विदिवंधेण समगं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्विदिसंतकम्मं एइंदियद्विदि-बंधेण समगं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहणीयद्विदिसंतकम्मं पिलदोवम-ाद्विदिगं जादं<sup>र</sup> । जाव पलिरोतमद्विरिगं संतकम्मं ताव पलिदोवमस्स संखेज्जिदिभागो ठिदिखंडगो । पुणो पिटदोवमस्स संखेडजा भागा आगाइदा। तिम्ह ठिदिखंडगे णिडिदे तत्तो पहुडि सेसिट्टिदिसंतकम्मस्स संखेडजे भागे आगाएदि । एवं द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु पिलदोवमस्स संखेडजिद्भागे द्विदिसंतकम्मे सेसे सेसस्स संखेडजेसु भागेसु हदेसु पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागिम्म अवद्याणजोगे द्राविकद्विणाम

स्थितिसस्य असंज्ञी जीवोंके स्थितिवन्धंके सददा हो गया । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके सदश हो गया। पुनः स्थितिकांडकपृथवत्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व त्रीन्द्रियके स्थिति-वन्धके सददा होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थिति-सत्त्व द्वीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदश होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसन्व एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सददा होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथक्तवके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक परयोपमकी स्थिति-वाला हो गया। जब तक दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसस्य एक पल्योपमकी स्थिति-वाला रहता है, तब तक स्थितिकांडकका प्रमाण पब्योपमका संख्यातवां भाग है। इसके पश्चात् पल्योपमके संख्यात वहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उससे आगे शेष स्थितिसत्त्वके संख्यात बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। इस प्रकार सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर और प्रत्योपमके संख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर तथा उस शेष भागके भी संख्यात बहु भाग विनष्ट हो जाने पर पत्योपमके असंख्यातवें भागमें अवस्थान योग्य दूरापरुष्टि नामकी स्थिति होती है। तत्पश्चात् रोष बचे हुए स्थितिसत्त्वके असंख्यात

१ अमणहिदिसत्तादो पुधत्तमेते पुधतमेते य । ठिदिखंडये हवंति हु चउतिविएयनखपल्लठिदी ॥ लिधि. ११९.

२ क प्रतो 'गदेस ' इति पाठः।

३ का दूराविकटी णाम ? बुच्चदे-जत्तो हिदिसंतकम्मावसेसादो संखेळे भागे वेतूण ठिदिखंडए घादिखमाणे घादिदसेसं णियमा पिछदोवमस्स असंखेजजिदमागपमाणं होद्ग चिट्ठदि तं सव्वपिच्छमं पिछदोवमस्स संखेजजिद-भागपमाणं द्विदिसंतकस्मं दूराविकद्धि ति भण्णदे । किं कारणमेदस्स द्विदिविसेसस्स दूराविकदिसण्णा जादा ति चे

होदि'। तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि। एत्तो पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे चेव आगाएदि जाव सम्मत्तद्विदिसंतकम्मं संखेज्जदिवाससहस्समेत्तं ण पत्तं ति।

एवं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागिगेसुं द्विदिखंडएसु गदेसु तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं गमयपवदाणमृशिग्णा । तदो बहुसु द्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तमावित्य-बाहिरं सट्यमागाइदं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागं मोत्तूण असंखेज्जा भागा आगाइदा । तिम्ह द्विदिखंडए णिट्टिज्जिमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्स जहण्णगो दिद्विसंकमो । जिद गुणिदकम्मंसिओं तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, अण्णहा

बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। इससे आगे दर्शनमोहनीयकर्मके शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंको ही तव उक स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है जब तक कि सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं प्राप्त होता है।

इस प्रकार पत्योपमके असंख्यातवें भागवाले स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उसके पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है। पुनः बहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानेपर उद्यावलीसे बाहिर स्थित सर्व मिथ्यात्वको घात करनेके लिए प्रहण किया। तथा, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यमिध्यात्व-प्रकृति, इन दोनोंके पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग ग्रहण किए। समाप्त होने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है। उसी

पिलदोवमिहिदिसंत रुगादो सहु दूरयरमोसारिय भग्यज्ञहान छिद्वान संवेद्यमान स्वेता प्राप्त । पत्योपमिस्थिति-कर्मणोऽधस्ताद्द्रतरमपक्रष्टत्वाद तिक्कल्वाच दूरापक्ष धिरेषा स्थिति गिस्तुक्तं भवति । अथवा दूरतरमपक्षष्टा तस्याः स्थितिकां किमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रमृत्यसंख्येयान् भागान् गृहीत्वा स्थितिकां किवातमाचरतीत्यतो दूरापकृष्टिरिति यावत् । जयथः अ. प. ९७१ः

१ पङ्कृद्विदिदो उवरिं संखेडजसहस्समेचिटिदिखंडे । दूराविकृद्विसर्चणदिदिसर्चं होदि णियमेण ॥ छिथ. १२०.

२ अ-आप्रत्योः ' भागिदेसु ', कप्रतौ ' भागेदेसु ' इति पाठः ।

३ पद्धस्स संख्मागं तस्स पमाणं तदो असंखेन्ज । मागपमाणं खंडे संखेन्जसहस्सगेसु तीदेसु ॥ सम्मस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणा होदि । तत्तो उत्तरिं तु पुणो बहुखंडे मिच्छउच्छिट्टं ॥ जत्थ असंखेखाणं समय-पबद्धाणुदीरणा तत्तो । पह्णासंखेखादिमो हारेणासंखळोगमिदो ॥ लिख १२१-१२३.

भ जो बायरतसकालेणूणं कम्मिट्टिई तु पुढवीए । बायर (रि) पज्ञतापञ्चतगदीहेयरद्धासु ॥ ७४ ॥ जोगकसाउकोसो बहुसो निच्चमिव आउबंधं च । जोगजहण्डे, एवरिङ्किटिईणियेगं बहुं किचा ॥ ७५ ॥ वायरतसेस

अणुक्कस्सओ । ताघे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कसयं पदेससंतकम्मं होदि । जिद गुणिद- खिवदघोलमाणो खिवदकम्मंसिओ वा तो अणुक्कस्सं । तदो आवलियाए दुसमऊणाए

समय उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है। यदि वह जीव गुणित-क्षपित-घोटमान अथवा क्षपित-कर्मांशिक है, तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है।

विशेषार्थ — जो जीव अनेक भवोंमें उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोंका बन्ध करता रहा है उसे गुणितकर्मांशिक कहते हैं। जो जीव उत्कृष्ट योगों सिंहत बादर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त भवोंसे छेकर पूर्वकोटिग्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपमप्रमाण बादर त्रसकायमें परिभ्रमण करके जितने वार सातवीं पृथिवीमें जाने योग्य होता है उतनी वार जाकर पश्चात् सप्तम पृथिवीमें नारक पर्यायको धारण कर व शीव्रातिशीव्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट योगस्थानों व उत्कृष्ट कषायों सिंहत होता हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संचय करता है और अन्तर्मृहर्तप्रमाण आयुके शेष रहनेपर त्रिचरम और दिचरम समयमें वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्षेशस्थानको तथा चरम और दिचरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायके अन्तिम समयमें संपूर्ण गुणितकर्माशिक होता है।

जो जीव पत्यके असंख्यातवें भागसे द्दीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोद पर्यायमें रहा और भव्य जीवके योग्य जघन्य कर्मप्रदेशसंचयप्र्वैक सूक्ष्म निगोदसे निकलकर बादर पृथिवीकायिक हुआ और अन्तर्मृहृते कालमें निकलकर तथा सात माहमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न, और विरितियोग्य त्रसोंमें हुआ तथा आठ वर्षमें संयमको प्राप्त करके संयम सिहत ही मनुष्यायु पूर्ण कर पुनः देव, बादर पृथिवीकायिक व मनुष्योंमें अनेक वार उत्पन्न होता हुआ पत्यो-पमके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यात वार सम्यक्त्व, उससे स्वल्पकालिक देश-

तकालमेव मंते य सत्तमखिईए। सन्वलहुं पन्जत्तो जोगकसायाहिओ वहुसो॥७६॥ जोगजवमन्छुवरिं मुहुत्त-मन्छितु जीवियवसाणे। तिचरिमदुचरिमसमए पूरितु कसायउकस्सं॥७०॥ जोग्रकोसं चरिम-दुचरिमे समए प चरिमसमयिम । संपुण्णगुणियकम्मो पग्यं तेणेह सामित्ते॥७८॥ संक्रोभणाए दोण्हं मोहाणं वेयगस्स खणसेसे। उप्पाइय सम्मत्तं मिच्छतगए तमतमाए॥८२॥ कर्म प्र. पत्र १८७-१८९.

१ तानि परिणामयोगस्थानानि सर्वाण्यपि घोटमानयोगा एव स्युः, हानिवृद्धयवस्थानरूपेण परिणमनात् । गो. क. २२१. टीकाः

२ पहासंखियमागोणकम्मिट्टिइमिन्छिओ निगोएस। सुहुमेस (स) मिवयजोग्गं जहण्णयं कट्टु निगम्म ॥९४॥ जोग्गेस (स) संखवारे सम्मत्तं लिय देसविरयं च। अट्टक्खुत्तो विरई संजोयणहा य तहवारे ॥९५॥ चउक्वसिनु मोहं लहुं खवेतो भवे खिवयकम्मो ॥९६॥ हस्सगुणसंकमद्धाए पूरियत्वा समीससम्मत्तं । चिरसंमत्ता मिन्छत्त-ग्यसम्बलणयोगो सिं ॥१००॥ कर्भ प्र. ५९४-१९६०

होदि'। तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि। एत्तो पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे चेव आगाएदि जाव सम्मत्तद्विदिसंतकम्मं संखेज्जदिवाससहस्समेत्तं ण पत्तं ति।

एवं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागिगेसुं द्विदिखंडएसु गदेसु तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीग्णा। तदो बहुसु द्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तमावित्य-बाहिरं सन्वमागाइदं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागं मोत्तूण असंखेज्जा भागा आगाइदा। तिम्ह द्विदिखंडए णिद्विज्जिमाणे णिद्विदे मिच्छत्तस्स जहण्णगो दिद्विसंकमो। जिद्द गुणिदकम्मंसिओं तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, अण्णहा

बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। इससे आगे दर्शनमोहनीयकर्मके रोष स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंको ही तव उक स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है जब तक कि सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं प्राप्त होता है।

इस प्रकार पर्योपमके असंख्यातवें भागवाले स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उसके पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है। पुनः बहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानेपर उदयावलीसे बाहिर स्थित सर्व मिथ्यात्वको घात करनेके लिए प्रहण किया। तथा, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यमिथ्यात्व- प्रकृति, इन दोनोंके पर्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग ग्रहण किए। समाप्त होने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है। उसी

पितिकाँ इकमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रस्त्यसंख्येयान् भागान् गृहीत्वा रिक्षि देश प्रतासक्ष्येणावद्वाणादो । पर्यापकृष्टिरिति यावत् । जयवा दूरतरमपकृष्टा तस्याः स्थितिकाँ इकमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रसत्यसंख्येयान् भागान् गृहीत्वा रिक्षि देश प्रतास्थाः दूरापकृष्टिरिति यावत् । जयवः अ. प. ९७१.

१ पञ्चिद्धियो उवरि संखेज्जसहस्समेत्तिदिखंडे । पून्विश्विमण्य दिश्वितं होदि णियमेण ॥ छित्रः १२०.

२ अ-आप्रत्योः ' भागिदेसु ', कप्रतौ ' मःगेदेसु ' इति पाठः ।

३ प्रक्रस्स संख्मागं तस्स प्रमाणं तदो असंखेडज । मागपमाणे खंडे संखेडजसहस्सगेसु तीदेसु ॥ सम्मस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणा होदि । तत्तो उवीरं तु पुणो बहुखंडे मिच्छउच्छिट्टं ॥ जत्थ असंखेछाणं समय-पबद्धाणुदीरणा तत्ते । प्रहासंखेखदिमो हारेणासंखळोगमिदो ॥ ळिथि . १२१-१२३ .

<sup>ं</sup> ४ जो बायरतसकालेणूणं कम्मिट्टई तु पुढवीए । बायर (रि.) पङ्ग्यापुलतगदीन्यरद्वासु ॥ ७४ ॥ जोगक्रसाउक्कोसो बहुसो निचमित्र आडबंधं च । जोगजर्षके हुविश्विकें बहुं किचा ॥ ७५ ॥ बायरतसेष्ठ

अणुक्कस्सओ । ताघे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कसयं परेससंतकम्मं होदि । जिद गुणिद- खिवदघोलमाणो खिवदकम्मंसिओं वा तो अणुक्कस्सं । तदो आवलियाए दुसमऊणाए

समय उस जीवके सम्यग्मिश्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसन्त्व होता है। यदि वह जीव गुणित-क्षपित-घोटमान अथवा क्षपित-कर्माशिक है, तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसन्त्व होता है।

विशेषार्थ — जो जीव अनेक भवोंमें उत्तरोत्तर गुणितकमसे कर्मप्रदेशोंका बन्ध करता रहा है उसे गुणितकमाँशिक कहते हैं। जो जीव उत्कृष्ट योगों सिहत बादर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त भवोंसे छेकर पूर्वकोटिगृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपमप्रमाण बादर त्रसकायमें परिश्रमण करके जितने वार सातवीं पृथिवीमें जाने योग्य होता है उतनी वार जाकर पश्चात् सप्तम पृथिवीमें नारक पर्यायको धारण कर व शीद्रातिशीद्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट योगस्थानों व उत्कृष्ट कषायों सिहत होता हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संवय करता है और अन्तर्मृहूर्तप्रमाण आयुके शेष रहनेपर त्रिवरम और द्विचरम समयमें वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्षेशस्थानको तथा चरम और द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायके अन्तिम समयमें संपूर्ण गुणितकर्माशिक होता है।

जो जीव पल्यके असंख्यातवें भागसे द्दीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोद पर्यायमें रहा और भव्य जीवके योग्य जघन्य कर्मप्रदेशसंचयपूर्वक सूक्ष्म निगोदसे निकलकर बादर पृथिवीकायिक हुआ और अन्तर्मुद्दर्त कालमें निकलकर तथा सात माद्दमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न, और विरितियोग्य त्रसोंमें हुआ तथा आठ वर्षमें संयमको प्राप्त करके संयम सिंहत ही मनुष्यायु पूर्ण कर पुनः देव, बादर पृथिवीकायिक व मनुष्योंमें अनेक वार उत्पन्न होता हुआ पत्यो-पमके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यात वार सम्यक्तव, उससे स्वल्पकालिक देश-

तकालमेव मंते य सत्तमखिईए। सव्वलहुं पञ्जतो जोगकसायाहिओ वहुसो॥७६॥ जोगजवमञ्चलिं मुहुत्त-मिञ्जितु जीवियवसाणे। तिचित्रिस्वित्रात्य पूरितु कसायउक्करसं॥७०॥ जोग्रक्कोसं चरिम-दुचरिमे समए प चरिमसमयिमा। संपुण्णगुणियकम्मो पग्यं तेणेह सामित्ते॥७८॥ संक्षेमणाए दोण्हं मोहाणं वेयगस्य खणसेसे। उप्पाइय सम्मत्तं मिच्छतगए तमतमाए॥८२॥ कर्म प्र. पत्र १८७-१८९.

१ तानि परिणामयोगस्थानानि सर्वाण्यपि घोटमानयोगा एव स्युः, हानिवृद्धववस्थानरूपेण परिणमनात् । गो. क. २२१. टीकाः

२ पद्मानंतियकारोय तन्तिष्टिकारिको निर्मार । सहुमेस (स) मिवयजोगं जहण्णयं कहु निगम्म ॥९४॥ जोगोस (स) संखवारे सम्मचं स्रिय देसिवर्यं च । अहुक्खुचो विरई संजीयणहा य तहवारे ॥९५॥ चउदनसित्तु मोहं लहुं खवेंतो भवे खिवयकम्मो ॥९६॥ हस्सगुणसंकमद्भाए पूरियत्वा समीससम्मचं । चिरसंमचा मिच्छच-ग्यसस्वलण्योगो सिं ॥१००॥ कर्म प्र. पर १९४-१९६०

गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं । मिच्छत्ते पढमसमयसंकंते सम्मत्त सम्मा-मिच्छत्ताणं असंखेजजा भागा सेसस्स आगाइदा । एवं संखेजजेहि द्विदिखंडएहि गदेहि सम्मामिच्छत्तमावित्यवाहिरसच्वमागाइदं । ताघे सम्मत्तिम्ह अद्ववस्साणि मोत्तूण सन्वमागाइदं । संखेजजाणि वाससहस्साणि मोत्तूण आगाइदिमिदि भणंता वि अत्थि ।

एदिन्ह द्विदिखंडए णिट्टिदे ताथे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णओ द्विदिसंकमो । जिद गुणिदकम्मंसिओ तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंत-कम्मं । एत्तो पाए अंतोम्रहुत्तिओ द्विदिखंडगो । अपुच्वकरणस्स पढमसमयदो जाव

विरति, आठ वार विरतिको प्राप्त कर च आठ ही वार अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन व चार वार मोहनीयका उपराम कर शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता है, वह उत्क्रप्ट श्वपित-कर्मांशिक होता है।

जो जीव उपर्युक्त प्रकारते न गुणितकर्माशिक है और न क्षिपतकर्माशिक है, किन्तु अनवस्थित रूपसे कर्मसंचय करता है वह गुणित-क्षिपत घोलमान है।

प्रस्तुत प्रसंगमें आचार्य कहते हैं कि मोहनीयकी श्रपणाके क्रममें जब जीव मिथ्यात्वका स्थितिसंक्रमण करता है उस समय यिद् वह जीव गुणितकर्माशिक है तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण करता है, और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट सत्ता भी उसीके होती है। अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता भी अनुत्कृष्ट होती है।

इसके पश्चात् दो समय कम आवलीप्रमाण मिथ्यात्वके समयप्रवद्धोंके नष्ट होने-पर मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिसत्त्व होता है। सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वके संक्रमण करनेपर प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों कमौंके घात करनेसे शेष बचे सत्त्वके असंख्यात बहुभागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण किया। इस प्रकार संख्यात स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उदयावलीसे वाह्य सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व सत्त्वको ग्रहण किया। उसी समय सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वमें आठ वर्षोंको छोड़कर शेष सर्व स्थितिसत्त्वको ग्रहण किया। सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वमें 'संख्यात हजार वर्षोंको छोड़कर शेष समस्त स्थितिसत्त्वको ग्रहण किया दस प्रकारसे कहनेवाले भी कितने ही आचार्य हैं। अर्थात् कितने ही आचार्योंके मतसे उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वर्ष नहीं, किन्तु संख्यात हजार वर्ष रहता है।

इस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणितकर्मांशिक है, तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमण होता है। (अन्यथा अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है।) उसी समय सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है। यहांसे छेकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाणवाला स्थितिकांडक होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसे छेकर पत्योपमके असंख्यातवें भाग-

१ मिच्छुच्छिट्टादुवरिं पङ्घासंखेज्जमागगे खंडे । संखेज्जे समतीदे मिस्सुच्छिटं हवे णियमा ॥ मिस्सुच्छिटं

चिरमिट्ठिदिखंडओ पिलदोवमस्स अगंगे उनिद्गागिगो ति एदिम्ह काले जं पदेसगं ओक इमाणो उदयाविलयबाहिरसव्वरहस्सिट्ठिदीए देदि तं थोवं । समउत्तराए द्विदीए जं पदेसगं देदि तमसंखेज्जगुणं । दुसमउत्तराए द्विदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो गुणसेडीसीसयादो उविद्माणंतराए द्विदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं देदि । तत्तो उविर सव्वत्थ विसेसहीणं चेव देदि । जावे अहवासियद्विदिसंतकम्मं चेद्विदं तदोप्पहुडि उविर अंतोग्रहुत्तिगं द्विदिखंडय-मागाएदि । सम्मत्तअणुभागस्स उदयाविलयेषितसमाणअणुभागस्स उदयाविलयबाहिर-अणुभागस्स य अणुसमयओवङ्गमणंतगुणहीणाए सेडीए करेदि । पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागियं चिरमिट्ठिदिखंडयचिरमफालिपदेसग्गमद्ववस्सिम् णिक्खिवमाणो उदयादि-अवद्विदगुणसेडिं करेदि । तं जहा—

वाले अन्तिम स्थितिकांडक तक इस कालमें जिस प्रदेशायका अपकर्षण करता हुआ उद्यावलीसे वाहिरी और सबसे हस्व स्थितिमें देता है, वह अल्प है। इससे एक समय अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशायको देता है वह असंख्यातगुणित है। इससे दो समय अधिक स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इस प्रकार गुणश्रेणीशीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। तत्पश्चात् गुणश्रेणीशीर्ष उपिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणितहीन प्रदेशायको देता है। इससे ऊपर सर्वत्र, अर्थात् शेष समस्त स्थितियोंमें, विशेषहीन विशेषहीन ही प्रदेशायको देता है। जिस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितियोंमें, विशेषहीन विशेषहीन ही प्रदेशायको देता है। जिस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण किया गया, उस समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाणवाले स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण किया गया, उस समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाणवाले स्थितिसत्त्व आठ उदयावलीसे बाह्य अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना अनन्तगुणित हीन श्रेणीके द्वारा करता है। पत्योपमके असंख्यातवें भागवाले अन्तिम स्थितिकांडककी अन्तिम फालिके प्रदेशायको सम्यक्त्वप्रकृतिके आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वके ऊपर निक्षिप्त करता हुआ उदयादिअवस्थित गुणश्रेणीको करता है। वह इस प्रकार है—

समये पञ्चासंखेडजभागमे खंडे। चिरमे पिडदे चेट्टदि सम्मरसङ्गस्सिटिदसंतो ॥ मिच्छस्स चरमफाछि मिस्से मिस्सस्स चरिमफाछि तु । संछुहिद हु सम्मचे ताहे तेसि च वरद्व्यं ॥ जिद होदि ग्रिणदक्रम्मो द्व्यमणुक्कस्समण्णहा तेसि । अवरिटदी मिच्छद्रमे उच्छिट्टे समयद्रगसेसे ॥ लिध्य. १२४-१२७.

१ क-प्रतो ' जाधे ' इति पाठः । २ आ-प्रतो 'सम्मत्तमणुभागस्स' इति पाठः ।

<sup>🗦</sup> अ-कप्रत्योः 'उदय-उदयाविकय' इति पाठः । 💮 ४ अ-कप्रत्योः '-आवट्टिदगुणसेखि' इति पाठः ।

५ मिस्सदुगचरिमकाली किंचूणदिवहूसमयपबद्धपमा । ग्रणसेढिं करिय तदो असंख्यागेण पुट्यं व ॥ सेसं विसेसहीणं अडवस्सुवरिमिठिदीए संखुद्धे। चरिमाउलिं व सरिसी स्यणा संजायदे एतो ॥ अडवस्सादो उवरिं उदयादि-अविदेवं च ग्रणसेढी । अंतीगृहिन्दं ठिदिखंडं च य होदि समस्स ॥ विदियाविलस्स पढमे पढमस्संते च आदि-मणिसेये। तिट्टाणेणंनर्णेग्यकसोबप्टणं चरमे ॥ लिखि १२८-१३१.

उदए थोवं पदेसग्गं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडी-सीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवित्माणंतरिहदीए वि असंखेज्जगुणं देदि । तदो विसेसहीणं देदि । पुणो अणेण विधिणा सेसअहवस्समेत्तिहिदिसंतकम्मिम विसेसहीणं चेव देदि । पुव्विक्षमोज्ञ्छद्व्वादो हिदि पिंड संपिंड दिज्जमाणद्व्यमसंखेज्जगुणं । विदियसमए उदयाविलयबाहिरिहदीस हिदपदेसग्गमोकङ्गणभागहारेण खंडिदेयखंडं घेत्तृणुद्ये थोवं देदि । उवित्मिहिदीए असंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेज्जगुणं चेव देदिं । तदो उवित्माणंतराए हिदीए असंखेज्जगुणं देदि । पुणो उवित सक्वत्थ विसेसहीणं चेव देदिं । संपिद पुव्विष्ठगुणसेढीसीसयादो संपिदगुणसेढिसीसयद्व्यमसंखेज्जगुणं होदि । विसेसाहियं चेव दिस्समाणं होदि । कुदो ? विदिय-

उद्यमें अर्थात् वर्तमान समयमें उद्य आनेवाले निषेकमें, अस्य प्रदेशायको देता है। उससे अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इस प्रकार गुण-भ्रेणीके शीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें भी असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। तत्पश्चात् विशेष हीन देता है। पुनः इसी विधिसे शेष आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वमें विशेष हीन ही देता है। पहलेके गोपुच्छरूप द्रव्यसे स्थितिके प्रति इस समय दिया जानेवाला द्रव्य (पूर्व द्रव्यकी अपेक्षा) अनन्तगुणित हीन होता है। द्वितीय समयमें उद्यावलीसे बाहिरकी स्थितियोंमें स्थित प्रदेशायको अपकर्षणभागहारसे खंडित कर उसमेंसे एक खंडको ग्रहण कर उद्यमें अस्य प्रदेशायको देता है, उससे ऊपरकी स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे उपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे उपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। उससे उपरकी उत्तर हो प्रदेशायको देता है। अब पहलेक गुणश्चेणीशिष्से साम्प्रतिक गुणश्चेणीके शिषका द्रव्य असंख्यातगुणित होता है। इस्यमान द्रव्य विशेष अधिक ही होता है,

१ आ-प्रती ! संखेडजगुणे ! इति पाठः ।

रै आ-कप्रस्थोः ' जिदि ', अप्रतौ ' देदि जिदि ' इति पाठः ।

रे अडवस्से उविराम्मि वि दुविरिमखंडस्स चिरिमफालि ति । संस्थितिहरः स्वत विसेसहीणक्कमं देदिं ॥ अडवस्से संपिहरं पुव्विद्धादो असंखसंग्रणियं । उविरिं पुण संपिहर्य असंखसंखं च भागं तु ॥ दिदिखंडा इक्शिरण दुविरिमसमओ ति चरिमसमये च । उक्किट्यकार्टीनदद्व्याणि णिसिंचदे जम्हा ॥ अडवस्से संपिहियं गुणसेंद्रीसीसयं असंखगुणं । पुव्विच्छादो णियमा उविरि विसेसाहियं दिस्सं ॥ छन्थि १२१-१२५.

४ दिज्जमाणमिदि मणिदे सव्वत्थ तनकालमोकिष्टियूण णिसिंचमाणदव्यं चेत्तव्यं । दीसमाणमिदि मणिदे चिराणसंतकम्मेण सह सव्यद्व्यसम्हो चेत्तव्यो । जयथा छा पा ९७६। सर्वत्र तत्कालापण्ड द्रायणद्यप्रधमग्रमण्ड इप्रमृति निक्षिष्यमाणं दीयमानं, तेन सहितं सर्वसम्बद्ध्यं दृश्यमानमिति राद्धान्तवचनात् । लब्धि १३३ टीकाः

समयओकड्डिददन्वस्स अद्ववस्सेगद्विदिणिसित्तस्स अद्ववस्सेगद्विदिदन्वं णिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तगोउच्छविसेसादो असंखेज्जगुणस्स अद्भवस्सेगद्विदिपदेसग्गं पेक्खिऊण असंखेज्जगुणहीणत्तादो । एस कमो जाव पढमद्विदिखंडयद्चरिमफालि ति ।

पुणा चरिमफालीए पदेसग्गे गुणसेडीआगारेण हुइदे वि पुव्विल्लगुणसेडीसीसय-पदेसग्गादो संपधियगुणसेढीसीसए दिस्समाणपदेसग्गं त्रिसेसाहियं चेव, चरिमफालि-दन्वादो अड्रवरसेगाड्विदपदेसग्गस्स संखेज्जिदभागमेत्तपदेसाणमागमदंसणादो । एवं णेयव्वं जाव दुचरिमद्विदिखंडगो ति ।

सम्मत्तस्स चरिमद्रिदिखंडगे णिट्टिदे जाओ द्रिदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ ताओ द्विदीओ थोवाओ । दुचरिमद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । चरिमद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । सम्मत्तचरिमद्विदिमागाएंतो गुणसेडीए संखेडजे भागे आगाएदि, अण्णाओ च उत्ररि संखेजजगुणाओ हिदीओ । सम्मत्तस्स चरिमद्रिदिखंडगे पढमसमयआगाइदे ओबिट्टय-

क्योंकि, आठ वर्षक्ष एक स्थितिद्रव्यको निषेकभागहारसे खंडित कर एक खंडमात्र गोपुच्छविशेषसे असंख्यातगुणित तथा दूसरे समयमें अपकर्षण किया गया और आठ वर्षप्रमाण एक स्थितिनिषिक्त द्रव्य, आठ वर्षरूप एक स्थितिके प्रदेशामको देखकर, अर्थात उसकी अपेक्षा, असंख्यातगणित हीन होता है। यह क्रम प्रथम स्थितिकांडककी द्विचरमफाली तक ले जाना चाहिए।

पुनः अन्तिम फार्लीके प्रदेशायको गुणश्रेणीके आकारसे स्थापित करनेपर भी पहलेकी गुणश्रेणीके शीर्षसम्बन्धी प्रदेशात्रसे इस समय गुणश्रेणीके दश्यमान प्रदेशात्र विशेष अधिक ही हैं, क्योंकि, अन्तिम फालीके द्रव्यसे आठ वर्षरूप एक स्थितिसम्बन्धी प्रदेशायके संख्यातवें भागमात्र प्रदेशोंका आना देखा जाता है। इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थितिकांडक तक ले जाना चाहिए।

सम्यक्त्वप्रकातिके अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर जो स्थितियां सम्यक्त्व-प्रकृतिकी शेष बचीं हैं, वे स्थितियां अल्प हैं। उनसे द्विचरम स्थितिकांडक संख्यात-गुणित है। उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तिम स्थितिको ग्रहण करता हुआ गुणश्रेणीके संख्यात भागोंको ग्रहण करता है, तथा इसके ऊपर संख्यातगुणित अन्य भी स्थितियोंको ग्रहण करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकके प्रथम समयमें प्रहण करनेपर अपवर्तन की गई स्थितियोंमेंसे जो

र प्रतिषु ' विसोहियं ' इति पाठः ।

२ अडबस्से य ठिदीदो चरिमेदरफालिपडिददव्यं खु । संखानंखरुपूर्ण े उन्तिकिन सम्बद्धि सीसे ॥ छन्धि. १३६.

माणासु हिदीसु जं पदेसग्गमुद्द दिन्जदि तं थोवं, से काले असंखेन्जगुणं। ताव असंखेन्जगुणं जाव द्विदिखंडयस्स जहण्णियाए वि हिदीए चिरमसमयं अपत्तं ति । सा चेव हिदी गुणसेडीसीसयं जादा । जं संपित गुणसेडीसीसयं तत्तो उविरमाणंतराए द्विदीए अमंकेन्जगुणदीणं। तदो विसेसहीणं जाव हेद्वा ण गुणसेडीसीसयं ताव। तदो उविरमाणंतराए द्विदीए असंखेन्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं। एवं सेसासु वि द्विदीसु विसेसहीणं दिन्जदि। जं विदियसमए उक्कीरिद पदेसग्गं तं पि एदेणेव कमेण दिज्जदि। एवं ताव जाव द्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्वाए दुचिरमममओ त्ति। द्विदिखंडयस्स चिरमसमए ओकडुमाणो उदए पदेसग्गं थोवं, से काले असंखेन्जगुणं। एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेन्जगुणं। गुणगारा वि दुचिरमाए द्विदीए पदेसग्गादो चिरमाए द्विदीए पदेसग्गास्त चिरमाए द्विदीए पदेसग्गादो चिरमाए द्विदीए पदेसग्गास्त असंखेन्जगुणं। गुणगारा वि दुचिरमाए द्विदिखंडए णिद्विदे कद्करणिजो

प्रदेशाय उदयमें दिया जाता है वह अल्प है, अनन्तर समयमें असंख्यातगृणित प्रदेशायको देता है। इस कमसे तब तक असंख्यातगृणित प्रदेशायको देता है जब तक कि स्थितिकां कि है। इस कमसे तब तक असंख्यातगृणित प्रदेशायको देता है। वह स्थिति ही गुण-श्रेणीशीर्ष कहलाती है। जो इस समय गुणश्रेणीशीर्ष है, उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशायको देता है। इसके पश्चात् विशेष हीन प्रदेशायको देता है जब तक नीचे गुणश्रेणीशीर्ष नहीं प्राप्त होता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशायको देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इस प्रकार यह कम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थितिकांडकके उत्कीर्ण कालका द्विचरम समय प्राप्त होता है। स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्वयमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशायको देता है और अनन्तर कालमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है, तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। दियरम स्थितिके प्रदेशायसे चरम स्थितिके प्रदेशायके गुणकार भी पत्थोपमके असंख्यात वर्गमूल हैं। अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर ' इत-

१ अ-कप्रत्योः ' ओविःजनःपातः ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' अप्पत्तात्ति ' इति पाठः ।

रे तचर्वकाले दिस्सं विकाय गुणसेदिसीसयं एक्कं। उनरिमिटिदीस वद्वदि त्रिसेसहीणक्कमेणेत्र ॥ गुणसेदि-संखमागा त्रचो संखगुण उनरिमिटिदीओ। सम्नत्तचरिमखंडो दुचरिमखंडादु संखगुणो ॥ सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिम-फालि चि तिण्णि पथ्याओ। संपहियपुष्यगुणसेदीसीसे सीसे य चिसमिन्ह ॥ लिथ्य. १३८-१४०.

४ तत्थ असंखेज्जगुणं असंखगुणहीणयं विसेत्एणं । संखातीदगुणूणं विसेत्रहीणं च दिसकिमो ॥ उक्कटिद-बहुमागे पढमे सेसेकमागबहुमागे । विदिए पन्ते वि सेसिगमागं तदिये जहाँ देदि ॥ उदयादिगछिदसेसा चरिमे

त्ति भण्णदि । कद्करणिज्जकालब्मंतरे तस्स मरणं पि होज्ज, काउ-तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्साणमण्णद्राए लेस्साए वि परिणामेज्ज, संकिलिस्सदु वा विसुज्झदु वा, तो वि असंखेज्जगुणाए सेडीए जाव समयाहियावलिया सेसा ताव असंखेज्जाणं समयपबद्धाण-सुदीरणा, उक्किस्सया वि उदीरणा उद्यस्स असंखेज्जिदभागों।

पटमसमयअपुट्यकरणमादिं कादृण जाव पटमसमयकदकरणिज्जो ति एदिन्ह अंतरे अणुभागखंडय-द्विदिखंडयउक्कीरणद्धाणं जहण्णुक्कस्सद्विदिखंड-द्विदिसंतकम्माण-मण्णेसिं च पदाणम्प्पाबहुगं वत्तइस्सामों। तं जहा- सव्यत्थोवा जहण्णिया अणुभाग-खंडयउक्कीरणद्धा। सा चेव उक्किस्यिया विसेसाहिया। द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदि-बंधगद्धा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ। ताओ उक्किस्सियाओ दो

कृत्येवदक ' कहलाता है। कृतकृत्येवदककालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, पद्म और शुक्क, इन लेइयाओं मेंसे किसी एक लेइयाके द्वारा भी परिणमित हो, संक्केशको प्राप्त हो, अथवा विश्वद्धिको प्राप्त हो, तो भी असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा जब तक एक समय अधिक आवलीकाल शेष रहता है तव तक असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदीरणा उदयके असंख्यातवें भाग होती है।

अब, प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणको आदि करके जब तक प्रथमसमयवर्ती कृतकृत्यवेदक सम्यग्दिष्ट है, तब तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक और स्थितिकांडकके उत्कीरणकालोंके, जबन्य और उत्कृष्ट स्थितिकांडक तथा स्थितिसत्त्वोंके एवं अन्य भी पदोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— जबन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल सबसे कम है। इससे वही उत्कृष्ट, अर्थात् उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, विशेष अधिक है। इससे जबन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जबन्य स्थितिवन्धकाल, ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्यातगुणित हैं। इनसे इन

खंडे हवेडज ग्रणसेटी। फाडेदि चरिमफार्लि अणियटीकरणचरिमिन्ह।। चरिमं फार्लि देदि हु पटमे पन्ने असंख-ग्रणियकमा। अंतिमसमयिन्ह पुणो पञ्चासंखेडजमूलाणि॥ लिब्धः १४१-१४४:

१ चिरमे फालि दिण्णे कदकरणिज्जोचे वेदगो होदि। सो वा मरणं पावइ चडगइगमणं च तट्टाणे ॥ देवेसु देवमणुषु सुरणरितिरिषु चडग्गईसुं पि। कदकरणिज्जोप्पची कमेण अंतोमुहुचेण ॥ करणपदमादु जाव य किदिकिच्छु-वारिं मुहुत्तअंतो ति। ण मुहाण परावत्ती सा वि कओदावरं तु वरिं ॥ अग्रममओवट्टणयं कदिकज्जंतो चि पुन्व-िकिरियादो। वट्टिद उदीरणं वा असंख्रममयप्पबद्धाणं ॥ उदयविं उक्टिय असंख्रुणमुद्दयआवितिम्ह खिवे। स्विरेसिहीणं कदिकज्जो जाव अइत्थवणं ॥ जिद संकिलेसज्जो विसुद्धिसिहदो व तो वि पिडसमयं। दन्वमसंखेखगुणं उक्टिद णिध गुणसेदी॥ जिद वि असंखेम्जाणं समयपबद्धाणुदीरणा तोवि उदयगुणसेदिविदिषु असंख्माणो हु पिडसमयं॥ लिथ १४५-१५१

२ विदियकरणादिमादो कदकरणिज्जस्स पढमसमओ ति । वोच्छं रसछहर्यान्यस्ट ॥ छाध्य- १५२.

माणासु हिदीसु जं पदेसग्गमुद्द दिन्जदि तं थोवं, से काले असंखेन्जगुणं। ताव असंखेन्जगुणं जाव द्विदिखंडयस्स जहण्णियाए वि द्विदीए चिरमसमयं अपनं ति । सा चेव द्विदी गुणसेडीसीसयं जादा । जं संपित गुणसेडीसीसयं तत्तो उविरमाणंतराए द्विदीए असंखेन्जगुणहीणं। तदो विसेसहीणं जाव हेद्वा ण गुणसेडीसीसयं ताव। तदो उविरमाणंतराए द्विदीए असंखेन्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं। एवं सेसासु वि द्विदीसु विसेसहीणं दिन्जदि। जं विदियसमए उक्कीरिद पदेसग्गं तं पि एदेणेव कमेण दिज्जदि। एवं ताव जाव द्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्वाए दुचिरमसमओ त्ति। द्विदिखंडयस्स चिरमसमए ओकड्डमाणो उदए पदेसग्गं थोवं, से काले असंखेन्जगुणं। एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेन्जगुणं। गुणगारा वि दुचिरमाए द्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए द्विदीए पदेसग्गस्स असंखेजाणि पलिदोवमवर्गम्लाणि। चिरमे द्विदिखंडए णिद्विदे कदकरणिजो

प्रदेशाय उदयमें दिया जाता है वह अल्प है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इस कमसे तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है जब तक कि स्थिति-कांडककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति ही गुण-श्रेणीशीर्ष कहलाती है। जो इस समय गुणश्रेणीशीर्ष है, उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशायको देता है। इसके पश्चात् विशेष हीन प्रदेशायको देता है जब तक नीचे गुणश्रेणीशीर्ष नहीं प्राप्त होता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशायको देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इस प्रकार यह कम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थितिकांडकके उन्कीर्ण कालका द्विचरम समय प्राप्त होता है। स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्वयमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशायको देता है और अनन्तर कालमें असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है, तव तक असंख्यातगुणित प्रदेशायको देता है। द्विचरम स्थितिके प्रदेशायसे चरम स्थितिके प्रदेशायके गुणकार भी पत्थोपमके असंख्यात वर्गमूल हैं। अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर ' इत-

१ अ-कप्रत्योः ' ओवड्डिन्जमाणासु ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' अप्पत्तात्ति ' इति पाठः ।

३ तत्तर्ककाले दिस्सं विष्णिय गुणसेदिसीसयं एक्कं । उत्तरिमिटिदीस वद्वदि विसेसहीणक्कमेणेव ॥ गुणसेदि-संखमागा तत्तो संखगुण उविरमिटिदीओ । सम्मत्तचरिमखंडो दुचरिमखंडादु संखगुणो ॥ सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिम-फालि ति तिण्णि पव्याओ । संपहियनुत्वगुणसेदीसीसे सीसे य चिर्मिन्हि ॥ लिब्ध- १३८-१४०.

४ तत्थ असंखे ज्जागुणं असंखागुणहीणयं विसेत्एं। संखातीदगुणूणं विसेत्रहीणं च दत्तिक्रमो ॥ उक्काहिद-बहुमागे पढमे सेसेक्कमागबहुमागे। विदिए पन्ते वि सेसिगमागं तदिये जहा देदि॥ उदयादिगळिदसेसा चरिमे

त्ति भण्णदि । कदकरणिज्जकालब्मंतरे तस्स मरणं पि होन्ज, काउ-तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्साणमण्णदराए लेस्साए वि परिणामेन्ज, संकिलिस्सदु वा विसुन्झदु वा, तो वि असंखेन्जगुणाए सेडीए जाव समयाहियाबलिया सेसा ताव असंखेन्जाणं समयपबद्धाण-सुदीरणा, उक्किस्सया वि उदीरणा उद्यस्स असंखेन्जिदिभागों ।

पहमसमयअपुन्वकरणमादिं कादृण जाव पहमसमयकदकरणिज्जो ति एद्मिह अंतरे अणुभागखंडय-द्विदिखंडयउक्कीरणद्धाणं जहण्णुक्कस्सद्विदिखंड-द्विदिसंतकम्माण-मण्णेसिं च पदाणमप्पाबहुगं वत्तइस्सामों। तं जहा- सन्वत्थोवा जहण्णिया अणुभाग-खंडयउक्कीरणद्धा। सा चेव उक्किस्सिया विसेसाहिया। द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदि-बंधगद्धा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ। ताओ उक्किस्सियाओ दो

कृत्यवेदक ' कहलाता है। कृतकृत्यवेदककालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, पद्म और शुक्क, इन लेक्याओं मेंसे किसी एक लेक्याके द्वारा भी परिणमित हो, संक्षेत्राको प्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी असंन्यःतगुणित श्रेणीके द्वारा जब तक एक समय अधिक आवलीकाल रोष रहता है तब तक असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदीरणा उद्यक्षे असंख्यातवें भाग होती है।

अब, प्रथमसमयवर्त्ता अपूर्वकरणको आदि करके जब तक प्रथमसमयवर्त्ती छत्र छत्यवेदक सम्यग्दिष्ट है, तब तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक और स्थितिकांडक उत्कीरणकालोंके, जबन्य और उत्कृष्ट स्थितिकांडक तथा स्थितिसत्त्वोंके एवं अन्य भी पदोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— जबन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल सबसे कम है। इससे वही उत्कृष्ट, अर्थात् उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, विशेष अधिक है। इससे जबन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जबन्य स्थितिबन्धकाल, ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्यातगुणित हैं। इनसे इन

खंडे हवेडज ग्रणसेदी। फाडेदि चरिमफार्लि अणियद्यीकरणचरिमिन्ह।। चरिमं फार्लि देदि हु पदमे पन्ने असंख-ग्रणियकमा। अंतिमसमयन्हि पुणो पद्धासंखेडजगृङ्याणे॥ लब्धि. १४१-१४४.

१ चिरिमे फालिं दिण्णे कदकरणिज्जोत्ते वेदगो होदि। सो वा मरणं पावइ चउगइगमणं च तट्टाणे॥ देवेसु देवमण्ण स्रण्णरितिर चउगईसं पि। कदकरणिज्जोप्पत्ती कमेण अंतोम्रहुत्तेण ॥ करणपटमादु जाव य किदिकिच्चु-वरिं मुहुत्तअंतो ति। ण सहाण परावत्ती सा धि कओदावरं तु वरिं ॥ अणुसमओवट्टणयं कदिकिज्जंतो ति पुन्व-िकिरयादो। वट्टिद उदीरणं वा असंखसमयप्पवद्धाणं ॥ उदयविं उक्षिट्य असंखरणगृदयआविः विवे । स्विरि विसेसहीणं कदिकिज्जो जाव अइत्थवणं ॥ जिद संक्रिकेस इत्तो विसुद्धिसहिदो व तो वि पिडसमयं। दन्वमसंखेखगुणं उक्षट्टिद णिथ ग्रणसेदी ॥ जिद वि असंखेडजाणं समयपबद्धाणुदीरणा तोवि! उदयगुणसेदिविदिषु असंखमागो हु पिडसमयं॥ लिख. १४५-१५१.

२ विदियकरणादिमादो कदकरणिञ्जस्स पढमसमओ ति । वोच्छं रसखंडुकीरणकालादीणमप्पबहु ॥ लिख. १५२.

वि तुल्लाओ विसेसाहियाओं । कदकरणिज्जस्स अद्धा संखेज्जगुणा । सम्मत्तखवणद्धा संखेज्जगुणा । अणियद्दीअद्धा संखेज्जगुणा । अपुच्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । गुणसेडी-णिक्खेवो विमेमाहिओं । सम्मत्तस्स दुचरिमद्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । तस्सेव चरिमद्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । अद्ववस्सिद्विदंसंतकम्मे सेसे जो पढमो द्विदिखंडगो सो संखेज्जगुणो । जहण्णिया आबाधा संखेज्जगुणा । उक्किस्सिया आबाधा संखेज्जगुणा । अणुभागमणुसमयं ओहद्दुमाणस्स पढमसमए अद्ववासिद्विदंसंतकम्मं संखेज्जगुणो । सम्मामिच्छत्तस्स चित्मद्विदिखंडओ असंखेज्जविस्सओ असंखेज्जगुणो । सम्मामिच्छत्तस्स चित्मद्विदिखंडओ विसेसाहिओ । अद्ववस्समेत्तेण मिच्छत्ते खिददे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पढमिद्विदिखंडओ असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तसंतकिम्मयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पढमिद्विदिखंडओ असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तसंतकिम्मयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं

दोनोंके उत्कृष्ट काल दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए विशेष अधिक हैं। इससे कृतकृत्य-वेदकका काल संख्यातगुणित है। इससे सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षपणका काल संख्यात-गुणित है। इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है। इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। इससे गुणश्रेणीनिक्षेप विशेष अधिक है। इससे सम्यक्त्वप्रकृतिका द्विचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे उसका ही अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे सम्यक्त्वप्रकृतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर जो प्रथम स्थितिकांडक है वह संख्यातगुणित है। इससे जचन्य आवाधा संख्यात-गुणित है। इससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है। इससे अनुभागको प्रति समय अपवर्तन करनेवाले जीवके प्रथम समयमें आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे सम्यक्त्वप्रकृतिका असंख्यातवर्षवाला अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यात-गुणित है। इससे सम्यग्निथ्यात्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है। इससे आठ वर्षमात्रसे मिथ्यात्वके क्षपण करनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व-प्रकृति, इन दोनोंका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकृतिकी सत्तावाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति, इन दोनोंका अन्तिम

१ रसिंठिदिखंडुकीरणअद्धा अवरं वरं च अवरवरं। सन्वत्थ्रोवं अहियं संखेडजगुणं विसेसिहियं ॥स्टब्धि. १५३०

३ प्रतिषु 'दो ' इति पाठः।

४ क-प्रतौ 'सो चेव 'इति पाठः।

५ सम्मदुचरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च ठिदिखंडा। अवरवराबाहावि य अडवस्सं संखग्रणियकमा॥ लिथ, १५५.

चरिमद्विदिखंडओ असंखेज्जगुणों । मिच्छत्तस्स चरिमद्विदिखंडओ विसेसाहिओं । असंखेडजिद्भागमेत्तद्विदिसंतकम्मेण असंखेडजगुणहाणिखंडयाणं हेद्रिमपलिदोवमस्स पढमद्विदिखंडओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणो । संखेज्जगुणहाणि-खंडयाणं चरिमद्विदिखंडओ संखेजजगुणों । पिलदोवमसंतकम्मादो विदिओ ठिदिखंडओ संखेज्जगुणा । जिम्ह द्विदिखंडए अवगए दंसणमोहणीयस्स पिलदोवममेत्रिद्विसंतकम्मं होदि सो द्विदिखंडओ संखेज्जगुणो। अपुन्वकरणे पढमो जहण्णओ द्विदिखंडगो संखेजजगुणों । पलिदोवममेत्रे द्विदिसंतकम्मे जादे तदो पढमो द्विदिखंडओ संखेजजगुणो। पिलदोवमद्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । अपुव्वकरणे पढमस्स उक्कस्सद्विदिखंडयस्स विसेसो संखेजज्ञाणो । दंसणमोहणीयस्स अणियङ्गीपटमसमए पविद्रस्स द्विदिसंतकम्मं संखेजज-

स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। इससे मिध्यात्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है। इससे अधस्तन पन्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वसे असंख्यात गुणहानिकांडकवाले मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन कर्मीका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा है। इससे संख्यात गुणहानि कांडकवाले इन्हीं तीनों कर्मोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपमप्रमाण स्थिति-सत्त्वकी अपेक्षा इन्हीं तीनों कर्मोंका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे जिस स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व होता है, वह स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे अपूर्वकरणमें होनेवाला प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पच्योपममात्र स्थितिसत्त्वके होनेपर तत्पश्चात् होनेवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पख्योपममात्र स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है। इससे अपूर्वकरणमें होनेवाले प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडकका विशेष संख्यातगुणित है। इससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके दर्शन-

१ मिच्छे खिवदे सम्मद्रगाणं ताणं च मिच्छसंतं हि । पढमंतिमिठिदिखंडा असंखराणिदा हु दुहाणे ॥ लब्धिः १५६.

२ मिच्छंतिमठिदिखंडी पल्लासंखेडजभागमेत्रीण । हे निहिश्व मनायेगक हिनी होदि णियमेण ॥ लिंब. १५७.

३ दुराविकिट्टिपढमं ठिदिखंडं संखसंग्रणं तिण्णं । दुराविकिट्टिहेदू ठिदिखंडं संखसंग्रणियं ॥ लाब्य. १५८.

४ पिळदोवमसंतादो विदियो पल्लस्स हेदुगो जो दु । अवरो अपुन्वपदमे ठिदिखंडो संखगुणिदकमा ॥

<sup>·</sup> ५ पिछदोवमसंतादो पदमो ठिदिखंडओ द संखगुणो । पिछदोवमठिदिसंतं होदि विसेसाहियं तत्तो ॥ लिघ, १६०.

गुणं । दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तेसिं चेव उकस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयवज्जाणं जहण्णद्विदिसंतकम्मं संखेज्ज-गुणं । तेसिं चेवुक्कस्सद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

सम्मत्तं पडिवज्जंतो तदो सत्तैकम्माणमैतोकोडाकोडिं ठवेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं वेदणीयं मोहणीयं णामं गोदं अंतराइयं चेदि ॥ १३ ॥

सम्मत्तुष्पत्तीए परुविज्जमाणाए सत्तण्हं कम्माणं द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्माणं पमाणं प्रव्वं चेव परूविदं तदो तमेत्थ ण वत्तव्वं, पुणक्तत्रोसप्पसंगादो ? ण एस दोसो, सम्मत्तं पडिवज्जंतस्स द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्माणं पुट्यं परूविद्पमाणं संभालिय चारित्तं पिडविज्जंतस्स द्विदिबंध-द्विदिसंतकम्माणं पमाणपरूवणद्वमेदस्स परूवणादो । तदो इदि

मोहंनीयकर्मका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीय कर्मको छोड़कर द्रोष कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मीका उत्क्रप्ट स्थिति-बन्ध संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मीका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यात-ग्रणित है।

उस सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन सात कर्मीकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है ।। १३ ।।

शंका—सम्यक्त्वोत्पत्तिकी प्ररूपणा करते समय सातों कमौंके स्थितिबन्धों और स्थितिसत्त्वोंका प्रमाण पहले ही प्ररूपण कर दिया गया है, इसलिए उसे यहांपर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके कर्मोंके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका पूर्वप्ररूपित प्रमाण स्मरण कराकर चारित्रको प्राप्त करनेवाले जीवके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका प्रमाण प्ररूपण करनेके लिए पुनः इसका प्ररूपण किया गया है।

र त्रतिषु ' -मोहणीयं वज्जामं ' इति पाउ: I

२ विदियकरणस्स पढमे ठिदिखंडविसेसयं तु तदियस्स । करणस्स पढमसमये दंसणमोहस्स ठिदिसंतं ॥ दंसणमोहूणाणं बंधो संतो य अवर वस्गो य I संक्षेये ग्राणियकमा तेचीसा पुत्थ पदसंखा || लिब्धि. १६१**-१६**२.

३ प्रतिषु ' संत- ' इति पाठः ।

उत्ते सन्वविसुद्धमिन्छाइडिणा हिदिबंधोसरण-हिदिखंडयघादेहि घादिय हिवदिहिद्संत-कम्माणं गहणं । तदो तत्ते एदेसिं सत्तण्हं कम्माणमंतोकोडाकोडिं संखेज्जगुणहीणं हुवेदि उप्पादेदि त्ति उत्तं होदि । एत्थ संखेज्जगुणहीणत्तं सुत्ते असंतं कुदो लब्भदे ? अज्झाहारादो । मिन्छाइडिडिदिबंधं हिदिसंतं च अपुन्व-अणियद्दीकरणेहि घादिय संखेजजगुणहीणं कादृण पटमसम्मत्तं पडियज्जदि ति एदेण जाणाविदं । एत्थतणहिदि-बंधादो हिदिसंतकम्मं संखेजजगुणं, विसोहिणा संतादो हिदिबंधस्स भूओ घादोबदेसा ।

चारितं पडिवज्जंतो तदो सत्तकम्माणमंतोकोडाकोडिं हिदिं हुवेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं वेदणीयं णामं गोदं अंतराइयं चेदि ॥ १४ ॥

सूत्रमें 'तदो ' यह पद कहनेपर सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा स्थितिं वन्धापसरण और स्थितिकांडकघातसे घातकर स्थापित कर्मोंके स्थितिसस्वका ग्रहण करना चाहिए। उससे, अर्थात् सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा स्थापित स्थिति-सस्वसे, संख्यातगुणित हीन अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण इन स्त्रोक्त सात कर्मोंका स्थिति-सस्व स्थापित करता है, अर्थात् उत्पन्न करता है, यह अर्थ कहा गया है।

शुंका—यहां सूत्रमें अविद्यमान संख्यात गुणहीनका भाव कहांसे लब्ध होता है ?

समाधान-सूत्रमें अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहारसे उपलब्ध होता है।

मिथ्याद्दाष्टिके स्थितिवन्धको और स्थितिसत्त्वको अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा घात करके संख्यातगुणित हीन कर प्रथमोपरामसम्यक्त्वको प्राप्त होता है, यह बात इस सूत्र-पदसे ज्ञापित की गई है। यहांपर होनेवाले स्थितिबन्धसे यहांपर होनेवाला स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित होता है, क्योंकि, विद्युद्धिके द्वारा सत्त्वकी अपेक्षा स्थितिबन्धके बहुत घातका उपदेश पाया जाता है।

उस प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थिति-बन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रको प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दर्शना-वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन सात कर्मीकी अन्तः-कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है।। १४।।

१ 'होदि । एत्थ.....असंतं 'इति पाठः प्रतिषु नास्ति । म-प्रतौ 'होदि । पुत्थ संखेडजग्रुणहीणं सं सुतं असंतं 'इति पाठः ।

तं चारितं दुविहं देसचारितं सयलचारितं चेदि । तत्थ देसचारितं पिडविज्जमाणा मिच्छाइद्विणो दुविहा होंति वेदगसम्मत्तेण सिहद्संजमासंजमाभिमुहा उवसम्सम्मत्तेण सिहद्संजमासंजमाभिमुहा उवसम्सम्मत्तेण सिहद्संजमासंजमाभिमुहा चेदि । संजमं पिडविज्जंता वि एवं चेव दुविहा होंति'। एदेसु संजमासंजमं पिडविज्ञमाणचिन्मसमयिन्दिहाई तदो पदमसम्मत्ताभिमुहंचिरिमसमयिन्छाइद्विवंधादो दिद्विसंतकम्मादो च सत्तण्हं कम्माणं अंतोकोडाकोिं द्विदिं ठवेदि । एदस्स भावत्थो पढमसम्मत्ताभिमुहचिरिमसमयिन्छाइद्विद्विदंधादो (द्विदिन्संतकम्मादो च) संजमासंजमाभिमुहचिरिमसमयिन्छाइद्विद्विदिन्) संतकम्मं संखेज्जगुणहींणं । कुदो १ पढमसम्मत्तिकरणपरिणामेहिंतो अणंतगुणेहि पढमसम्मत्ताणु-विद्वसंजमासंजमपाओग्गनिकरणपरिणामेहिं पत्तधाद्यो । वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च

वह चारित्र दो प्रकारका है—देशचारित्र और सकलचारित्र। उनमें देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादि जीव दो प्रकारके होते हैं—वेदकसम्यक्त्वसे सिहत
संयमासंयमके अभिमुख और उपशमसम्यक्त्वसे सिहत संयमासंयमके अभिमुख। इसी
प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादि जीव भी दो प्रकारके होते हैं। इनमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाला चरमसमयवर्ती मिथ्यादि, उससे, अर्थात् प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादिक स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वकी
अपेक्षा आयुक्रमको छोड़कर शेष सातों कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको
स्थापित करता है। इस उपर्युक्त कथनका भावार्थ यह है—-प्रथमोपशमसम्यक्त्वके
अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादिको स्थितिवन्ध और ) स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित
हीन होता है,क्योंकि,प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले तीनों करण परिणामोंकी
अपेक्षा अनन्तगुणित ऐसे प्रथमोपशमसम्यक्त्वके संयुक्त संयमासंयमके योग्य तीनों
करण-परिणामोंसे यह स्थितिघात प्राप्त हुआ है। वेदकसम्यक्त्वको और संयमासंयमको

१ दुविहा चिरत्तलद्भी देसे सयले य देसचारित्तं । मिच्छो अयदो सयलं ते वि य देसी य लब्भेइ ॥ लिभ. १६६.

२ आ-कप्रत्योः ' -चाभिष्रहा ' इति पाठः ।

३ अंतोग्रहुत्तकाळे देसवदी होहिदि ति मिच्छो हु। सोसरणो सुक्तंतो करणेहिं करेदि सगजोग्गं॥ रुग्धि. १६७.

४ संजमासंजममंतोमृहुत्तेण लिमिहिदि ति तदी प्पहुिं सब्बो जीवो आउगवङ्जाणं वस्माणं द्विदिवंध-द्विदिसंतक्षमं च अंतोकोडाकोडीए करेदि ।......एदस्स मुत्तस्मत्यो वुच्चदे- वेदर्पाओग्गनि=ठाइट्टी ताव संजमा-संजमं पिडवञ्जमाणो पुन्वमेव अंतोगृहुत्यात्थि ति सण्यापात्री-गाणि वि- । १० पिडसमयमणंतग्रणाए विमुङ्झमाणो आउगवञ्जाणं सब्वेसि कम्माणं द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । जयधा अ. प. ९८५.

जुगवं पिडविज्जंतस्स दो चेव करणाणि, तत्थ अणियद्दीकरणस्स अभावादों । एदस्स अपुन्वकरणचिरमसमए बद्दमाणिमच्छाइद्दिस्म द्विदिसंतकम्मं पटमसम्मन्तीभिम्रहअणियद्दी-करणचिरमत्मनपट्टिदिमच्छाइद्विद्विदंतकम्मादो कधं संखेजजगुणहीणं १ ण, द्विदिसंत-मोबद्धियं काऊण संजमासंजमं पिडविज्जमाणस्स संजमासंजमचिरमिमच्छाइद्विस्स तद्विरोधादो । नत्यनणअणियद्विक्रणद्विदिघादादो वि एत्थतणअपुन्वकरणद्विदिघादस्स बहु-वयरत्तादो वा।ण चेदमपुन्वकरणं पटमसमत्ताभिम्रहमिच्छाइद्विअपुन्वकरणेण तुर्छं, सम्मत्तसंजम-संजमफलाणं तुल्लत्तविरोहा । ण चापुन्वकरणाणि सन्वअणियद्वीकरणेहिंतो अणंतगुणहीणाणि त्ति बोत्तं जुनं, तप्पदुष्पायणसुत्ताभावा। एदस्स पक्खस्स कुदो सिद्धी १ तदो अंतोकोडाकोडिद्विदिं द्ववेदि ति सुत्तादो । ण चेदं पटमसम्मत्तसिद्द-

युगपत् प्राप्त होनेवाले जीवके दो ही करण होते हैं, क्योंकि, वहांपर अनिवृत्तिकरण नहीं होता है।

शंका—अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें वर्तमान इस उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि जीवका स्थितिसस्व, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थित मिथ्यादृष्टिके स्थितिसस्वसे संख्यातगुणित हीन कैसे हैं?

समाधान - नहीं, क्योंकि, स्थितिसत्त्वका अपवर्तन करके संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले संयमासंयमके आभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके संख्यातगुणित हीन स्थितिसत्त्वके होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा वहांके, अर्थात् प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थितिघातकी अपेक्षा यहांके, अर्थात् संयमासंयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अपूर्वकरणसे होनेवाला स्थितिघात बहुत अधिक होता है। तथा, यह अपूर्वकरण, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके अपूर्वकरणके साथ समान नहीं है, क्योंकि, सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमक्त्य फलवाले विभिन्न परिणामोंके समानता होनेका विरोध है। तथा, सर्व अपूर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे अनन्तगुणित हीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, इस बातके प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है।

शंका-इस उपर्युक्त पक्षकी सिद्धि कैसे होती है?

समाधान—'इस प्रथमोपशमसम्यक्तवके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्या-दृष्टिके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रको प्राप्त होनेवाला जीव अन्तः-कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है' इस स्त्रसे उपर्युक्त 'संख्यातगुणित हीन स्थितिको स्थापित करता है,' इस पक्षकी सिद्धि होती है।

१ मिच्छो देसचरित्तं वेदगसम्मेण गेण्हमाणो हु। दुकरणचरिमे गेण्हदि गुणसेढी णत्थि तक्करणे॥ छ. १६९.

२ कप्रती 'पदमसमयसम्मत्ता ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' द्विदिसंतविद्धय ' इति पाठः ।

४ अ-कप्रस्थोः १ तस्य वर्गजनासंज्ञयानं उपावधानं १ इति पाठः ।

देसमंजममहिकिच पर्विदं, देससंजममेत्तस्य एत्य अहियारादो । संजमासंजमं पिट-विज्ञमाणस्य चिरमसमयिमच्छाइद्विस्स द्विदिवंधादो सगद्विदिसंतकम्मं पेक्सिव्यूण नंनोकानुनाने संज्ञानिक्ष्य सिम्प्य संज्ञानिक्ष्य सिम्प्य स्वाप्य सिम्प्य सिम्प्य

एदं देसामासियसुत्तं । कुदो १ एगदेसपदुष्पायणेण एत्थतणसयलत्यस्स स्चयत्तादो । तेणेत्थ तात्र संजमासंजम पिडविज्जमाणिविहाणं उच्चदे । तं जहा- पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च अक्रमेण पिडविज्जमाणो वि तिण्णि वि करणाणि कुणिदे । तेसिं करणाणं लक्खणाणि जथा सम्मत्तुष्पत्तीए परूविदाणि तथा परूवेदवाणि । असंजदसम्मादिष्टी अद्वावीससंतक्रिमयवेदगसम्मत्तपाओग्गमिच्छादिद्वी

तथा यह बात प्रथमोपशमसम्यक्त्वसे सहित देशसंयमको अधिकृत करके नहीं कहीं गई है, क्योंकि, यहांपर देशसंयममात्रका अधिकार है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके अपने स्थितिस्विक्ति अपेक्षा संख्यातगुणित हीन स्थितिबन्धसे संयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिका अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिस्व संख्यातगुणित हीन होता है, क्योंकि, संयमासंयमरूप फलवाले अपूर्वकरणके घातसे संयमरूप फलवाला अपूर्वकरणका घात बहुत अधिक होता है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्थितिस्व अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें समान ही होता है, क्योंकि, उक्त दोनों जीवोंके स्थितिस्वक्ता घात समान परिणामोंके द्वारा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतोंके स्थितिस्वकी समानता भी कहना चादिए।

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, एक देशके प्रतिपादन द्वारा यहांपर संभव सकल अथाँका सूचक है। इसलिए यहांपर पहले संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवका विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है—प्रथमोपशमसम्यक्त्वको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त होनेवाला जीव भी तीनों ही करणोंको करता है। उन करणोंके लक्षण जिस प्रकार सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें प्रक्षित किये हैं, उसी प्रकार यहांपर भी प्रक्षित करना चाहिए। असंयतसम्यम्हिष्ट अथवा मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला

१ मतिषु ' अंतोकोडिं ठवेदि ' इति पाठः ।

२ मिच्छो देसचरित्तं उदसमसम्मेण गिण्हमाणों हु । सम्मत्तुप्पतिं वा तिकरणचरिमम्हि गेण्हदि हु ॥ काव्य. १६८,

वा जिद संजमासंजमं पिडवज्जिद तो दो चेव करणाणि, अणियद्दीकरणस्स अभावादो । संजमासंज्ञममंतोष्ठहुत्तेण लिभिहिदि ति तदो पहुिंड सच्वो जीवो आयुगवज्जाणं कम्माणं द्विदिबंधं द्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । सुभाणं कम्माणमणुभागवंधमणुभागसंतकम्मं च चउद्वाणियं करेदि । असुहकम्माणमणुभागवंधमणुभागसंतकम्मं च वेद्वाणियं करेदि । तदो अधायवत्तकरणणामाए अणंतगुणाए विसो-हीए विसुज्झिद । एत्थ णित्थि द्विदिखंडओ वा अणुभागखंडओ वा गुणसेडी वा । केवलं द्विदिबंधे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जिदभागहीणेण द्विदिबंधेण द्विदीओ बंधदि । जे सुहकम्मंसा ते अणंतगुणहीणेहि अणुभागेहि वंधदि ।

विसोहीए तिन्व-मंदत्तं वत्तइस्सामी— अधापवत्तकरणस्स जदो पहुिं विसुद्धो तस्स पढमसमए जहिण्णया विसोही थोवा। विदियसमए जहिण्णया विसोही अणंतगुणा। तिद्यसमए जहिण्णया विसोही अणंतगुणा। एवमंतोस्रहुत्तं जहिण्णया चेव विसोही अणंतगुणेग गच्छिद्। तदो पढमसमए उक्तिस्सया विसोही अणंतगुणा। सेसअधापवत्त-

वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि संयमासंयमको प्राप्त होता है। तो उसके दो ही करण होते हैं. क्योंकि, उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। संयमासंयमको अन्तर्मुहूर्तकालसे प्राप्त करेगा, इस कारण वहांसे लेकर सर्व जीव आयुकर्मको छोड़कर शेष सातों कर्मोंके स्थितिबन्धको और स्थितिसत्त्रको अन्तःकोड़ाकोड़ीके प्रमाण करते हैं। ग्रुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और अनुभागसत्त्रको चतुःस्थानीय करते हैं। तथा अग्रुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और अनुभागसत्त्रको द्विस्थानीय करते हैं। तथा अग्रुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और अनुभागसत्त्रको द्विस्थानीय करते हैं। तथा वधा अग्रुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और अनुभागसत्त्रको द्विस्थानीय करते हैं। तथा वधा अग्रुभ कर्मोंके अनुभागकांडकघात होता है और न गुणश्रेणी होती है। केवल स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिबन्धके द्वारा स्थितियोंको बांधता है। जो ग्रुभ कर्म-प्रकृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित अनुभागोंके साथ बांधता है। जो अग्रुभ कर्म-प्रकृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित हीन अनुभागोंके साथ बांधता है।

अव इसी जीवके विशुद्धिकी तीव-मन्दता कहते हैं —अधःप्रवृत्तकरणके जिस समयसे विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। इससे द्वितीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इससे तृतीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त तक जघन्य विशुद्धि ही अनन्तगुणितक्रमसे जाती है। तत्पश्चात् प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित होती है। शेष अधः-

१ ठिदिरसघादो णिथ हु अधायवधानियामिः स्त । पांडिउट्टदे सहुत्तं संतेण हि तस्स करणदुना ॥ देसे समए समए सुन्त्रंतो संकिलिस्समाणो य । अध्वि विद्यानियानिय कुणदि सुणसेदि ॥ लिथि १७३-१७४.

विसोहीणं जधा दंसणमोहुवसामगअधापवत्तकरणे विनोहीणमण्यावहुगं कयं, तहा चेव एत्थ वि कायव्वं। अपुव्वकरणविसोहीणं पि तधा चेव कायव्वं। अपुव्वकरणस्स पढम-समए जहण्णओ द्विदिखंडओ पिलदोवमस्स संखेडजिदमागो, उक्कस्सगो द्विदिखंडओ सागरोवमपुधत्तं। अणुभागखंडगो असुहाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा। सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णित्थ। एत्थ पदेसग्गस्स गुणसेडीणिडजरा वि णित्थ। कुदो १ जच्चंतरीभूदअपुव्वपरिणामादो । द्विदिबंधो पिलदोवमस्स संखेडजिदमागेण हीणो। अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिखंडयउक्कीरणकालो द्विदिबंधकालो च अण्णो अणुभागखंडयउक्कीरणकालो च समगं समप्पति। तदो अण्णं द्विदिखंडयं पिलदोवमस्स संखेडजिदभागियं अण्णं द्विदिबंधं अण्णमणुभागखंडयं च पहुवेदि। एवं द्विदिखंडय-सहस्सेसु गदेसु अपुव्वकरणद्वा समत्ता होदि।

तदे। से काले पढमसमयसंजदासंजदो । तावे अपुच्वं द्विदिखंडयं अपुच्वमणु-भागखंडयं अपुच्वं द्विदिबंधं च पद्ववेदिः । असंखेडजसमयदवद्धे ओकड्विद्ण गुणसेढि-मुद्यावित्रयबाहिरे रचेदि । से काले सो चेंव (ठिदिखंडओ, सो चेव) अणुभाग-

प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अल्पवहुत्व जिस प्रकारसे दर्शनमोहके उपशम करने वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमें किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। उसी प्रकार अपूर्वकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अल्पवहुत्व करना चाहिए। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकांडक पत्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्ट स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्तव है। अनुभागकांडक अशुभ कर्मोंके अनुभागका अनन्त बहुभाग है। शुभ कर्मोंका अनुभागघात नहीं होता है। यहांपर प्रदेशाप्रकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी नहीं होती है, क्योंकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात् भिन्न जातीय, अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। यहांपर स्थितिबन्ध पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन होता है। सहस्रों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, तया अन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। तत्पश्चात् पत्योपमके संख्यातवें भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुभागकांडकको आरम्भ करता है। इस प्रकार सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है।

तत्पश्चात् अनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत हो जाता है। उस समय वह अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिबन्धको आरम्भ करता है। असंख्यात समयप्रबद्धोंका अपकर्षण कर उद्यावलीके बाहिर गुणश्रेणीको रचता है। उसके अनन्तरकालमें वहीं पूर्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, वहीं) अनुभाग-

खंडओ, सो चेव हिदिबंधो। गुणसेडी असंसेडजगुणा। गुणसेडीणिक्खेवो तित्तओ चेव, संजदासंजदिम अविहिद्युणसेडीणिक्खेवं मुचा अण्णस्मासंभवादो। एवं जाव एगंताणु-विह्नकालचिरमदमओ ति अणंतगुणाए विसोहीए विसुड्वंतो समए समए असंखेडज-गुणमसंखेडजगुजं द्व्यमोकिहिद्ण अविहिद्गुणसेडिं करेदि। एवं हिदिखंडएस बहुएस गदेस तदो अधापवत्तसंजदासंजदो होदिं। अधापवत्तसंजदासंजदस्स अणुभागघादो हिदिघादो वा णित्य। जिद संजमासंजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो संतो पुणरिव अंतोम्रहुतेण परिणामपच्चएण आणीदो संजमासंजमं पडिवडजिद, दोण्हं करणाणमभावादो तत्थ णित्य हिदियादो अणुभागघादो वा। इदो १ पुट्यं दोहि करणेहि घादिद-हिदि-अणुभागाणं वहीहि विणा संजमासंजमस्त पुणरागदत्तादो । जाव संजदासंजदो ताव समए समए गुणसेडिं करेदि । विसुड्वंतो असंखेडजगुगं (संखेडजगुणं वा) संखेडजभागुत्तरं असंखेडजभागुत्तरं वा द्व्यमोकिहिय अपिट्रगुणमेडिं करेदि । संकिले-संतो एवं चेव गुणहीणं हिन्नेसहीणं वा गुणसेडिं करेदि ।

कांडक होता है और वही स्थितिवन्ध होता है। केवल गुणश्रेणी असंख्यांतगुणित होती है। गुणश्रेणीनिक्षेप भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित गुणश्रेणीनिक्षेप भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित गुणश्रेणीनिक्षेपको छोड़कर अन्यका होना असंभव है। इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तिम समय तक अनन्तगुणित विग्रुद्धिके द्वारा विग्रुद्ध होता हुआ समय समयमें असंख्यातगुणित असंख्यातगुणित इन्यका अपकर्षण करके अवस्थित गुणश्रेणीको क्रता है।

विशेषार्थ — संयतासंयत होनेके प्रथम समयसे छेकर जो प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती है उसे एकान्तवृद्धि कहते हैं। इस एकान्तवृद्धिका काछ अन्तर्भुहर्तमात्र है।

इस प्रकार वहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर तव यह जीव अधःप्रयुत्त-संयतासंयत होता है। अधःप्रवृत्तसंयतासंयतके अनुभागद्यात अथवा स्थितिघात नहीं होता है। यदि परिणामोंके योगसे संयमासंयमसे निकला हुआ, अर्थात् गिरा हुआ, फिर भी अन्तर्भुद्धतंके द्वारा परिणामोंके योगसे लाया हुआ संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो अधःकरण और अपूर्वकरण, इन दोनों करणोंका अभाव होनेसे वहांपर न स्थिति-घात होता हैं और न अनुभागद्यात होता हे, क्योंकि, पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थिति और अनुभागोंकी वृद्धिके विना वह संयमासंयमको पुनः प्राप्त हुआ है। जब तक वह संयतासंयत है, तब तक समय समयमें गुणश्रेणीको करता है। विद्युद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असंख्यातगुणित, (संख्यातगुणित), संख्यात भाग अथवा असंख्यात भाग अधिक द्रव्यको अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीको करता है। संक्रेशको प्राप्त होता हुआ वह इस ही प्रकार असंख्यातगुण हीन, संख्यातगुण हीन अथवा विशेष हीन गुणश्रेणीको करता है।

१ दव्वं असंखग्रणियक्कमेण एयंतविहुकालो ति । बहुठिदिखंडे तीदे अधापवत्तो हवे देसो॥ लटिधः १७२.

विसोहीणं जधा दंसणमोहुवसामगअधापवत्तकरणे विसोहीणमप्यावहुगं कयं, तहा चेव एत्थ वि कायव्वं। अपुव्वकरणिवसोहीणं पि तधा चेव कायव्वं। अपुव्वकरणस्स पढम-समए जहण्णओ द्विदिखंडओ पिलदोवमस्स संखेज्जिदमागो, उक्करसगो द्विदिखंडओ सागरोवमपुधत्तं। अणुभागखंडगो असुहाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता मागा। सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णित्थ। एत्थ पदेसग्गस्स गुणसेटीणिज्जरा वि णित्थ। कुदो १ जच्चंतरीभूदअपुव्वपरिणामादो । द्विदिबंघो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिमागेण हीणो। अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिगंडयउवकीरणकालो द्विदिबंधकालो च अण्णो अणुभागखंडयउवकीरणकालो च समगं समप्पंति। तदो अण्णं द्विदिखंडयं पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागियं अण्णं द्विदिबंधं अण्णमणुभागखंडयं च पहुवेदि। एवं द्विदिखंडय-सहस्सेसु गदेसु अपुव्वकरणद्वा समत्ता होदि।

तदे। से काले पहमसमयसंजदासंजदो । तावे अपुच्वं द्विदिखंडयं अपुच्वमणु-भागखंडयं अपुच्वं द्विदिबंधं च पद्ववेदि । असंखेज्जसमय १वद्धे ओकड्वित्ण गुणसेदि-मुद्यावित्रयबाहिरे रचेदि । से काले सो चेव (ठिदिखंडओ, सो चेव) अणुभाग-

प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अल्पवहुत्व जिस प्रकारसे दर्शनमोहके उपशम करने वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमें किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। उसी प्रकार अपूर्वकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकांडक पल्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्ट स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्तव है। अनुभागकांडक अशुभ कमींके अनुभागका अनन्त बहुभाग है। शुभ कमींका अनुभागघात नहीं होता है। यहांपर प्रदेशाप्रकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी नहीं होती है, क्योंकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात् भिन्न जातीय, अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। यहांपर स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन होता है। सहस्रों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, तया अन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। तत्पश्चात् पल्योपमके संख्यातवें भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुभागकांडकको आरम्भ करता है। इस प्रकार सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है।

तत्पश्चात् अनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत हो जाता है। उस समय वह अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिबन्धको आरम्भ करता है। असंख्यात समयप्रवद्धोंका अपकर्षण कर उद्यावलीके बाहिर गुणश्रेणीको रचता है। उसके अनन्तरकालमें वही पूर्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, वही) अनुभाग- खंडओ, सो चेव हिदिवंधो। गुणसेडी असंखेडजगुणः। गुणसेडीणिक्खेवो तित्तओ चेव, संजदासंजदिम अविदिद्युणसेडीणिक्खेवं मुद्या अण्यस्यासंभवादो। एवं जाव एगंनाणु-विद्वुकालचित्सन्मओ ति अणंतगुणाए विसोहीए विसुद्धंतो समए समए असंखेडज-गुणसंखेडजगुणं द्व्यमोक्षित्र्य अविदिर्गुणसेडिं करेदि। एवं द्विदिखंडएसु बहुएसु गदेसु तदो अधापवत्तसंजदासंजदो होदि । अधापवत्तगंजदासंजदासंजदो होदि । अधापवत्तगंजदासंजदासंजदो हिदिधादो वा णित्य । जिद्द संजमासंजमादो पित्णामपच्चएण णिग्गदो संतो पुणरिव अंतोम्रहुत्तेण पित्णासपच्चएण आणीदो संजमासंजनं पिट्ठवज्जिद, दोण्हं करणाणस-मावादो तत्थ णित्य हिदिचादो अणुभागधादो वा। कुदो १ पुन्वं दोहि करणेहि घादिद-हिदि-अणुभागाणं वङ्घीहि विणा संजमासंजमस्त पुणराधदत्तादो । जाव संजदासंजदो ताव समए समए गुणसेडिं करेदि । विसुद्धंतो असंखेडजगुमं ( रंग्लेडजगुणं वा ) संखेडजभागुत्तरं असंखेडजभागुत्तरं वा द्व्यमोक्षिय अदिहुद्गुणसेडिं करेदि । संकिले-संतो एवं चेव गुणहीणं विसेसहीणं वा गुणसेडिं करेदि ।

कांडक होता है और वही स्थितिवन्ध होता है। केवल गुणश्रेणी असंख्यांतगुणित होती है। गुणश्रेणीलक्षेण भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित गुणश्रेणीनिक्षेण भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित गुणश्रेणीनिक्षेपको छोड़कर अन्यका होना असंभव है। इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तिम समय तक अनन्तगुणित विग्रुद्धिके द्वारा विग्रुद्ध होता हुआ समय समयमें असंख्यातगुणित असंख्यातगुणित असंख्यात अपकर्षण करके अवस्थित गुणश्रेणीको करता है।

विशेषार्थ — संयतः संयत होनेके प्रथम समयसे छेकर जो प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती है उसे एकान्तवृद्धि कहते हैं। इस एकान्तवृद्धिका काछ अन्तर्भृद्धतमात्र है।

इस प्रकार वहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर तव यह जीव अधःप्रवृत्त-संयतासंयत होता है। अधःप्रवृत्तसंयतासंयतके अद्यतागद्यात अथवा स्थितिघात नहीं होता है। यदि परिणामोंके योगसे संयमासंयमसे निकला हुआ, अर्थात् गिरा हुआ, फिर भी अन्तर्भुद्धत्के द्वारा परिणामोंके योगसे लाया हुआ संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो अधःकरण आर अपूर्वकरण, इन दोनों करणोंका अभाव होनेसे वहांपर न स्थिति-घात होता हैं और न अद्यापद्यात होता हे, क्योंकि, पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थिति और अनुभागोंकी वृद्धिके विना वह संयमासंयमको पुनः प्राप्त हुआ है। जब तक वह संयतासंयत है, तब तक समय समयमें गुणश्रेणीको करता है। विद्युद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असंस्थातगुणित, (संस्थातगुणित), संस्थात भाग अथवा असंस्थात भाग अधिक द्रव्यको अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीको करता है। संक्लेशको प्राप्त होता हुआ वह इस ही प्रकार असंस्थातगुण हीन, संस्थातगुण हीन अथवा विशेष हीन गुणश्रेणीको करता है।

१ दव्वं असंखग्रणियकमेण एगंद्रहर्िकालो ति । बहुिठिदिखंडे तीदे अधापवत्ती हवे देसो ॥ लिब्धः १७२.

संपित अपुन्वकरणादो जान संजदासंजदो एगंताणुन हुणि चिरत्ताचिर तल द्विण् वहुदि तान एदिन काले द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्म-द्विदिखंड याणं जहण्णुक्किस्सियाणमान् बाहाणं जहण्णुक्किस्सियाणमुक्कीरणद्वाणं अण्णेसि च पदाणं अप्पाबहुगं ननामाने । तं जधा सन्वत्थोना एगंताणुन हुणि चिरमाणुमागानं हय उनकीरणदा । अपुन्नकरणपढमाणुमागानं हय उनकीरणदा । अपुन्नकरणपढमाणुमागानं हय उनकीरणदा विसेसाहिया । एगंताणुन हुणि चिरमिद्विदिखं हय उनकीरणदा हिदिबंधगदा च दो नि तुष्ठाओं संखे जजगुणाओं । अपुन्नकरणपटमिद्विदिखं हय उनकीरणदा हिदिबंधगदा च दो नि तुष्ठाओं निसेसाहियाओं । यह मसमर्थ संजदासं जद पद्वि एगंतन हुण हुणि चिरत्ताचिर त्तपन्जाएहि नहिद्दि तान एसो निष्ठ कालों संखे जजगुणों । अपुन्नकरणदा संखे जजगुणों । जहिण्या संजमासं जमद्वा सम्मत्तद्वा मिच्छत्तद्वा

अब अपूर्वकरणसे छेकर जब तक संयतासंयत ए तान्तागृहित के द्वारा संयमासंयमछिधसे बढ़ता है तब तक इस मध्यवर्ती कालमें स्थितिवन्ध, स्थितिसत्त्व, स्थितिकांडक, जधन्य और उत्कृष्ट आवाधाएं तथा जधन्य और उत्कृष्ट उत्कीरणकाल, इन
परोंका, तथा अन्य परोंका अल्पवहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिके
अन्तमें संभव अन्तिम कित्राचित्राचे उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है। उससे एकान्तानुवृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल,
ये दोनों परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित हैं। उससे अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे लेकर जब तक एकान्तवृद्धावृद्धिसे,
अर्थात् उत्तरोत्तर प्रतिसमय अनन्तगुणित श्रेणीकमसे, संयमासंयमरूप पर्यायोंसे बढ़ता
है तब तक यह एकान्तानुवृद्धिका काल संख्यातगुणा है। उससे अपूर्वकरणका काल
संख्यातगुणा है। उससे जधन्य संयमासंयमका काल, जधन्य सम्यक्तवप्रकृतिके

र प्रतिषु ' संजदो ' इति पाठः ।

२ विदियकरणादु जाव य देसस्सेयंतवाङ्किचरिमे ति । अप्पाबहुगं बोच्छं रसखेडद्वाणपहुदीणं ॥ छन्धि १७५.

३ अंतिमरसखंडुक्कीरणकालो दु पदमओ अहिओ । चरिमहिदिखंडुक्कीरणकालो संखग्रणिदो दु ॥ छन्धिः १७६, ४ अ आप्रस्रोः 'पदमसमयं 'इति पाठः ।

५ बहुाबहुी एवं भणिदे तास चेव संजमासंजमसंजमस्द्रीस अरुद्धपुव्यास पहिरुद्धास ः उः विकासन्तर-पाहुिं अंतोमहुत्तकारुमतरे पहिसमयमणंतग्रणाए सेटीए परिणामबहूी गहेयव्या, उविर उविर दिलासन् हुन बहुाबहुी-ववएसावस्त्रंबणादो । जयथः अ. प. ९८४.

६ पदमद्विदिखंडुक्कीरणकालो साहियो हवे तत्तो । एउंत्विद्विकालो अपुष्वकालो य संखग्रणियकमा ॥ लन्धि १७७.

## १, ९-८, १४. ] चूळियाए सम्मनुष्पतीए च नितः वैदान्तरिहाणं

संजमद्धा असंजमद्धा सम्मामिन्छत्तद्धाओ एदाओ छिप अद्धाओ तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ। पटमसमय (-संजदा-) संजदेण कद्गुणसेडीणिक्खेवो संखेज्जगुणों। एगंतवड्ढावड्ढीए चिरम- हिदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा। अपुन्वकरणपटमहिदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा। एगंतवड्ढावड्ढीए चिरममयहिदिखंडओ असंखेज्जगुणो। कुदो १ पिलदोवमस्स संखेजिद- भागत्तादो । अपुन्वकरणस्स पटमो जहण्णओ हिदिखंडओ संखेज्जगुणो। पिलदोवमं संखेज्जगुणं। अपुन्वकरणस्स पटमो उक्करस्सओ हिदिखंडओ संखेज्जगुणो। एगंतवड्ढावड्ढीए चिरमहिदिबंधो संखेज्जगुणो। अपुन्वकरणस्स पटमो हिदिखंडो हिदिबंधो संखेज्जगुणो। एगंताणु- विह्वावड्ढीए चिरमसमयिहिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं। पटमसमयअपुन्वकरणस्स हिदिसंतककम्मं संखेज्जगुणं।

एत्थ तिच्व-मंददाए सामित्तमप्पाबहुगं च वत्तइस्सामो । तत्थ सामित्तं-

उदयका काल, जघन्य मिथ्यात्वके उदयका काल, जघन्य संयमका काल, जघन्य असंयमका काल, और जघन्य सम्यग्मिथ्यात्वके उद्यका काल, ये छहों काल परस्पर तुस्य और संख्यातगुणित हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतके द्वारा की गई गुणश्रेणीका निश्लेप संख्यातगुणित है। उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तमें संभव चरम स्थितिवन्धकी आवाधा संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिबन्धकी अवाधा संख्यातगुणित है। उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तिम समयका स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वह पत्योपमके संख्यातगुणित है। उससे पत्योपम संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे पत्योपम संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम स्थितवन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम स्थितवन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम स्थितवन्ध संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है।

यहांपर संयमासंयम लिधकी तीत्र-मन्दताका स्वामित्व और अल्पबहुत्व कहेंगे। उसमें पहले स्वामित्व कहते हैं—

१ अवरा मिच्छतियदा अविरद तह देससंजमद्धा य । छिप समा संखग्रणा तचो देसस्स ग्रणसेदी ॥ रुज्यि १७८.

२ चरिमाबाहा तत्तो पढमाबाहा य संखग्रणियकमा । तत्तो असंखग्रणियो किनिविद्धं को णियमा । पश्छस्स संखमागं चरिमद्विद्धं इयं हवे जम्हा । तम्हा असंखग्रणियं चरिमं ठिदिखंडयं होइ ॥ लाध्य १७९, १८०.

३ पढमे अवरो पच्छो पढमुक्तस्सं च चरिमठिदिबंधो । पढमो चरिमं पढमिडिदिसंतं संखग्रणिदकमा ॥ लिख्य. १८१.

उकस्सिया लढ़ी कस्स ? संजदासंजदस्स सव्विधिद्धइस से काले संजमगाह्यस्स । जह-ण्णिया लद्धी कस्स ? तप्पाओरगरंबि लिद्दमां से काले मिच्छत्तं गाहयस्स । अप्पाबहुगं। तं जहा- जहण्णिया संजमासंजमलद्भी थोवां । उक्कस्सिया संजमासंजमलद्भी प्रातंत्राणाः ।

एचो संजमासंजमलद्वीए द्वाणाणि वत्तहस्सामो । तं जहा- जहण्णए संजमा-संजमलिङ्डाणे अणंताणि फद्याणि । तदो विदियलिङ्डाणं अणंतमागुत्तरं । एवं छट्डाण-पदिदाणं लद्धिद्वाणाणं पमाणमसंखेज्जा लोगां। आदीदो प्पहुडि तिरिवन्त्र-मणुस्त-संजदासंजदाणं पडिवादद्वाणाणि असंखेड्जले।मेचागि हवंति । तदो अंतरं होद्रण तिरिक्ख-मणुस्समंजदासंजदाणं पिडवज्जद्वाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि होति । तदो अंतरं होद्ण तिन्विस-मणुस्ससंज्ञदासंजदानं अपिडवाद-पिडविज्जमाणहाणाणि असंखेडज-

शंका - उत्कष्ट संयमासंयम लिब्ध किसके होती है ?

गनायान - स्वीतिहार और अनन्तर समयमें संयमकी प्रहण करनेवाले संयतासंयतके उत्कृष्ट संयमासंयम छिन्धि होती है।

रंका — जबन्य संयमासंयम लिब्ध किसके होती है ?

समाधान—जबन्य लब्धिके योग्य संहेराको प्राप्त और अदन्तर समयवे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाछे संयतासंयतके जघन्य संयमासंयम छव्धि होती है।

अव अल्पवहुत्व कहते हैं। यह इस प्रकार है – जघन्य संयमासंयम लिघ अल्प होती है। उससे उत्कृष्ट संयमासंयम लिब्ध अनन्तगुणित है।

अब इससे आगे संयमासंयम लिधके स्थानोंको कहेंगे। बह इस प्रकार है -जघन्य संयमासंयम छिष्धिस्थानमें अनन्त स्पर्धक होते हैं। उससे द्वितीय संयमासंयम लब्धिस्थान अनत्त भाग अधिक होता है । इस प्रकार पट्स्थानपतित लब्बिस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक है। आदिसे, अर्थात् जवन्य लब्धिस्थानसे, लेकर तिर्यंच और मनुष्य संयतासंयतोंके प्रतिपात स्थान असंख्यात छोकमात्र होते हैं। तत्पश्चात् अन्तर होकर तिर्यंच और मनुष्य संयतासंयतींके प्रतिपद्यमान स्थान असंख्यात लोकमात्र होते हैं। तत्पश्चात् अन्तर होकर तिर्थंच और मनुष्य संयतासंयतोंके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान

१ क-प्रतौ 'तप्पाओगास्स संकिलिद्वस्स ' इति पाठः ।

२ अवरवरदेसलुद्धी से काले भिच्छसंजमुबवण्णे। अवरा दु अणंतग्रुणा उक्कस्सा देसलुद्धी दु॥ लिधः १८२०

३ प्रतिपु 'दोवा ' इति पाठः।

४ अवरे देसट्टाणे होंति अणंताणि फड्ड्याणि तदो । छट्टाणगदा सन्वे लोयाणमसंख्छट्टाणा । । लाध्य. १८३.

स्थान असंख्यात छोकमात्र होते हैं।

विशेषार्थ — संयमासंयमसे गिरनेके अन्तिम समयमें होनेवाळे स्थानोंको प्रति-पातस्थान कहते हैं। संयमासंयमको धारण करनेके प्रथम समयमें होनेवाळ स्थानोंको प्रतिपद्यमानस्थान कहते हैं। इन दोनों स्थानोंको छोड़कर मध्यवर्ती समयमें संभव समस्त स्थानोंको अप्रतिपद्यमान या अनुभयस्थान कहते हैं।

१ तत्थ य पिंडवायगया पिंडवञ्चगया ति अणुभयगया ति । उवस्विर लिझिठाणा लोगाणससंस्तल्हु,णा ॥ लिख. १८४.

वज्ञमाणद्वाणत्तविगेहादो । ण विदिएण वि पिडविन्जदि । एवं णिरंतरमसंखेन्जलोगमेत्ताणि तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पिडविद्वाणाणि होति । तदो अंतरमहिन्छद्ण जहण्णं पिडविन्जमाणगस्स संजमासंजमलद्विद्वाणां होदि । तदो णिरंतरमसंखेजलोगमेत्ताणि पिडविन्जमाणगस्स संजमासंजमलद्विद्वाणं होदि । तदो णिरंतरमसंखेजलोगमेत्ताणि पिडविन्जमाणहाणाणि हवंति । पुणो अंतरमुल्लंघिय अपिडवाद-अपिडविन्जमाणसंजमासंजमलद्विद्वाणाणं जहण्णं लिद्विद्वाणं होदि । तदे। णिरंतरमसंखेन्जलोगमेत्ताणि अपिडवाद-अपिडविन्जमाणदेससंजमलद्विद्वाणाणि होति ।

एदेसिं तिन्व-मंददाए अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जधा- सन्वमंदाणुभागं जहण्णयं संजमासंजमलद्भिष्ठाणं । मणुसस्स संजदासंजदस्स सन्वसंकिलिद्धस्स मिन्छतं गन्छमाणस्स चरिमसमए जहण्णं देससंजमलद्भिष्ठाणं तत्तियं चेव, दोण्हमेगत्तादो । तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादो पिडविद्य मिन्छत्तं गन्छमाणस्य सन्वसंकिलिद्धस्स चरिमसमए जहण्णमपच्चक्खाणलद्भिष्ठाणमणंतगुणं । कुदो १ मणुस्सजहण्णापच्चक्खाणपिडिनविद्धाणादो छवड्ढीए असंखेज्जलोगमेत्तमणुस्सापन्चक्खाणपिडिवादद्वाणाणि गंतूण

नहीं हो सकता। द्वितीय लिब्धस्थानसे भी संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार निरन्तर, अर्थात् तृतीय, चतुर्थ आदिको आदि लेकर अन्तर-रहित असंख्यात लोकमात्र प्रतिपातस्थान तियंच और मनुष्य संयतासंयतोंके होते हैं। तत्पश्चात् अन्तरका उद्धंघन कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य संयमासंयम लिब्धका स्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमानस्थान होते हैं। पुनः अन्तरका उद्धंघन करके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लिब्धस्थानोंका सबसे जघन्य लिब्धस्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लेकमात्र अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लिब्धस्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लेकमात्र अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लिब्धस्थान होता है।

अब इन लिब्धस्थानोंकी तीव्र-मन्दताका अल्पवहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है—
जघन्य संयमासंयम लिब्धस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है। सर्वसंक्षिप्ट और मिथ्यात्वको
जानेवाले संयतासंयत मनुष्यके अन्तिम समयमें संभव जघन्य देशसंयम लिब्धका
स्थान उतना ही है, क्योंकि, दोनोंके एकता है। देशसंयमसे गिरकर मिथ्यात्वको जानेवाले और सर्वसंक्षिप्ट ऐसे तिर्यंचयोनिवाले जीवके अन्तिम समयमें जघन्य अप्रत्याख्यान
(संयमासंयम) लिब्धस्थान उपर्युक्त मनुष्य संयतासंयतसम्बन्धी जघन्य लिब्धस्थानसे
अनन्तगुणित है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपातिस्थानसे आगे षड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र मनुष्यसम्बन्धी अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान जाकर
इस तिर्यंच योनिवाले जघन्य संयमासंयम लिब्धस्थानकी उत्पत्ति होती है।

१ णरितिरिये तिरियणरे अवरं अवरं वरं तिसु वि । छोयाणमसंखेडजा छट्टाणा होंति तम्मडेंझे ॥ पडि-बाददुगवरवरं मिच्छे अयदे अधुमयगजहण्णं । मिच्छवरविदियसमये तित्तिरियवरं तु सट्टाणे ॥ छान्धि. १८५-१४६.

एदस्सुप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स अपच्चक्खाणादो पिडविदय तप्पाञोग्गमंकिलेसेण असंजमं गच्छमाणस्स चरिमसमए उक्कस्समप्चक्खाणपिडवादद्वाणमणंतगुणं, तिरिक्खजहण्णपिडवादद्वाणादो छवड्ढीए अनंदिवज्ञोगनेनद्वाज्ञा गंतूण एदस्सुप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमादो पिडविदय असंजमं गच्छमाणस्स उक्कस्सयं पिडवादलिद्विद्वाणमणंतगुणं, तिरिक्खउक्कस्सपिडवादलिद्विद्वाणादो छवड्ढीए असंखेजलोगमेत्तछहाणाणि गंतूण उप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमं पिडवज्जमाणस्स सव्विवसुद्वस्स मिच्छादिस्स संजमासंजमं पिडवज्जमाणस्स सव्विवसुद्वस्स मिच्छादिस्स संजमासंजमंपिदमसमए बद्दमाणस्स जहण्णमपन्चक्याणपिडवज्जमाणहाणमणंतगुणं । कुदो १ असंखेज्जलोगमेत्ता छहाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सव्विवसुद्वस्स संजदासंजदपदमसमए बद्दमाणस्स जहण्णं देसविरिदलिद्वह्वाणमणंतगुणं । कुदो १ मणुस्सजहण्णअपच्चक्यवाणपिडवज्जमाण-हाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपिडवज्जमाणलिद्वह्वाणाणि गंतृण उप्पत्तीए । तिरिक्खजोणियस्स असंजमाणुविद्ववेदगसम्मत्तपच्छायदस्स पदमसमयसंजदासंजदस्स उक्कस्स-लिद्वह्वाणमणंतगुणं । कारणं पुच्वं व पह्नेद्वव्वं । मणुसस्स सव्विवसुद्वस्स असंजमाणुन

अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्प्रायोग्य संक्षेत्राके द्वारा असंयमको जानेवाले तिर्यग्योनीय जीवके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अप्रत्यारयानप्रतिप नम्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, तिर्यंचके जघन्य प्रतिपातस्थानसे षड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमसे गिरकर असंयमको जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलाब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, तिर्यंचसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातलन्धिस्थानसे आगे पड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोक-मात्र पदस्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले सर्वविद्युद्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्यके (अन्तिम समयमें, तथा) संयमासंयमको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमानस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र षट्स्थान अन्तरित करके इसकी उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वविद्युद्ध और संयतासंयतके प्रथम समयमें वर्तमान ऐसे तिर्यग्योनीय जीवका जघन्य देशविरति लिब्धस्थान उपर्यक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, मनुष्यके जघाय अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमान-स्थानसे असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमान लिब्धस्थान आगे जा करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। असंयमसे संयुक्त वेदकसम्यक्तवसे पीछे आये हुये तिर्यग्योनीय और प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। सर्वविशुद्ध, असंयमसे

१ प्रतिषु ' संजमासंजमं ' इति पाठः ।

वजमाणद्वाणत्तविरोहादो । ण विदिएण वि पिडविज्जिदि । एवं णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पिडवादद्वाणाणि होति । तदो अंतरमइच्छिद्ण जहणां पिडविज्जमाणगस्स मंजमासंजमलिद्विद्वाणां होदि । तदो णिरंतरमसंखेजलोगमेत्ताणि पिडविज्जमाणद्वाणाणि हवंति । पुणो अंतरमुल्लंघिय अपिडविव्चित्र-अपिडविज्जमाणसंजमासंजमलिद्विद्वाणां जहणां लिद्विद्वाणं होदि । तदो णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि अपिडवाद-अपिडविज्जमाणदेससंजमलिद्विद्वाणाणि होति ।

एदेसिं तिच्व-मंददाए अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जधा- सव्वमंदाणुभागं जहण्णयं संजमासंजमलिद्धाणं । मणुसस्स संजदासंजदस्स सव्वसंकिलिद्धस्स मिच्छतं गच्छमाणस्स चरिमसमए जहण्णं देससंजमलिद्धिष्ठाणं तित्तयं चेव, दोण्हमेगत्तादो । तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादो पिडविदय मिच्छतं गच्छमाणस्स सव्वसंकिलिद्धस्स चरिमसमए जहण्णमपचक्खाणलिद्धिष्ठाणमणंतगुणं । कुदो १ मणुम्मजहण्णापचक्खाणपिड-वादिष्ठाणादो छवड्ढीए असंस्वेज्जलोगमन्मणुम्सापन्नक्याणपिड्यादद्वाणाणि गंत्ण

नहीं हो सकता। द्वितीय लिब्धिस्थानसे भी संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार निरन्तर, अर्थात् तृतीय, चतुर्थ आदिको आदि लेकर अन्तर-रहित असंख्यात लोकमात्र प्रतिपातस्थान तिर्यंच और मनुष्य संयतासंयतोंके होते हैं। तत्पश्चात् अन्तरका उल्लंघन कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य संयमासंयम लिब्धिका स्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमानस्थान होते हैं। पुनः अन्तरका उल्लंघन करके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लिब्धस्थानोंका सबसे जघन्य लिब्धस्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लिब्धस्थान संयमासंयम लिब्धके स्थान होते हैं।

अब इन लिध्धस्थानोंकी तीव-मन्दताका अल्पवहुत्व कहेंगे। यह इस प्रकार है—
जधन्य संयमासंयम लिध्धस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है। सर्वसंक्षिप्ट और मिथ्यात्वको
जानेवाले संयतासंयत मनुष्यके अन्तिम समयमें संभव जधन्य देशसंयम लिध्धका
स्थान उतना ही है, क्योंकि, दोनोंके एकता है। देशसंयमसे गिरकर मिथ्यात्वको जानेवाले और सर्वसंक्षिष्ट ऐसे तिर्यंचयोनिवाले जीवके अन्तिम समयमें जधन्य अप्रत्याख्यान
(संयमासंयम) लिध्धस्थान उपर्युक्त मनुष्य संयतासंयतसम्बन्धी जधन्य लिध्धस्थानसे
अनन्तगुणित है, क्योंकि, मनुष्यके जधन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपातिस्थानसे आगे षड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र मनुष्यसम्बन्धी अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान जाकर
इस तिर्यंच योनिवाले जधन्य संयमासंयम लिध्धस्थानकी उत्पत्ति होती है।

र णरितिरिये तिरियणरे अवरं अवरं वरं वरं तिसु वि । छोयाणमसंखेन्जा छट्टाणा होंति तम्भन्ते ॥ पिंड-बादद्गवरवरं मिच्छे अयदे अणुमयगजहण्णं । मिच्छवरिविदयसमये तिचिरियवरं तु सट्टाणे ॥ छन्धि. १८५-१४६.

एद्स्सुप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्म अपच्चक्खाणादो पिडविदय तप्पाओग्गसंकिलेसेण असंजमं गच्छमाणस्स चिरमसमए उक्कस्समप्चक्खाणपिडवादद्वाणमणंतगुणं, तिरिक्ख-जहण्णपिडवादद्वाणादो छवड्ढीए असंखेज्जलोगमेत्तद्वाणाणि गंत्ण एदस्सुप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमादो पिडविदय असंजमं गच्छमाणस्स उक्कस्सयं पिडवादलिद्व-द्वाणमणंतगुणं, तिरिक्खउक्कस्सपिडवादलिद्वद्वाणादो छवड्ढीए असंखेजलोगमेत्तलद्वाणाणि गंत्ण उप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमं पिडवज्जमाणस्स सव्वविसुद्धस्स मिच्छा-इिद्वस्स संजमासंजमंपदमसमए बद्धमाणस्स जहण्णमवन्चक्याणपिडवज्जमाणद्वाण-मणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ता छद्वाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो । तिरिक्ख-जोणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सव्वविसुद्धस्स संजदासंजदपदमसमए बद्धमाणस्स जहण्णं देनिगिर्दिदिव पन्नांत्रां । कुदो ? मणुस्सजहण्णअपच्चक्खाणपिडवज्जमाण-द्वाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपिडवज्जमाणलिद्विद्वाणाणि गंत्ण उप्पत्तीए । तिरिक्ख-जोणियस्य असंजमाणुविद्ववेदगसम्मत्तपच्छायदस्स पदमसमयसंजदासंजदस्स उक्कस्स-लिद्विद्वाणमणंतगुणं। कारणं पुच्वं व पस्त्वेद्वं । मणुसस्स सव्वविसुद्धस्स असंजमाणु-

अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्प्रायोग्य संक्षेदाके द्वारा असंयमको जानेवाले निर्यग्योनीय जीवके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, तिर्यंचके जघन्य प्रतिपातस्थानसे षड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमसे गिरकर असंयमको जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलान्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, तिर्यंचसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातल्बिधस्थानसे आगे पड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोक-मात्र षट्स्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्यके (अन्तिम समयमें, तथा) संयमासंयमको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमानस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र षद्स्थान अन्तरित करके इसकी उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वविद्युद्ध और संयतासंयतके प्रथम समयमें वर्तमान ऐसे तिर्यग्योनीय जीवका जघन्य देशविरति लिब्धस्थान उपर्यक स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमान-स्थानसे असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमान लिब्धस्थान आगे जा करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। असंयमसे संयुक्त वेदकसम्यक्तवसे पीछे आये हुये तिर्यग्योनीय और प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। सर्विविशुद्ध, असंयमसे

१ प्रतिषु ' संजमासंजमं ' इति पाठः ।

विद्वस्स सम्मत्तपच्छायदस्स संज्ञषासंज्ञमपढमसमए वद्दमाणस्स उक्कस्सलिद्धिहाणमणंतगुणं। मणुसस्स संजमासंजमं पिंड अपिडवदमाण-अपिडवज्जमानगस्य भिच्छत्तपच्छायदस्स सन्वविसुद्धस्स संजदासंजदिविदयसमए बद्दमाणस्स अहण्णलिद्धिहाणमणंतगुणं। कुदो १ असंविद्वन्ति। अतिरिय समुप्पत्तीदो। तिरिव्यञ्जोणियस्स
सन्वविसुद्धस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स नंजदागंजद्विदियनगए बद्दमाणस्स जहण्णयं
लिदिव्यजोणियस्स अपिडवदमाण-अपिडवज्जनाणयस्स सन्वविसुद्धस्स संस्थाणसंजदासंजदस्स उक्कस्सयं लिद्धहाणमणंतगुणं। सणुसस्स अपिडवदमाण-अपिडवज्जमाणयस्म
सत्थाणसंजदासंजदस्स उक्कस्सयं लिद्धहाणमणंतगुणं।

अनुविद्ध, सम्यक्त्वसे पीछे आये हुए और संयमासंयमके प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका उत्कृष्ट लिध्यस्थान पूर्वोक्त स्थानसे अनन्तगुणित है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वविग्रुद्ध, संयतासंयतके द्विताय समयमें वर्तमान और संयमासंयमके प्रति अप्रतिपत्तमान अप्रतिपद्यमान मनुष्यका जघन्य लिब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है। क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र पट्स्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। सर्वविग्रुद्ध, मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, संयतासंयतके द्वितीय समयमें वर्तमान ऐसे तियंग्योनीय जीवका जघन्य लिब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र पट्स्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। अप्रतिपत्मान-अप्रतिपद्यमान, सर्वविग्रुद्ध, तिर्यग्योनीय स्वस्थान संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लिब्धस्थान उपर्युक्त लिब्धस्थान उपर्युक्त लिब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है। अप्रतिपत्तमान-अप्रतिपद्यमान स्वस्थान-संयतासंयत मनुष्यका उत्कृष्ट लिब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है। अन्तर्वपत्तमान स्वस्थान-संयतासंयत मनुष्यका उत्कृष्ट लिब्धस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है।

र प्रतिषु ' तिरिक्खजोणियस्स सम्बिविसुद्धस्स भिच्छत्तपच्छायदस्स संजदासंजदिविसमापु बद्धमाणस्स जहण्णयं छिट्टियानगांनग्नं, प्रारंगियाके प्रति प्रति प्रति विविधित्यसम्

२ प्रतिषु ' सत्थाणं ' इति पाठः ।

सयलचारित्तं तिविहं खओवसिमयं ओवसिमयं खइयं चेदि । तत्थ खओवसमचारित्तपिडविज्जणिवहाणं उच्चदे । तं जहा— पटमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडविज्जमाणो तिण्णि वि करणाणि काऊणं पिडविज्जिदि । तेसिं करणाणं लक्खणं जधा सम्मत्तुप्पत्तीए भणिदं, तधा वत्तव्वं । जिद पुण अद्वावीससंतकिम्मओ मिच्छादिद्वी असंजदसम्माइद्वी संजदासंजदो वा संजमं पिडविज्जिदि तो दो चेव करणाणि, अणियद्वीकरणस्स
अभावादों । एदेसिं च करणाणं लक्खणं जधा संजमासंजमं पिडविज्जमाणयस्स करणाणं
परूविदं तधा परूवेदव्वं, णित्थ एत्थ कोच्छि विसेसो । पटमसमयसंजमप्पहुि अंतोमुहुत्तद्भमणंतगुणाए चिरत्तलद्भीए जीवो वहुिद । जाव चिरत्तलद्भी एअंतवहुीए वहुिद
ताव सो जीवो अपुव्वकरणसिण्णदो होिद । एअंतवहुीदो से काले चिरत्तलद्भीए सिया
बहुिज्ज, सिया हाएज्ज, सिया अवद्वाएज्ज वा । संजमादो णिग्गदो असंजमं गंतूण जिद
हिदिसंतकम्मेण अविद्वेषण पुणो संजमं पिडविज्जिदि तस्स संजमं पिडविज्जमाणस्स

क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिकके भेदसे सकल चारित्र तीन प्रकारका है। उनमें श्रायोपरामिक चारित्रको प्राप्त करनेका विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है— प्रथमोपशमसम्यक्तव और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीव तीनों ही करणोंको करके (संयमको ) प्राप्त होता है। उन करणोंका लक्षण जिस प्रकार सम्य-क्तवकी उत्पत्तिमें कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए। यदि पुनः मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत जीव संयमको प्राप्त करता है, तो दो ही करण होते हैं, क्योंकि, उस के अनिवृत्तिकरणका अभाव होता है। इन करणोंका लक्षण जिस प्रकार संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके करणोंका कहा है उसी प्रकार प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि, उनसे यहांपर कोई विशेषता नहीं है। प्रथमसमयसम्बन्धी संयमसे छेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक यह जीव अनन्तगुणित चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है। जब तक यह चारित्रलब्धि एकान्तानुवृद्धिसे बढ़ती है, तब तक वह जीव अपूर्वकरण संज्ञावाला रहता है। एकान्तानुवृद्धिके पश्चात् अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धिसे कदाचित् वृद्धिको प्राप्त हो सकता है, कदाचित् हानिको प्राप्त हो सकता है, और कदाचित् तदवस्थ भी रह सकता है। संयमसे निकल कर और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अपूर्वकरणका अभाव होनेसे

१ सयलचीरत्तं तिनिहं खयजनसमि उनसमं च खिययं च। सम्मत्तुप्पत्तिं वा उनसमसम्मेण गिण्हदो पढमं॥ लिख. १८७.

र वेदगजोगो मिच्छो अविरद देसो य दोणिण करणाणि । देसवदं वा गिण्हदि ग्रुणसेढी णस्थि तकरणे ॥ छिथा. १८८.

अपुट्यकरणाभावादो णित्थि द्विदिघादो अणुभागघादो वा । असंजमं गंतूण वड्डाविदिठिदि-अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणेहि विणा तस्स संजमग्गहणाभावा।

पदमसमयअपुन्वकरणमादि काद्ण जाव अधापवत्तसंजदो एदम्हि काले इमेसि पदाणमप्पाबहुगं वत्तइस्सामों । तं जहा – सन्वत्थोवा एयंताणुवङ्गीए चरिमाणुभाग-खंडयउक्कीरणद्धा । अपुन्वकरणस्स पटमाणुभागमंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया । एअंताणुवङ्गीए चरिमद्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्ज-गुणाओ । पटमसमयअपुन्वकरणस्स द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा द्विदिबंधगद्धा च विसेसा-हियाओ । पटमसमयसंजदमादि काद्ण जम्हि काले एअंतवङ्गीए बङ्गदि सो कालो संखेन्जगुणो । अपुन्वकरणद्धा संखेन्जगुणा । जहण्णिया संजमद्धा संखेन्जगुणा । गुण-मेडीणिक्योवो संखेन्जगुणो । एअंताणुवङ्गीण् चरिमद्विदिबंधस्स आवाधा संखेन्जगुणा । पटमसमयअपुन्वकरणद्विदिबंधस्स आवाधा संखेन्जगुणा । एअंताणुवङ्गीण् चरिमद्विदि-खंडओ असंखेन्जगुणो । अपुन्वकरणस्स पटमसमए जहण्णओ द्विदिखंडओ संखेन्जगुणो ।

न तो स्थितिघात होता है और न अनुभागघात होता है। किन्तु असंयमको जाकर स्थिति-सत्त्व और अनुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि, दोनों करणोंके विना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता है।

प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणसंयतको आदि करके जब तक वह अधःप्रवृत्तसंयत अर्थात् स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालमें इन पर्दोका अल्पबहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम अनुभागकांडकसम्बन्धी उत्कीरणकाल सबसे कम है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है। उससे एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडकसम्बन्धी उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुत्य संख्यातगुणित हैं। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, ये दोनों विशेष अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतको आदि करके जिस कालमें एकान्तवृद्धिसे बढ़ता है वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। उससे ज्ञान्य संयमकाल संख्यातगुणित है। उससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है। उससे एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज्ञान्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथमित सम्बन्धी अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। उससे प्रयोतगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज्ञान्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथोपम संख्यातगुणित है। उससे

र एको उवर्रि विरदे देसो वा होदि अप्पबहुगो कि । देसो कि य तहाणे विरदो कि य होदि वक्तव्वं ॥ छिन्त. १८९.

पिलदोवमं संखेज्जगुणं। पढमिट्टिदिविसेसो संखेज्जगुणो। अपुव्वकरणस्स चिरमिट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो। तस्सेव पढमिट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो। अपुव्वकरणस्स चिरमिट्टिदिसंतकम्मं संखेजजगुणं। तस्सेव पढमिट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं।

एत्थ जाणि संजमलिंद्रहाणाणि ताणि तिविहाणि होति । तं जहा- पिडवाद्रहाणाणि उप्पाद्रहाणाणि तव्वदिरित्तद्राणाणि त्ति । तत्थ पिडवाद्रहाणं णाम जिम्ह हाणे मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छिदि तं पिडवाद्रहाणं । उप्पाद्रहाणं णाम जिम्ह हाणे संजमं पिडवज्जिदि तं उप्पाद्रहाणं णाम । सेससव्वाणि चेव चरित्त-हाणाणि तव्वदिरित्तहाणाणि णाम । एदेसिं लिंद्रहाणाणमप्पावहुगं । तं जहा- सव्वत्थोवाणि क्षित्रहाणाणि णाम । एदेसिं लिंद्रहाणाणमप्पावहुगं । तं जहा- सव्वत्थोवाणि क्षित्रहाणाणि जामे । कुदो । सिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छं- तस्स चरिमसमयसंजदस्स जहापाणिणाममादि कादृण जा उक्षस्सपिडवाद्रहाणं ति सव्विधि गहणादो । उप्पादहाणाणि असंखेजन्याणाणे । कुदो । पिडवादहाणाणि अपिडवाद-अपिड- वज्ञमाणहाणाणि च मोत्त्ण सेससव्वहाणाणं गहणादो । तव्वदिरित्तहाणाणि असंखेजन

प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे उसका ही प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिसन्व संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिसन्व संख्यातगुणित है। उससे उसका ही प्रथम स्थितिसन्व संख्यातगुणित है।

यहांपर जो संयमलिश्विक स्थान हैं, वे तीन प्रकार हें ते हैं। वे इस प्रकार हैं — प्रतिपातस्थान, उत्पादस्थान और तद्व्यतिरिक्तस्थान। उनमें पहले प्रतिपातस्थानको कहते हैं — जिस स्थानपर जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है। अव उत्पादस्थानको कहते हैं — जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है। इनके अतिरिक्त शेष सर्व ही चारित्रस्थानोंको तद्व्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। अव इन संयमलिश्वस्थानोंका अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है — प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्तवको, अथवा संयमासंयमको जानेवाले अन्तिमसमयवर्ती संयतके जघन्य परिणामको आदि करके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोंका प्रहण किया गया है। प्रतिपातस्थानोंसे उत्पादस्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, प्रतिपातस्थानोंको और अप्रतिपात अप्रतिपद्यमानस्थानोंको छोड़कर शेष सर्व स्थानोंका प्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, प्रतिपातस्थानोंको और अप्रतिपात अप्रतिपद्यमानस्थानोंको छोड़कर शेष सर्व स्थानोंका प्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि,

तत्थ य पिंडवादगया पिंडवज्जगया ति अणुभयगया चि । उवस्विर लिखिटाणा लोयाणमसंख्र ब्हुाणा ॥ छिन्धि १९१ ।

अपुन्वकरणाभावादो णित्थ द्विदिघादो अणुभागघादो वा । असंजमं गंतूण बङ्घाविद्िदि-अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणेहि विणा तस्स संजनग्गहणाभावा।

पदमनमयअपृट्यक्तरणमादि काद्ण जाव अधापवत्तसंजदो एद्म्हि काले इमेसि पदाणमप्पावहुगं वत्तइस्सामो'। तं जहा- सन्वत्थोवा एयंताणुवङ्कीए चिरमाणुभागः खंडयउक्कीरणद्धा । अपुन्वकरणस्स पढमाणुभागखंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया। एअंताणुवङ्कीए चिरमिहिदिगंडयउक्कीरणद्धा हिदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । पढमसमयअपुन्वकरणस्स हिदिखंडयउक्कीरणद्धा हिदिबंधगद्धा च विसेसाहियाओ । पढमसमयसंजदमादिं काद्ण जिम्हि काले एअंतवङ्कीए बङ्किदि सो कालो संखेज्जगुणो । अपुन्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । जहण्णिया संजमद्धा संखेज्जगुणा । गुण-सेडीणिक्गेनो नंत्वेज्जगुणो । एअंताणुवङ्कीए चिरमिहिदिखंधस्स आवाधा नंत्वेज्जगुणो । पद्धमसमयअपुन्वकरणहिदिबंधस्स आवाधा संखेज्जगुणो । एअंताणुवङ्कीए चिरमिहिदिखंडओ असंखेज्जगुणो । अपुन्वकरणस्य पढमसमए जहण्णओ हिदिखंडओ संखेज्जगुणो ।

न तो स्थितिघात होता है और न अनुभागघात होता है। किन्तु असंयमको जाकर स्थिति-सत्त्व और अनुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि, दोनों करणोंके विना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता है।

प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणसंयतको आदि करके जब तक वह अधःप्रवृक्तसंयत अर्थात् स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालमें इन पर्दोका अल्पबहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम अनुमागकांडकसम्बन्धी उन्करिणकाल सबसे कम है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्करिणकाल विशेष अधिक है। उससे एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडकका उत्करिणकाल और स्थितिबन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुस्य संस्थातगुणित हैं। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्करिणकाल और स्थितिबन्धका काल, ये दोनों विशेष अधिक है। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतको आदि करके जिस कालमें एकान्तवृद्धिसे बढ़ता है वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। उससे ज्ञान्य संयमकाल संख्यातगुणित है। उससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज्ञान्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे एक्योतगुणित है। उससे स्यानगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज्ञान्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे एक्योतगुणित है। उससे उपमित्र स्थातकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथमित स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथमित स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथमित स्थातिकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रथमित स्थातकांडक संख्यातगुणित है। उससे प्रयानगुणित है। उससे

र एको उविरं विरदे देसो वा होदि अप्पबहुगो ति । देसो ति य तट्ठाणे विरदो ति य होदि वच्छां ॥ खिंश. १८९.

पिलदोवमं संखेज्जगुणं। पढमिट्टिदिविसेसो संखेज्जगुणो। अपुन्वकरणस्स चिरमिट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो। तस्सेव पढमिट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो। अपुन्वकरणस्स चिरमिट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं। तस्सेव पढमिट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं।

एत्थ जाणि संजमलिं द्वाणाणि ताणि तिविहाणि होति। तं जहा- पिडवाद्-हाणाणि उप्पादहाणाणि तन्वदिरित्तहाणाणि चिं। तत्थ पिडवादहाणं णाम जिम्ह हाणे मिन्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गन्छिदि तं पिडवादहाणं। उप्पादहाणं णाम जिम्ह हाणे संजमं पिडवज्जिदि तं उप्पादहाणं णाम। नेनमन्वाणि चेव चरित्त-हाणाणि तन्वदिरित्तहाणाणि णाम। एदेसिं लिंदिहाणाणमप्पावहुगं। तं जहा- सन्व-त्थोवाणि पिडवादहाणाणि। कुदो १ मिन्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गन्छं-तस्स चरिमसमयसंजदस्स जहण्णाणिणाममादिं काद्ण जा उक्कस्सपिडवादहाणं ति सन्विधि गहणादे। उप्पादहाणाणि अमंखेडजगुणाणि। कुदो १ पिडवादहाणाणि अपिडवाद-अपिड-वज्ञमाणहाणाणि च मोत्तूण सेससन्वहाणाणं गहणादो। तन्वदिरित्तहाणाणि असंखेज-

प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे उसका ही प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। उससे उसका ही प्रथम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है।

यहांपर जो संयमलिश्विक स्थान हैं, वे तीन प्रकार होते हैं। वे इस प्रकार हैं—
प्रतिपातस्थान, उत्पादस्थान और तद्व्यतिरिक्तस्थान। उनमें पहले प्रतिपातस्थानको कहते हैं— जिस स्थानपर जीव मिश्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है। अव उत्पादस्थानको कहते हैं— जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है। इनके अतिरिक्त शेष सर्व ही चारित्रस्थानोंको तद्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। अव इन संयमलिश्वस्थानोंका अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है—प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको जानेवाले अन्तिमसमयवर्ती संयतके जघन्य परिणामको आदि करके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोंका प्रहण किया गया है। प्रतिपातस्थानोंसे उत्पादस्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, प्रतिपातस्थानोंको और अप्रतिपात अप्रतिपद्यमानस्थानोंको छोड़कर शेष सर्व स्थानोंका प्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, प्रतिपातस्थानोंको और अप्रतिपात अप्रतिपद्यमानस्थानोंको छोड़कर शेष सर्व स्थानोंका प्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि,

तत्थ य पिंडवादगया पिंडवज्जगया ति अणुभयगया ति । उवस्विर लिखिटाणा लोयाणमसंख्र इहाणा ॥ छिथा. १९१.

१ अत्र सत्येभ्यः प्राक् प्रतिषु ' श्रीश्रुःशीरिकैतियदेवस्यिरं जायाओ ॥ १० ॥ णमी बीतरागाय श्रांतये ' इत्यधिकः पाठः । मप्रतौ तकास्ति ।

र पिंडवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उबस्विति । पत्तेयमसंख्विमदा छोदःणासंख्वः द्वाणा ॥

'एत्थ जहणां भरतसेचिणियातिस्स मिच्छत्तपच्छायदसंजदस्स। (अकम्मभूमियस्स मिच्छत्तपच्छायदसंजदस्स ) जहणां पिडविज्जमाणद्वाणमणंतगुणां ।
तस्सेव उक्कस्सं देसविरिद्पच्छायदसव्विवसुद्धसंजद् (-पढम-)समए तत्तो
अणंतगुणं । कम्मभूमिम्हि संजमं पिडविज्जमाणस्स देसविरिद्पच्छायदस्स सव्वविसुद्धसंजदस्स पढमसमए उक्कस्मपिडियज्जमाणलिद्विद्वाणं तत्तो अणंतगुणं होदि ।
०००००००००००००००००००००। अंतरं । पिरहारसंजदस्स
एदाणि लिद्धिद्वाणाणि। एतथ जहण्णं तप्पाओग्गसंकिलेसेण सामाइय-च्छेदेविद्वावणाभिम्रहचिरमसमए होदि । उक्कस्सं सव्विवसुद्धपिहारसुद्धिसंजदस्स । एतथ जहण्णं पिडवादद्वाणं थोवं । उक्कस्सं पिडविज्जमाणद्वाणमणंतगुणं । उक्कस्सअपिडवाद-अपिडविज्जमाणद्वालमः। न्गुणं। ००००००००००००००००। अंतरं। (एदाणि सामाइय-

०००००००००००००००००००००००००००००००००। अन्तर | ये संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रतिपद्यमान या उत्पाद्स्थान हैं। इनमेंसे जघन्य प्रतिपद्यमानस्थान भरतक्षेत्रनिवासी मिथ्यात्वसे पीछे आये हुए संयत (आर्य मनुष्य) के होता है। (अकर्मभूमिज अर्थात् भरतक्षेत्रनिवासी मलेच्छ मनुष्यके मिथ्यात्वसे पीछे आकर संयम प्रहणके प्रथम समयमें होनेवाला) जघन्य प्रतिपद्यमान संयमस्थान पूर्व जघन्यसे अनन्तगुणा है। उक्त (मलेच्छ) मनुष्यके ही देशिवरितसे पीछे आकर सर्वविशुद्ध संयम प्रहणके प्रथम समयमें होनेवाला उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान पूर्वोक्त जघन्यसे अनन्तगुणा है। इससे अनन्तगुणा कर्मभूमिमें संयमको प्राप्त करनेवाले देशिवरितसे पीछे आये हुए सर्वविशुद्ध संयत (आर्य मनुष्य) के प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान लिच्धस्थान होता है। यह स्थान पूर्व स्थानसे अनन्तगुणा है। ०००००००००००००००००००००००००००००। अन्तर। परिहारिवशुद्धिसंयतके ये संयमलिधस्थान हैं। इनमेंसे जघन्य संयमलिधस्थान तत्प्रायोग्य संक्षेत्रसे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमोंके अभिमुख होनेवालेके अन्तिम समयमें होता है। और उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट अप्रतिपातस्थान स्तोक है। उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट अप्रतिपातस्थान स्तोक है। उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान अनन्तगुणा है। ०००००००००००००००००। अन्तर।

१ तत्तो पडिवज्जगया अज्जिमिलेच्छे मिलेच्छअज्जे य । कमसी अवरं अवरं वरं होदि संखं वा ॥ छिथ्य. १९५०

२ प्रतिषु '-समय- ' इति पाठः ।

छेदोवड्ढावणियाणं संजमहाणाणि )। सामाइय-च्छेदोवट्ढावणियाणं उक्कस्सयं संजमहाणमणंतगुणं। तं कस्स १ सव्विवसुद्धस्स से काले सुहुमसांपराइयसंजमं पिडविज्ञमाणस्स ।
एदेसि जहण्णं मिच्छत्तं गच्छंतचरिमसमए होदि । तेणेत्य तण्ण उत्तं । ००००००
०००००००। अंतरं । सुहमसांपराइयस्स एदाणि संजमहाणाणि । तत्य
जहण्णं अणियद्वीगुणहाणं से काले पिडविज्जंतस्स सुहुमस्स होदि । उक्कस्सं खीणकसायगुणं पिडविज्जमाणस्स चिरमसमए भवदि । ०। एदं जरावध्याद्यंजमहाणं उवसंत-खीण-मजोगि-अजोगीणमेक्कं चेव जहण्णुक्कस्सविदित्तं होदि, कसायाभावादो ।
एदं संदिद्विं द्विय तिव्व-मंददाए अप्पाबहुगं वत्तद्दस्सामो । तं जहा—

सन्त्रमंदाणुभागं मिच्छत्तं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमद्वाणं । तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वाणं अणंतगुणं, तदो असंखेज्जलोगभेत्तछद्वाणाणि गंत्ण उपपण्णत्तादो। असंजमसम्मत्तं गच्छमाणस्य जहण्णं संजमद्वाणसणंतगुणं, असंखेज्जलोगभे वछद्वाणाणि

(ये सामायिक छेदोपस्थापनासंयिमयोंके संयमस्थान हैं।) सामायिक छेदोपस्थापना-संयिमयोंका उत्क्रष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है।

शुंद्रा - सामाधिक छेदेगास्थापनासंयमियोंका उत्कृष्ट संयमस्थान किसके होता है ?

समाधान — अनन्तर कालमें सर्वविशुद्ध सूक्ष्मसाम्परायिकसंयमको ग्रहण करने-वालेके वह उत्कृष्ट संयमस्थान होता है।

इनका जघन्य मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवालके अन्तिम समयमें होता है। इसी कारण उसे यहां नहीं कहा है। ००००००००००००००। अन्तर। सूक्ष्मसाम्परायिक-संयमिके ये संयमस्थान हैं। उनमें जघन्य संयमस्थान अनन्तर कालमें अनिवृत्तिकरण-गुणस्थानको प्राप्त करनेवाले प्रदूमपान्द्रायिक संयमीके होता है, और उत्कृष्ट स्थान श्लीणकषाय गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिक संयमीके अन्तिम समयमें होता है। | ० | यह यथाख्यातसंयमस्थान उपशान्तमोह, श्लीणमोह, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, इनके एक ही जघन्य व उत्कृष्टके भेदोंसे रहित होता है, वयोंकि, इन सबके कषायोंका अभाव है। इस संदृष्टिको रखकर तीवता व मन्द्रतासे अल्पवहुत्वको कहेंगे। वह इस प्रकार है—

सर्वमन्दानुभागरूप मिथ्यात्वको प्राप्त करनेवाले जीवके जघन्य संयमस्थान होता है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि वह उससे असंख्यातलेक-मात्र छह स्थानोंका उल्लंघन करके उत्पन्न हुआ है। इससे अविरतसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले जीवका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, वह असंख्यात लोकमात्र

अंतरिय उप्पण्णतादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं, उवरि अतंखेडजलोगमेत्तः छट्टाणाणि गंतूणुप्पत्तीदो । संजमासंजमं ग्रन्छमाणस्य जहण्णयं नंजनद्वाणमणंतगुणं । अणेयाणि छट्टाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्स संजमं पिट-वज्जमाणस्य जहण्णनंजगट्टाणमंगंतगुणं । कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । (अकम्मभूमियस्स संजमं पिट्टवज्जमाणयस्य जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । ) तस्सेव उक्कस्सयं संजमं पिट्टवज्जमाणस्य संजमद्वाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्य संजमं पिट्टवज्जमाणस्य उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं, असंखेडललोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । पिरहारसिद्धसंजदस्य जहण्णयं संजमद्वाणं छेट्रोवट्टावणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । पिरहारसिद्धसंजदस्य जहण्णयं संजमद्वाणं छेट्रोवट्टावणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । क्रहणि छट्टाणाणि अंतरिय समुद्धमवादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । उवरि सामाइय-च्छेदोवट्टावणियाणं

छह स्थानोंका अन्तर करके उत्पन्न हुआ है। उसका ही उत्कृप्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि ऊपर असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंका उहुंघन करके उसकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवालेका जबन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, अनेक छह स्थानोंका अन्तर करके उसकी उत्पत्ति होती है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिज (आर्य) मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थानेंकि ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। (संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मभूमिज, अर्थात् पांच म्लेच्छ खंडोंमें रहनेवाले, मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात होकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है।) संयमको प्राप्त करनेवाले उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिज (आर्थ) मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। छेदोपस्थापन-संयमके अभिमुख हुए परिहारविशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, बहुतसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। इसके ऊपर सामाधिक-छेदोपस्थापनसंयतींका उत्कृष्ट संयमस्थान

उक्षस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं। कुदो ? असंखेडजलोगमेत्तल्वहाणाणि अंतरिय तित्तय-मेत्ताणि चेव द्वाणाणि णिरंतरम्रविर गंतूणुप्पत्तीदो । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स अणियद्वीगुणद्वाणाभिम्रहस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं। कुदो ? बहूणि लद्वाणाणि अंतरिय समुब्भवादो । तस्सेव उक्कसयं संजमद्वाणमणंतगुणं, अणंतगुणिवसोहीए समु-प्पत्तीदो । वीदरागस्स अजहण्णमणुक्कस्सं चिर्त्तलिद्वद्वाणमणंतगुणं।

संपिध' ओवसिमयचारित्तप्पिडविज्जणिवहाणं चुच्चदे । तं जधा- जो वेद्ग-सम्माइही जीवो सो ताव पुच्चमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि । तस्स जाणि करणाणि ताणि परुवेदच्वाणि । तं जधा- अधापवत्तकरणं अपुच्चकरणं अणियद्वीकरणं च । अधापवत्तकरणे णित्थि द्विदिघादो अणुभागधादो गुणसेडी वा । अपुच्चकरणे द्विदिघादो अणुभागधादो गुणसेडी गुणसंकमो च अत्थि । अणियद्वीकरणे वि एदाणि चेव, अंतर-करणं णित्थि । जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स एसा ताव समासपरुवणा । तदो अणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तं अधापवत्तो होद्ण पुणो पमत्तगुणं पिडविज्य असाद-अरिद-सोग-अजसिगित्तिआदीणि कम्माणि अंतोमुहुत्तं बंधिय तदो दंसणमोहणीयमुव-

अनन्तगुणा है, क्योंिक, असंख्यात लेकिमात्र स्थानोंका अन्तर करके और उतनेमात्र स्थान निरन्तर ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अभिमुख हुए सूक्ष्मसाम्परायिकवशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंिक, बहुतसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है। उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंिक, उसकी उत्पत्ति अनन्तगुणी विशुद्धिसे है। वीतरागका अजघन्या-गुत्कृष्ट चरित्रलिधस्थान अनन्तगुणा है।

अब औपरामिक चारित्रकी प्राप्तिके विधानको कहते हैं। वह इस प्रकार है—
जो वेदकसम्यग्हिए जीव है वह पूर्वमें ही अनन्तानुबन्धिचतुएयका विसंयोजन करता
है। उसके जो करण होते हैं उनका प्ररूपण करते हैं। वह इस प्रकार है—अधाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधाप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात
अथवा गुणश्रेणी नहीं है। किन्तु अपूर्वकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और
गुणसंक्रम हैं। ये ही कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी हैं, अन्तरकरण नहीं है। जो अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करता है उसकी यह संक्षेपले प्ररूपणा है। तत्पश्चात्
अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करके अन्तर्मुहूर्तकाल तक अधाप्रवृत्त अर्थात् स्वस्थान
अप्रमत्त होकर पुनः प्रमन्तगुणस्थानको प्राप्त कर असाता, अरित, शोक और अयशकीर्त्ति
आदिक (प्रमत्त गुणस्थानमें बंधने योग्य तिरेसठ) कर्मप्रकृतियोंको अन्तर्मुहूर्त तक बांध-

<sup>.</sup> १ कप्रतो 'संपधिय ' इति पाठः।

सामेदि'। जाणि अणंताणुबंधिविसंजोयणाए तिण्णि वि करणाणि पह्नविदाणि ताणि सन्ताणि इमस्स वि पह्नवेदन्वाणि। कथं ताणि चेव तिण्णि करणाणि पुथ पुध कज्जुप्पायणाणि ? ण एस दोसो, लक्खणसमाणत्तेण एयत्तमावण्णाणं भिण्णकम्मिवरोहित्तणेण भेदम्रवगयाणं जीवपरिणामाणं पुध पुध कज्जुप्पायणे विरोहाभावा। तत्थं द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी च अत्थि। जधा अणंनाणुबंधीविमंजोयणाए गलिदसेसा अपुन्वकरणद्वादो अणियद्वीकरणद्वादो च विसेसाहिया गुणसेडी कदा तथा एत्थ वि करेदि। द्विदि-अणुभाग-कंडयगहणक्कमो तेसिम्रक्कीरणद्वाणं द्विदिबंधगद्धाणं कमो च दंसणमोहणीयक्खवणाएं जधा उत्तो तथा वत्तव्वो। णविर एत्थ गुणसंकमो णित्थ, विज्ञादो चेव, अप्पसत्थाणं अधापवत्तो वा । अपुन्वकरणस्स पढमसमयद्विदिसंतकम्मादो तस्सेव चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो तस्सेव चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदि

कर पश्चात् दर्शनमोहनीयको उपशमाता है। अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें जिन तीनों करणोंका प्ररूपण किया जा चुका है वे सब इसके भी कहे जाने चाहिये।

शंका — वे ही तीन करण पृथक् पृथक् कार्योंके उत्पादक कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, लक्षणकी समानतासे एकत्वकी प्राप्त, परन्तु भिन्न कमोंके विरोधी होनेसे भेदको भी प्राप्त हुए जीवपरिणामोंके पृथक् पृथक् कार्थके उत्पादनमें कोई विरोध नहीं है। वहां स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणी भी है। जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें गलितावशेष गुणश्रेणी अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक की थी, उसी प्रकार यहांपर भी करता है। काण्डकोंका ग्रहणकम तथा उनके उत्कीरणकालों और स्थितिबन्ध-कालोंका कम जैसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें कहा गया है, वैसे यहां भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि यहां गुणसंक्रमण नहीं है; केवल विध्यातसंक्रमण, अथवा अप्रशस्त प्रकृतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण है। अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्वसे उसका ही अन्तिमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातम्लणा हीन है। प्रथमसमयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा हीन

१ उवसमचिरयाहिमुहो वेदगसम्मो अणं विजीयित्ता । अंतीमुहुत्तकाळं अधापवत्ती पमनो य ॥ तत्तो तियरणविहिणा दंसणमोहं समं खु उवसमिद । सम्मतुप्पितं वा अण्णं च ग्रुणसेदिकरणविही ।! ळिथि. २०३-२०४०

२ अ-आप्रत्योः ' तद्विदि ', कप्रतौ ' तं द्विदि ' इति पाठः ।

३ अ-कप्रत्योः ' -क्खवणा व ', आप्रतौ ' -क्खवणा ' इति पाठः।

४ दंसणमोहुवसमणं तक्खवणं वा हु होदि णविरे तुं। ग्रणपंकमीं ण विज्जिदि विज्ञाद वाधायवर्त च ॥ स्वाधायवर्त च ॥

हिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । दंगणमोहणीयउत्रयामणअणियद्दीअद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपबद्धाणसुदीरणा ।

तदो अंतोम्रहुतं गंत्ण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदि । तं जधा— सम्मत्तस्स पढमिट्टिदिमंतोम्रहुत्तमेत्तं मोत्त्ण अंतरं करेदि, मिन्छत्त-सम्मामिन्छत्ताण-मुद्याविष्ठयं मोत्त्ण अंतरं करेदि । अंतरिम्ह उनकीरिज्जमाणपदेगग्गं विदिय-द्विदिम्हि ण संछहदि, बंधाभावादो सन्वमाणेद्ण सम्मत्तपढमिट्टिदिम्हि णिक्खिन् वदि । सम्मत्तपदेसग्गमप्पणो पढमिट्टिदिम्हि चेव संछहदि । मिन्छत्त-सम्मा-मिन्छत्त-सम्मत्ताणं विदियद्विदिपदेसग्गं ओकङ्किद्ण सम्मत्तपढमिट्टिदीस् देदि, अणुक्कीरिज्जमाणासु द्विदीसु च देदि । सम्मत्तपढमिट्टिदिसमाणासु द्विदीसु द्विद-

है। दर्शनमोहनीयके उपरामानेमें अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात स्मयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है।

इसके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल जाकर दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है। वह इस प्रकार है — सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तर्मुहूर्तमात्र प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है। तथा मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्यावलीको छोड़कर अन्तर करता है। इस अन्तरकरणमें उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशायको द्वितीय स्थितिमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु बन्धका अभाव होनेसे सबको लाकर सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रदेशायको अपनी प्रथमस्थितिमें ही स्थापित करता है। मिथ्यत्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके द्वितीयस्थितिसम्बन्धी प्रदेशायका अपकर्षण करके सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें देता है, और अनुत्कीर्यमाण (द्वितीय स्थितिकी) स्थितियोंमें भी देता है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके

र ठिदिसत्तमपुच्यदुगे संखगुणूणं तु पढमदो चरिमं । उवसामण अणियहीसंखामागासु तीदासु ॥ छन्धि. २०६.

२ सम्मरस असंखेब्जा समयपबद्धाणुदीरणा होदि । तत्तो मुहुत्तअंते दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ छाव्धि. २०७.

<sup>ः</sup> ३ अंतोपुहुत्तमेत्तं आविष्ठमेत्तं च सम्मतियठाणं । मोत्तूण य पढमहिदिं दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ छिथ. २०८.

४ सम्मत्तपयिविषदमद्विदिम्मि संछहिद दंसणितयाणं । उक्कीर्यं तु दव्वं बंधामावादु मिच्छस्स ॥ काच्यः २०९०

५ विदियहिदिस्स दव्वं उक्कटिय देदि सम्मपदमिम । विदियहिदिम्हि तस्स अत्वर्काणिकंतकाणिहित ॥ किथा. २१०.

समान स्थितियों सं स्थित मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियों के प्रदेशायको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितियों सं संक्रमण कराता है। जय तक अन्तरकरणकालकी द्विचरम फालि प्राप्त होती है तब तक यही कम रहता है। पुनः अन्तिम फालिके प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियों के सब अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशायको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशको भी अपनी प्रथमस्थितिमें ही देता है। द्वितीयस्थितिसम्बन्धी प्रदेशको भी अपनी प्रथमस्थितिमें ही देता है। द्वितीयस्थितिसम्बन्धी प्रदेशाय भी तब तक प्रथम स्थितिको प्राप्त होता है, जब तक कि प्रथम स्थितिमें आवली और प्रत्यावली शेष रहती हैं। सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके श्लीण होनेपर मिथ्यात्वका प्रदेशाय गुणसंक्रमणसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं करता है। इसके केवल विध्यातसंक्रमण होता है। प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमसे पूरणकाल है उससे संख्यातगुणे काल तक यह उपशान्तदर्शनमोहनीय जीव अर्थात् द्वितीयोपशमसम्यग्हिष्ट (प्रतिसमय अनन्तगुणी) विशुद्धिसे बढ़ता है। इसके पश्चात् अर्थात् एकान्तवृद्धिकालके पीछे वह द्वितीयोपशमसम्यग्हिष्ट संक्रेश परिणामोंके वश विश्विसे हीन होता है।

१ सम्नचपयिवयमिट्टिशीत सरिक्षाण निच्छिनिस्साण । विदिदःवं सम्मस्त य सरिक्षणितेयम्हि संक्रमिदि ॥ छिथा. २११.

२ जावंतरस्स दुचरिमकार्छि पावे इमो कमो ताव । चरिमतिदंसणदव्वं छुहेदि सम्मस्स पढमिह ॥ छिन्धि. २१२.

३ विदियद्विदिस्स दन्त्रं पदमद्विदिमेदि जाव आविलया। पिडआविलया चिद्वदि सम्मत्तादिमिदिदी ताव ॥ छिब. २१३.

४ सम्मादिठिदिः शीणे मिच्छड्व्वादु सम्मसंमिरते । गुणसंकमो ण णियमा विव्शादो संकमो होदि॥ रुव्धि २१४०

५ सम्मत्तु यत्ती ( रणतंकम रूग्णरस काळादो । संखेष्ण ग्रणं काळं तिमे ्यहु हिं वहूदि हु ॥ छिन्न २१५.

## बहुदि अवृद्वायदि वा ।

तदे। उवसंतदंसणमोहणीओ असाद-अरिद-सोग-अजसिकि आदिपयडीणं बंध-परावित्तसहस्सं कादृण कसायाणमुवसामणहमधापवत्तकरणपिरणामेहि परिणमेदि'। एत्थ पुट्वं व णित्थ द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसंकमो च । संजमगुणसेडिं मुच्चा अधा-पवत्तपरिणामणिबंधणगुणसेडी वि णित्थि। णविर विसोहीए अणंतगुणाए पिडसमयं बहुदि।

अपुच्चकरणपढमसमए उनसंतरंसणमोहणीओ द्विदिखंडयमागाएंतो जहण्णेण पिलदोनमस्स संखेजजिदभागप्रक्रिक्सेण सागरोनमपुधत्तमेत्तद्विदिखंडयमागाएदि । खीण-दंसणमोहणीयस्स पुण अपुच्चकरणपढमद्विदिखंडओ जहण्णओ उनकस्सओ नि पलिदो-वमस्स संखेजजिदभागो । द्विदिबंधेण जमोसरिद जहण्णेणुक्कस्सेण च सो पलिदोनमस्स संखेजजिदभागो । अपुद्यकरण-पढमसमए अणंता भागा अणुभागखंडयपमाणं । अपुच्चकरण-पढमसमए द्विदिसंतकम्मं द्विदिबंधो च अंतोकोडाकोडीए । गुणसेडी पुण अपुच्यकरण-करणद्वादो अणियद्वीकरणद्वादो च निसंसाहिया । अपुच्चकरणपढमसमए गुणसेढी

संक्रेश परिणामोंकी हानि होनेसे विशुद्धिसे बढ़ता है, अथवा अवस्थित रहता है।

इसके पश्चात् वही द्वितीयोपश्चमसम्यग्दिष्ट असाता, अरित, शोक व अयशःकीर्ति आदि प्रकृतियोंकी सहस्रों बार बन्धपरावृत्तियोंको करके, अर्थात् अप्रमत्तसे प्रमत्त और प्रमत्तसे अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर, कषायोंके उपश्मानेके छिये अधःप्रवृत्तकरण परिणामोंसे परिणमता है। यहां पूर्वके समान स्थितिधात, अनुभागधात और गुणसंक्रमण नहीं है। संयमगुणश्रेणीको छोड़कर अधःप्रवृत्तपरिणामनिवन्धन गुणश्रेणी भी नहीं है। विशेष यह है कि अनन्तगुणी विशुद्धिसे प्रतिसमय बढ़ता रहता है।

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें उक्त द्वितीयोपशमसम्यग्दिष्ट जीव स्थिति-कांडकको प्रारम्भ करता हुआ जघन्यसे पत्योपमके संख्यातवें भाग और उत्कर्षसे सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है। परन्तु श्लीणदर्शनमोहनीय अर्थात् श्लायिक सम्यग्दिष्टिके अपूर्वकरणका प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिकांडक जघन्य व उत्कृष्ट भी पत्योपमके संख्यातवें भागमात्र रहता है। स्थितिबन्धसे जो अपसरण करता है वह जघन्य व उत्कर्षसे पत्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है। अशुभ कमोंके अनुभागकांडकका प्रमाण अनन्त बहुभाग होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व और स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र है। किन्तु गुणश्रेणी अपूर्वकरणकालसे और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है।

१ तेण परं हायदि वा बड्टूदि तब्बड्टिदो त्रिसद्वाहिं। उत्रसंतदंसणितयो होदि पमत्तापमतेस ॥ पृत्रं पमत्तिमयर परावत्तिसहरसयं तु कादूण । इगिर्वासमोहणीयं उत्रसमदि ण अण्णपयडीस ॥ लब्धि. २१६-११७.

गिलदिसेसा उदयाविलयबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं णिक्खिता । विदियसमए द्विदिअणुभागखंडय-द्विदिबंधा ते चेव'। णविर पटमसमए ओकड्विद्दव्यादो असंखेज्जगुणं
दव्यमोकड्विद्ण उदयाविलयबाहिरद्विदिप्दहृि गिलदिसेसं गुणसि करेदि। एवमंतोग्रहुत्तं
गंत्ण पटमो अणुभागखंडगो पदि । एवमणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु तदो पटमो
द्विदिखंडओ पटमो द्विदिबंधो अण्णेगो अणुभागखंडओ च जुगवं णिद्विदाओ । तदो से
काले अण्णो द्विदिबंधो, अण्णो द्विदिखंडगो, अण्णो अणुभागखंडओ च आढत्तो ।
गुणसेडी पुण अपुव्यकरणद्वादो अणियद्वीकरणद्वादो सुहुमसांपराइयअद्वादो च विसेसादिया होद्ण जा पुव्यं कदा सा चेव एत्थ वि । णविर गिलदिसेसा । अणेण आदीदो
प्पहुि द्विदिखंडयपुधत्ते गदे णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदो भविद । अपुव्यकरणद्वं सत्त
खंडाणि काद्ण पटमखंडे वोच्छिणा इदि उत्तं होदि । तदो अतिमुहुत्ते गदे पर-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुको छोड़ शेष कमोंकी गुणश्रेणी उद्याविलसे बाह्यमें निक्षिप्त है। अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक और स्थितिवन्ध वे ही हैं। विशेष यह है कि प्रथम समयमें अपकृष्ट द्रव्यस असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण कर उद्याविलसे बाह्य स्थितिसे लेकर गिलतशेष गुणश्रेणीको करता है। इस प्रकार अन्तर्मृद्धते जाकर प्रथम अनुभागकाण्डक नष्ट होता है। इस प्रकार अनुभागकाण्डकसदृक्षोंके वीतनेपर तत्पश्चात् प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिबन्ध और एक अन्य अनुभागकांडक, य एक साथ ही समाप्त होते हैं। तत्पश्चात् अनन्तर समयमें अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिबांडक और अन्य अनुभागकांडकका प्रारम्भ हुआ। परन्तु गुणश्रेणी अपूर्वकरणकालसे, अनिवृत्तिकरणकालसे और सूक्ष्मसाम्परायिककालसे विशेष अधिक होकर जो पूर्वमें की थी वही यहां भी है। विशेषता केवल यह है कि वह यहां गिलतशेष है। इस कमसे आदिसे लेकर स्थितिकांडकपृथक्तके व्यतीत होनेपर निद्रा व प्रचलकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके प्रथम खण्डमें निद्रा व प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके प्रथम खण्डमें निद्रा व प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहर्त व्यतीत होनेपर परभविक नामकर्मोंकी, बन्धव्युच्छित्ति होती है।

विशेषार्थ — नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका परभवसम्बन्धी देवगतिके साथ वंध होता है उन्हें परभविक नामकर्म कहा गया है। ऐसी प्रकृतियां कमसे कम सत्ताईस और अधिकसे अधिक तीस होती हैं—देवगित, पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिकको छोड़कर शेष चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्षियिक और आहारक आंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी,

.....

१ प्रतिषु 'ते चे 'इति पाठः।

२ अ आप्रत्योः ' आधत्तो ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' अंतोमुहुत्तगदेसु ' इति पाठः ।

भवियणामाणं बंधवोच्छेदो, पंच-सत्तभागे गंत्णेति उत्तं होदि । अपुन्वकरणद्वाए जिम्ह णिद्दा-पयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो थोवो । नर्मित्वणामाणं वोच्छिण्णकालो पंच-गुणो । अपुन्वकरणद्धा वे-सत्तभागाहिया । तदो अपुन्वकरणद्धाए चरिमसमए द्विदि-खंडयमणुभागखंडयं द्विदिवंधो च समगं णिद्धिदा । तिम्ह चेव समए हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं बंधो वोन्छिण्णो । हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछाछकम्माणमुद्ओ च तत्थेव वोच्छिण्णो ।

तदो से काले पढमसमयअणियर्द्धा जादो । पढमसमयअणियर्द्धस्स द्विदिखंडओ पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागो । अपुन्त्रो द्विदिबंघो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागेण हीणो । अणुभागखंडगो सेसस्स अणंता भागा । असंखेज्जिगुणाए सेडीए सेसे सेसे

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुठघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर। इनमेंसे आहारकशारीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर, ये तीन प्रकृतियां जव नहीं वंधती तव शेष सत्ताईस ही बंधती हैं।

अपूर्वकरणके सात भागों में से पांच भागों के बीत जानेपर उक्त नामकमों की बन्धन्यु िछित्ति होती है यह इसका अभिप्राय है। जिस अपूर्वकरणकाल में निद्रा-प्रचला प्रकृतियां बन्धसे न्यु विछन्न होती हैं वह काल स्तोक है। इससे परभविक नामकमों की न्यु विछित्तिका काल पांचगुणा है। इससे अपूर्वकरणकाल दो बटे सात भाग (है) अधिक है। पश्चात् अपूर्वकरणकाल के अन्तिम समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक और स्थितिबन्ध, ये पक साथ समाप्त होते हैं। उसी समयमें ही हास्य, रित, भय और जुगुप्सा, इन चार कर्मों की बन्धन्यु विछात्ति होती है। और वहां ही हास्य, रित, अरित, श्रोक, भय, और जुगुप्सा, इन छह कर्मों की उदयन्यु विछित्ति भी होती है।

इसके पश्चात् अनन्तर समयमें प्रथम समय अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती हुआ। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिकांडक पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है। अपूर्व अर्थात् नर्वान स्थितिवन्ध पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन होता है। अनुभागकांडक रोषके अनन्त वहुभागमात्र है। असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे रोष रोषमें

गुणसेढीणिक्खेवो । तिस्से चेव अणियद्वीअद्भाए पढमसमए अप्पसत्थउवसामणाकरण-णिश्वत्तीकरण-णिकाचणाकरणाणि वोच्छिण्णाणि । एदेसिं करणाणं लक्खणगाहा—

> <sup>3</sup>उदए संकम-उदए चदुसु वि दादुं कमेण णो सक्क । उवसंतं च णिधत्तं णिकाचिदं चावि जं कम्मं ॥ १८॥

आयुगवजाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए, द्विदिवंघो अंतोकोडीए सदसह्ससुधत्तं । तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अणियद्वीअद्धाए संखेज्जा भागा गदा । तदो अणियद्वीअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अस्पिणद्विदिवंघेण समगो द्विदिवंघो । तदो ठिदिवंघपुधत्ते गदे चडिरिवंघपुधत्ते गदे चडिरिवंघपुधत्ते गदे वडिरिवंघपुधत्ते गदे वडिरिवंघपुधत्ते गदे वीहिर्दिवंघपुधत्ते । तदे विहिर्दिवंघपुधत्ते । तदे विहिर्दिवंघपुधत्ते । तदे विहर्दिवंघपुधत्ते ।

गुणश्रेणीका निक्षेप है अर्थात् गिलतशेष गुणश्रेणी होती है। उसी अनिवृत्तिकरण-कालके प्रथम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका उपशामनाकरण, निधित्तिकरण और निका-चनाकरण, ये तीन करण ब्युच्छिन्न होते हैं। इन करणोंके लक्षणोंको सूचित करनेवाली गाथा यह है—

जो कर्म उदयमें न दिया जा सके वह उपशान्त, जो संक्रमण व उदय दोनों में ही न दिया जा सके वह निधत्त, तथा जो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण व उदय, चारों में ही न दिया जा सके वह निकाचितकरण है॥ १८॥

आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंका स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण और स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ीके भीतर लक्षपृथक्त्वमात्र होता है। पश्चात् स्थितिकांडक-सहस्रोंके व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग चल्ले जाते हैं। तब अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात वहुभागोंके वीत जानेपर असंज्ञीके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध होता है। तद्वन्तर स्थितिबन्धपृथक्त्वके वीत जानेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात् स्थितिबन्धपृथक्त्वके वीतनेपर जीन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिबन्ध होता है। पुनः स्थितिबन्धपृथक्त्वके व्यतीत

१ प्रतिषु ' णिव्वत्ती-' इति पाठः ।

२ अणियहिस्स य पढमे अञ्िकिक्किक्किः । खबसामणा णिधत्ती जिकाचणा तत्थ बोव्छिण्णा ॥ लिखा २२६.

३ गो. क. ४४०.

४ अंतोकोडाकोडी अंतोकोडी य सत्त बंधं च। सत्तण्हं पयडीणं अणियद्वीकरणपरमिन्ह ॥ छान्धि. २२७.

५ टिविवंध्यान्तराधे संखेज्जा बादरे गदा भागा । तत्थ असण्णिस्स ठिदीसरिसष्टिदिवंधणं होदि॥ रुग्धि २२८०

द्वित्वंधेण समगो द्वित्वंधो जादो । तदो द्वित्वंधपुधत्ते गदे एइंदियद्वित्वंधेण समगो द्वित्वंधो । तदो द्वित्वंधपुधत्ते गदे णामागोदाणं पिलदोवमद्वितिगो वंधो जादो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च तावे दिवङ्वपिलदोवमद्वितिगो वंधो, मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्वितिगो वंधो जादो । एदिन्ह ठिदिवंधे समत्ते णामा-गोदाणं पिलदोवमद्वितिगादो द्वित्वंधादो जमण्णं द्वित्वंधं वंधिहिदि सो द्वित्वंधो संखेज्ज-गुणहीणो । सेसाणं कम्माणं द्वित्वंधो पुठ्यद्वित्वंधादो पिलदोवमस्स संखेज्जिद-भागेण हीणो । एत्तो पहुित्वंधो लामा-गोदाणं द्वित्वंधो पुण्णे संखेज्जगुणहीणो अण्णो द्वित्वंधो होदि । सेसाणं कम्माणं जाव पिलदोवमद्वित्वंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो अण्णो द्वित्वंधो होदि । सेसाणं कम्माणं जाव पिलदोवमद्वित्वं वंधं ण पावित्त ताव पुण्णे द्वित्वंधो को अण्णो द्वित्वंधो सो पिलदोवमस्स संखेज्जिदमागेण हीणो । एवं द्वित्वंधो सो पिलदोवमस्स संखेज्जिदमागेण हीणो । एवं द्वित्वंधो सो पिलदोवमस्त संखेज्जित्वा । तदो जो अण्णो णाणा-वरणादिचउण्हं पि द्वित्वंधो सो पुज्विद्विवंधादो संखेज्जगुणहीणो । मोहणीयस्स

होनेपर द्वीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। पुनः स्थितिबन्धपृथक्तवके वीतनेपर एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात् स्थितिबन्ध पृथक्तवके व्यतीत होनेपर नाम व गोत्र कर्मोंका पत्योपमस्थितिवाला बन्ध होता है। उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका ड्येढ़ पत्योपमस्थितिवाला और मोहनीयका दो पत्योपमस्थितिवाला वन्ध होता है। इस स्थितिबन्धके समाप्त होनेपर नाम गोत्रोंके पत्योपमस्थितिवाले स्थितिबन्धसे, जो अन्य स्थितिबन्ध बंधेगा वह स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध पूर्व स्थितिबन्ध पर्ण होनेपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिबन्ध होता है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध पूर्ण होनेपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिबन्ध होता है। शेष कर्मोंका जब तक पत्योपमस्थितिवाला बन्ध नहीं प्राप्त होता तब तक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध है वह पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन है। इस प्रकार स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका पत्योपमस्थितिवाला बन्ध, तथा मोहनीयका त्रिभाग अधिक पत्योपमस्थितिवाला बन्ध होता है। तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि चारों प्रकृतियोंका भी जो अन्य स्थितिबन्ध है वह पूर्व स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन है। मोहनीयका स्थितिबन्ध पत्थोपमके संख्यातवें

१ ठिदिबंधपुथत्तगदे पत्तेयं चदुर तिय वि एएदि। ठिदिबंधसमं होदि हु ठिदिबंधमणुक्कमेणेव॥ छान्धि. २२९.

२ एइंदियहिदीदो संखसहरसे गदे दु ठिदिबंघो । पहेकदिन हुदुगे ठिदिबंघो त्रीसियतियाणं ॥ लिख. २३०.

डिदिबंधो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागेण हीणो। तदो डिदिबंधपुधत्ते गदे मोहणीयस्स वि पिलदोवमिडिदिगो ठिदिवंधो जादो। तदो जो अण्णो डिदिबंधो सो आयुगवज्जाणं कम्माणं पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागो होदि।

एत्थ हिदिबंधस्स अप्पाबहुगं उच्चदे। तं जहा- णामा गोदाणं हिदिबंधो थोवो। मोहणीयवज्जाणं कम्माणं हिदिबंधो तुल्लो संखेज्जगुणो। मोहणीयस्स हिदिबंधो संखेजगुणो। एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुस हिदिबंधसहस्सेस गदेस णामा-गोदाणं (पलिदोवमस्स असंखेजजिदभागो हिदिबंधो जादो, मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं हिदिबंधो )
पलिदोवमस्स संखेजजिदभागो चेव। एत्थ अप्पाबहुगं- णामा-गोदाणं हिदिबंधो थोवो।
चदुण्हं कम्माणं हिदिबंधो तुल्लो असंखेजजगुणो। मोहणीयस्स हिदिबंधो संखेजजगुणो।
एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुस हिदिबंधसहस्सेस गदेस चउण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेजजिद्देशो जादो। तावे अप्पाबहुगं- णामा-गोदाणं हिदिबंधो थोवो।
चदुण्हं कम्माणं हिदिबंधो असंखेजजगुणो। मोहणीयस्स हिदिबंधो असंखेजजगुणो।
एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुस हिदिबंधसहस्सेस गदेस तदो मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेजजिदिभागो हिदिबंधो जादो। ताधे अप्पाबहुगं- णामा-गोदाणं हिदिबंधो थोवो।
चउण्हं कम्माणं हिदिबंधो जादो। ताधे अप्पाबहुगं- णामा-गोदाणं हिदिबंधो थोवो।
चउण्हं कम्माणं हिदिबंधो असंखेजजगुणो। मोहणीयस्स हिदिबंधो असंखेजजगुणो।

भागसे हीन है। पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्तवके व्यतीत होनेपर मोहनियका भी पब्योपम-स्थितिवाला बन्ध होने लगता है। तदनन्तर जो अन्य स्थितिबन्ध है वह आयुको छोड़कर शेष कर्मोंका पब्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है।

अब यहां स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व कहा जाता है। वह इस प्रकार है—नाम व गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है। मोहनीयको छोड़कर शेप कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होता हुआ संख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्विधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रों के वीत जानेपर नाम-गोत्र प्रकृतियोंका (स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भाग हो। गया, किन्तु मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध) पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही है। यहां अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्विधिसे बहुत स्थितिवन्ध सहस्रोंके वीत जानेपर चार कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो जाता है। तब अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है—नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितवन्ध स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्ध स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्ध स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस क्रमसे बहुत स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस क्रमसे बहुत स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस क्रमसे बहुत

एदेण क्रमेण बहुस हिदिबंधसहरसेस गदेस तदो एक्कसराहेण मोहणीयहिदिवंधो कम्मचडक्कहिदिबंधादो कर्रिक्ट प्राप्त कि जादो । तावे अप्पाबहुगं - णामा-गोदाणं हिदिबंधो थोवो । मोहणीयस्स हिदिबंधो अरंग्डे ज्ञगुणो । चडण्हं कम्माणं हिदिबंधो तुल्लो
असंखे ज्ञगुणो । जाव मोहणीयस्स हिदिबंधो उविर आसी ताव अमंखे ज्ञगुणो चेव आसी, असंखे ज्जगुणादो चेव अमंखे ज्ञगुणहीणो जादो । एदेण अप्पाबहुगिविहिणां बहुस हिदिबंधसहरसेस गदेस णामा-गोदिहिदिबंधादो एक्कसराहेण गोहणीयहिदिवंधो अमंखे ज्ञगुणदीणो जादो । ताधे अप्पाबहुगं - मोहणीयहिदिबंधो थोवो । णामा-गोदाणं हिदिबंधो अमंखे ज्ञगुणो । चडण्हं कम्माणं ।हिदिबंधो तुल्लो असंखे ज्जगुणो । एदेण कमेण बहुस हिदिबंधसहरसेस गदेस एक्कसराहेण वेदणीयहिदिबंधादो णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणं हिदिबंधो संखे ज्जगुणि विसेसहीणो वा अहोद्ण असंखे ज्ज-गुणहीणो चेव जादो । तावे अप्पाबहुगं - मोहणीयस्स हिदिबंधो थोवो । णामा-गोदाणं

स्थितिबन्धसहस्रोंके वीत जानेपर तब एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध उपर्युक्त चार कर्मोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। तब अस्पवहृत्व ऐसा होता है—नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्लोक है। मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। जब तक मोहनीयका स्थितिवन्ध अपंख्यातगुणा ही था। परन्तु अब वह कर्मचतुष्ट्यसे असंख्यातगुणा अधिक न होकर असंख्यातगुणा हीन हुआ है। इस अस्पवहुत्वविधिसे वहुत स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन हुआ है। इस अस्पवहुत्वविधिसे वहुत स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। उस समय अस्पवहुत्व ऐसा होता है—मोहनीयका स्थितिवन्ध स्लोक है। नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा ही। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध त्रुत्य असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध त्रुत्य असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध त्रुत्य असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध त्रुत्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन अथवा विशेष हीन न होकर असंख्यातगुणा हीन ही हो जाता है। उस समय अस्पवहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध स्लोक है। नाम-गोत्र प्रकृतियोंका

१ मोहः कि कि कि एक कि तिदेस । मोहो तीसियहेट्टा असंख्यणहीणयं होदि॥ लब्धि २३३.

२ प्रतिषु ' आसंखेडजगुणादो ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' - हिदिणा ' इति पाठः ।

४ तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बीसियाण हेडावि । एकसराहो मोहो अमंखङ्णई णयं होदि ॥ छान्धि २३४.

५ अ-प्रतौ ' असंखेडजगुणहीणो जादो ' इति पाठः ।

६ तेत्रियमेत्ते बंधे समतीदे वेयणीयहेडाइ । तीसियघादितियाओ असंखरुणहीणया होति ॥ २१५॥

हिदिबंघो तुल्लो असंखेडजगुणो । णाणावरण-दंमणावरण-अंतराइयाणं हिदिबंघो तुल्लो असंखेडजगुणो । वेदणीयस्म हिदिबंघो असंखेडजगुणो । एदेण अप्पावहुगविधिणा बहुएसु हिदिबंघसहस्सेसु गदेसु एक्कसराहेण तिण्हं कम्माणे हिदिवंघो णामा-गोदाणं हिदिवंघादो असंखेडजगुणहीणो जादो । वेदणीयिहिदिबंघो वि तत्तो विसेसाहिओ जादो । तावे अप्पाबहुगं— मोहणीयस्स हिदिबंघो थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं हिदिबंघो तुल्लो असंखेडजगुणो । णामा-गोदाणं ठिदिबंघो तुल्लो असंखेडजगुणो । वेदणीयहिदिबंघो तिल्लो विसेसाहिओ

एदेण अप्पावहुगिविधिणा संखेजजाणि द्विदिबंधसहस्साणि काद्ण उविर गच्छ-माणस्स वज्झमाणपयदीणं द्विदिबंधो पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागो चेव । तदो असंखेजजाणं समयपबद्धाणमुदीरणा च जादां । तदो संखेजजेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु मणपज्जनणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसघादी होदि । तदो संखेजजेसु द्विदिवंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीय-ओहिदंनणावरणीय-लाहंतराइयाणमणुभागो बंधेण

स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनकां स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्वविधिसे वहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर एक साथ तीनों कर्मोंका स्थितिवन्ध नाम-गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। वेदनीयका स्थितिवन्ध भी नाम-गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे विशेष अधिक हो जाता है। उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

इस अल्पबहुत्वविधिसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंको करके ऊपर जानेवाले जीवके वध्यमान प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध पच्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही रहता है। तब असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा भी होती है। पुनः संख्यात स्थिति-बन्धसहस्रोंके ब्यतीत होनेपर मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती होता है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके वीतनेपर अवधिज्ञाना-वरणीय, अवधिद्दर्शनावरणीय और छाभान्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो

१ तेतियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेट्टादु । तीसियवादितियाओ असंखराणहीणया होंति ॥ सकाले वेयणियं णामागोदादु साहियं होदि । इदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो जादो ॥ ळाध्यः २३६-२२७.

२ तीदे बंघसहरसे पहासंखेज्जयं तु ठिदिवंथो। तत्थ असंखेज्जाणं उदीरणा समयपबद्धाणं ॥ छन्धि. २३८.

देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधेसु गदेसु सुद्रणाणावरणीय-अचक्सुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधेसु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधेसु गदेसु आभिणिबोहिय-परिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधेसु गदेसु वीरियंतराइयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी होदि । एदेसिं कम्माणं सच्वो अक्खवगो अणुवसामगो च सच्वो सच्यधादिअगुभागं बंधदि । एदेसु कम्मेसु वंधेण देसघादिचं पत्तेसु द्विद्वंधो मोहणीए थोवो । णाणावरण-दंत्रणावरण-अंतराइएसु द्विद्वंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदेसु द्विद्वंधो अनंश्वेज्जगुणो । वेदणीए द्विद्वंधो विसेसाहिओ ।

तदो देनपादिकरणाही संखेज्जेस द्विदिवंधसहस्सेस गदेस अंतरकरणं बारसण्हं कसायाणं णवण्हं णोकमायाणं च करेदि । णित्थ अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं । जं संजुलणं वेदयदि, जं च वेदं वेदयदि, एदेसिं दोण्हं कम्माणं पढमिहिदीओ अंतोम्रहृत्ति-

जाता है। तत्पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके वीतनेपर श्रुतक्षानावरणीय, अचशु-दर्शनावरणीय, और भोगान्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। तत्पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर चश्चदर्शनावरणीयका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो जाता है। पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके वीतनेपर मितक्षानावरणीय और पिरभोगान्तरायका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो जाता है। पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिबन्धोंके वीतनेपर वीर्यान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। सब अक्षपक और सब ही अनुपशामक इन कमौंके सर्वधाती अनुभागको वांधते हैं। इन कमौंके बन्धसे देशघातित्वको प्राप्त होनेपर मोहनीयमें स्थितिबन्ध स्तोक होता है। ज्ञाना वरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनमें स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। नाम व गोत्रमें स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयमें स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है।

इसके पश्चात् देशघातिकरणसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके बीतनेपर वारह कषाय और नव नोकषायोंका अन्तरकरण करता है। अन्य कर्मका अन्तरकरण नहीं है। जो संज्वलन उदयको प्राप्त है और जो वेद उदयको प्राप्त है, इन (संज्वलनचतुष्कमेंसे उदय-माप्त कोई एक और वेदत्रयमेंसे उदयप्राप्त कोई एक) दोनों कर्मोंकी प्रथम स्थितियोंको

१ ठिदिनंबसहरसगदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिंदुगं । लाभं व पुणे। वि सुदं अचक्खु भोगं पुणो चक्खु ॥ पुणावि मदिपारिभोगं पुणावि विर्यं कमेण अणुमागो । बंधेण देसचादी पङ्कासंखं तु ठिदिबंधे ॥ लब्धि- २३९-३४०.

२ अस्मादेशवानिकरणवास्मात्वानवस्थायां संसारावस्थायां च नर्वनित्यर्थकारकोत्र वश्नातीत्यर्थः। इन्धि. २३९-२४० टीका.

दे तो देसघातिकरणादुवरिं तु गदेस तत्तियपदेस । इनिवीसनीहणीयाणंतरकाणं करेदीदि॥ छन्भि २४१.

याओ ठवेद्ण अंतरकरणं करेदि'। पढमद्विदीदो संखेज्जगुणाओ द्विदीओ एदेसि दोण्हं कम्माणमंतरहमागाइदाओ। सेसाणमेककारसण्हं कसायाणमङ्गण्हं णोकसायाणं च उदया-वित्यं मोत्त्रण अंतरं करेदि। उविरे अंतरं समिट्ठिदी, हेट्ठा विष्मिद्विदी । जावे अंतरमुक्की-रिदुमाटत्तं ताघे अण्णो द्विदिवंघो, अण्णो द्विदिवंघओ, अण्णो अणुभागखंडओ च आढतो । अणुभागखंडयसहस्सेमु गदेमु अण्णो अणुभागखंडओ, सो च द्विदिवंघओ, सो च द्विदिवंघओ, सो च द्विदिवंघओ, सो च द्विदिवंघो, अंतरस्स उक्कीरणद्वा च समगं पुण्णाणि। अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्झेति, वेदिज्जेति य, तेसि कम्माणमंतरहिदीओ उक्कीरंतो तासि द्विदीणं पदेसग्गं वंघपयडीणं पढमद्विदीए च देदि , विदियद्विदीए च देदि । जे कम्मंसा ण

अन्तर्भुहूर्तमात्र स्थापित कर अन्तरकरण करता है। अन्तरके लिये इन दोनों कमोंकी स्थितियां प्रथमस्थितियोंसे संख्यातगुणी ग्रहण की जाती हैं। रोप ग्यारह कषाय और आठ नोकषायोंकी उदयावलीको छोड़कर अन्तर करता है। अन्तरसे ऊपरके उदय व अनुदयरूप सब कषायोंके निषेक सहरा हैं। परन्तु अन्तरके नीचे उदय व अनुदयरूप प्रकृतियोंके निषेक प्रथमस्थितिके विषम होनेसे परस्परमें समान नहीं हैं। जब उक्त निपेकोंको उत्कीर्ण करनेके लिये अन्तरका प्रारम्भ होता है तब अन्य स्थितिबन्ध, अन्य स्थितिकांडक और अन्य ही अनुभागकांडकका आरम्भ होता है। अनुभागकांडकसहस्रोंके वीतनेपर अन्य आनुभागकांडक तथा चहीं स्थितिकांडक, वहीं स्थितिबन्ध और अन्तरका उत्कीरणकाल, ये एक साथ पूर्णताको प्राप्त होते हैं। अन्तरको करनेवालेके जो कर्मोश बंधते हैं और उदयमें रहते हैं उन कर्मोंकी अन्तरस्थितियोंको उत्कीर्ण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशायको वन्धप्रकृतियोंकी प्रथमस्थितियोंको उत्कीर्ण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशायको वन्धप्रकृतियोंकी प्रथमस्थितियों भी देता है और द्वितीय-स्थितिमें भी देता है। जो कर्मोश न वंधते हैं और न उद्यको ही प्राप्त हैं, उनके उत्कीर्ण

१ संजलणाणं एकं वेदाणेकं उदेदि तं दोण्हं। सेसाणं पदमाद्विदि ठवेदि अंतोम्रहुत्त आविलयं॥ रुद्धिय २४२.

२ उनिर समं उक्तीरइ हेडा निसमं तु मिल्झनपमाणं । तदुपरि पदमिठिदीदो संखेन्जगुणं हते णियमा ॥ स्टिश्च. २४३. उनिर समिडिदि अंतरं हेडा निसमिडिदि अंतरं । सन्त्रेसिमेन करायको स्तायक स्वर्धान द्व-इल्लाणं च अंतरं चरिमिडिदी सिरेसी चेन होई, निदियिडिदीए पदमिणिसेयस्स सन्त्रत्थ सिरेसमानेणानडाणदंसणादो । तदो उनिर समिडिदि अंतरिमिदि वृतं । हेडा वृण निसरिसमंतरं होई, अणुदहल्लाणं सन्त्रेसिमें वि सरिसचे नि उदहल्लाणं सन्त्रेसिमें कि अंतरिमिदि वृतं । हेडा वृण निसरिसमंतरं होई, अणुदहल्लाणं सन्त्रेसिमें वि सरिसचे नि उदहल्लाणं सन्त्रेसिमें वि अतरिमिदि वृतं । रेक्से वृत्ये अंतरियदमिडिदीए सन्त्र हापदंस्त्रादो । तदो पदमिडिदीए निसरिसचमिरिसयूण हेडा निसमिडिदियमंतरं होदि नि मणिदं । जयधा अ. प. १०१४.

३ अंतरपढमे अण्णो ठिदिवंभो ठिदिरसाण खंडो य। एयहिदिखंडकीरणकाले अंतरसमची ॥ लिथ- २४४.

४ अ-प्रतौ ' अणुमागखंडयंससहस्तेस ' आप्रतौ ' अणुमागखंडयंतहस्ते : इति पाठ: ।

५ आप्रती 'चडेदि 'मप्रती 'चढेदि 'इति पाठः ।

बन्झंति, ण वेदिन्जंति य, तेसिमुक्कीरिन्जमाणपदेसग्गं सद्वाणे ण देदि, बन्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु च देदि'। जे कम्मंसा बन्झंति, ण वेदिन्जंति तेसि-मुक्कीरिन्जमाणपदेसग्गं बन्झमाणीणं पयडी एमगुक्कीन्माणीः द्विदीसु देदि। एदेण क्रमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किणां।

तावे चेव मोहणीयस्स आणुपुरुवीरांकमो, लोभस्स असंकमो, मोहणीयस्स एग-हाणीओ बंघो, णउंसयवेदस्स पढमसमयउवसामगो, छसु आवित्यासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगहाणीओ उदओ, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सहिदीओ बंघो, एदाणि सत्त करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति ।

जधा संसारावत्थाए आवित्यादिक्कंतमुदीरिज्जिदि तथा एत्य छावित्यादि-क्कमणेण विणा आवित्यादिक्कंतं किण्ण उदीरिज्जिदि ? ण एस दोसो, खवगुवसामयाणं अक्खवग-अणुवसामगेहि साधम्माभावा । जो जाए जाईए पडिवण्णो, सो ताए चेव

किये जानेवाले प्रदेशायको स्वस्थानमें नहीं देता है, बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण की जानेवाली स्थितियोंमें देता है। जो कर्माश बंधते हैं किन्तु उदयको प्राप्त नहीं हैं, उनके उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशायको बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण न की जानेवाली स्थितियोंमें देता है। इस क्रमसे उत्कीर्ण किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण हो गया।

तभी मोहनीयका आनुपूर्वीसंक्रमण (१) छोभका असंक्रमण (२) मोहनीयका एकस्थानीय (छतासमान) बन्ध (३) नपुंसक्वेदका प्रथमसमयवर्ती उपशामक (४) छह आविछ्योंके व्यतीत होनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय (छतासमान) उद्य (६) मोहनीयका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाछा बन्ध (७), ये सात करण अन्तर कर चुकनेके पश्चात् प्रथम समयमें होते हैं।

शंका—जिस प्रकार संसारावस्थामें आविष्ठमात्र कालका अतिक्रमण होनेपर उदीरणा होती है, उसी प्रकार यहां छह आविष्ठयोंके अतिक्रमणके विना आविष्ठमात्र कालके वीतनेपर क्यों नहीं उदीरणा होती ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, क्षपक और उपशामकोंकी अक्षपक और अनुपशामकोंके साथ समानता नहीं है। जो धर्म जिस जातिमें प्राप्त है वह उसी

१ अ-आप्रत्योः ' चडेदि ' इति पाठः

२ सत्त करणाणि यंतरकदपढमे होंति मोहणीयस्स । इगिठाणियबंधुदओ ठिदिबंधे संखनस्सं च ॥ अणु-पुन्नीसंकमणं छोहस्स असंकमं च संदस्स । पढमोबसामकरणं छाविलतीदेसुदीरणदा ॥ लाँध . २४८-२४९.

जाईए होदि त्ति बोत्तुं जुत्तं, ण अण्णत्थ, अणवत्थावत्तीदो । तदो एत्थ बंधंसमयप्पहुाडि छसु आविलियासु आइच्छिदासु उदीरणा होदि ।ति घेत्तव्वं ।

अंतरादो पढमसमयकदादो पाएण णउंसयवेदस्स आउँत्तकरणउवसामओ, सेसाणं कम्माणं ण किंचि उवसामेदि । जं पढमसमए पदेसग्गमुवसामेदि तं थोवं । जं विदियसमए उवसामेदि तं असंखेज्जगुणं । जं तिदियसमए पदेसग्गमुवसामेदि तमसंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामेदि जाव उवसंतिमिदि । णउंसयवेदस्स पढमसमयउवसामयस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा, उदओ असंखेज्जगुणो । णउंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयि संकामिन्ज-माणयमसंखेजगुणं, उवगामिज्जमाणयमनंखेजगुणं । (एवं) जाव चरिमसमयउवसंतित् उव-

जातिमें होता है, इस प्रकार कहना उचित है। परन्तु एक जातिमें प्राप्त धर्म अन्यत्र होता है, इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर अनवस्था दोष आता है। इसी कारण यहां वन्धसमयसे लेकर छह आविलयोंका अतिक्रमण होनेपर ही उदीरणा होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

अन्तरकरणके पश्चात् प्रथम समयसे छेकर अनिवृत्तिकरणसंयत नपुंसकवेदका आवृत्तकरणउपशामक होता है, शेष कर्मोंका किंचित् भी उपशम नहीं करता है। जिस प्रदेशायको प्रथम समयमें उपशान्त करता है वह स्तोक है। जिसे द्वितीय समयमें उपशान्त करता है वह असंख्यातगुणा है। जिस प्रदेशायको तृतीय समयमें उपशान्त करता है वह असंख्यातगुणा है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणीसे उमशान्त होने तक उपशमाता है। नपुंसकवेदके प्रथमसमयवर्ती उपशामकके जिस किसी भी कर्मके प्रदेशायकी उदीरणा स्तोक है। उससे उदय असंख्यातगुणा है। अन्य प्रकृतिकृप संक्रमण कराये जानेवाले नपुंसकवेदका प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। इससे उपशान्त कराया जानेवाला प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। इस प्रकार उपशान्त होनेके अन्तिम समय तक

१ अ आप्रत्योः ' खंध-' इति पाठः ।

२ किमाउत्तकरणं णाम ? आउत्तकरणपुङ्जतकरणं पारंभकरणमिदि एयट्टो । तात्पर्येण नपुंसकवेदमितः प्रमक्तयुप्तभनपतीःपर्यः । जयधः अ. प. १०१९.

३ अ-प्रतौ ' कम्माणं किंचि ' इति पाठः ।

४ अंतरकदपदमादो पिंसमयमसंखराणिवहाणकमेण्यतामेदि हु संटं उवसंतं जाण ण च अण्णं ॥ छिन्थि २५२.

५ संदादिम उवसमिग इद्वस्स उदीरणा य उदओ य। संदादो संकामिदं उवसमियमसंखगुणियकमा ॥ लिख. २५३.

सामिन्जमाणयपदेसमाहप्पजाणावणहमप्पाबहुगं कायव्वं । जावे पाए मोहणीयस्स हिदि् बंधो संखेजजवस्सिहिदिओ जादो ताधे पाए हिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो हिदिबंधो संखेजगुणहीणो । मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं णउंसयवेदमुवसामेंतस्स हिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो हिदिबंधो असंखेजजगुणहीणो । अंतरकरणकद्पटमसमयादो पहुडि मोह-णीयस्स णित्थ हिदिवादो अणुभागघादो वा । कदो १ उवसंतपदेसग्गस्स हिदि-अणुभागेहि चलणाभावा । उवसंतुवसामिन्जमाणमोहपयडीओ मोत्तृण सेसाणं दो घादा किण्ण होति १ ण, पुन्वमुवसंतपयडि-हिदिसंतकम्मादो पच्छा उवसंतपयडि-हिदिसंतकम्मस्स संखेजजगुणहीणत्तप्यसंगादो । एवं संखेजजेसु हिदिबंधसहस्सेसु गदेसु णउंसयवेदो उवसामिन्जमाणो उवसंतो ।

उपशान्त किये जानेवाले प्रदेशका माहात्म्य जाननेके लिये उक्त प्रकार अल्पवहुत्व करना चाहिये। जबसे लेकर मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला होता है तबसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। पुनः नपुंसकवेदका उपशम करनेवालेके मोहनीयके अतिरिक्त शेष कर्मोंके प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध्य असंख्यातगुणा हीन होता है। अन्तर-करण करनेके पश्चात् प्रथम समयसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात व अनुभागघात नहीं है, क्योंकि, उपशान्त हुए प्रदेशाम्रके स्थिति व अनुभागसे चलन अर्थात् हानि-वृद्धिका अभाव है।

शंका — उपशान्त हुई व उपशमको प्राप्त होनेवाली मोहप्रकृतियोंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके उक्त दो घात क्यों नहीं होते?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेपर पूर्वमें उपशान्त हुई प्रकृतियोंके स्थिति-सत्त्वसे पीछे उपशान्त होनेवाली प्रकृतियोंके स्थितिसत्त्वको संख्यातगुणी हीनताका प्रसंग आवेगा।

इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर उपशमकी प्राप्त कराया जानेवाला नपुंसकवेद उपशान्त हो जाता है।

१ मतिषु ' जाधे ' इति पाठः ।

२ जत्तो पाये होदि हु ठिदिवंधो संखवस्समेत्तं तु । तत्ते। संखग्रण्णं बंधोसरणंतु पयडीणं ॥ रुन्धि २५५.

३ अंतरकरणारुवरिं ठिदिरसखंडा ण मोहणीयस्स । ठिदिबंधोसरणं पुण मखेडजरुणेण हीणकर्म ॥ रूथि ३५४.

४ एवं संखेडजेस द्विदिवंधसहरसगेस तीदेस । संदुवसमदे तत्तो इत्थि च तहेव उवसमदि ॥ लब्धि २५८०

णउंसयवेदे उवसंत से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो, पुरिसवेदोदएण उवसमसेडिमारेाहणादो । ताथे चेव अपुव्वो हिदिखंडओ, अपुव्वो अणुभागखंडओ, अपुव्वो चिरमहिदिबंधो पिथिदो । जेण कमेण णउंसयवेदो उवसामिदो तेणेव कमेण इत्थिवेदं पि गुणसेडीए उवसामिदि । एवं हिदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदं च उवसामिदि । एवं हिदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेद्स्स उवसामगद्धाए संखेज्जिदिभागे गदे तदो णाणावरण-दंसणावरणअंतराइयाणं संखेज्जवस्सिहिदिगो बंधो होदि । जाधे संखेज्जवस्सिहिदिगो बंधो ताधे चेव
एदासि तिण्हं मूलपयडीणं केवलणाणावरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासिमगद्धाणिओ बंधो । जत्तो पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सहिदिओ बंधो तिम्ह पुण्णे जो अण्णो हिदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो। तिम्ह समए सव्वकम्माणमप्पाबहुअं । तं जहा – सव्वत्थोवो मोहणीयस्स हिदिबंधो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं हिदिबंधो संखेज्जगुणो। णामा गोदाणं हिदिबंधो असंखेज्जगुणो।
वेदणीयस्स हिदिबंधो विसेसाहिओ। एदेण कमेण संखेज्जेसु हिदिबंधसहस्सेसु गदेसु

नपुंसक्वेदके उपशान्त हो जानेपर अनन्तर कालमें स्नीवेदका उपशामक होता है, क्योंकि पुरुष्वेदके उद्यसे उपशामश्रेणीका आरोहण हआ था। उसी समयमें अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व अन्तिम स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। जिस कमसे नपुंसक्वेदका उपशम किया था उसी कमसे स्नीवेदको भी गुणश्रेणीस उपशमाता है। इस प्रकार स्थितिबन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर वह स्नीवेदको भी उपशमाता है। इस प्रकार स्थितिबन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर जब स्नीवेदके उपशामककालका संख्यातवां भाग वीत जाता है तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिबाला बन्ध होता है। जिस समयमें संख्यात वर्षकी स्थितिबाला बन्ध होता है उसी समय ही इन तीन मूल प्रकृतियोंकी केवलज्ञानावरणको छोड़कर जो शेष उत्तरप्रकृतियां हैं उनका एकस्थानिक अनुभागवन्ध होने लगता है। जहांस लेकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध है उसके पूर्ण होनेपर जो अन्य बन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। उस समयमें सब कर्मोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम गोत्रका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस क्रमसे संख्यात असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस क्रमसे संख्यात

१ प्रतिषु ' कम्मेण ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु ' इत्थिवेदस्स ' इति पाठः ।

३ थीयद्वा संखेडजदिमागेपगदे तिघादिठिदिवंधो । संखतुवं रसबंधो केवलणाणेगठाणं तु ॥ लिखः २५९.

<sup>¥</sup> प्रतिषु ' जथो ' इति पाठः ।

## इत्थिवेदो उवसामिदो ।

इत्थिवेदे उवसंते से काले सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामओं । ताघे चेव अण्णो द्विदिखंडओ अण्णो अणुभागखंडओ च आगाइदो, अण्णो च द्विदिबंघो पबद्धो । एवं संखेज्जेसु द्विदिबंघसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामणद्वाए संखेज्जिदिभागे गदे तदो णामा-गोद-वेदणीयाणं कम्माणं संखेज्जवस्सद्विदिगो बंघो । ताघे द्विदिबंघस्स अप्पाबहुगं । तं जधा— सन्वत्थोवो मोहणीयस्स द्विदिबंघो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिबंघो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिबंघो संखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिबंघो विसेसाहिओ । एदिन्ह द्विदिबंघे पुण्णे जो अण्णो द्विदिबंघो सो सन्वकम्माणं पि अप्पप्पणो द्विदिबंघादो संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण द्विदिबंघो सो सन्वकम्माणं पि अप्पप्पणो द्विदिबंघादो संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण द्विदिबंघोसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उवसामिज्जमाणा उवसंता। णविर पुरिसवेदस्स समऊणवेआवित्यवद्धा अणुव-संता । तस्समए पुरिसवेदस्स द्विदिबंघो सोलस वस्साणि । संज्ञलणाणं द्विदिबंघो बत्तीस

## स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर स्रावेदका उपराम हो चुकता है।

स्रविद्के उपशान्त होनेपर अनन्तर कालमें सात नोकषायोंका उपशामक होता है। उसी समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य ही अनुभागकांडक ग्रहण किया जाता है, तथा अन्य ही स्थितिबन्ध बंधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर जब सात नोकषायोंके उपशामककालका संख्यातवां भाग वीत जाता है तब नाम, गोत्र व वेदनीय, इन कमोंका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होने लगता है। तब स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है—मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है वह सब कमोंका ही अपने अपने स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमसे स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर उपशान्त की जानेवाली सात नोकषायोंका उपशम हो चुकता है। विशेष इतना है कि पुरुषवेदके एक समय कम दो आविलमात्र समयप्रबद्ध अभी अनुपशान्त है। उस समयमें पुरुषवेदका स्थितिबन्ध सोलह वर्ष, संज्वलनचतुष्टयका स्थितिबन्ध

१ थीउवसिमदाणंतरसमयादो सत्तणोकसायाणं। उवसमगो तरसद्भागरोः जिन्ने गदे तत्तो ॥ लिथः २६००

२ णामदुग वेयणीयद्विदिवंधो संखवस्सयं होदि । एवं सत्तकसाया उवसंता सेसभागंते ॥ लाध्यः २६१.

<sup>े</sup> णविर य पुंतेदस्स य णवकं समऊणदोण्णिआविर्छियं। मुच्चा सेसं सन्वं उवसैते होदि तच्चरिमे ॥ इन्धि. २६२.

## वस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' ।

पुरिसवेदस्स पढमद्विदीए जाघे वे आवित्याओ सेसाओ ताघे आगाल-पिड-आगालो वोच्छिणों । अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संछुभिद पुरिसवेदे, कोधसंजलणे संछुहिद, आणुपुर्व्वासंकमत्तादों । जो पढमसमयअवेदो तस्स पुरिसवेदस्स दुसमऊणदोआवित्यासु बद्धा अणुवसंता, तेसिं पदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामि-ज्जिद । परपयडीए पुण अधापवत्तसंकमेण संकामिज्जिदि । पढमसमयअवेदेण संका-मिज्जमाणपदेसग्गं बहुअं। से काले विसेसहीणं।एस कमो जाव सन्वमुवसंतं इदि । जोग-समयपबद्धमिधिकच्च एदं उत्तं, जोगापत्ताणं णाणासमयपबद्धाणं उत्तकमाणुववत्तीदो ।

वत्तीस वर्ष, और शेष कर्मोंका स्थितियन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है।

पुरुषवेदकी प्रथमिस्थितिमें जब दो आविलयां शेष रहती हैं तब आगाल व प्रत्यागालका व्युच्छेद हो जाता है। अन्तरकरणसमाप्तिसमयसे लेकर हास्यादिक छह नोकषायोंके प्रदेशायको पुरुषवेदमें स्थापित नहीं करता है, किन्तु आनुपूर्वीसंक्रमण होनेसे संज्वलनकोधमें स्थापित करता है। जो प्रथम समय अपगतवेदवाला है उसके पुरुषवेदके दो समय कम दो आविलमात्र समयप्रवद्ध जो अनुपशान्त हैं उनके प्रदेशायको वह असंख्यातगुणी श्रेणीद्धारा उपशान्त करता है। पुनः अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्धारा परप्रकृति (संज्वलनकोध) में संक्रमण करता है। प्रथम समय अपगतवेदीद्धारा संक्रमण कराया जानेवाला प्रदेशाय अनितृत्तिक प्रसम्बन्धी अवेदभागके प्रथम समयमें बहुत है। अनन्तर कालमें विशेष हीन है। यह विशेषहीनकम पूर्ण उपशान्त होनेतक जानना चाहिये। योगसे प्राप्त समयप्रवद्धका अधिकार करके यह क्रम कहा गया है, क्योंकि, योगसे अप्राप्त नाना समयप्रवद्धोंके उक्त क्रम बन नहीं सकता।

१ तचिरिमे पुंतंथो सोलसवस्साणि संजलणगाणं । तदुगाणं सेसाणं संखेडजसहस्सवस्साणि ॥ लब्धि. २६३.

२ पुरिसस्स य पदमिटदी आविलदोस्रविदास आगाला । पिडिआगाला किण्णा पिडियाविलयादुदीर्णदा ॥ छिथ्यः २६४.

रे अंतरकदादु छ०णोकसायदव्यं ण पुरिसगे देदि । एदि हु संजठणस्स य कोधे अग्रपुन्तिसंकमदो । छिच. २६५.

४ पुरिसस्स उत्तणवर्कं असंखग्रणियक्षमेण उत्तसमदि। संकमदि हु हीणक्रमेणघापवर्तेण हारेण ॥ छिथा. २६६.

५ प्रतिषु ' एगसमय - ' इति पार्ठः ।

६ चतुःस्थानपतितहानि-वृद्धिपरिणतयोगसंचितसमयप्रवद्धानां इन्यहीनाधिकमावैमाश्रित्य तत्सक्रमण-इन्यस्थापि चतुःस्थानहानिवृद्धिकमस्य प्रवचनयुक्तया प्रवृत्तिर्दक्षिता ॥ लाधिः २६६ दीकाः

पदमसमयअवेदस्स संजरुणाणं द्विदिवंघो वत्तीस वस्साणि अंतोम्रहुत्तृणाणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंघो संखेजाणि वस्ससहस्साणि'। पदमसमयअवेदो तिविहं कोह-मुन्सामेदि । सा चेव हेटाणिया पदमद्विदी हवदि । द्विदिवंघे पुण्णे पुण्णे संजरुणाण-मण्णो द्विदिवंघो विसेसहीणो होदि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंघो संगेजजगुणहीणो। एदेण कमेण जाघे आवित्य-पिडआवित्याओ कोहसंजरुणस्स सेसाओ ताघे विदिय-द्विदीदो आगाल-पिडआगालो वोन्दिग्णो, पिडआवित्यादो चेव उदीरणा कोघसंजरुणस्स । पिडआवित्याएं एकमिट समए सेस कोहसंजरुणस्स जहण्णिया द्विदि-उदीरणा। चउण्हं संजरुणाणं द्विदिवंघो चत्तारि मासा, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंघो संखेजजाणि वस्स-सहस्साणिं। पिडआवित्या उदयावित्यं पिवस्समाणा पिवद्वां। ताघे चेव कोह-संजरुणे दो आवित्यवंघे दुसमऊणे मोत्तृण सेसितिविहकोहपएसा उवसािम ज्ञमाणा उवसंतां। कोहसंजरुणे दुविहो कोहो ताव संञ्चभिद जाव कोहसंजरुणस्स पदमद्विदीए

प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदीके संज्यलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्भुद्धते कम बत्तीस वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। प्रथम-समयवर्ती अपगतवेदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस तीन प्रकारके क्रोधको उपशमाता है। वही अधस्तनस्थानिक प्रथमस्थिति है। प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुष्कका अन्य स्थितिवन्ध विशेष हीन होता है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमसे जब संज्वलनकोधकी आवली व प्रत्यावली ही शेष रहती हैं तब द्वितीयस्थितिसे आगाल प्रयागलोंकी ब्युच्छित्त हो जाती है। तब प्रत्यावली अर्थात् द्वितीय आवलीसे ही उदीरणा होती है। प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहनेपर संज्वलनकोधकी जवन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। इस समय चार संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध चार मास और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। प्रत्यावली उदयावलीमें प्रकेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। प्रत्यावली उदयावलीमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी। उसी समय दो समय कम दो आविलमात्र संज्वलनकोधके समयप्रवर्होंको छोड़कर उपशान्त किये जानेवाले शेष तीन प्रकारके कोधभदेश उपशान्त हो चुकते हैं। संज्वलनकोधकी

र पदमावेदे संजलणाणं अंतोग्रहुत्तपिरिहीणं। वस्साणं वत्तीसं संखसहस्सियरगाण ठिदिबंधो ॥ लब्बि. २६७.

२ प्रतिषु 'पिंडआविलया ' इति पाठः ।

३ पदमावेदो तिविहं कोहं उवसमदि पुन्वपदमिटदी । समयाहियआविष्यं जाव य तक्कालिटिदिवंधो ॥ संजलणचडक्काणं मासचडकं तु सेसपयडीणं । वस्साणं संखेडजसहस्साणि हवंति णियमेण ॥ लब्धि. २६८-२६९.

४ अप्रतो 'पत्रिस्समाणा विद्वा ', कप्रतो 'पविस्समाण पविद्वा ' इति पाठः ।

५ अप्रतो '-संजलणा ', कप्रतो '-संजलण- ' इति पाठ: ।

६ संज्वलनकोधस्य प्रथमस्थितौ उच्छिष्टाविलमात्रावशेषायाप्रपश्चमनाविल्चरमसमये कोधत्रयद्भव्यं सम-योनद्वयाविलमात्रसमयप्रबद्धनवकवंधं मुक्तवा पूर्वोक्तविधानेन चरमफालिक्प्पेण निरवशेषं स्वस्थाने एवोपशमयित । छन्धि २७१ टीका.

तिण्णि आवित्याओं सेसाओं ति । तिसु आवित्यासु समऊणासु सेसासु तत्तो पाए दुविहों कोधो कोधसंज्ञलणे ण संछुब्भदि, माणसंजुलणे संछुब्भदि । जाधे कोधसंजलणस्स पढमद्विदीए समऊणा आवित्या सेसा ताधे चेव कोधसंजलणस्स वंधोदया वोच्छिण्णा ।

माणमंजुरुणस्स पढमसमयवेदगो पढमिट्ठिदिकारओ च। पढमिट्ठिदि करेमाणो उदए पदेसग्गं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए जादि जाव पढमिट्ठिदीए चरिमसमओ त्ति । विदियद्विदीए जा आदिट्ठिदी तिस्से असंखेज्जगुणहीणं देदि, तदो विसेसहीणं देदि । एवं जाव अप्पष्पणो अइन्छावणाविरुवमपनिमिदि ।

प्रथमस्थितिमें तीन आविल्यां शेष रहने तक दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान) क्रोधको संज्वलनकोधमें स्थापित करता है। एक समय कम तीन आविल्योंके शेष रहनेपर तबसे लेकर उक्त दोनों प्रकारके कोधको संज्वलनकोधमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु संज्वलनमानमें स्थापित करता है। जब संज्वलनकोधकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम आविल्मात्र शेष रहती है तभी संज्वलनकोधका वन्ध व उद्य व्युच्छिन्न हो जाता है।

उस समयम संज्वलनमानका प्रथम समय देदक और प्रथमस्थितिका कर्ता भी होता है। प्रथमस्थितिको करनेवाला उस कालमें उद्यमें
स्तोक प्रदेशाप्रको देता है। अनन्तर कालमें असंख्यातगुणे प्रदेशाप्रको देता है। इस
प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणीद्वारा प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक देता चला जाता
है। द्वितीयस्थितिमें जो आदि स्थिति है उसमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाप्रको देता
है। तत्पश्चात् विशेष हीन प्रदेशाप्रको देता है। इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अतिस्थापनावली अप्राप्त है तब तक उक्त क्रमसे देता चला जाता है। जब संज्वलनकोधका

१ प्रतिषु ' दुविहो कोधसंजलणा ' इति पाठः ।

२ कोहदुगं संजलणगकोहे संछहिद जान पदमिवदी । आनिलितियं तु उनिरं संछहिद दु माणतंजलणे ॥ स्विथ. २७०.

३ कोहरस पढमिटिदी आविलिसेसे तिकोहमुवसंतं। णय णवकं तत्थंतिमबंधुदया होति कोहस्स ॥ छिथा २७%

४ से काळे माणस्स य पडमडिदिकारवेदगो होदि। पडमडिदिग्नि दव्वं अमुख्युणियक्कमे देदि॥ रुख्यि. २०२०

५ प्रतिषु 'जदि ' इति पाठः । ६ प्रतिषु ' कुदो ' इति पाठः ।

७ पदमद्विदिसीसादो विदियादिम्हि य असंखगुणहीणं। तचे। विसेसहीणं जाव अइच्छावणमप्तं॥ নেটা বিশেষ

जाघे कोधस्स बंधोद्या वोच्छिण्णा ताघे पाए तिविहस्स माणस्स उवसामओ । ताघे संजलणाणं द्विदिबंघो चत्तारि मासा अंतोम्रहुत्तेण ऊणया, सेसाणं कम्माणं ठिदिबंघो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । माणसंजलणस्स पढमद्विदीए तिसु आवित्यासु समऊणासु सेसासु दुविहो माणो माणसंजलणे ण संलुब्भिदि, मायासंजलणे संलुब्भिदि । पिडआवित्याए सेसाए आगाल-पिडआगालो वोच्छिण्णो । पिडआवित्याए एक्किम्ह समए सेसे माणसंजलणस्स समऊणदोआवित्यमेत्तवंधे मोत्तृण सेसितिविहस्स माणस्स संतकम्मम्रवसंते । ताधे माण-माया-लोभसंजलणणं दुमासद्विदिओ बंधो । सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

तदो से काले मायागंजलगमोकिङ्गिष्ण मायासंजलणस्स पढमिडिदिं करेदिं। ताघे पाए तिविहाए मायाए उवसामओ । माया-लोहसंजलणाणं डिदिबंघो वे मासा

बन्ध व उद्य व्युच्छित्तिको प्राप्त हुआ था तभीसे तीन प्रकारके मानका उपशामक होता है। उस समय संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मासप्रमाण होता है, तथा शेष कमौंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षमात्र होता है। संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आविल्योंके शेष रहनेपर दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान) मानको संज्वलनमानमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु संज्वलनमायामें स्थापित करता है। प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्लिलिको प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्लिलिको प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्यावलीके छोड़कर शेष रहनेपर संज्वलनमानके एक समय कम दो आविल्यात्र समयप्रवद्योंको छोड़कर शेष तीन प्रकारके मानका सत्व उपशमको प्राप्त हो चुकता है। तब संज्वलन मान, माया और लोभ, इनका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है। शेष कमौंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है।

तत्पश्चात् अनन्तर कालमें संज्वलनमायाका अपकर्षण कर संज्वलनमायाकी प्रथमस्थितिको करता है। तबसे तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है। संज्वलन-

१ माणदुर्ग संजलणगमाणे संछहिद जाव पदमितदी । आविलितियं तु उविर मायासंजलणगे य संछुहिद ॥ छिभ ३७५.

२ माणस्स य पढमिठिदी आविलिसेसे तिमाणमुवसंती। ण य णवकं तत्थंतिमबंधुदया होंति माणस्स ॥ छन्धि. २७६.

र माणस्स य पदमिददी सेसे समयाहिया तु आवित्यं। तियसंजलणगर्वधो दुमास सेसाण कीहआलावो॥ रूब्यि. २७४.

४ से कांके मायाए पढमहिदिकारवेदगी होदि। माणस्स य आलावी दःवस्स विमंजणं तत्था। किंग. २७७.

अंतोम्रहुत्तेण ऊणया । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेडजाणि वस्ससहस्साणि ! सेसाणं कम्माणं द्विदिखंडयं पिठदोवमस्स संखेडजिद्भागो । जं तं माणसंतकम्मं उद्याविष्ठियाए समऊणाए तं मायाए थिउक्कसंकमेण उदए विपिचिहिदि । जे माणस्स देण्हमाविष्ठयाणं दुसमऊणाणं समयपबद्धा अणुवसंता, ते य गुणसेडीए उवसामिडजमाणे दोहि आविष्ठयाहि दुसमऊणाहि उवसामेदि । जं पदेसग्गं मायाए संकमिद तं समयं पिड विसेसहीणाए सेडीए संकमिद । एसा परूवणा मायाए पढमसमयउवसामयस्स । एत्तो द्विदिखंडयसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो मायाए पढमिद्दिदीए तिसु आविष्ठयासु समऊणासु सेसासु दुविहा माया मायासंजलेण ण संछमिद, लोभसंजलेण संछमिद । पिडआविष्ठयाए सेसाए आगाल-पिडआगालो

माया और लोभका स्थितिवन्ध अन्तर्भुहूर्तसे कम दो मासप्रमाण होता है। शेष कमौंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। शेष कमौंका स्थितिकांडक पत्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है। एक समय कम उदयाविल्यात्र जो यह मानका सत्व है वह स्तिबुकसंक्रमणद्वारा मायाके उदयमें विपाककों प्राप्त होगा। मानके जो दो समय कम दो आविल्यमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं वे भी गुणश्रेणीद्वारा उपशमको प्राप्त होते हुए दो समय कम दो आविल्योंसे उपशान्त हो चुकते हैं। जो प्रदेशात्र मायामें संक्रमण करता है वह प्रत्येक समयमें विशेष हीन श्रेणीके द्वारा संक्रमण करता है यह प्रस्त्रणा मायाके प्रथम समय उपशामककी है। यहांसे बहुत स्थितिकांडकसहस्र व्यतीत होते हैं। तव मायाकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आविल्योंके शेष रहनेपर दो प्रकारकी माया (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान) को संज्वलनमायामें नहीं स्थापित करता है। प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल

१ प्रतिषु ' द्विदिबंधगो ' इति पाठः ।

२ षट्खं १, ७, १६ मा. ५, पृ. २१० अनुदीर्णाया अनुदयप्राप्तायाः सत्कं यत्कर्मदिलिकं सजातीय-प्रकृतःनुद्रयप्राप्तायां समानकालस्थितौ संकमय्य चानुमवित यथा मनुजगतानुद्रयप्राप्तायां केषगतित्रयमेकेन्द्रियजातौ जातिचतुष्ट्यमिल्यादि स स्तिनुकसंकमः । कर्मप्रकृति पृ. १२५, गा. ७१. को स्थिनुकसंकमो णाम ? उद्यसक्त्रेण समिद्विदीए जो संकमो सो स्थिनुकसंकमो ति मण्णदे । जयथ अ. प. १०२५.

३ तदेव संज्वलनमानोच्छिष्टाविलिकेकाः थिउक्संक्रमेण संज्वलनमायोदयाविलिकेकेषु समस्थितिकेषु संक्रम्योदेष्यंति ॥ लिखः २७७ टीकाः

४ संज्वलनमानस्य समयोनद्वयाविक्षमात्रा नवकबंधसमयप्रबद्धाश्च तदेव समयोनद्वयाविलमात्रकालेनोप-शाम्यंते ॥ लिधि. २७७ टीका.

५ मायदुर्ग संजलणगमायाए छहि जाव पदमिठदी । आविश्वितिय तु खर्वीर संछहिद हु लोहसंजलणे ॥ लिंग, २७९.

बोच्छिणो । समयाहियाविष्ठयाए सेसाए मायाए चरिमसमयउवसामओ मोत्तूण दो-आविष्ठयबंधे समऊणे । ताधे माया-लोहसंजलणाणं द्विदिवंधो मासो, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो से काले मायासंजलणस्स बंधोदया वोच्छिणा। मायसंजलणस्स पढमद्विदीए जा समऊणा आविष्ठया सेसा सा थिउक्कसंकमेण लोभे विपचिहिदि।

तांधे चेव लोभसंजलणमोकि इद्ण लोभस्स पढमिट्टिदिं करेदिं। एत्तो पाए जा लोभवेदगद्धा तिस्से लोभवेदगद्धाए वे-तिभागपमाणं। तांधे लोभसंजलणस्स द्विदि-वंधो मासो अंतो ग्रुहुत्तूणो। सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेजाणि वस्साणि। तदो संखेजेहि द्विदंधेसहस्सेहि गदेहि तिस्से लोभस्स पढमिट्टिदीए अद्धं गदं। तदो तस्स अद्धस्स चिरमसमए लोभसंजलणस्स द्विदिवंधो दिवसपुधत्तं। सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो वस्स-सहस्सपुधत्तं।

व प्रत्यागाल ब्युच्छिन्न हो जाते हैं। एक समय अधिक आवलीके रोष रहनेपर एक समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोंको छोड़कर रोष (तीन प्रकारकी) मायाका अन्तिम समयवर्ती उपशामक होता है। उस समय संज्वलन माया वे लोभका स्थितिबन्ध एक मास और रोष कमौंका स्थितिबन्ध संख्यात (सहस्र) वर्षमात्र होता है। तब उसी समयमें बन्ध व उद्य ब्युच्छिन्न हो जाते हैं। संज्वलनमायाकी प्रथम-स्थितिमें जो एक समय कम आवली रोष रही है वह स्तिबुकसंक्रमणद्वारा लोभमें विपाकको प्राप्त होगी।

उसी समय लोभसंज्वलनका अपकर्षण कर लोभकी प्रथमस्थितिको करता है। यहांसे लेकर जो लोभवेदककाल है उस लोभवेदककालके दो त्रिभागप्रमाण लोभकी प्रथमस्थिति की जाती है। उस समय संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त कम एक मासप्रमाण होता है। दोष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातसहस्र वर्षमात्र होता है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंके वीत जानेपर लोभकी उस प्रथमस्थितिका काल समाप्त होता है। तब उस कालके अन्तिम समयमें संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्व-प्रमाण होता है। रोष कर्मोंका स्थितिबन्ध वर्षसहस्रपृथक्त्वमात्र होता है।

१ मायाए पदमिटदी आविलिसेसे चिमायमुवसंतं । ण य णवकं तन्धितिमबंगुदया होंति मायाए ॥ लिब्स. २८०:

२ मायाए पदमिदि सेसे समयाहियं तु आविलयं । मायालोहगबन्धो मासं सेसाण शेर्आलाओं ॥ ठाउँच २७८ शेषकर्मणा कोधवदालापः कर्तन्यः पूर्वोक्ताल्पबहुत्वेन संख्यातवर्षसहस्रमात्रवर्षस्थितिरित्यर्थः । ठाउँच २७८ टीका ३ से काले लोहस्स य पदमिद्विदिकारवेदगो होदि ॥ लाजेब २८१ ।

४ पटमडिविअझते लोहस्स य होदि दिण्युघतं तु । वस्समहस्सपुघतं सेसाणं होदि ठिदिवंभो ॥ छन्धि. २८२.

से काले विदिय-तिभागस्स पढमसमए लोभसंजलणअणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफद्यं तस्स हेट्टदो अणुभागिकट्टीओ करेदि। तासिं पमाणमेगफद्यवग्गणाणमणंत-भागों। पढमसमए बहुआओ किट्टीओ कदाओ। से काले अपुन्वाओ असंखेज्जगुण-हीणाओ। एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चिरमसमओ त्ति असंखेजगुणहीणाओ। जं पदेसगं पढमसमए किट्टीओ करेंतेण किट्टीस णिक्खितं तं थोवं। से काले असंखेजजगुणं। एवं जाव चिरमसमओ त्ति असंखेजजगुणं। पढमसमए जहण्णिगाए किट्टीए पदेसगं बहुअं, विदियाए पदेसगं विसेसहीणं। एवं जाव चिरमाए किट्टीए पदेसगं विसेसहीणं। विदियसमए जहण्णियाए किट्टीए पदेसगं पढमसमयकदपढमिकट्टीए पदेसगादो असंखेजजगुणं, विदियाए विसेसहीणं। एवं जाव ओघुक्किस्सियाए विसेसहीए पदेसगादो असंखेजजगुणं, विदियाए विसेसहीणं। एवं जाव ओघुक्किस्सियाए विसेसहीए । ज्विरियसमए तथा सेसेस समएस। तिन्व-मंददाए जहण्णिया किट्टी थोवा, विदियक्विट्टी अणंतगुणा, तिदियकिट्टी अणंतगुणा। एवमणंतगुणाए सेडीए गच्छिद जाव

अनन्तरकालमें द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें संज्वलनलोभके अनुभागसत्वका जो जघन्य स्पर्धक है उसके नीचे अनुभागकृष्टियोंको करता है। उन अनुभागकृष्टियोंका प्रमाण एक स्पर्धककी वर्गणाओंका अनन्तवां भाग है। प्रथम समयमें बहुत अनुभागकृष्टियों की जाती हैं। अनन्तर कालमें अपूर्व कृष्टियां असंख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणी हीन होती गई हैं। कृष्टियां करनेवाला प्रथम समयमें जिस प्रदेशायको कृष्टियोंमें निक्षिप्त करता है, वह स्तोक है। इसके अनन्तर समयमें वह असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार वह अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा होता जाता है। प्रथम समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय बहुत, द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। कुपर स्पर्धककी आदि वर्गणामें अनन्तगुणा हीन और इससे ऊपर सर्वत्र विशेष हीन है। जैसा कम द्वितीय समयमें है वैसा ही कम शेष समयोमें भी है।तीवता व मन्दतासे जघन्य कृष्टि स्तोक है, द्वितीय कृष्टि अनंतगुणी है, तृतीय कृष्टि अनन्तगुणी है। इस

१ विदियद्धे छोनाहरकपुररेता करेदि स्ताकिष्टिं। इगिफड्टयवग्गणगदसंखाणमणंतमागमिदं॥ छन्धि २८३.

२ प्रतिषु 'करंतिण ' इति पाठः ।

३ जयध, अ. पत्र १०२८.

चरिमिकड्डी ति । एसो विदियतिभागो किङ्डीकरणद्वा णाम ।

किट्टीकरणद्वाए संखेडिस भागेस गदेस लोभगं जलणस्म अतोम्रह चिट्टियो वंघो। तिण्हं कम्माणं द्विदिवंघो दिवसपुध तं । जाव किट्टीकरणद्वाए दुचिरमो द्विदिवंघो ताव णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेडजाणि वस्ससहस्साणि द्विदिवंघो । किट्टीकरणद्वाए चिरमो द्विदिवंघो लोभसं जलणस्स अतोम्रह चित्रो । गामा-गोद-वेदणीयाणं संखेडजाणि वस्ससहस्साणि द्विदिवंघो । किट्टीकरणद्वाए चित्र अविद्यास समऊणास सेसास दुविहो लोभो लोभसं जलणे ण संकामि ज्जिद, सत्याणे चेव उवसामि ज्जिद । किट्टीकरणद्वाए आवित्य-पिड आवित्याए सेसाए आगाल-पिड आगालो वोच्छिणो । पिड आवित्याए एक्किन्ह समए सेसे लोभसं जलणस्स जहिणाया द्विदिउदीरणा । ताघे चेव राम उगादो अग्वियाण लोभसं जलणस्स समय-

प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणी श्रेणीका क्रम चला जाता है। इस द्वितीय त्रिभागका नाम कृष्टिकरणकाल है।

कृष्टिकरणकालके संख्यात भागोंके वीत जानेपर संज्वलनलोभका अन्तर्मुहूर्त स्थितिवाला बन्ध होता है। तीन कमोंका स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्वमात्र होता है। जब तक कृष्टिकरणकालमें द्विचरम स्थितिबन्ध होता है तब तक नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। कृष्टिकरणकालमें संज्वलनलोभका अन्तिम स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध कुछ कम अहोरात्रप्रमाण होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिबन्ध कुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है। उस कृष्टिकरणकालमें एक समय कम तीन आविलयां शेष रहनेपर दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमें संक्रमण नहीं करता, किन्तु स्वस्थानमें ही उपशान्त हो जाता है। कृष्टिकरणकालमें आवली और प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल ब्युच्छिन्न हो जाते हैं। प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहनेपर संज्वलनलोभकी ज्ञान्य स्थितिकी उदीरणा होती है। उस समयमें एक समय कम दो आविलमात्र संज्वलनलोभके समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं, और सव ही कृष्टियां अनुप-

१ विदियद्धासंखेरज्ञामारेषु गदेसु लोमिटिदिवंथो । अंतोमुहुचमेचं दिवसपुथत्तं तिघादीणं॥ लिथः २९१०

२ किट्टीकरणद्धाए जाव दुचिरमं तु होदि ठिदिवंधो । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि अघादिठिदिवंधो ॥ छन्धि २९२.

३ किटीयद्भाचिरमे लोमत्संतोमुहुियं बंधो। दिवसंतो घादीणं वेवस्संतो अघादीणं॥ लब्धि. २९३.

४ विदियद्धा परिसेसे समऊणाविलितियेस लोमदुगं। सङ्घाणे उवसमिदि हु ण देदि संजलणलोहिन्म ॥ लिख. २९४.

५ संकमणावळी गतायां प्रथमस्थित्याविकद्वयेऽविशेष्टे आगाळप्र यागळे व्युच्छित्री, प्रत्याविकचरम-समयपर्यन्तपुदीरणा वर्तते ॥ छन्धि २९४ टीका

पडिबद्धा अणुवसंता, किट्टीओ सन्वाओ चेव अणुवसंताओ । तन्वदिरित्तं लोभसंजुलणस्स पदेसग्गं सन्वम्रुवसंतं । दुविहो लोभो सन्वो चेव उवसंतो । एसो चेव चरिमसमय-बाद्रसांपराइगो<sup>र</sup> ।

तत्तो से कार्ल पटमसमयसुहुमसांपराइगा जादो । तेण पटमसमयसुहुम-सांपराइएण अण्णा पटमिट्टिदी कदा । जा पटमसमयलोभवेदगस्स पटमिट्टिदी, तिस्से पटमिट्टिदीए इमा सुहुमसांपराइयस्स पटमिट्टिदी दुभागो थोव्णओं । पटमसमयसुहुम-सांपराइगो किट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । जाओ अपटम-अचिरमेसु समएसु अपुच्चाओ किट्टीओ कदाओ ताओ सच्चाओ पटमसमए उदिण्णाओ । जाओ पटमसमए कदाओ किट्टीओ तासिमग्गग्गादो असंखेज्जिदिभागं मोत्तृण, जाओ चिरमसमए कदाओ किट्टीओ तासि च जहण्णयप्पहुडि असंखेज्जिदिभागं मोत्तृण, सेसाओ सच्चाओ किट्टीओ उदि-ण्णाओं । ताथ चेव सच्चासु किट्टीसु पदेसग्गसुवसामेदि गुणसेडीए । जे दोआविलयबद्धा

शान्त हैं। इनके अतिरिक्त संज्वलनलोभका सव प्रदेशाग्र उपशान्त हो चुकता है। दो प्रकारका सव दी लोभ उपशान्त हो जाता है। यह ही अन्तिमसमयवर्ती बादर-साम्परायिक (अनिवृत्तिकरण) है।

इसके पश्चात् अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। उस प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा अन्य प्रथमस्थिति की जाती है। प्रथम समय लोभवेदकके जो (समस्त लोभवेदककालके दो त्रिभाग-मात्रसे कुछ अधिक) प्रथमस्थिति थी उस प्रथमस्थितिके दो त्रिभागसे कुछ कम यह सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथमस्थिति होती है। प्रथम व अन्तिम समयको छोड़कर शेष समयोंमें जो अपूर्व कृष्टियां की हैं वे सब प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं। जो कृष्टियां प्रथम समयमें की गई हैं उनके उपरिम असंख्यातवें भागको छोड़कर, और जो कृष्टियां अन्तिम समयमें की गई हैं उनके जघन्यसे लेकर असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियों उदीर्ण हो जाती हैं। उसी समय सब कृष्टियोंके प्रदेशायको असंख्यातगुणित श्रेणीसे उपशान्त करता है। गुणश्रेणीमें जो दो समय

१ बादरलोमादिठिदी आवलिसेसे तिलोहस्वसंतं। णवकं किर्द्धि सचा सो चरिमो थूलसंपराओ य ॥ रूथि. २९५.

२ प्रतिषु ' आदा ' इति पाठः ।

३ से काले किहिस्स य पढमिट्टिदिकारवेदगो होदि। लोहगपढमिटिदीदी अद्धं किंत्रुणयं गर्थ ॥ २९ ६. जा पढमसमयलोमवेदगस्स पढमिट्टिदी सिव्वस्से एत्थतणलोमवेदगद्धाए सादिरेयवेत्तिमागमेचा तिस्से थोवूणदु-भागमेचो इमो सहुमसांपराइयस्स पढमिट्टिदिविण्णासो चि माणिदं होदि॥ जयभ्र. अ. प. १०३०.

४ पढमे चरिमे समये ऋदिकद्दीणनादी दु आदीदी। पुचा असंखमागं उदेदि सहुमादिमे सन्वे ॥ छिन्धि. २९७,

दुसमऊणा ते वि उवसामेदि'। जा उदयाविलया छिद्दि सा थिउक्कसंकमेण किट्टीसु विपचिहिदि । विदियसमए उदिण्णाणं किट्टीणमग्गग्गादो असंखेजजिद्भागं सुंचिद्, हेट्टदो अपुव्वमसंखेजजिदभागमाकुंदिद । एवं जाव चिरमसमयसहुमसांपराइओ ति । चिरमसमयसहुमसांपराइयस्स णाणावरण-दंमणावरण-अंतराइयाणमंतामुहिनिओ हिदि् वंघो। णामा-गोदाणं हिदि्वंघो सोलस मुहुत्ता। वेदणीयस्स हिदिवंघो चउवीस मुहुत्ता। से काले सन्वं मोहणीयमुवसंतं।

तदो पाए अंतोम्रहुत्तमुवसंतकसायवीदरागो । सन्विस्से उवसंतद्धाए अविद्विदपरिणामो । गुणसेडीणिक्खेवो उवसंतद्धाए संखेज्जिदिभागो । (केवल-

कम दो आवलीमात्र समयपवद्ध थे उन्हें भी उपशान्त करता है। जो उदया-बली बादरसाम्परायिक के द्वारा स्पर्धकगत की गई थी वह अब कृष्टिरूपसे परि-णत होकर स्तिबुक संक्रमणके द्वारा परिपाकको प्राप्त है। द्वितीय समयमें उदीर्ण कृष्टियों मेंसे उपरिम कृष्टिसे लेकर अधस्तन असंख्यातवें भागको छोड़ता है, अर्थात् उतनी कृष्टियां उदयको प्राप्त नहीं होतीं। तथा अधस्तन अनुद्यप्राप्त कृष्टियों के असंख्यातवें भागमात्र अपूर्व कृष्टियोंको ग्रहण करता है अर्थात् उतनी कृष्टियां उदयको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक होने तक करता है। चरम-समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका अन्त-मुँहर्तमात्र स्थितिवाला बन्ध होता है। नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध सोलह मुहर्त-प्रमाण होता है। वेदनीयका स्थितिबन्ध चौवीस मुहर्तमात्र होता है। अनन्तर कालमें सब मोहनीयकर्म उपशान्त हो जाता है।

तबसे छेकर अन्तर्मुद्धर्त तक उपशान्तकपायवीतराग रहता है । समस्त उपशान्तकालमें अवस्थित परिणाम होता है । तथा (ज्ञानावरणादि कर्मोंका ) गुणश्रेणीनिक्षेप उपशान्तकालके संख्यातवें भाग होता है । (केवल

१ जयथा अ. पा १०३१ वे च समयोनद्वशाविकमात्रसंज्वलनलोमनव प्रवंधसमयप्रबद्धास्ते च सूक्ष्म-सास्परायप्रथमसंगयादारस्य समयं समयं प्रायतंत्र्यातत्ति तक्कोषो ३२० स्वतं ॥ लब्धि २९९ टीका.

२ प्रतिषु ' जावे... छदिदा ताघे... ' इति पाठः ।

३ जा उदयाविलया छिद्दा सा थीतुक तंक्रमणे किट्टी सु विपिन्चिहित । जा सा बादरसांपराइएण पुन्ब-मुच्छिट्टाविल छित्रा छिद्दा फदयगदा सा एण्डि किट्टिसरूवेण परिणमिय त्थि बुक्स संक्रमेण विपिचिहिति चि भणिदं होति । जयधा अ. प. १०३१.

४ आप्रती '-मावंददी ', अप्रती '-मावंददि ', कप्रती '-मावदिदि ', मप्रती 'मावंदि ' इति पाठः । विदियादिसु समयेसु हि छंडदि पञ्चाअवंखमागं तु । आकुंदिद हुअपुच्वा हेट्टा तु असंखमागं तु ॥ रुश्यि. २९५. आकुंडदि आस्मृशति वेदयत्यवष्टाय गृह्णातीत्यर्थः । जयथा अ. प. १०३१.

५ प्रतिषु ' चवीस ' इति पाठः । अंतोम्रहुत्तमेत्तं घादितियाणं जर्णणः ट्रिदिअंशो । णामदुगवेयणीये सोलस चडवीस य मुहुत्ता ॥ लब्ध. ३००.

६ उवसंतद्भा अंतोमुहुत्तपमाणा । एदिस्से उवसंतद्भाए संखेन्जदिभागमेत्तायामो एदस्स गुणसेटी णिक्खेवी

णाणावरण-केवलदंसणावरणीयाणमणुभागुदएण सन्वउवसंतद्धाए अवद्विद्वेद्गो । णिद्दा-पयलाणं पि जाव वेदगो ताव अवद्विद्वेदगो । अंतराइयस्स अवद्विद-) वेदगो । सेसाणं लिद्धकम्मंसाणं अणुभागुदओ बह्वी वा हाणी वा अवद्वाणं वा । णामा-गोदाणि जाणि परिणामपच्चयां तेसिमवाद्विद्वेदगो अणुभागेण । एवम्रुवसिमयचारित्तपिडविज्जण-विहाणं भणिदं ।

एदं चोवसिमयं चारित्तं ण मोक्खकारणं, अंतोम्रहुत्तकालादो उवरि णिच्छएण मोहोदयणिवंधणनादो । कधमविद्वदपरिणामो उवसंतकसाओ वीयराओ मोहे णिवदइ १ सहावदो । सो च उवसंतकसायस्स पिडवादो दुविहो, भवक्ष्यपणिवंधणो उवसामणद्धा-खयणिवंधणो चेदि । तत्थ भवक्खएण पिडविद्दस्स सन्वाणि करणाणि देवेसुप्पण्ण-पदमसमए चेव उग्घाडिदाणि । जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उद्यावित्यं पवेसि-

श्वानावरण और केवलदर्शनावरणके सर्व उपशान्तकालमें अवस्थित अनुमागोद्यका वेदक है। निद्रा और प्रचलाका भी जब तक वेदक है तव तक अवस्थित वेदक ही है। अन्तरायकी पांच प्रकृतियोंका भी अवस्थित वेदक ही है।) शेष लिध्यकमांशोंका अर्थात् चार श्वानावरण और तीन दर्शनावरण कर्मोंका, अनुभागोदय वृद्धि, हानि एवं अवस्थितिस्वरूप है। नाम-गोत्र जो परिणामप्रत्यय हैं उनका अनुभागसे अवस्थितवेदक होता है। इस प्रकार औपशमिक चारित्रकी प्राप्तिका विधान कहा गया है। यह औपशमिक चारित्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि, अन्तर्भुहूर्तकालसे ऊपर वह निश्चयतः मोहके उदयका कारण होता है।

र्श्वा अवस्थित परिणामवाला उपशान्तकषायवीतराग मोहमें कैसे गिरता है? समाधान — स्वभावसे गिरता है।

उपशान्तकषायका वह प्रतिपात दो प्रकार है, भवक्षयनिवन्धन और उपशमन-कालक्षयनिवन्धन। इनमें भवक्षयसे प्रतिपातको प्राप्त हुए जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही वन्ध, उदीरणा एवं संक्रमणादिरूप सब करण निज स्वरूपसे प्रवृत्त हो जाते हैं। जो कर्म उदीरणाको प्राप्त हैं वे उद्यावलीमें प्रवेशित हैं। जो उदीरणाको प्राप्त

णाणावरणः दिवस्त्वपिवद्धो होदि । जयधा अ प. १०३२ सोऽयमुपशांतकषायः प्रथमसमये आयुर्मीहनीयविजेतानां ज्ञानावरणादिकर्मणां द्रव्यं स्कृतसान्यरायवरनत्तनयः प्रष्टराणकेणिद्रव्यादसं स्वातरणनयराय स्वग्रणस्थानकालस्य संख्या-तेकभागमात्रे आयामे उदयाविलप्रथमसमयादारस्य प्रक्षेपयोगेत्यादिग्रणक्षेणिविधानेन निक्षिपति । ल्राब्धि ३०४ टीकाः

१ जोसिं खओवसमपरिणामो अध्यि ते लिद्धिकम्मंसा ति भण्णंते, खओवसमल्रद्धी होदूण कम्मंसाणं लिद्धिकम्मस्स ववएससिद्धीए त्रिरोहामावादो । जयधा आ. प. १०३३.

२ जयथा अ. प. १०३३ णामधुनोदयवारस सुमगति गोदेक विग्वपणगं च । केवल णिद्दाज्यलं चेदे परिणामपच्चया होति ॥ लब्बि. ३०६.

३ उनसंते पिडविडदे भववखये देवपटमसमयिन्ह । उग्वािडदाणि सन्न वि करणाणि हवंति णियमेण ॥ छिन्ध. ३०८.

दाणि । जाणि ण उदीरिज्जंति, ताणि वि ओकट्टिर्ण आवित्यबाहिरे गोवुच्छाए सेडीए णिक्खित्ताणि<sup>र</sup> ।

उवसंतद्वाए खएण पिडवदणं वत्तइस्सामो । तं जहा- उवसंतो अद्वाखएण पदंतो लोभे चेव पिडवदित, सुहुमसांपराइयगुणमगंत्ण गुणंतरगमणाभावा । पटमसमयसुहुम-सांपराइएण तिविहं लोभमोकि हुद्ण संज्ञलणस्स उदयादिगुणसे डीए कदाए जा तस्स कि ही लोभचेदगद्वा तदो विसे सुत्तरकालो गुणसे डिणिक्खेवो । दुविहस्स लोहस्स तित्रओ चेव णिक्खेवो, णविर उदयाविलयाए णिट्थे । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्माणं गुण-से डिणिक्खेवो । अणियहि अद्वादो अपुव्यकरणद्वादो च विसे साहिओ । से से से से च णिक्खेवो । ति विहस्स लोभस्स तित्रो तित्रो चेव णिक्खेवो । ताघे चेव ति विहो लोभो एगसमएण पसत्थ उवसामणाए अणुवसंतो । ताचे तिण्हं घादिकम्माणमंत्रो सुहुत्त-हिदिगो बंघो, णामा-गोदाणं हिदिबंघो वत्तीस सुहुत्ता, वेदणीयस्स हिदिबंघो अडदालीस

नहीं हैं वे भी अपकर्षण करके उदयावळीके बाहर गोपुच्छाकार श्रेणीरूपसे निक्षिप्त होते हैं।

उपशान्तकालके क्षयसे होनेवाले प्रतिपातको कहते हैं। वह इस प्रकार है—
उपशान्तगुणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनेवाला उपशान्तकपाय जीव लोभमें
अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके सूक्ष्मसाम्परायिक
गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है। प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके संज्वलनकी गुणश्रेणिक
करनेपर जो उसका छिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालवाला गुणश्रेणिनिक्षेप है। दो प्रकार अर्थात् अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभका भी उतना ही
निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उद्यावलीमें नहीं है। आयुको
छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणकाल और अपूर्वकरणकालसे
विशेष अधिक है। शेष शेषमें निक्षेप है। तीन प्रकारके लोभका उतना उतना ही
निक्षेप है। उसी समयमें ही तीन प्रकारका लोभ एक समयमें प्रशस्तउपशामनाको
छोड़कर अनुपशान्त हो जाता है। उस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध
अन्तर्मुद्वर्त स्थितवाला, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितवन्ध वत्तीस मुद्धर्त और वेदनीयका

१ सोदीरणाण दव्यं देवि हु उदयाविलिन्हि इयरं तु । उदयाविलवाहिरगो उंछाये देदि सेढीये ॥ लब्धि २०९.

२ दुविहस्स वि लोमस्स एवदिओ चेव गुणसेडिधिक्छेवो होदि, किंतु उदयाविलयवाहिरे चेव णिक्खिपदे । किं कारणं १ नेशिनवेदिव्यसम्बद्धयाविलय सेनेरे णिक्छेवासंभवादो ति जाणावणद्वामिदं दुर्च-दुविहस्स लोहस्स तिराओ चेव णिक्छेवो, णवरि उदयाविलयाए णस्थि। जयथा अ. प. १०४५.

मुहत्ता'। से काले गुणसेडी असंखेडजगुणहीणा । द्विदिबंघो सो चेव । अणुभागवंघो अप्पसत्थाणमणंत्राणो, पसत्थाणं कम्माणमणंत्राणहीणो ।

लोभं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि परूवंति । तं जहा- लोभवेदगद्धाए पढम-तिभागे किङ्गीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। पढमसमए उदिण्णाओ किङ्गीओ थोवाओ । विदियसमए उदिण्णाओ किट्टीओ विसेसाहियाओ । सन्तिस्से सुहुमसांप-राइयद्वाए विसेसाहियवड्डीए किडीणमुदओ।

किट्टीणं वेदगद्धाए गदाए पढमसमयवादरसांपराइओ जादो । ताधे चेव मोहणीयस्स अणाणुपुन्वसिंकमो । ताघे चेव दुविहो लोभो लोभसंजुलणे संछु-हर्दि । ताघे चेव फहयगयलोमं वेदयदि । किडीओ सब्बाओ णहाओं । णवरि जाओ उदयावितयब्भंतराओ ताओ त्थिउक्कसंक्रमेण फद्दएस विपिच्चिहिति । पढमसमयबादरसांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स द्विदिवंघो अंतोम्रहुत्तिओ । तिण्हं घादि-

स्थितिबन्ध अङ्तालीस मुहुर्तप्रमाण होता है। उस कालमें गुणश्रेणी असंख्यातगुणी हीन होती है । स्थितिवन्ध वही होता है । अनुभागवन्ध अप्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा और प्रशस्त कर्मीका अनन्तगुणा हीन होता है।

लोभका वेदन करनेवालेके ये आवास प्रकृपित किये जाते हैं। वह इस प्रकार है—लोभवेदककालके प्रथम त्रिभागमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदयको प्राप्त होता है। प्रथम समयमें उदयपात कृष्टियां स्तोक हैं। द्वितीय समयमें उदयप्रात कृष्टियां विशेष अधिक हैं। इस प्रकार समयक्रमसे सब सूक्ष्मसाम्परायिककालमें विशेषाधिक वृद्धिसे कृष्टियोंका उदय होता है।

कृष्टियोंके वेदककालके समाप्त होनेपर प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक हो जाता है । उस समयमें ही मोहनीयका आनुपूर्वीरहित संक्रमण होता है । उसी समय दो प्रकारके लोभको संज्वलनलोभमें स्थापित करता है। उसी समयमें ही स्पर्धकगत लोभका वेदन करता है। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं। विशेष इतना है कि जो कृष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिबुक संक्रमणद्वारा स्पर्धकोंमें विपाकको प्राप्त होती हैं। प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके संज्वलनलोभका स्थिति-बन्ध अन्तर्भुहूर्तमात्र होता है। तीन घातिया कर्मीका स्थितिबन्ध देशोन दो अहोरात्रमात्र

र ओदरस्हुनादीए बंधो अंतोमुहुत्त बत्तीसं। अडदालं च मुहुत्ता तिघादिणामदुगवेयणीयाणं॥ लब्धि. ३१३.

२ गुणसेटीसस्थेदररसबंधो उवसमादु विवरीयं। पदमुदओ किङ्टीणमसंखमागा विसेसअहियकमा॥ लब्धि ३१४.

३ अ-कप्रत्योः 'आवासयाणि रूवंति ' इति पाठः

४ प्रतिषु 'अण्णाणुपुव्वीसंक्रमो ' इति पाठः ।

५ बादरपढमे किही मोहस्स य आए दुन्त्रिसंकनणं। णहं ण च डिच्छिहं फडूयलोहं तु वेदबि ॥ लिंब, ३१५.

दाणि । जाणि ण उदीरिज्जंति, ताणि वि ओकट्टिर्ण आवित्यबाहिरे गोवुच्छाए सेडीए णिक्खित्ताणि'।

उवसंतद्वाए खएण पिडवदणं वत्तइस्सामो । तं जहा - उवसंतो अद्वाखएण पदंतो लोभे चेव पिडवदि, सहुमसांपराइयगुणमगंत्ण गुणंनरगमणाभावा । पटमसमयसहुम-सांपराइएण तिविहं लोभमोकि हिद्ण संज्ञलणस्स उदयादिगुणसेडीए कदाए जा तस्स कि ही लोभचेदगद्धा तदो विसे सत्तरकालो गुणसेडिणिक खेवो । दुविहस्स लोहस्स तित्रो चेव णिक्खेवो, णविर उदयाविलयाए णिट्ये । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्माणं गुणसेडिणिक खेवो । जीविहस्स लोमस्स तित्रो अपुव्यकरणद्वादो च विसेसाहिओ । सेसे सेसे च णिक्खेवो । तिविहस्स लोमस्स तित्रो तित्रिहे लोभो एगसमएण पसत्थ उवसामणाए अणुवसंतो । तावे तिण्हं वादिक म्माणमंत्रो सहुत्त-हिद्यो बंघो, णामा-गोदाणं हिद्वंघो वत्तीस सहुत्ता, वेदणीयस्स हिद्वंघो अडदालीम

नहीं हैं वे भी अपकर्षण करके उदयावलीके बाहर गोपुच्छाकार श्रेणीरूपसे निक्षिप्त होते हैं।

उपशान्तकालके क्षयसे होनेवाले प्रतिपातको कहते हैं। वह इस प्रकार है—
उपशान्तगुणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनेवाला उपशान्तकपाय जीव लोभमें
अर्थात् सक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके स्क्ष्मसाम्परायिक
गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है। प्रथमसमयवर्ती स्क्ष्मसाम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके संज्वलनकी गुणश्रेणिक
करनेपर जो उसका छिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालवाला गुणश्रेणिनिक्षेप है। दो प्रकार अर्थात् अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभका भी उतना ही
निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उद्यावलीमें नहीं है। आयुको
छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणकाल और अपूर्वकरणकालसे
विशेष अधिक है। शेष शेषमें निक्षेप है। तीन प्रकारके लोभका उतना उतना ही
निक्षेप है। उसी समयमें ही तीन प्रकारका लोभ एक समयमें प्रशस्तउपशामनाको
छोड़कर अनुपशान्त हो जाता है। उस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध
अन्तर्मुद्वर्त स्थितवाला, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितवन्ध वत्तीस मुद्धर्त और वेदनीयका

१ सोदीरणाण दव्यं देदि हु उदयाविलिन्हि इयरं तु । उदयाविलवाहिरगी उंछाये देदि सेदीये ॥ लिख.२०९.

२ दुविहस्स वि लोमस्स एवादिओ चेव गुणसेढिणिक्खेवो होदि, किंतु उदयाविलयबाहिरे चेव णिक्खिपदे | किं कारणं १ देशिनदेशिक्यन, पापन्यसाविक्यने पिक्खेबासंभवादो क्ति जाणावणद्वामिदं सुरं-दुविहस्स लोहस्स तिराओ चेव णिक्खेवो, णवरि उदयाविलयाए णस्थि। जयथ, अ. प. १०४५.

मुहुत्ता'। से काले गुणसेडी असंखेज्जगुणहीणा । द्विदिवंधो सो चेव । अणुभागवंधो अप्पसत्थाणमणंतगुणो, पसत्थाणं कम्माणमणंतगुणहीणो ।

लोमं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि परूर्वति । तं जहा- लोभवेदगद्धाए पढम-तिभागे किङ्गीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। पढमसमए उदिण्णाओ किङ्गीओ थोवाओ । विदियसमए उदिण्णाओ किट्टीओ विसेसाहियाओ । सन्विस्से सुहुमसांप-राइयद्वाए विसेसाहियवडीए किङीणमुदओ।

किङ्घीणं वेदगद्धाए गदाए पढमसमयवादरसांपराइओ जादो । ताघे चेव मोहणीयस्स अणाणुपुन्वसिंकमो । ताघे चेव दुविहो लोभो लोभसंजुलणे संछु-हिंद् । ताधे चेव फह्यगयलोभं वेदयदि । किट्टीओ सन्वाओ णहाओं । णवरि जाओ उदयावित्यद्यंतराओं ताओ त्थिउक्कसंकमेण फद्दएस विपच्चिहिति । पढमसमयबादरमांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स द्विदिवंघो अंतोम्रहृत्तिओ । तिण्हं घादि-

स्थितिबन्ध अड्तालीस मुहूर्तप्रमाण होता है। उस कालमें गुणश्रेणी असंख्यातगुणी हीन होती है । स्थितिवन्ध वही होता है । अनुभागवन्ध अप्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा और प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा हीन होता है।

लोभका वेदन करनेवालेके ये आवास प्रक्षपित किये जाते हैं। वह इस प्रकार है—लोभवेदककालके प्रथम त्रिभागमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदयको प्राप्त होता है। प्रथम समयमें उदयपात कृष्टियां स्तोक हैं। द्वितीय समयमें उदयपात कृष्टियां विशेष अधिक हैं। इस प्रकार समयक्रमसे सब सूक्ष्मसाम्परायिककालमें विशेषाधिक वृद्धिसे क्रष्टियोंका उदय होता है।

कृष्टियोंके वेदककालके समाप्त होनेपर प्रथमसमयवर्ती बाद्रसाम्परायिक हो जाता है। उस समयमें ही मोहनीयका आनुपूर्वीरहित संक्रमण होता है। उसी समय दो प्रकारके लोभको संज्वलनलोभमें स्थापित करता है। उसी समयमें ही स्पर्धकगत लोभका वेदन करता है। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं। विशेष इतना है कि जो कृष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिबुक संक्रमणद्वारा स्पर्धकोंमें विपाकको प्राप्त होती हैं। प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके संज्वलनलोभका स्थिति-बन्ध अन्तर्मुहर्तमात्र होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध देशोन दो अहोरात्रमात्र

१ ओदरसहमादीए बंघी अंतोसहत्त बत्तीसं। अडदालं च महुता निकादिणानकृतवेपनीगाणं॥ लब्धि. ३१३.

२ गुणसेटीसस्थेदररसबंधो उवसमादु विवरीयं। परसुदधो निर्दाणनसंखनामा विसेराअहियकमा॥ लब्धि ३१४.

३ अ-कप्रत्योः 'आवासयाणि रूवंति ' इति पाठः

४ प्रतिषु ' जण्या पुरवीयंक्यो ' इति पाठः ।

५ बादरपढमे किही मोहस्स य आछुउव्चिसंकमणं। णहं ण च उच्छिहं फड्टूयलोहं तु वेदबि ॥ लिंब, ३१५.

कम्माणं द्विद्वंधो दे। अहोरत्ताणि देख्णाणि । वेदणीय-णामा-गोदाणं द्विद्वंधो चत्तारि वस्ताणि देख्णाणि । एदिन्ह द्विद्वंधे पुण्णे जो अण्णो वेदणीय- णामा-गोदाणं द्विद्वंधो सो मंखेज्जाणि वस्मसहस्ताणि । तिण्हं घादिकम्माणं द्विद्वंधो अहोरत्तपुधित्तओ । लोभसंजलणस्स द्विद्वंधो पुट्यबंधादो विसेसाहिओ । लोभवेदगद्वाए विदियस्स तिभागस्स संखेज्जिदिभागं गंतूण मोहणीयस्स द्विद्वंधो मुहुत्तपुधत्तो । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विद्वंधो संखेजाणि वस्ससहस्साणि । तिण्हं घादिकम्माणं द्विद्वंधो अहोरत्तपुधित्तयादो द्विद्वंधादो वस्ससहस्सपुधित्तओ जादो । एवं द्विद्वंधसहस्सेसु गदेसु लोभवेदगद्वा पुण्णा ।

सं काले तिविहं मायमोकिट्टर्ण मायासंजलणस्स उदयादिगुणसेडी कदां । दुविहाए मायाए आविलयबाहिरा गुणसेडी कदा । पढमसमयमायावेदगस्स गुणसेढीणिक्लेवो तिविहस्स लोभस्स तिविहाए मायाए च तुल्लो मायावेदगद्धादो

होता है। वेदनीय, नाम व गोत्र कर्मीका स्थितिवन्ध देशोन चार वर्पप्रमाण होता है। इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो वेदनीय, नाम व गोत्र कर्मीका अन्य स्थितिवन्ध है वह संख्यात वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मीका स्थितिवन्ध अहोरात्रपृथक्त्व-प्रमाण होता है। संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध पूर्व बन्धसे विशेष अधिक होता है। लोभ-वेदककालके द्वितीय त्रिभागके संख्यातवें भाग जाकर मोहनीयका स्थितिवन्ध मुहूर्त-पृथक्त्व तथा नाम, गोत्र व वेदनीयका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। तीन घातिया कर्मीका स्थितिवन्ध अहोरात्रपृथक्त्वरूप स्थितिवन्धसे वर्षसहस्रपृथक्त्व-मात्र हो जाता है। इस प्रकार स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर लोभवेदककाल पूर्ण होता है।

अनन्तर कालमें तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण करके संज्वलनमायाकी तो उदयादि गुणश्रेणी की जाती है। तथा रोप दो प्रकारकी मायाकी उदया-विल्वाह्य गुणश्रेणी की जाती है। प्रथम समय मायावेदकके तीन प्रकारके लोभ और तीन प्रकारकी मायाका गुणश्रेणीनिक्षेप तुस्य एवं मायावेदककालसे विरोष अधिक है।

१ ओदरबादरपटने छोहरहंनोगुहुटियो बंघो । दुदिणंतो घादितियं चउवस्संतो अघादितियं ॥ छब्धि ३१६०

२ प्रतिषु ' बंधोदो ' इति पाठः ।

३ ततोऽन्तर्गृह्त्तमात्रे समबन्धकाले गते पुनः संज्वलनलोमस्थितिबन्धो विशेषाधिकः, घातित्रयस्य दिन-पृथक्तवं, अघातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्रः। एवं संख्यातसहद्येषु स्थितिबन्धेषु आकृष्योत्कृष्य संवृत्तेषु यदा लोम-वेदककालद्वितीयात्रिमागस्य संख्येयमागो गतः तदा संज्वलनलोमस्य स्थितिबन्धो सृह्त्मात्रपृथक्तवं, घातित्रयस्यं वर्षसहस्पृथक्तवं, अघातित्रयस्य संख्येयसहस्रवर्षमात्रः। एवं स्थितिबन्धसहस्रेषु गतेषु लोमवेदककालः समाप्तो मवति। कृषिः ३१६ टीकाः

४ प्रतिषु ' गदा ' इति पाठः ।

विसेसाहिओं । सिव्यस्से मायावेदगद्वाण् तिच ओ तिच थे चेव णिक्खेवो । सेसाणं कम्माणं जो पुण प्रव्विक्षो णिक्खेवो तस्स सेस सेस चेव णिक्खिवदि गुणसेडिं। मायावेदगस्स लोभो तिविहो दुविहा माया मायासंजलणे संकमदि, माया वि तिविहा लोभो च दुविहो लोभसंजलणे संकमदि । पढमसमयमायावेदगस्स दोण्हं संजलणाणं दुमासिट्ठिदिगो चंघो । सेसाणं कम्माणं हिदिवंघो संखेजजाणि वस्ससहस्साणि । पुण्णे पुण्णे हिदिवंधे मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेजजगुणो हिदिवंधो । मोहणीयस्स हिदिवंधो विसेसाहिओ। एदेण कमेण संखेजजेसु हिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चिरमसमयमायावेदगो जादो । तावे दोण्हं मंजलणाणं हिदिवंधो चत्तारि मासा अतोसुहुत्तृणा । सेसाणं कम्माणं हिदिवंधो संखेजजाणि वस्ससहस्साणि । तदो से काले तिविहं माणमोकिडिद् ण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेडिं करेदि । दुविहस्स माणस्स आवित्यावाहिरे गुणसेडिं करेदि । णविवहस्स वि कसायस्स गुणसेडिणिक्खेवो । जा तस्स पडिवदमाणयस्स माणवेदगद्धा तत्ते। विसेसाहिओ

सब मायावेदककालमें उतना उतना ही निश्लेप है। पुनः शेष कमौंका जो पूर्वका निश्लेप है उसके शेष शेषमें ही गुणश्लेणीका निश्लेपण करता है। मायावेदकका तीन प्रकारका लोभ और दो प्रकारकी माया संज्वलनमायामें संक्रमण करती है, तथा तीन प्रकारकी माया और दो प्रकारको लोभ संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है। प्रथम समय मायावेदकके दो संज्वलनोंका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है। शेष कमौंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीयको छोड़कर शेष कमौंका स्थितिबन्ध संख्यात प्रधातबन्ध संख्यात स्थितिबन्ध संख्यात स्थितिबन्ध अन्तर्महर्लोके वीतनेपर अन्तिमसमयवतीं मायावेदक होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्ध अन्तर्महर्लोक वीतनेपर अन्तिमसमयवतीं मायावेदक होता है। तब दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्महर्लोक वीतनेपर अन्तिमसमयवतीं मायावेदक होता है। तब दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्महर्लोक वीतनेपर अन्तिमसमयवतीं मायावेदक होता है। तब दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्महर्लोक वीतनेपर समयमें तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्वलनमात्र होता है। पश्चात् अनन्तर समयमें तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्वलनमात्र उदयादिगुणश्लेणी करता है। दो प्रकार मानकी आवलीके बाहिर गुणश्लेणी करता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलनसम्बन्धी लोभ, माया और मानक्षप नौ प्रकारकी कषायका गुणश्लेणीनिश्लेप होता है। अधःपतन करनेवाले उस जीवका जो मानवेदककाल है उससे विशेष अधिक निश्लेप होता

१ ओदरमायापढमे मायातिण्हं च लोमतिण्हं च । ओदरमायावेदककालादिहयो दु ग्रणसेदी ॥ लिथ. ३१७.

२ मायावेदगस्स लोमो तिविहो माया दुविहा मायासंजलणे संकमिद । माया तिविहा लोमो च दुविहो लोमसंजलणे संकमिद । जयध अ प १०४८ तिस्मिनेव मायावेदकपथमसमये लोमत्रयद्रव्यं मायाद्वयद्रव्यं मायासंज्वलने संकामित, तस्य बन्धसम्भवात् । तथा द्वि-(त्रि १)-विधमायाद्रव्यं त्रि-(द्वि १)-विधलोभद्रव्यं लोमसंज्वलने संकामित तस्यापि बन्धसम्भवात् । लिध २१७ टीका

३ ओदरमायापढमे मायालोभे दुमासिटिदिबंधो। छण्हं पुण वस्साणं संखेज्जसहस्सवस्साणि॥ लिखः ३१८.

णिक्खेवों । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं जो पढमसमयसांपराइयेणं णिक्खेवो णिक्खित्तो तस्स णिक्खेवस्स सेसे सेसे णिक्खिवदि । पढमसमयमाणवेदयस्स णवविहो वि कसाओ संकमिद् । तावे तिण्हं संजलणाणं द्विदिबंधो चत्तारि मासा पिडवुण्णा, सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं द्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गंतूण माणस्स चिरमसमयवेदगो । तस्स चिरमसमयवेदगस्स तिण्हं संजलणाणं द्विदिबंधो अद्व मासा अंतोम्रहुत्रूणा, सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । से काले तिविहं कोहमोकिङ्किद्ण कोहसंजलणस्स उदयादिगुणसेिं करेदि, दुविहस्स कोहस्स आवित्य-बाहिरे करेदि ।

एण्डि गुणसेडीणिक्खेवो केत्तिओ कायच्वो १ पटमसमयकोधवेदगस्स वारसण्हं पि कसायाणं गुणसेडीणिक्खेवो सेसाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण सरिसो होदि । जहा मोहणीयवन्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेडिं णिक्खिवदि, तथा एत्तो पाए वारसण्हं

है। मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका निक्षेप जो प्रथमसमयवर्ती स्क्ष्मसाम्परायिक द्वारा निक्षिप्त किया गया है उसके शेष शेषमें निक्षेपण करता है। प्रथम समय मान-वेदककी नौ प्रकारकी भी कषाय संक्रमण करती है। तब तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध पूर्ण चार मासप्रमाण तथा शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। इस प्रकार बहुत स्थितिबन्धसहस्र जाकर मानका अन्तिम समय वेदक होता है। उस अन्तिम समय वेदकके तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्मुह्वर्त कम आठ मास और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। अनन्तर कालमें तीन प्रकारके कोधका अपकर्षण करके संज्वलनकोधकी उदयादिगुणश्रेणी करता है, तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान कोधकी उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता है।

शंका - क्रोधवेदकके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिक्षेप कितना करने योग्य है ?

समाधान—प्रथम समय क्रोधवेदकके बारह कषायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप रोष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके समान होता है।

जिस प्रकार मोहनीयको छोड़कर शेष कमौंकी गुणश्रेणीको शेष शेषमें निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहांसे छेकर बारह कषायोंकी गुणश्रेणीका शेष शेषमें

१ ओदरगमाणपटमे तेचियमाणादियाण पयङीणं। ओदरगमाणवेदगकालादहियं दु गुणसेढी ॥ लब्धि ३१९०

२ प्रतिषु '-सांपरायाण ' इति पाठः ।

रे तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथमसमये नविषयसायद्वयमनाहपूर्या बव्यमानछोगभायामानेषु संकामति । छन्धि, ३१९- टक्किं.

४ ओदरगमाणपदमे चडमासा माणपहुदिदिदिशंथो । छण्हं पुण वस्साणं संखेजजसहस्समेत्ताणि ॥ छण्यि ३२०.

कसायाणं सेसे सेसे गुणसेडी णिक्खिविद्वां । पढमसमयकोधवेदगस्स वारसिवहस्स वि कसायस्स संकमा होदि । ताधे द्विदिवंधो चढुण्हं संजलणाणं पिडवुण्णा अह मासा । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदंधेसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स चित्मसमयचउव्विहवंधगो जादो । ताधे मोहणीयस्स द्विदवंधो चउसही वस्साणि अंतोमुहुनुणाणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तदो से काले पुरिसवेदस्स वंधगो जादो । ताधे चेव सत्तण्हं कम्माणं पदेसग्गं पसत्थउवसामणाए सव्वमणुवसंतं । ताधे चेव सत्तकम्मंसे ओकड्विद्ण पुरिसवेदस्स उदयादिगुणसेडिं करेदि । छण्हं कम्मंसाणमुद्यावित्यवाहिरे गुणसेडिं करेदि । गुणसेडीणिक्खेवो वारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं णोकसायाणं वेदणीयाणं सेसाणं च आयुग-वज्जाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण तुल्लों । सेसे सेसे च णिक्खेवो । ताधे चेव पुरिसवेदस्स द्विदिवंधो वत्तीसं वस्साणि पिडवुण्णाणि । संजलणाणं द्विदिवंधो चढुसद्वी वस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । पुरिसवेदे अणुवसंते जावित्थ-

निश्लेपण करने योग्य है। प्रथम समय क्रोधवेदकके बारह प्रकारकी ही कषायका संक्रमण होता है। उस समयमें चार संज्वलनोंका स्थितिवन्ध पूर्ण आठ मासप्रमाण होता है। रोष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्ध-सहस्रोंके वीत जानेपर मोहनीयके चतुर्विध बंधका अन्तिम समय प्राप्त होता है। उस समयमें मोहनीयका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहुर्त कम चौंसठ वर्षप्रमाण होता है। रोष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। पश्चात् अनन्तर कालमें पुरुषवेदका बन्धक हो जाता है। उसी समयमें ही सात कर्मोंका प्रदेशाप्र प्रशस्त-उपशामना (सर्वकरणोपशामना) से रहित होकर सब अनुपशान्त हो जाता है। उसी समयमें सात कर्मोशोंका अपकर्षण करके पुरुषवेदकी उदयादिगुणश्रेणिको करता है। उही समयमें सात कर्मोशोंका अपवर्षण करके पुरुषवेदकी उदयादिगुणश्रेणिको करता है। उही समयमें सात कर्मोशों निश्लेप होता है। उसी समयमें पुरुषवेदका स्थितिवन्ध वत्तीस वर्ष संज्वलनोंका स्थितिवन्ध चौसठ वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र प्राप्त होता है। पुरुषवेदके अनुपशान्त होनेपर कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र प्राप्त होता है। पुरुषवेदके अनुपशान्त होनेपर

१ ओदरगकोहपढमे इक्कम्मसमाणया हु ग्रणसेढी । बादरकसायणं पुण एतो गलितावसेसं तु ॥ ভাগ্যি ३२१

२ ओदरगकोहपढमे संजल्णाणं तु अहमासिटदी । छण्हं पुण वस्साणं संखेज्जसहस्सवस्साणि ॥ छन्धि. ३२२.

३ औदरगपुरिसपढंमे सत्तकसाया पणईउत्रसमगा । उणवीसकसायाणं छक्कम्माणं समाणगुणसेढी ॥ छन्धि, ३२३.

४ पुंसेजलियराणं वस्सा बत्तासयं तु चउंसडी । संखेरजसहस्साणि य तकाले होदि विदिवंधी ॥ स्वितः ३२४.

वेदो उवसंतो, एदिस्से अद्घाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्ज-वस्सिट्टिदिगो बंधो'।

ताघ अप्पाबहुगं कायव्वं — सन्वत्थावो मोहणीयस्स द्विदिवंघो । तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिवंघो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंघो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स
द्विदिवंघो विसेसाहिओ । एतो द्विदिवंघसहस्सेस गदेस इत्थिवेदमेगसमएण अणुवसंतं
करेदि । ताघ चेव तमोकड्डिद्ण उदयाविष्ठयबाहिरे गुणसेडिं करेदि । इदरेसिं कम्माणं
जो गुणसेडीणिक्खेवो तित्तओ चेव इत्थिवेदस्स वि । सेसे सेसे च णिक्खेवो । इत्थिवेदे अणुवसंते जाव णवंसयवेदो उवसंतो, एदिस्से अद्धाए संखेज्जेस भागेस गदेस
णाणावरण-दंगावरण-अंतराह्याणं असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंघो जादो । ताघ मोहणीयस्स
द्विदिवंघो थोवो । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंघो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंघो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंघो विसेसाहिओ ।

जाधे तिण्हं घादिकम्माणमसंखेज्जवस्साद्विदिगो बंधो, ताधे चेव एगसमएण णाणावरणीयं चउन्विहं, दंसणावरणीयं तिविहं, पंचंतराइयाणि, एदाणि दुट्ठाणियाणि बंधेण

जब तक स्त्रीवेद उपशान्त है, तब तक इसी कालके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिसे संयुक्त बन्ध होता है।

उस समयमें निम्न प्रकार अव्यवहुत्व करना चाहिये। मोहनीयका स्थितवन्ध सबसे स्तोक होता है। तीन घातिया कमाँका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है। वाम ब गोत्र कमाँका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। यहांसे स्थितिवन्धसहस्नांके वीतनेपर स्त्रीवेदको एक समयमें अनुपशान्त करता है। उसी समयमें ही स्रीवेदका अपकर्षण करके उद्यावळीके बाहिर गुणश्रेणी करता है। इतर कमाँका जो गुणश्रेणीनिक्षेप है उतना ही स्त्रीवेदका भी होता है। शेष शेषमें निक्षेप होता है। स्त्रीवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद उपशान्त है, तब तक इस काळके संख्यात बहुभागोंके वीतनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाळा हो जाता है। उस समयमें मोहनीयका स्थितिबन्ध स्त्रोक, तीन घातिया कमाँका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्रका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता हैं।

जब तीन घातिया कर्मोंका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है, उसी समय ही एक समयमें चार प्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, ये बन्धसे दो स्थान (लता और दारु) वाले हो जाते हैं। पश्चात् संख्यात

र पुरिसे द् अष्टवसंते इत्थीउवसंतगो ति अद्धाए। संखामागासु गदेससंखवस्सं अवादिविदिवंश्वो ॥ किम्ब. ३२५.

जादाणि'। तदो संखेज्जेस द्विदिबंधसहस्सेस गदेस णउंसयवेदमणुवसंतं करेदि। ताधे चेव णउंसयवेदमे।किङ्कद्ण उदयावित्यवाहिरे गुणसेडीए णिक्सिवदि। इदरेसिं कम्माणं गुणसेडीणिक्सेवेण सिरसो गुणसेडीणिक्सेवे। सेसे सेसे च गुणसेडीणिक्सेवे। णउंसयवेदे अणुवसंते जाव अंतरकदपढमसमयं ण पावदि, एदिस्से अद्धाए संखेज्जेस भागेस गदेस मोहणीयस्स असंखेज्जवस्सिहिदिओ बंधो जादो। तावे चेव मोहणीयस्स दुद्वा-णिया बंधोदयां। सन्वस्स पडिवदमाणयस्स छसु आवित्यासु गदासु उदीरणा ति

स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर नपुंसकवेदको अनुपशान्त करता है। उसी समय ही नपुंसकवेदका अपकर्षण करके उदयावछीके वाहिर गुणश्रेणीमें निश्लेपण करता है। यह गुणश्रेणिनिश्लेप इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिश्लेपके सहश होता है। रोष रोषमें गुणश्रेणिनिश्लेप होता है। नपुंसकवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक अन्तर करनेके प्रथम समयको प्राप्त नहीं करता, तब तक इस काछके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर मोहनीयका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाछा हो जाता है। उसी समय ही मोहनीयका बन्ध व उदय दो स्थान (छता और दारु) रूप हो जाता है। सब उतरनेवा रोके छह आविछयोंके वीत जानेपर ही उदीरणा हो ऐसा नियम नहीं रहता, किन्तु वंधावछीके व्यतीत होनेपर उदीरणा होने छगती है।

विशेषार्थ — उपरामश्रेणी चढते समयके लिये यह नियम बतलाया गया था कि कमोंका बन्ध होनेसे छह आविलयोंके पश्चात् ही उनकी उदीरणा हो। सकती है, उससे अल्प समयमें नहीं (देखो पृ. २०२)। किन्तु श्रेणीसे उतरनेवालोंके लिये यह नियम नहीं है। कुछ आचार्योंका ऐसा मत है कि श्रेणीसे उतरते समय भी जब तक मोहनीयका संख्यात वर्षमात्र तकका स्थितिबन्ध होता है तब तक तो छह आविलयोंके वीतनेपर ही उदीरणाका नियम रहता है, किन्तु जब असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारंभ हो जाता है तब वह छह आविलयोंके पश्चात् उदीरणाका नियम नहीं रहता। किन्तु इसपर वीरसेनाचार्यका मत यह है कि यदि ऐसा माना जाय तो कषायप्राभृतके चूर्णिस्त्रवर्ती 'सब्बस्स पिडवदमाणयस्स' में जो 'सर्व' पदका प्रयोग हुआ है वह निष्कल हो जायगा। अतएव यही मानना चाहिये कि श्रेणी उतरते समय छह आविलयोंके पश्चात् उदीरणाका नियम सर्वथा लागू नहीं होता।

१ थीअणुवसमे पढमे वीसकसायाण होदि ग्रुणसेढी। संडुवसमो ति मज्झे संखामागेसु तीदेसु॥ घादितियाणं णियमा असंखवस्सं तु होदि ठिदिबंधो। तकाळे दुट्टाणं रसबंधो ताण देसघादीणं॥ ळव्धि. ३२७-३२८.

२ संदण्जनसमे पदमे मोहिगिनीसाण होदि ग्रणसेटी । अंतरऋदो त्ति मज्झे संखामार्गासु तीदासु ॥ मोहस्स असंखेज्जा वस्सपमाणा हवेज्ज ठिदिनंघो । ताहे तस्स य जादं नंधं उदयं च दुडाणं ॥ ट्रन्थि. ३२९-३३०.

णित्थ णियमा, आविलयादिकंतमुदीरिज्जिद् । अणियद्विष्वहुि सन्वस्स ओयरंतस्स मोहणीयस्स अणाणुपुन्वीसंकमो, लोभस्स वि संकमो । जाध मोहणीयस्स असंखेज्ज-वस्सिद्विरो बंधो तावे मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसा-दिओ । एदेण कमेण संखेजिस द्विदिवंधा असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसा-दिओ । एदेण कमेण संखेजिस द्विदिवंधमहस्सेस गदेस अणुभागवंधेण वीरियंतराइयं सन्वधादी जादं । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण आभिणिबोहियणाणावरणं परिमोगंतराइयं च सन्वधादीणि जादाणि । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण चक्खदंसणावरणीयं सन्वधादी जादं । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण चक्खदंसणावरणीयं सन्वधादी जादं । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण सुदणाणावरणीयं अचक्खदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च सन्वधादीणि

अनिवृत्तिकरणके कालसे प्रारंभकर सव उतरनेवालों के मोहनीयका आनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है। लोभका भी संक्रमण होने लगता है। जब मोहनीयका असंख्यात वर्ष-प्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है तब मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, तथा वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्ध-सहस्रोंके वीत जानेपर वीर्यान्तराय अनुभागवन्धसे सर्वघाती हो जाता है। पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे अत्रज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय, तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय,

१ संपित इस आविलयास गदास उदीरणा ति जो णियमो उवसामगस्स अंतरकरणसमकालमेवादत्तो सो वि एत्थ णिथा। किंतु ओदरमाणस्स मन्त्रावत्थास नेव बंधाविलयादिक तेतमेतं चेव कम्मपुदीरिज्जिद ति एदस्स अत्थिवसेसस्स पदुष्पायणफलो उत्तरस्त्तारंमो—सन्वरस पिडवदमाणगस्स ...-मुदीरिज्जिद । एत्थ सन्वग्गहणेण पिडवदमाणम्स्रहुमसांपराइयप्पहुि सन्वत्थेव पयदिणयमो णिथा ति एसो अत्थो जाणाविदो, अण्णहा सन्वविसेसणस्स साहिल्लयाणुक्लंभादो । अण्णे पुण आहरिया जाव मोहणीयस्स संखेज्जवस्सिद्धिदेवंथो ताव ओदरमाणयस्स वि इस आविलयास गदास उदीरणा ति एसो णियमो होदूण पुणो अन्ते अविल्याणे अवलंबिज्जमाणे सन्वग्गहणमेदं ण संबिक्झिद ति तदो पुन्चत्तो चेव अत्थो पहाणभावेणालंबेयन्त्रों । जयथः अ. प. १०५२.

जादाणि । तदो द्विदिबंधपुधत्तेण ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं ठाहंतराइयं च सव्वधादीणि जादाणि । तदो द्विदिबंधपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीयं दाणंतराइयं च अणुभागबंधेण सव्वधादीणि जादाणि । तदो द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु असंखेज्जाणं समय-पबद्धाणसुदीरणा पिडहम्मिदिं । समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा पवत्ति । जाधे समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा, ताधे मोहणीयस्स ठिदिबंधो थोवो । घादिकम्माणं ठिदिबंधो असंखेज्जराणो । णामा-गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जराणो । वेदणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण क्रमेण द्विदिबंधो असंखेज्जराणो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो विसेसाहिओ । वेदणीयस्स ठिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं संखेज्जाणि ठिदिबंधो असंखेज्जराणो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो विसेसाहिओ । वेदणीयस्स ठिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं संखेज्जाणि ठिदिबंधो असंखेज्जराणो । णाणावरणीयस्स ठिदिबंधो थोवो । णामा गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जराणो । णाणावरणीय-

ये सर्वघाती हो जाते हैं। पुनः स्थितिबन्धपृथक्त्वसे अवधिक्षानावरणीय, अवधिदर्शना-वरणीय और लाभान्तराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात् स्थितिबन्धपृथक्त्वसे मनःपर्ययक्षानावरणीय और दानान्तराय भी अनुभागबन्धसे सर्वघाती हो जाते हैं। तत्पश्चात् स्थितिबन्धसहस्रोंके वीत जानेपर असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उद्गिरणा नष्ट हो जाती है और समयप्रबद्धके असंख्यात लोकमात्र भागहारहरण, अर्थात् एक समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागमात्र, उद्गिणा होती है। जिस समयमें समयप्रबद्धके असंख्यात लोक-मात्र भागहारहरण उद्गिणा होती है उस समयमें मोहनीयका स्थितिबन्ध स्लोक, घातिया कर्मोंको स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे स्थितिबन्धसहस्रोंके बीत जानेपर पश्चात् एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा क्षानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंको करके पश्चात् एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा क्षानावरणीय,

१ विवरीयं पिंडहण्णीद विरयादीणं च देसघादित्तं। तह य असंखेजनाणं उदीरणा समयपत्रद्वाणं ॥ छन्धि २३२.

२ लोयाणमसंखेज्जं समयपबद्धस्स होदि पिंडभागो । तत्तियमेत्तद्व्यस्सदीरणा बद्धदे तत्तो ॥ लिध. ३३३.

३ तक्काले मोहणियं तीसीयं वीसियं च वेयणियं । मोहं वीसिय तीसिय वेयणिय कमं हवे तत्तो ॥ रुब्धि ३३४.

दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं ठिदिबंधो तुल्ला विसेसाहिओ। एवं मंखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि। तदो अण्णा हिदिबंधो एक्कसराहेण णामा-गोदाणं थोतो। मोहणीयस्स हिदिबंधो विसेसाहिओ। णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराइयाणं ठिदिबंधो तुल्ला विसेसाहिओ। एदेण कमेण हिदिबंधसहस्साणि बहुणि गदाणि। तदो अण्णा हिदिबंधो एक्कसराहेण णामा-गोदाणं थोतो। चउण्हं कम्माणं ठिदिबंधो तुल्ला विसेसाहिओ। मोहणीयस्स हिदिबंधो विसेसाहिओं। जत्तो पाए असंखेज्जवस्सहिदिओं बंधो तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे हिदिबंधे अण्णं हिदिबंधो जत्तो पाए असंखेज्जवस्सहिदिओं बंधो तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे हिदिबंधे अण्णं हिदिबंधो जादो। हिदिबंधादो एक्कसराहेण पि कम्माणं पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगादो हिदिबंधादो एक्कसराहेण पिठदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो ठिदिबंधो जादो। तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ठिदिबंधे अण्णं हिदिबंधं संखेज्जपुणं बंधिदे। एवं संखेज्जाणं हिदिबंधसहस्साणमपुक्वा वही पिठदोवमस्स संखेज्जिदभागो। तदो मोहणीयस्स अण्णस्स हिदिबंधस्स अपुक्वा वही पिठदोवमस्स संखेज्जा भागा जादा। ताधे चदुण्हं कम्माणं हिदिबंधस्स बङ्खी

द्रीनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब अन्य स्थितिवन्ध एक साथ नाम व गोत्र कर्मोंका स्तोक, मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे बहुत स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तत्पश्चात् अन्य स्थितिवन्ध एक साथ नाम व गोत्र कर्मोंका स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक, और मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। जहांसे छेकर असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाध विशेष अधिक होता है। जहांसे छेकर असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाध विशेष विशेष अधिक होता है। जहांसे छेकर असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवन्धको बांधता है। इस क्रमसे सातों कर्मोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य संख्यात है। वहांसे छेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य संख्यातगुणे स्थितिवन्धको बांधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य संख्यातगुणे स्थितिवन्धको बांधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धकी अपूर्व वृद्धि पल्योपमके संख्यात बहुभागमात्र होती है। उस समयमें चार कर्मोंके स्थितिवन्धके साधिक चतुर्थ भागसे हीन पल्योपमन् होती है। उस समयमें चार कर्मोंके स्थितिवन्धके साधिक चतुर्थ भागसे हीन पल्योपमन

१ मोहं वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कमं । वीसिय तीसिय मोहं अप्पाबहुगं तु अवि-रुद्धं ॥ लिखः ३३५ः

२ जत्तोपाये होदि हु असंखनस्सप्पमाणिठिदित्रंथो।तत्तोपाये अण्णं ठिदित्रंधमसंखगुणियकमं॥लन्धिः २२७०

३ एवं पञ्चासंखं संखं भागं च होइ बंधेण । एत्तोपाये अण्णं ठिदिबंधो संखग्रणियंकम ॥ लब्धि ३८३००

पिलदोवमं चदुभागेण सादिरेगेण ऊणयं। ताधे चेव णामा-गोदाणं द्विदिबंधपरिवड्ढी अद्भुपलिदोवमं संखेज्जदिभागृणं । जावे एसा परिवड्ढी ताघे मोहणीयस्स जो द्विदिवंघो पिलदोवमं, चदुण्हं कम्माणं जो द्विदिवंधो पिलदोवमं चदुभागूणं, णामा-गोदाणं जो द्विदिबंधो अद्धपिलदोवमं, एत्तो पाए द्विदिवंधे पुण्णे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जिद्भागेण वड्ढादे । जित्तया अणियद्वीअद्वा सेसा, अपुन्वकरणद्वा सन्त्रा च, तित्तयं कालं एदाए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए द्विदिबंधसहस्सेस गदेस अण्णो एइंदियद्विदिबंध-समओ द्विदिबंधो जादो । एवं वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिद्विदिबंधसमओ द्विदि-बंधो जादो । तदो द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअणियट्टी जादो । चरिमसमय-अणियद्विस्स द्विदिवंधो सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए ।

से काले अपुट्यकरणं पविद्वो । ताघे चेव अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च उग्वाडिदाणि । ताघे

मात्र वृद्धि होती है। उसी समय नाम व गोत्र कर्मोंकी स्थितिवन्धवृद्धि संख्यातवें भागसे हीन अर्ध पल्योपममात्र होती है। जब यह बृद्धि होती है तब मोहनीयका जो स्थितिबन्ध पर्योपमप्रमाण, चार कर्मौंका जो स्थितिबन्ध चतुर्थ भागसे हीन पर्योपम-प्रमाण, और नाम व गोत्र कर्मोंका जो स्थितियन्ध अर्ध पुल्योपममात्र होता है, उससे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातर्वे भागमात्र बुद्धि होती है। जितना रोष अनिवृत्तिकरणकाल और सब अपूर्वकरणकाल है उतने काल तक इस पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र वृद्धिसे स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अन्य स्थितिवन्ध एकेन्द्रियके समान हो जाता है। पुनः इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंबी, इनके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध हो जाता है। तत्पश्चात् स्थितिबन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अन्तसमयवर्ती अनिवृत्तिकरण होता है। अन्तिम-समयवर्ती अनिवृत्तिकरणके स्थितिबन्ध कोटिके भीतर सागरोपमलक्षप्रथक्त्वमात्र होता है। (अर्थात मोहनीयका लक्षपृथक्तवसागरोंके सात भागोंमेंसे चार भाग (🐇), **ज्ञानावरणादि** चार कर्मोंका उक्त सात भागोंमेंसे तीन भाग ( 🖁 ), और नाम व गोत्र कर्मींका उक्त सात भागोंमेंसे दो भाग ( है ) मात्र स्थितिबन्ध होता है।)

उसके अनन्तर समयमें अपूर्वकरणमें प्रविष्ट होता है। उसी समय ही अप्रशस्त-उप-शामनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचनकरण प्रगट हो जाते हैं। उसी समयमें नौ प्रकार

१ मोहस्स य ठिदिबंधो पक्षे जादे तदा हु परिवङ्गी। पक्षस्स संखभागं इगिविगळासण्णिसमं॥ लिथः ३३९०

२ मोहस्स पञ्चबंधे तीसदुगे तत्तिपादमद्धं च । दुतिच उसत्तमभागा वीसतिये एयवियलठिदी ॥ लब्धिः ३४०.

३ तत्तो अणियद्दिस्स य अंतं पत्तो हु तत्थ उदधीणं। ठक्खपुधत्तं बंधो से काले पुव्वकरणो हु॥ लब्धि ३४१.

४ अप्रतो ' णिव्वत्ती भरणं ', आ-कप्रत्योः ' णिवत्ती भरणं ' इति पाठः ।

५ उवसामणा णिथत्ती णि हाचणुम्बाडिदाणि तत्थेव। चदुर्तासदुगागं च य बंधो अद्भाववत्ती य॥ लिधः ३४२.

यस्स णविवहबंधगो जादो । ताधे चेव हस्स-रिद-अरिद-सोगाणमेक्कद्रस्स संघाद्यस्स उदीरगो, सिया भय-दुगुंछाणसुदीरओ । तदो अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जिद्मागे गदे तदो परभवियणामाणं वंधगो जादो । तदो द्विदंध-सहस्सेहि गदेहि अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जेस भागेस गदेस णिहा-पयलाओ बंधिद । तदो संखेज्जेस द्विदंध पहिस्सेह सहस्सेहि गदेहि अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जेस भागेस गदेस णिहा-पयलाओ बंधिद । तदो संखेज्जेस द्विदंधभसहस्सेस गदेस चरिमसमयअपुव्यकरणं पत्तो ।

से काले पढमसमयअधापवत्ता जादो । तदो पढमसमयअधा-पवत्तस्स अण्णो गुणसेडिणिक्खेवो पोराणियादो गुणसेडिणिक्खेवादो संखेज्ज-गुणो । ओयरमाणसुहुमसांपराइयपढमसमयादो अपुव्वकरणो ति ताव सेसे सेसे णिक्खेवो । जो पढमसमयअधापवत्तकरणे णिक्खेवो अंतोसुहुत्तिओ तत्तिओ चेव । तेण परं सिया बहुदि सिया हायदि सिया अवद्वायदि । पढम-समयअधापवत्तकरणे गुणसंकमो वोच्छिण्णो । सव्वकम्माणं अधापवत्तसंकमो जादो ।

मोहनीयका बन्धक होता है। उसी समय हास्य व रित तथा अरित व शोक, इनमेंसे किसी एक संघातका उदीरक होता है। कदाचित भय और जुगुष्साका उदीरक होता है। पश्चात् अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग वीतनेपर तब परभिवक नामकर्मी अर्थात् देवगित आदि तीस या सत्ताईस प्रकृतियोंका वन्धक हो जाता है। तत्पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेसे अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होनेपर निद्रा व प्रचला प्रकृतियोंको बांधता है। पुनः संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अपूर्वकरणके अन्त समयका प्राप्त होता है।

अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण हो जाता है। तब अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें अन्य गुणश्रेणिनिक्षेप पूर्व गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणा होता है। उतरते हुए सृक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे छेकर अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक रोष रोषमें निक्षेप होता है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो अन्तर्मुहूर्तमात्र निक्षेप है उतना ही अन्तर्मुहूर्ततक रहता है। उससे आगे कदाचित् बढ़ता है, कदाचित् हानिको प्राप्त होता है, और कदाचित् अवस्थित रहता है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमण नष्ट हो जाता है और सब कमौंका अधःप्रवृत्तन

१ पदमो अधापवत्तो ग्रणसेदिमवट्टिदं पुराणादो । संखग्रणं तन्त्वंतोमुहुत्तमेत्तं करेदी हु ॥ छन्धि ३४३.

२ प्रतिषु 'परमसमयअपुःवकरणादो ति ' इति पाठः ।

३ ओदरमृहुमादीदो अपुन्वचिरमोत्ति गलिदसेसे व। गुणसेदीणिक्खेवो सङ्घणे होदि तिङ्घणं॥ लिख ३४४.

४ सङ्घाणे तानदियं संखगुणूणं तु उनिर चडमाणे । त्रिरदानिरदाहि-पृहे संखेजनगुणं तदो तिनिहं॥ किष्य. ३४५.

णविर जेसिं विज्झादसंकमो अत्थि तेसिं विज्झादसंकमो चेवरे । उवसामगस्स पढम-समयअपुन्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणयस्सं चिरमसमयअपुन्वकरणोत्ति तदो एत्ते। संखेजजगुणं कालं पडिणियत्तो अधापवत्तकरणेण उवसमसम्मत्तद्वमणुपालेदिरे।

एदिस्से उनसमसम्मत्तद्वाए अब्भंतरादो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि गच्छेज्ज, छसु आनिलयासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्जं । आसाणं पुण गदो जिद्द मरिद, ण सक्को णिरयगिदं तिरिक्खगिदं मणुसगिदं ना गंतुं, णियमा देनगिदं गच्छिदं । एसो पाहृहनुण्णिमुत्ताभिष्पाओ । भूदबलिभयनंतस्सुनएसेण उनसमसेडीदो ओदिण्णो ण सासणत्तं पिडवज्जिदं । हंदि तिसु आउएसु एक्केण नि बद्धेण ण सक्को कसाए उनसामेदुं, तेण कारणेण णिरय-निरिक्श-मणुमगदीओ ण गच्छिदं ।

संक्रमण होता है। विशेषता यह है कि जिनका विध्यातसंक्रमण है उनका विध्यातसंक्रमण ही रहता है। उपशामक श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण के प्रथम समयसे छेकर उतरते हुए अपूर्वकरण के अन्तिम समय तक जो काल है उससे संख्यात गुणे काल तक कषायोपशामना से लौटता हुआ जीव अधः प्रवृत्तकरण के साथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वको पालता है।

इस द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालके भीतर असंयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है, और छह आविल्योंके शेव रहनेपर सासा-दनको भी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सासादनको प्राप्त होकर यदि मरता है तो नरकगित, तिर्यचगित अथवा मनुष्यगितको प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं होता, नियमसे देवगितको ही प्राप्त करता है। यह कषायप्राभृतचूिष्म्त्र (यितवृषभाचार्य- कृत) का अभिप्राय है। किन्तु भगवान भृतविलक्षे उपदेशानुसार उपशमश्रेणिसे उतरता हुआ सामादनगुणस्थानको प्राप्त नहीं करता। निश्चयतः नारकायु, तिर्यगायु और मनुष्यायु, इन तीन आयुमेसे पूर्वमें वांश्री गई एक भी आयुसे कषायोंको उपशमानेके लिये समर्थ नहीं होता। इसी कारणसे नरक, तिर्यंच व मनुष्यगितको प्राप्त नहीं करता।

१ करणे अधापवत्ते अधापवत्तो दु संकमो जादो। विज्झादमबंघाणे णहो ग्रणसंकमो तत्थ।। लब्धि, ३४६०

२ चडणोदरकालादो पुन्त्रादो पुन्त्रगोति संखगुणं। काळं अधापत्रचं पाळिदि सो उन्तर्स सम्मं॥ लिध. २४७.

३ तस्सम्मत्तद्भाए असंजमं देससंजमं वापि । गच्छेज्जाविछक्के सेसे सासणग्रणं वापि ॥ ठिथि. ३४८.

४ जदि मरिद सासणो सो णिरयतिरक्खं णरं ण गच्छेदि। णियमा देवं गच्छिद जइवसहपुणिदवयणेण॥ छन्धि. ३४९.

५ उनसमसेटीदौ पुण ओदिण्णो सासणं ण पाउणदि। भूदविलणाहिणम्मलसुत्तस्स फुडोबदेसेण ॥ छिष्यः ३५०.

६ णरयितिरिक्खगराङनसत्तो सक्को ण मोहसुवसिमिद्धं। तम्हा तिस्रवि गदीसु ण तस्स उप्पञ्जणं होदि॥ रुन्धि ३५१.

एसा सच्चा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोहेण उविद्वदस्सं । पुरिसवेदओ चेव जिद् माणेण उविद्विद्दो होज्ज तो जाव सत्त णोकनायाणमुत्रमामणा, ताव णित्थ णाणतं, उविर णाणतं होदि । तं जहा— माणं वेदंतो कोधमुवसामेदि । जहेही कोहेण उविद्वदस्स कोहस्स उवसामणद्धा तहेही चेव माणेण वि उविद्विदस्स कोधस्स उवसामणद्धा । कोधस्स पढमिट्ठिदी णित्थ । जहेही कोहेण उविद्विदस्स कोधस्स माणस्स य पढमिट्ठिदी तहेही माणेण उविद्विदस्स माणस्स पढमिट्ठिदी होदि । माणे उवसंते एत्तो सेसस्स उवसामे-द्विदस्स मायाए लोभस्स च जो कोधण उविद्विदस्स उवसामणिविधी सो चेव कायव्वो । माणेण उविद्विदस्स उवसामेद्ण तदो पिडविद्विद्ण लोभं वेदयमाणस्स जो पुन्वं पर्विद्वो विधी सो चेव कायव्वो । एवं मायं वेदयमाणस्स वि वत्तव्वं ।

तदो माणं वेदयमाणस्स णाणत्तं । तं जहा — गुणसेडीणिक्खेवो ताव णवण्हं कसायाणं सेसाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण तुल्लो, सेसे सेसे च णिक्खेवो । कोहेण उविद्वदस्स उवसामगस्स पुणो पिडवदमाणयस्स जहेही माणवेदगद्धा तिचयमेत्तेण कालेण माणवेदगद्धाए अधिच्छिदाए ताघे चेव माणं वेदंतो एगसमएण तिविधं कोधमणुवसंतं

यह सब प्रक्षपणा क्रोधसे उपस्थित पुरुषवेदीकी है। पुरुषवेदी ही यदि मानसे उपस्थित होता है तो जब तक सात नोकषायोंकी उपशामना है, तब तक कोई नानात्व अर्थात् भेद या विशेषता नहीं है, ऊपर विशेषता है। वह इस प्रकार है—मानका वेदन करनेवाला क्रोधको उपशामता है। क्रोधसे उपस्थित जीवके जितना क्रोधका उपशामनकाल है उतना ही मानसे भी उपस्थित जीवके क्रोधोपशामनकाल होता है। क्योंकि उसके क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं है। क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोध और मानकी सम्मिलित प्रथमस्थिति है उतनी ही मानसे उपशिवत जीवके मानकी प्रथमिश्वति होती है। मानके उपशानत होनेपर शेष उपशमके योग्य माया व लोभकी उपशामनिविधि जो क्रोधसे उपस्थित हुए जीवकी है वही करना चाहिये। मानसे उपशामनिविधि जो क्रोधसे उपस्थित हुए जीवकी है वही करना चाहिये। मानसे उपश्वित होतेवालेके उपशम करके पुनः नीचे उतरकर लोभका वेदन करते हुए जोविधि पूर्वमें कही जा चुकी है वही विधि करना चाहिये। इसी प्रकार मायाका वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये।

उससे मानका वेदन करनेवालेके विशेषता है। वह वह इस प्रकार है—नौ कषायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप शेष कमींके गुणश्रेणिनिक्षेपके तुल्य और शेष शेषमें निक्षेप है। कोधसे उपस्थित हुए उपशामकके पुनः उतरते हुए जितना मानवेदककाल है उतने-मात्र कालसे मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उसी समयमें ही मानका वेदन

१ पुंकोषोदयचिक्रियस्सेसा ह परूवणा हु पुंमाणे। मायालोमे चिल्रदस्निश्च विसेसं तु पत्तेयं॥ लिखा ३५२०

करेदि । ताधे चेव ओकड्डिद्ण तिविधं पि कोधमावित्यबाहिरे गुणसेडीए इदरेसिं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवणसरिसीए णिक्खिवदि गिलिदसेसरूवेण । एदं णाणत्तं माणेण उवद्विदस्स उवसामगस्स पुरिसवेदयस्स ।

मायाए उनिहुद्स्स उनसामगस्स केहेही मायाए पढमिट्टिदी १ कोधेण उनिहुद्स्स कोधस्स माणस्स मायाए च जाओ पढमिट्टिदीओ ताओ तिण्णि नि पिंडिदाओ मायाए उनिहुद्स्स मायाए पढमिट्टिदी होदि । तदो मायं नेदंतो कोधं माणं मायं च उनसामिदि । तदो लोभम्रनसामंतस्स णित्थ णाणत्तं । मायाए उनिहुदो उनसामेद्ण पुणो पिंडिन्वद्माणयस्स लोभं नेद्यमाणस्स णित्थ णाणत्तं ।

मायं वेदंतस्स णाणतं । तं जधा- तिविहाए मायाए तिविधस्स लोभस्स च गुणसेढीणिक्खेवो इदरेहि कम्मेहि सरिसो, सेसे सेसे च णिक्खेवो । सेसे च कसाए मायं वेदंतो ओकिहिहिदि । तत्थ गुणसेढिणिक्खेवं च इदरकम्मगुणसेडीणिक्खेवेण सरिसं काहिदि ।

लोभेण उवद्विदस्स उवसामगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा- अंतरकरण-

करता हुआ एक समयमें तीन प्रकारके कोधको अनुपशान्त करता है। उसी समयमें ही तीन प्रकारके कोधका अपकर्षण करके आवर्लाके बाहिर इतर कमोंके गुणश्रेणिनिश्लेपके सदश गुणश्लेणीमें गलित शेषरूपसे निश्लेपण करता है। मानसे उपस्थित पुरुषवेदी उपशामकके यह विशेषता है।

शंका—मायासे उपस्थित उपशामक मायाकी प्रथमस्थिति कितनी होती हैं?
समाधान — कोधसे उपस्थित हुए जीवके कोध, मान और मायाकी जितनी
प्रथमस्थितियां हैं उन तीनोंके सिम्मिलित प्रमाणक्रप मायासे उपस्थित हुए जीवके
मायाकी प्रथमस्थिति होती है। अतएव मायाका वेदन करनेवाला कोध, मान और
मायाको उपशान्त करता है। लोभका उपशाम करनेवालेके उससे कोई विशेषता नहीं है।
मायासे उपस्थित हुआ उपशाम करके पुनः नीचे उतरते हुए लोभका वेदन करनेवालेके
विशेषता नहीं है।

मायाका वेदन करनेवालेके विशेषता है। वह इस प्रकार है—तीन प्रकारकी माया और तीन प्रकारके लोमका गुणश्रेणिनि हैंग इतर कमौंके सदश और शेष शेषमें निश्लेप है। मायाका वेदन करनेवाला शेष कषायोंका अपकर्षण करता है। वहां गुणश्रेणिनिश्लेपको भी इतर कमौंके गुणश्लेणिनिश्लेपके सदश करता है।

लोभसे उपस्थित हुए उपशामककी विशेषताको कहते हैं। वह इस प्रकार है -

१ प्रतिष्ठ 'माया ' इति पाढः।

पढमसमए लोभस्स पढमिट्ठिदिं करेदि । जेद्दी कोधेण-उविद्विद्स कोधस्स माणस्स मायाए च पढमिट्ठिदी लोभस्स बादरसांपराइयपढमिट्ठिदी च तद्देही लोभस्स पढमिट्ठिदी होदि । तदो सुहुमसांपराइयं पिडवण्णस्स णित्थ णाणत्तं । तस्सेव पिडवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयं वेदंतस्स णित्थ णाणत्तं ।

पढमसमयबादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा- तिविहस्स लोभस्स गुणसेडिणिक्खेवो इदरेहि कम्मेहि सिरसो । लोभं वेदयमाणो सेसे कसाए ओकद्विहिदि । गुणसेडिणिक्खेओ इदरेहि कम्मेहि गुणसेडिणिक्खेवेण सिरसो । सेसे सेसे च णिक्खिवदि । एदाणि णाणत्ताणि कोधेण उवसामेदुमुवद्विदउवसामयादो । णविर जस्स कसायस्स उदयेण चिढदो तिम्ह ओवद्विदे अंतरमाऊरेदि । एदे पुरिस-वेदेणोवद्विदस्स वियप्पा ।

इत्थिवेदेण उवद्विदस्स णाणत्तं वत्तर्इसामो । तं जहा- अवेदो सत्त-कम्मंसे उवसामेदि । सत्तण्हं पि उवसामणद्धा तुछा । एदं णाणत्तं, सेसा सब्वे

अन्तरकरणके प्रथम समयमें लोभकी प्रथमस्थितिको करता है। क्रोधसे उपस्थित जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थिति है तथा जितनी लोभकी बादरसाम्परायिक प्रथमस्थिति है उतनी लोभकी प्रथमस्थिति है। इससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायिकको प्रतिपन्न अर्थात् सूक्ष्म लोभका वेदन करनेवालेके कुछ भी विशेषता नहीं है। उसीके नीचे उतरते समय सूक्ष्मसाम्परायिकका वेदन करते हुए विशेषता नहीं है।

बादरसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर जो विशेषता है उसे कहते हैं। वह इस प्रकार है—तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कमाँके सहश है। लोभका वेदन करते हुए शेष कषायोंका अपकर्षण करता है। गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कमाँके गुणश्रेणिनिक्षेपके सहश है। शेष शेषमें निक्षेपण करता है। कोधके साथ उपशामनेके लिये उपस्थित हुए जीवकी अपेक्षा मान, माया व लोभके उदयसे युक्त उपशामकोंके ये विशेषतायें हैं। विशेषता यह है कि जिस कपायके उदयसे श्रेणी चड़ा था उसी कषायका अपकर्षण करनेपर अन्तरको पूर्ण करता है, अर्थात् अन्तरकरणमें नष्ट किये हुए निषेकोंका सद्भाव करता है। ये पुरुषवेदसे उपस्थित हुए जीवके विकल्प कहे गये हैं।

अब स्त्रीवेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है— स्त्रीवेदके उदय सहित कोधादि कषायोंके उदयसे श्रेणीपर आरूढ़ हुआ जीव अपगतवेदी है।कर सात कर्मोशोंको उपशमाता है । सातोंका ही उपशामनकाल तुब्य है । यहां इतनीमात्र

१ जस्सुदर्ण य चिंदो तिम्ह य उक्किट्टियम्झि पिंडिऊण। अंतरमाऊरेदि हु एवं पुरिसोदए चिंदिरो॥

#### वियप्पा पुरिसवेदेण सरिसा।

णउंसयवेदेण उबिहुद्स्स णाणतं वत्तइस्सामों। तं जहा- अंतरदुसमयकदे णउंसय-वेदमुवसामेदि। जां पुरिसवेदेण उबिहुद्स्स णउंसयवेद्स्स उबसामणद्भा तदेही अद्धा गदा तो वि णबुंसयवेदो ण उबसमिदि। तदो इत्थिवेदमुवसामेदुमाढवेइं, णबुंसयवेदं पि उबसा-मेदि चेव। तदो इत्थिवेद्स्स उबसामणद्भाए पुण्णाए इत्थिवेदो णबुंसयवेदो च उबसा-मिदा। ताधे चेव चरिमसमयसवेदो भवदि। तदो अवेदो सत्त कम्माणि उबसामेदि। तुष्ठा च सत्तण्हं कम्माणमुबसामणा। एदं णाणत्तं णबुंसयवेदेण उबिहुद्स्स। सेसा-वियण्या ते चेव कायव्वा

एत्तो पुरिसवेदेण सह कोधोदएण उविद्विदस्स उवसामगस्स पढमसमयअपुट्व-करणमादिं कादूण जाव पिडवदमाणयस्स चिरमसमयअपुट्वकरणो ।ति, एदिस्से अद्धाए जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पाबहुगं वत्तद्दसामो । तं जहा- सन्वत्थोवा जह-

विशेषता है, शेष सब विकल्प पुरुषवेदके सदश हैं।

नपुंसकवेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं। वह इस प्रकार है— अन्तर करनेके पश्चात् दूसरे समयमें नपुंसकवेदको उपशमाता है। पुरुषवेदसे उपस्थित हुए जीवके जो नपुंसकवेदका उपशामनकाल है, उतना काल वीत जाता है, तो भी नपुंसकवेदका उपशम पूर्ण नहीं होता। तब स्त्रीवेदको उपश-मानेके लिये प्रारम्भ करता है और नपुंसकवेदको भी उपशमाता है। पश्चात् स्त्रीवेदके उपशमकालके पूर्ण होनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही उपशान्त हो जाते हैं। उसी समय ही अन्तिमसमयवर्ती संवदी होता है। तत्पश्चात् अपगतवेदी होकर सात कर्मोंको उपशमाता है। सात कर्मोंकी उपशामना तुल्य है। यह नपुंसकवेदसे उपस्थित होनेवालेके विशेषता है। शेष विकल्प वे ही अर्थात् पुरुषवेदके सहश ही करना चाहिये।

यहांसे पुरुषवेदके साथ क्रोधके उद्यसे उपस्थित उपशामकके (चढ़ते समय) अपूर्वकरणके प्रथम समयको आदि लेकर उतरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक इस कालमें जो कालसंयुक्तपद हैं उनके अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है-जघन्य

१ थीउदयस्स य एवं अवगदवेदो हु सत्तकम्संसे । सममुवसामिद संदस्सुदए चिंदस्स वोच्छामि ॥ लिध. ३६१.

२ मप्रतौ 'जो ' इति पाठः।

३ आप्रतौ '-मादवेइ ' मप्रतौ ' मादवइ ' इति पाठः ।

४ संदुदयंतरकरणो संदद्धाणिन्ह अणुवसंतंसे । इत्थिस्स य अद्धाए संदं इत्थि च समगम्रवसमिद ॥ ताहे चिरमसवेदो अवगतवेदो हु सत्तकम्मंसे । समग्रवसामिद सेसा पुरिसोदयचित्रदमंगा हु ॥ ठिब्धि ३६२-३६३.

५ पुंकोहस्स य उदए चलपिठदेऽपुव्यदो अपुव्यो ति। एदिस्से अद्धाणं अप्पाबहुगं तु वोच्छामि॥ रुन्धि ३६४.

िणया अणुभागखंडयउक्कीरणद्धा । उक्किस्सिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्धा विसेसाहिया । जहिण्णया द्विदिबंधगद्धा द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा च तुष्ठाओं संखेज्जगुणाओं ।
पिडवदमाणयस्स जहिण्णया द्विदिबंधगद्धा विसेसाहिया । अंतरकरणद्धा विसेसाहिया ।
उक्किस्सिया द्विदिबंधगद्धा द्विदिखंडयउक्कीरणद्धा च विसेसाहिया । चिरमसमयसहुमसांपराइयस्स गुणसेढिणिक्खेवो संखेज्जगुणो । तं चेव गुणसेडिसीसयं ति भण्णदि ।
उवसंतकसायस्स गुणसेडिणिक्खेवो संखेज्जगुणो । पिडवदमाणयस्स सहुमसांपराइयद्धा
संखेजजगुणां । तस्स चेव पिडवदमाणयस्स सहुमसांपराइयस्स लोभस्स गुणसेडीणिक्खेवो विसेसाहिओ । उवसामगस्स सहुमसांपराइयद्धा किट्टीणस्वसामणद्धा सहुमसांपराइयस्स पढमद्दिदी तिण्णि वि तुस्लाओं विसेसाहियाओं । उवसामगस्स किट्टीकरणद्धा विसेसाहिया । पिडवदमाणयस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा संखेजजगुणा ।
तस्सेव लोभस्स तिविधस्स वि तुल्लो गुणसेढीणिक्खेवो विसेसाहिओं । उवसामगस्स

अनुभागकाण्डकोत्कीरणकाळ सबसे स्तोक है (१)। उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकोत्कीरणकाळ विशेष अधिक है (२)। जघन्य स्थितिबन्धकाळ और स्थितिकांडकोत्कीरणकाळ तुल्य संख्यातगुणे हैं (३)। उतरनेवाळेके जघन्य स्थितिबन्धकाळ विशेष अधिक है। (४)। अन्तरकाळ विशेष अधिक है। (४)। अन्तरकाळ विशेष अधिक हैं (५)। अन्तिमसमयवर्ती स्थ्मसाम्परायिकका गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (५)। वहीं गुणश्रेणिनिक्षेप 'गुणश्रेणिशीर्ष' कहा जाता है। उपशान्तकषायका गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (८)। उतरनेवाळेका स्थ्मसाम्परायिककाळ संख्यातगुणा है (९)। उसी उतरनेवाळेके स्थमसाम्परायिक लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (१०)। उपशामकके स्थमसाम्परायिककाळ, कृष्टियोंका उपशामनकाळ और स्थमसाम्परायिककी प्रथमस्थिति, ये तीनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं (१९)। उपशामकका कृष्टिकरणकाळ विशेष अधिक है (१२)। उतरते हुए वादरसाम्परायिकका लोभवेदककाळ संख्यातगुणा है (१३)। उसके ही तीनों प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप तुल्य विशेष

१ अवरादो वरमहियं ग्गरांड्क्कान्णन्स अद्धाणं । संख्युणं अवगिड्डदिखंडन्स्क्कीरणो कालो॥ लब्धिः ३६५ः

२ पड जहण्याद्विषया तह अंतरस्स करणद्धा । जेट्टट्विदिबंधिटिदीउक्कीरद्धा य अहियकमा ॥ लिख ३६६.

३ सृहुमंतिमगुणसेती उवसंतकसायगस्स गुणसेढी। पिडवदसृहुमद्धा वि य तिण्णि वि संखेज्जगुणिदकमा ॥ छन्धि ३६७.

४ तग्गुंगंसेढी अहिया चलसहुमो किट्टिउवसमद्धा य । सहुमस्स य पढमिठदी तिण्णि वि सरिसा विसेस-हिया ॥ लिक्धि ३६८.

५ किटीकरणद्भित्या पडबादरलोभवेदगद्धा हु। संखराणा तस्सेव य तिलोहरणकेशियनकेशो। लिब्ध ३६९०

बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया। तस्सेव पढमिठदी विसेसाहिया। पिड-वदमाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया। पिडवदमाणयस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया। तस्सेव मायावेदगद्स छण्हं कम्माणं गुणसेढीणिक्सेवो विसेसाहिथा। उवसामगस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया। मायाए पढमिद्धदी विसेसाहिया। मायाए उवसामगद्धा विसेसाहिया। उत्रसामगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया। माणस्स पढमिद्धदी विसेसाहिया। हिया। माणस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया। पुरिसवेदस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया। छण्णोकसायाणमुवसामणद्धा विसेसाहिया। पुरिसवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया। इत्थिवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया। णउंसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया। खुद्दाभवग्गहणं विसेसाहिया। ववसंतद्धा दुगुणा। पुरिसवेदस्स पढमिद्धदी विसेसाहिया। कोधस्स पढमिद्धदी विसेसाहिया। मोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया।

अधिक है (१४)। उपशामक यादरसाम्परायिकका लोभवेदककाल विशेष अधिक है (१५)। उसीके वादरलोभकी प्रथमिश्यित विशेष अधिक है (१६)। उतरनेवालेका लोभवेदककाल विशेष अधिक है (१७)। उतरनेवालेका मायावेदककाल विशेष अधिक है (१८)। उसी मायावेदकके लह कमोंका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (१८)। उपशामकका मायावेदककाल विशेष अधिक है (२०)। मायाकी प्रथमिश्यित विशेष अधिक है (२१)। मायाका उपशामकका विशेष अधिक है (२२)। उपशामकका मानवेदककाल विशेष अधिक है (२३)। मानकी प्रथमिश्यित विशेष अधिक है (२४)। मानका उपशामककाल विशेष अधिक है (२४)। मानकी प्रथमिश्यित विशेष अधिक है (२४)। मानका उपशामककाल विशेष अधिक है (२५)। छह नोकषायोंका उपशामककाल विशेष अधिक है (२०)। पुरुषवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक है (२०)। सुदुमवग्रहण विशेष अधिक है (२०)। उपशानकाल विशेष अधिक है (२०)। सुदुमवग्रहण विशेष अधिक है (३०)। उपशानकाल दिशेष अधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। काधिक है (३०)। पुरुषवेदकी प्रथमिश्यित विशेष अधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। काधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। काधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। काधिक है (३०)। नोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। मोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। नोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। नोहका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। नोहका

१ चडवादरलोहस्स य वेदगकालो य तस्स पढमिठिदी। पडलोहवेदगद्धा तस्सेव य लोहपढमिठिदी॥ लिख. ३७०.

२ तम्मायविदद्धा पिडवदच्यणं पि खित्तगुणसेटी। तं माणवेदगद्धा तस्स णवण्हं पि गुणसेटी॥ लिधः ३७१.

३ चडमायावेदद्धा पः भिक्ति विकास का निर्माण विद्याद्धापटमहिदिमाण उवसमद्धा य ॥ लिखा ३७२०

४ कोहोवसामणद्धा ऋपुरिसित्थीण उवसमाणं च । खुद्दभवग्गहणं च य अहियकमा एकक्रवीसपदा॥ रुव्धि. ३७३.

५ उवसंतद्धा दुगुणा तत्तो पुरिसस्स कोहपटमिठदी। मोहोवसामणद्धा तिण्णि वि अहियक्कमा होंति॥ रुब्धि. ३७४.

जाव असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणकालो विसेसाहियो । पिडविद्माणयस्स अणियिद्धिअद्धा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अणियिद्धिअद्धा विसेसाहिया । पिडविद्माणयस्स अपुन्व-करणद्धा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अपुन्वकरणद्धा विसेसाहिया । पिडविद्माणयस्स उक्कस्सओ गुणसेटिणिकखेवो विसेसाहिओ । उवसामयस्स अपुन्वकरणस्य पटमसमए गुणसेटिणिकखेवो विसेसाहिओ । उवसामगस्स कोधवेदगद्धा संखेज्जगुणा । अधापवत्त-संजदस्स गुणसेटिणिकखेवो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स उवसंतद्धा संखेज्जगुणा । चारित्तमोहणीयस्स उवसामओ अंतरं करेंतो जाओ द्विदीओ उक्करिदि ताओ संखेज्जगुणाओ । दंसणमोहणीयस्स अंतरिद्धिओ संखेज्जगुणाओ । जहिण्या आवाधा संखेज्जगुणा । उक्किस्सया आवाधा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स मोहणीयस्स जहण्णगो

उदीरणा होती है तब तकका वह काल संख्यातगुणा है (३६)। उपशामकके असंख्यात समयप्रवर्द्धोंकी उदीरणाका काल विशेष अधिक है (३७)। उतरनेवालेका अनिवृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है (३८)। उपशामकका अनिवृत्तिकरणकाल विशेष अधिक है (३९)। उतरनेवालेका अपूर्वकरणकाल संख्यातगुणा है (४०)। उपशामकका अपूर्वकरणकाल विशेष अधिक है (४१)। उतरनेवालेका उत्कृप गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (४२)। उपशामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (४३)। उपशामकको अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (४३)। उपशामकको कोधवेदककाल संख्यातगुणा है (४४)। अधःप्रवृत्तसंयतका गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (४५)। दर्शनमोहनीयका उपशान्तकाल संख्यातगुणा है (४६)। चारित्रमोहनीयका उपशामक अन्तर करता हुआ जिन स्थितियोंका उत्कीरण करता है वे संख्यातगुणी हैं (४७)। दर्शनमोहनीयकी अन्तरस्थितियों संख्यातगुणी हैं (४८)। जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है (४९)। उत्कृप आवाधा संख्यातगुणी हैं (५०)। उपशामकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५१)। उत्तरने

१ चडणस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणाकालो । संखगुणो चडणस्स य तक्कालो होदि अहिया य ॥ छन्धि ३७५.

२ पडणाणियद्वियद्धा संखगुणा चडणगा विसेसिहिया। पडमाणा पुन्वद्धा संखगुणा चडणगा अहिया॥ छन्धि. ३७६.

३ पडिवडवरगुणसेती चटमाणापुःवपहनरुणसेती । अहियकमा उवसामगकोहस्स य वेदगद्धा हु॥ लिखा ३७७०

४ संजदअवापवत्तगगुणसेशी दंसणोवसंतद्धा । चारित्तंतरिगठिदी दंसणमोहंतरिठिदीओ ॥ लिधः ३७८.

५ त्रतिष्ठु ' जहण्णियस्स ' इति पाठः ।

द्विदंधो संखेज्जगुणो । पिडवदमाणयस्स मोहणीयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णाणावरग-दंगगावरण-अनराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । एदेसिं चेव कम्माणं पिडवदमाणयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । अंतोम्रहुत्तो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णामा-गोदाणं जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । वेदणी-यस्स जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । पिडवदमाणयस्स णामा-गोदाणं जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । उवसामगस्स मायासंजलणजहण्णगो द्विदिवंधो मासो । तस्सेव पिडवदमाणयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो वे मासा । उवसामगस्स माणानंजलणजहण्णगो द्विदिवंधो वे मासा । पिडवदमाणयस्स कराणान्दिदिवंधो चत्तारि मासा । उवसामगस्स कराहसंजलण-जहण्णाद्विदिवंधो चत्तारि मासा । पिडवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णाद्विदिवंधो चत्तारि मासा । उवसामगस्स कराहसंजलण-जहण्णाद्विदिवंधो चत्तारि मासा । पिडवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णाद्विदिवंधो अद्व मासा । उवसामगस्स पुरिसवेदजहण्णाद्विदिवंधो सोलस वस्साणि । तस्समए चेव संजलणाणं

वालेके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५२)। उपशामकके झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५३)। इन्हों कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध उतरनेवालेके संख्यातगुणा है (५४)। अन्तर्मुहुर्त संख्यातगुणा है (५५)। उपशामकके नाम व गोत्र कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५६)। वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है (५७)। उतरनेवालेके नाम व गोत्र कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है (५८)। उसीके वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध पक्त मास है (६०)। उतरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिबन्ध एक मास है (६०)। उतरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिबन्ध दो मास है (६१)। उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध दो मास है (६१)। उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६३)। उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६३)। उपशामकके संज्वलनकोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६४)। उतरनेवालेके उसी संज्वलनकोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६५)। उतरनेवालेके उसी संज्वलनकोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६५)। उतरनेवालेके उसी संज्वलनकोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६५)। उपशामकके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है (६६)। उसी समयमें ही (उपशामकके) संज्वलनचनुष्कका

१ अवराजेडाबाहा चडपडमोहस्स अवरहिदिबंधो। चण्या निष्यादि । उपीकिनंदिन निर्मादे समुक्ति या। लिखा ३७९०

२ चडमाणस्स य णामागोदजहण्णद्विदीण बंधो य ितरसपदासु कमसो संखेण य होंति ग्रुणियकमा ॥ छन्धि. ३८०.

३ चलतिदयअवरबंधं पडणामागोदअवरिदिबंधो । पडतिदयस्स य अवरं तिण्णि पदा होति अहिंय-कमा ॥ लिखि ३८१

४ चडमायमाणकोही मासादीदुगुण अवरिठिदेवंधो । पडणे ताणं दुगुणं सोलसवस्साणि चलणपुरिसस्स ॥ छन्धि. ३८२.

द्विदंबंधो वत्तीस वस्साणि। पिडवदमाणयस्स पुरिसवेदजहण्णद्विदिवंधो वत्तीस वस्साणि। तस्समण् चेव संजलणाणं द्विदिवंधो चढुसद्वी वस्साणि। उवसामगस्स पढमो संखेज्ज-विस्सिओ मोहणीयस्स द्विदिवंधो संखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स चिरमो संखेज्ज-विस्सओ मोहणीयस्स द्विदिवंधो संखेज्जगुणो। उवसामगस्स णाणावरण-दंनणावरण-अंतराइयाणं पढमो संखेज्जविस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स तिण्हं भादिकम्माणं चिरमो संखेज्जवस्सद्विदिओ वंधो संखेज्जगुणो। उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढमो संखेज्जवस्सद्विदिओ वंधो संखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं चिरमो संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो संखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स चिरमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो मोहणीयस्सासंखेज्जगुणो। उवसामयस्स चादि-कम्माणं चिरमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो असंखेज्जगुणो। पिडवदमाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो घादिकम्माणमसंखेज्जगुणो। उवसामयस्स णामा-गोद-

स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है (६७)। उतरनेवालेके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है (६८)। उसी समयमें ही संज्वलन चतुष्क का स्थितिबन्ध (उतरनेवालेके) चौंसठ वर्ष है (६९)। उपशामक से संख्यात वर्षवाला मोहनीयका प्रथम स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (७०)। उतरनेवालेके संख्यात वर्षवाला मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (७१)। उपशामक के झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षवाला प्रथम स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (७२)। उतरनेवालेके तीन घातिया कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (७२)। उतरनेवालेके तीन घातिया कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम बन्ध संख्यात गुणा है (७३)। उपशामक ने नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला प्रथम बन्ध संख्यात गुणा है (७४)। उतरनेवालेके नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला भोहनीयका अन्तिम वन्ध असंख्यात गुणा है (७५)। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका प्रथम बन्ध असंख्यात गुणा है (७६)। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका प्रथम बन्ध असंख्यात गुणा है (७५)। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका प्रथम बन्ध असंख्यात गुणा है (७८)। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला है (७८)। उपशामकके मात्र स्थितिवाला घातिया कर्मोंका अन्तिम बन्ध असंख्यात गुणा है (७८)। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला घातिया कर्मोंका प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (७८)। उपशामकके

१ पडणस्स तस्स दुगुणं संजळणाणं तु तत्थ दुट्टाणे। बत्तीसं चउसट्टी वस्सपमाणेण ठिदिबंधो॥ छन्धि. ३८३.

२ चडपडणमोहपदमं चरिमं तु तहा तिघादियादीणं। संखेडजवस्सबंधी संखेडजग्रुणक्कमो छण्हं॥ छन्धि, ३८४.

वेदणीयाणं चरिमो असंवेजजनस्मिद्धिरोगे बंधो असंखेजजगुणो। पिडवदमाणयस्स णामा-गोद्-वेदणीयाणं पढमो असंखेज्जवस्सिट्टिदिगो बंधो असंखेज्जगुणो' । उवसामगस्स णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागिगो पढमो द्विदिबंधो असंखेजजगुणो । णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो पढमो हिदि-बंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्य पिलदोवमस्स संखेज्जिदभागिओ पढमो द्विदिबंधो विसेसाहिओं । चरिमद्विदिखंडयं संखेजजगुणं। जाओ द्विदीओ परिहाइदण पलिदोवम-द्विदिगो बंघो जादो ताओ द्विदीओ संखेजजगुणाओ । पलिदोवमं संखेजजगुणं । अणि-याङ्किस पढमसमये द्विदिवंधो संखेजजगुणो । पिडवदमाणयस्स अणियाङ्किस चिरिमसमए द्विदिबंधो संखेजजगुणो । अपुरुवकरणस्स पढमसमए द्विदिबंधो संखेजजगुणो । पिडवद-

नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मीका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम वन्ध असंख्यात-गुणा है (८०)। उतरनेवालेके नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मीका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (८१)। उपशामकके नाम व गोत्र कर्मोंका पस्योपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है (८२)। ज्ञानावरण, दुर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है (८३)। मोहनीयका परयोपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (८४)। सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें **ब्रानावरणादिकोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है (८५) । जिन** स्थितियोंको कम कर पल्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध हुआ है वे स्थितियां संख्यातगुणी हैं (८६)। पच्योपम संख्यातगुणा है (८७)। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितवन्ध संख्यातगुणा है (८८)। उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितवन्ध संख्यात गुणा है (८९)। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिवन्ध

१ चडपडणमोहचरिमं पढमं तु तहा तिघादियादीणं । असंखेडजवस्सबंधो संखेडजगुणक्कमो छण्हं ॥ लाधिः ३८५.

माणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए द्विदिवंधो संखेज्जभुणो । पडिवदमाणयस्स अपुन्वकरणस्स चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं'। पडिवदमाणयस्स अपुन्व-करणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । पिडवदमाणयस्स अणियद्विस्स चरिम-समए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । उवसामगस्य अणियद्विस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । उवसामगस्स अपुन्वकरणस्स चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं। उनसामगस्स अपुञ्चकरणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणंै।

संपुण्णं चारित्तं पडिवज्जंतस्स सरूवणिरूवणद्वग्रुत्तरसुत्तं भणदि-

संपुष्णं पुण चारित्तं पडिवज्जंतो तदो चतारि कम्माणि अंतोमुहुत्तद्विदिं द्वेवदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं मोहणीयमंत-राइयं चेदि ॥ १५ ॥

तदो अंतोकोडाकोडीदो द्विदिबंधादो विसेसहीणा घादिजनमाणादो चत्तारि

संख्यातगुणा है (९०)। उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (९१)। उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा 🕯 (९२)। उतरनेवालेके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९३)। उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९४)। उपशामकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९५)। उपशामकके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९६)। उप-शामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९७)।

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवालेके स्वरूपनिरूपणके लिये उत्तरसूत्र कहते हैं-सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार कर्मींकी अन्तर्म्रहर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है ॥ १५ ॥

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक उत्तरोत्तर नाश किये जानेके कारण अन्तःकोटाकोटिप्रमाण स्थितिबन्धकी अपेक्षा विशेष हीनताको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादि

१ चडपडअपुव्यपदमो चरिमो ठिदिवंघओ य पडणस्से । तच्चरिमं ठिदिसंतं संखेञ्जराणकमा अह ॥

२ तप्पदमहिदिसत्तं पिवववाधिविक्तिमिटिदिसत्तं । अहियकमा चलवादरपटमहिदिसत्तयं तु संखराणं ॥ किथि. ३९०.

३ चडमाणअपुरवस्स य चरिमद्विदिसत्तयं विसेसहियं । तस्सेव य पदनिर्दिःतत्तं संखेज्जसंग्रणियं ॥

अप्रतौ ' विसेसाहिणा ' कप्रतौ ' विसेसाहिया ' इति पाठः ।

कम्माणि अंतोम्रहुत्तद्विदिं ठवेदि । काणि ताणि चत्तारि कम्माणि ति बुत्ते तिणणणयद्वं णाणावरणादीणं णामणिदेसो कओ। किमद्वमंतोम्रहात्तयं ठिदिं ठवेदि ? उवसामय-विसोधीदो खबगविसोधीणमाणंतियादो ।

वेदणीयं वारसमुह्तं डिदिं ठवेदि, णामा-गोदाणमट्टमुहुत्तद्विदिं ठवेदि, सेसाणं कम्माणं भिण्णमुह्त्ति हिदं ठवेदि ॥ १६ ॥

किमद्रमेदासिं पयडीणमेत्तियमेत्ति हिदिं ठवेदि १ पयडिविसेसादो ।

बारस य वेदणिज्जे णामा-गोदे य अह य मुहुत्ता ॥ द्विदिबंधो दु जहण्गो भिण्ममुहुत्तं तु सेसाणं ॥ १९॥

एसा दोसु सुत्तेसु बुनद्धाणसुवसंहारगाहा । एदाणि दो वि तीदसुत्ताणि देसा-मासियाणि । तेण एदेहि सुइदस्स अत्थस्स परूवणा कीरदे । तं जधा- चारित्तमोह-

चार कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है। वे चार कर्म कौन हैं ? इस शंकाके निर्णयार्थ सूत्रमें ज्ञानावरणादिकोंका नामनिर्देश किया गया है।

शंका — सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक अन्तर्मुहूर्तमात्र ही स्थितिको क्यों स्थापित करता है ?

समाधान—चूंकि उपशामककी विशुद्धियोंसे क्षपककी विशुद्धियां अनन्तगुणी हैं, अतएव वह अन्तर्भुद्धर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है ।

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक वेदनीयकी बारह मुहूर्व, नाम व गोत्र कर्मोंकी आठ मुहूर्त और शेष कर्मोंकी भिन्नमुहूर्त अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है ॥ १६ ॥

शुका—इन प्रकृतियोंकी इतनी मात्र स्थितिको किस छिये स्थापित करता है ? समाधान – प्रकृतियोंकी विशेषताके कारण उक्त प्रकृतियोंकी उतनीमात्र स्थितिको स्थापित करता है।

वेदनीयका बारह मुहूर्त, नाम व गोत्रका आठ मुहूर्त, तथा रोष कर्मीका अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्य स्थितिबन्ध होता है ॥ १९ ॥

यह गाथा उक्त दोनों सूत्रोंमें कहे गये कालोंका उपसंहार करनेवाली है। ये दोनों ही अतीत सूत्र देशामर्शक हैं। इसी कारण इनसे स्चित अर्थकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है — चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें अधःप्रवृत्तकरणकाल, अपूर्व-

१ वारस य वेयणीय णामे गोदे य अड य मुहुत्ता । भिष्णमुहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥ गो. क. १३९.

२ अ-आप्रकोः ' अद्धरस ' इति पाठः ।

णीयस्स खवणाए अधापवत्तकरणद्धा अपुन्वकरणद्धा अणियद्दीकरणद्धा चेदि तिणि अद्धाओ हवंति । ताओ तिण्णि अद्धाओ वि एगसंबद्धाओ एगाविलयाए ओवद्दिद्वाओ । तदो जाणि कम्माणि अत्थि तेसिं द्विदीओ ओद्दिद्वाओ । तेसिं चेव अणुभागफद्द्याणं जहण्णफद्दयप्पहुं एया फद्द्याविलया ओद्दिद्वा । एत्थ अधापवत्तकरणे वद्दमाणयस्स णित्थि द्विदिघादो अणुभागघादो वा । केवलमणंतगुणाए विसोहीए वड्ढादि । अपुन्वकरण-पढमसमए द्विदिखंडओ अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडओ च आगाइदो ।

अपुन्वकरणे पढमिद्विदिखंडयस्स पमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—अपुन्वकरणे पढमिद्विदिखंडयं जहण्णयं थोवं । उक्कस्सयं संखेज्जगुणं । उक्कस्सयं पि पिठिदोवमस्स संखेजजिद्भागों । जहा दंसणमाहणीयस्स उवसामणाए तस्तेव खवणाए अणंताणुबंधीविसंजोयणाए कसायाणमुवसामणाए च अपुन्वकरणपढमिद्विद्खंडयं जहण्णं पिठिदोवमस्स संखेजजिद्भागो, उक्कस्सयं सागरोवमपुधत्तं, तथा एत्थ णित्थ । एत्थ पुण

करणकाल और अनिवृत्तिकरणकाल, ये तीन काल होते हैं। एक एकसे सम्बद्ध उन तीनों कालोंको एक आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये। पश्चात् जो कर्म सत्तामें हैं उनकी स्थितियोंको आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये। उन्हीं कर्मोंके अनुमागस्पर्धकोंकी जघन्य स्पर्धकसे लेकर एक एक स्पर्धकावली अपवर्तनीय है। यहां अधः प्रवृत्तकरणमें वर्तमान जीवके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं हैं। वह केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोंका स्थितिकांडक और अनुभाग-कांडक प्रारंभ होता है।

अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमको कहते हैं। वह इस प्रकार है — अपूर्वकरणमें जघन्य प्रथम स्थितिकांडक स्तोक है। उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यात-गुणा है। उत्कृष्ट भी पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र है। जिस प्रकार दर्शनमोद्दनीयकी उपशामनामें, उसीकी क्षपणामें, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें और कषायोंकी उपशामनामें अपूर्वकरणसम्बन्धी जघन्य प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग और उत्कृष्ट सागरोपमपृथक्तवप्रमाण है, उस प्रकार यहां नहीं है। यहां कषायोंकी

१ ग्रुणसेंदी ग्रुणसंकम ठिदिरसखंडाग णिथ पढमिन्ह । पिडसमयमणंतग्रुणं विसोहिबङ्कीहि बङ्कि हि ॥ छिथा ३९३,

२ पहस्स संख्यागं वरं पि अवरादु संख्युणिदं तु । पढमे अपुन्त्रिखत्रणे ििन् प्रतास्त सं होदि ॥ लिख्य ४०५. एत्य जहण्णयं संखेज्जयुणहीणिद्वितिसंतकिम्मयस्स गहेयव्यमुक्कस्सयं पुण के क्या किंद्राजित्यान गहेयव्यं । उक्कस्सयं पि पिल्रदेविमस्स संखेज्जिदिमागो ति वुत्ते जहा जहण्णयं पिल्रदेविमस्स संखेजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थिजितिसार संस्थितिसार संस्थिति संस्यापिति संस्थिति संस्यापिति संस्थिति संस्यापिति संस्थिति संस्यापिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्यापिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्थिति संस्यापिति स

कसायाणं खवणाए अपुन्वकरणपढमिठिदिखंडयं जहण्णमुक्कस्सं पि पिठदोवमस्स संखेज्जिदिभागो, अपुन्वकरणे सन्वत्थ संखेज्जगुणहीणं । संखेज्जगुणहीणिद्विदंसंतकम्माणं ठिदिखंडयाणि तप्पिडभागियाणि चेव । अपुन्वकरणस्स पढमसमए पिठदोवमस्स संखेज्जिदिभागियं द्विदिखंडयमायुगवज्जाणं कम्माणं गेण्हिद् । अप्पसत्थाणं कम्माण-मणुभागस्स अणंते भागे खंडयं गेण्हिद् । पिठदोवमस्स संखेज्जिदिभागं द्विदिबंधेण ओसरिद्। गुणसेडी उद्याविठयबाहिरे णिक्खित्ता अपुन्वकरणद्वादो अणियद्विकरणद्वादो च विसेसाहिया । जे अप्पसत्थकम्मंसा ण बज्झति तेसि कम्माणं गुणसंकमो जादों । द्विदिबंधो द्विदिसंतकम्मं च सागरोवमकोडिसदसहस्सपुधत्तं अंतोकोडाकोडीए । बंधादो पुण संतकम्मं संखेज्जगुणं । एसा अपुन्वकरणपटमसमयपरूवणा ।

एत्तो विदियसमए णाणत्तं । तं जधा- असंखेज्जगुणद्व्वमोकद्विद्ण गिरुद्सेसं गुणसेडिं करेदि । विसोधी च अणंतगुणा । सेसेसु आवासएसु णित्थ णाणत्तं । एवं जाव पढमाणुभागखंडओ समत्तो ति । तदो से काले अण्णो अणुभागखंडओ आगाह्दो

क्षपणामें अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकांडक ज्ञान्य और उत्कृष्ट भी पत्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही है, और अपूर्वकरणमें सर्वत्र संख्यातगुणा हीन होता है। संख्यातगुणे हीन स्थितिसत्ववाले कमोंके स्थितिकांडक भी संख्यातगुणे हीन ही हैं। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुको लोड़कर शेष कमोंके पत्योपमके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है। अप्रशस्त कमोंके अनुभागके अनन्त बहुभागरूप कांडकको ग्रहण करता है। पत्योपमका संख्यातवां भाग स्थितिवन्धसे घटता है। उद्यावलिके बाहिर निश्चित्त गुणश्चेणी अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है। जो अप्रशस्त कर्म नहीं बंधते हैं उन कर्मोंका गुणसंक्रमण होता है। स्थितिवन्ध और स्थितिसत्व अन्तःकोटाकोटिके भीतर कोटिलक्षपृथकत्व सागरोपमप्रमाण होता है। परन्तु बन्धकी अपेक्षा सत्व संख्यातगुणा है। यह अपूर्वकरणके प्रथमसमयविषयक प्ररूपणा हुई।

इससे द्वितीय समयमें विशेषता है। वह इस प्रकार है—असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गैलितशेष गुणश्रेणीको करता है। विशुद्धि भी अनन्तगुणी है। शेष आवासोंमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके समाप्त होने तक यही कम है। तब अनन्तर समयमें अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है जो घात करनेसे

१ पिडसमयमसंखराणं दव्यं संकमिद अप्पसत्थाणं। बंधुिन्त्रियपर्याणं बंधतसजादिपयडीसु ॥ लिध.४००.

२ अंतोकोडाकोडी अपुव्वपदमिह होदि ठिदिबंधो। बंधादो पुण सत्तं संखेज्जगुणं हवे तत्थ । रुन्धि ४०७.

३ पिडसमयं उक्कद्वि असंखगुणिदक्कमेण संचिद्धि य । इदि ग्रुणसेटीकरणं पिडसमयमपुन्नपदमादो ॥ रुन्धि. ३९९.

सेसस्स अणंता भागा। एवं संखेडजेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभागखंडथो पढमिट्ठिदिखंडओ अपुन्नकरणे पढमिट्ठिदिखंघो च एदाणि तिण्णि वि समगं णिट्ठिदाणि । एवं ट्विदिबंघसहस्सेहि गदेहि अपुन्नकरणद्वाए संखेडजिदभागे गदे णिहा-पयलाणं बंधवोच्छेदो जादो। ताधे चेव ताणि गुणसंकमेण संकमंति।

ओवहणा जहण्णा आविष्या किणया तिभागेण । एसा द्विदिसु जहण्णा का कुलिस ेसु ॥ २०॥ संकामेदुक्कडुदि जे असे ते अविद्वदा होंति । आविष्यं से काले तेण परं होंति भजिदव्वा ॥ २१॥

रोष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र है। इस प्रकार संख्यात अनुभागकांडकसहस्रोंके वीतनेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक, और जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त होते हैं। इस प्रकार स्थितिबन्ध स्थातकां के वीतनेसे अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर निद्रा व प्रचला प्रकृतियोंकी बन्धव्युव्छित्ति हो जाती है। उसी समय वे दोनों प्रकृतियां गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण करती हैं।

यहां संक्रमणमें जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण एक त्रिभागसे हीन आवलीमात्र है। यह जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण स्थितियोंके विषयमें ग्रहण करना चाहिये। अनुभागविषयक जघन्य अपवर्तना अनन्त स्पर्धकोंसे प्रतिबद्ध है। अर्थात् जब तक अनन्त स्पर्धकोंकी अतिस्थापना नहीं होती तब तक अनुभागविषयक अपकर्षणकी प्रवृत्ति नहीं होती॥ २०॥

जिन कर्मप्रदेशोंका संक्रमण अथवा उत्कर्षण करता है वे आवलीमात्र काल तक अवस्थित अर्थात् क्रियान्तरपरिणामके विना जिस प्रकार जहां निक्षित हैं उसी प्रकार ही वहां निश्चलभावसे रहते हैं। इसके पश्चात् उक्त कर्मप्रदेश वृद्धि, द्वानि एवं अवस्थानादि क्रियाओंसे भजनीय हैं॥ २१॥

१ प्रतिषु 'पदमद्विदिखंडओ बंधो ' इति पाठः ।

२ संखेञ्जेस अणुमागखंडयसहरसेस गदेस अण्णमणुभागखंडयं पटमहिदिखंड्यं च जो च पढमसमए अपुन्त्रकरणे हिदिबंधो पबद्धो एदाणि तिण्णि वि समगं णिहिदाणि । जयधः अ.प. १०७३:

३ ' ओवट्टणा रेज्हण्णा ' एवं मणिदे हिन्नि होना है। जहण्णदो वि आविलयाए विकास निकास करणा विकास निविद्या होदि। ' एसा हिदिसु जहण्णा ' एवं मणिदे हिदिविसया एसा जहण्णे विकास के अन्तर होदि। ' तहाणुमानेसणंतेसु ' एवं मणिदे अणुमानविसया ओवटणा जहण्णे विकास के अणंतेसु फद्दपु पिडवदा। जाव अणंताणि फद्याणि पाहिन्हाविदानि ताव अणुमानविसया ओकडुणा ण पयद्दि ति बुत्तं होइ। जयधा अ. प. १०९६ लिखा ४०१.

४. ' संकामेदुक्कडुदि ' एवं भणिदे संकामेदि वा उक्कडुदि वा जे कम्मपदेसे ते आविलयमेत्तकालमविडिदा होति, आविलयमेत्तकालं किरियंतरपरिणामेण विणा जहा जत्य णिक्खिता तहा चेव तत्य णिचलभावेणाविचिडेति

भोकड्ढि जे अंसे से काले ते च होति भजिदव्या।
वडीए अवट्ठाणे हाणीए संकमे उदए ।। २२।।
एक्कं च ठिदिविसेसं तु असंखे जेसु द्विदिविसेसेसु।
वडेदि रहस्सेदि च तहाणुमा गेसणंतेसु ।। २३॥

# तदे। द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु परभवियणामाणं वंधवोच्छेदो जादो । तदे। द्विदि-

जिन कर्मोशोंका अपकर्षण करता है वे अनन्तर कालमें स्थित्यादिकी बृद्धि, अवस्थान, हानि, संक्रमण और उदय, इनसे भजनीय हैं, अर्थात् अपकर्षण किये जानेके अनन्तर समयमें ही उनमें बृद्धि आदिक उक्त क्रियाओंका होना संभव है ॥ २२ ॥

एक स्थितिविशेषका उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करनेवाला नियमसे असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है। इसी प्रकार एक अनुभागस्पर्धकसम्बन्धी वर्ग-णाका उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करनेवाला नियमसे अनन्त अनुभागस्पर्धकोंमें ही बढ़ाता अथवा घटाता है। इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थितिका उत्कर्षण करनेमें जघन्य निश्लेप आवलीके असंख्यातवें भागमात्र, व अपकर्षण करनेमें जघन्य निश्लेप आवलीके असंख्यातवें भागमात्र, व अपकर्षण करनेमें जघन्य निश्लेप आवलीके विभागमात्र होता है, तथा अनुभागके उत्कर्षण व अपकर्षणका जघन्य व उत्कृष्ट निश्लेप अनन्त अनुभागस्पर्धकप्रमाण होता है ॥ २३॥

पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर देवगति, पंचेन्द्रियजाति आदि परभविक नामकर्म प्रकृतियोंकी वन्धव्युव्छिति हो जाती है। इसके ऊपर स्थितिवन्धसहस्रोंके

चि बुत्तं होइ। 'से कार्छे' तदणंतरसमयप्पहुडि तेण परं तत्तो उनिर होति मजियव्या भयणिज्जा भवंति। संकमणाविष्ठयमेत्तकार्छे विदक्षेते तत्तो परं संकामिदा उक्किश्चा च जे कम्मंसा ते किश्चा होति। तत्तो परं तप्पवुत्तीए पाँडसेहामानादो चि बुत्तं होदि। जयधा अर्थेप १०९७. लिखा ४०२.

१ एदस्स भावत्थो – ओकड्डिदपदेसग्गं किंचि तदणंतरसम् चेव पुणो उकड्डिज्जिदि किंचि ण उक्कड्डिज्जिदि किंचि ण उक्कड्डिज्जिदि किंचि अण्णं किरियं गच्छिदि ति एवं वड्डीए मजिदव्यमब्रहाणे ति ! ओकड्डिदपदेसग्गं किंचि सत्थाणे चेव अच्छिदि किंचि अण्णं किरियं गच्छिदि ति मयणिज्जं। एवमोकड्डणाए संक्रमोदएहि मयणिज्जतं जोजेयव्वं। ओकड्डिदविदियसम् चेव पुणो वि ओकड्डिणादीणं पवुत्तीए बाहाणुवळंमादो ति । जयधः अ. प. १०९७. लिधः ४०३.

२ 'एकं च हिदिविसेसं ' एवं भणिदे एगं हिदिविसेसमुक्केड्डेमाणो णियमा असंखेडजेस हिदिविसेसेसु बहुदि ति एदेण जहण्णदो वि आवित्याए असंखेडजदिभागमेक्तो चेव उक्केड्डणाए णिक्खेवविसओ होदि, णो हेट्टा ति जाणाविदं । तहा एकं च हिदिविसेसमोक्ट्रेमाणो णियमा असंखेडजेस हिदि-विसेसेसु रहस्सेदि णो हेट्टा ति जाणाविदं । तहा एकं च हिदिविसेसमोक्ट्रेमाणो णियमा असंखेडजेस हिदि-विसेसेसु रहस्सेदि णो हेट्टा ति एदेण वि विदिएण स्तावयवेण जहण्णदो वि ओक्ट्रणाए आवित्यतिभागमेक्तेण णिक्खेवेण होदव्वमिदि जाणाविदं । 'तहाणुभागेसणंतेसु ' एवं भणिदे एगमणुभागफद्दयवग्गणसुक्केड्डेमाणो ओक्ड्रेमाणो च णियमा अणंतेसु चेवाणुभागफद्दएस बहुदि हरस्सेदि वेति भणिदं होदि । एदेण अगुमार्गिक्त्याणमो कुक्ट्रिक्टा जहण्णुक्कस्सिणिक्खेव-पमाणावहारणं कयं । जयधा अ. प. १०९८ . रुव्धि ४०४.

( 2, 3-6, 28.

## वंधसहस्सेसुं गदेसु चरिमसमयअपुट्यकरणं पत्ता ।

से काले पढमसमयअणियद्दिस्स आवासयाणि वत्तइस्सामे। । तं जधा-पढमसमयअणियद्दिस्स अण्णो द्विदिखंडओ पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागो, अण्णो अणुभागखंडओ सेसस्स अणंता भागा, अण्णो द्विदिबंधो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागेण हीणो' । पढमद्विदिखंडओ विसमो, जहण्णादो उक्कस्सओ संखेज्जिदिभागुत्तरो । पढमे द्विदिखंडए हदे सन्वस्स तुल्लकाले अणियद्वि पिवद्वस्स ठिदि-संतकम्मं तुल्लं । ठिदिखंडओ वि सन्वस्स अणियद्वि पिवद्वस्स विदियद्विदिखंडयादो विदियद्विदिखंडओ तुल्लो, तिद्यादो तिदयो तुल्लो । एवं सन्वत्थे । द्विदिबंधो सागरो-वमसहस्सपुधतं अंतोसदसहस्सस्सं । द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं अंतोकोडा-

### चीतनेपर अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होता है।

अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती हुए अनिवृत्तिकरणके आवासोंको कहते हैं । वह इस प्रकार है— प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणके अन्य स्थितिकांडक पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण, अन्य अनुभागकांडक रोष अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र और अन्य स्थितिबन्ध पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन प्राप्त होता है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें वर्तमान नाना जीवोंका प्रथम स्थितिकांडक विषम है अर्थात् समान नहीं है। जवन्य प्रथम स्थितिकांडक ये अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट सब जीवोंका स्थितिकांडक भागसे अधिक है। समान कालमें अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट सब जीवोंका स्थितिकांडक भी द्वितीय स्थितिकांडकसे द्वितीय स्थितिकांडक तुल्य है। अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट सबका स्थितिकांडक भी द्वितीय स्थितिकांडकसे द्वितीय स्थितिकांडक तुल्य है और तृतीयसे तृतीय स्थितिकांडक तुल्य है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिय। जो स्थितिबन्ध पूर्वमें अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें सागरोपमसहस्रपृथक्त्वमात्र होता हुआ लक्षसागरोपमके भीतर हो जाता है। इसी प्रकार जो स्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह घटकर इस समय लक्षपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण होता हुआ कोड़ाकोड़िक भीतर ही रहता

१ अणियद्विस्स व पदमे अण्णे विदिन्तं प्रदुष्टिन पदी । लब्धि ४११०

२ **गदरपटमे** पटमं ठिदिखंडं विसरिसं तु विदियादि । ठिदिखंडयं समाणं सन्वस्स समाणकालिन्हि ॥ प्रहस्स संखभागं अवरं तु वरं तु संखभागिहियं। घादादिमठिदिखंडो सेसा सन्वस्स सरिसा हु॥ लिथि. ४१२-४१३.

३ पृत्वनं को उसे जिल्ला हैं है हिदिबंधी अपुन्यकरणद्भाए संखेज्जसहस्समेत्तीह ि ि हिर्देश हो है सुडु ओहिंड पूर्ण अणियिक्टकरणयदमसमये जानने जनन एन्यपुध मेनी हो रूण अंत्रीनान ग्रेवनन दस्तर स्तर प्यक्टदि ति दुर्च होदि॥ जयध अ. प. १०७५.

कोडीए' । गुणमेटिणिक्खेवो जो अपुन्वकरणे णिक्खिचो तस्स सेसे सेसे च मवदि । सन्वकम्माणं पि तिण्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि । तं जहा— अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च । एदाणि सन्वाणि पटमसमयअणियद्विस्स आवासयाणि परूविदाणि । से काले एदाणि चेव । णवरि गुणसेडी असंखेज्जगुणा । सेसे सेसे च णिक्खेवो । विसोधी च अणंतगुणा । एवं संखेज्जेसु द्विद्वंधसहस्सेसु गदेसु तदो अण्णो द्विद्वंधो असण्णिद्विद्वंधसमगो जादो । एवं तीइंदियसमगो वीइंदियसमगो एवमेइंदियद्विद्वंधसमगो जादो । एवं तीइंदियसमगो वीइंदियसमगो एवमेइंदियद्विद्वंधसमगो जादो । एवं तीइंदियसमगो वीइंदियसमगो एवमेइंदियद्विद्वंधसमगो जादो । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधसमगो प्रतिद्वेवम्वस्सेसु गदेसु चित्रसमगो जादो । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधसमगो जादो । तदो संखेज्जेसु द्विद्वंधसहस्सेसु गदेसु णामा गोदाणं पलिदोवम-द्विद्वंधो जादो । ताधे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं दिवङ्कपिद्वं-वमद्विद्वंशे जादो । नोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विद्वंशो वंधो जादो । ताधे द्विद्वं

है। जो गुणश्रेणिनिक्षेप अपूर्वकरणमें निक्षित था उसके रोष रोषमें ही निक्षेप होता है। अनिवृत्तिकरणमें सभी कमौंके अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधित्तिकरण और निकाचनाकरण, ये तीन करण व्युच्छित्र हो जाते हैं। ये सब प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणके आवास कहे गये हैं। अनन्तर समयमें भी ये ही आवास हैं। विशेष केवळ यह है कि यहां गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है और शेष शेषमें निश्चेप है। विश्वद्धि भी अनन्तगुणी है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर तब अन्य स्थितिबन्ध असंबीके स्थितिबन्धके सहश होता है। पुनः संख्यात स्थितिबन्ध सहस्रोंके वीतनेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धक सहश हिंगा है। इसी प्रकार शिन्द्रियके सहश, द्वीन्द्रियके सहश और इसी प्रकार एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर नाम व गोत्र कर्मोका पल्योपममात्र स्थितिबन्ध होता है। उस समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका डेढ़ पत्योपमप्रमाण स्थितिवाळा बन्ध होता है। मोहनीयका दो पल्योपममात्र स्थितिवाळा बन्ध होता है। उस समयमें स्थितिसत्व ळक्षपृथक्त्व

१ अंतोकोडाकोडिमेत्तं हिदिनंतकन्मनपृत्वकरापिः नेर्दि संखेज्जसहस्समेत्तिहिदिखंडयघादेहि चादिदं संतं सुद्धु ओहिट्टियूण अंतोकोडाकोडीए सान्गेयनक्कसपुत्रकप्तनापं होदूणाणियिट्टिपदमसमए हिदिमिदि भणिदं होदि। जयधा अ.प. १०७५.

२ उद्धिसहस्सपुथत्तं त्रवखपुथत्तं तु वंथ संतो य। अणियद्विस्सादीए गुणसेदी पुव्वपिसेसा॥ लब्धि. ४१४.

३ उनसामणा णिधत्ती णिकाचणा तत्थ वोच्छिण्णा ॥ लब्धि. ४११,

४ ठिदिबंधसहस्सगदे संखेळा बादरे गदा भागा। तत्थासण्णिस्स द्विदिसरिसं ठिदिबंधणं होदि॥ लब्धि. ४१५.

५ ठिदिबंधसहरसगदे पत्तेयं चदुरितयविएइंदी । ठिदिबंधसमं होदि हु ठिदिबंधमणुक्कमेणेव ॥ रुन्धि ४१६.

६ एइंदियद्विदीदो संखसहरसे गदे हु ठिदिबंधे। पक्षेक्कदिवड्डदुगं ठिदिबंधो वीसियतियाणं॥ लिख. ४१७.

### संतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं ।

जाघे णामा-गोदाणं पिलदोवमद्विदिगो बंधो ताघे अप्पाबहुगं। तं जहा- णामागोदाणं द्विदिबंधो थोवो। णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं द्विदिबंधो
विसेसाहिओ। मोहणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ। अदिकंता सन्त्रे द्विदिबंधो
एदेण अप्पाबहुअविधिणा आगदां। तदो णामा-गोदाणं पिलदोवमद्विदिबंधे पुण्णे जो
अण्णो द्विदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो। सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो विसेसहीणो। ताघे
अप्पाबहुअं- णामा-गोदाणं द्विदिबंधो थोवो। चदुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो संखेज्जगुणो। मोहणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ। एदेण कमेण द्विदिबंधो सुल्लो संखेज्जगुणो। तदो णाणावरणीय-दंमणावरणीय येदणीय-अंतराइयाणं पिलदोवमद्विदिगो
बंधो जादो। ताधे मोहणीयस्स निभागुत्तरपिलद्वेवमद्विदिगो बंधो जादो। तदो जो
अण्णो द्विदिबंधो चदुण्हं कम्माणं सो मंखेज्जगुणहीणो। ताधे अप्पाबहुगं- णामागोदाणं द्विदिबंधो थोवो। चदुण्हं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जगुणो। मोहणीयस्स

#### सागरोपमप्रमाण रहता है।

जिस समय नाम व गोत्र कमौंका पल्योपमप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है उस समय अल्यबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कमौंका स्थितिवन्ध स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पूर्वके सब स्थितिवन्ध इसी अल्पबहुत्व-विधिसे आये हैं। नाम-गोत्र कमौंका पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। शेष कमौंका स्थितिवन्ध विशेष हीन है। उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कमौंका स्थितिवन्ध स्तोक, चार कमौंका स्थितिवन्ध तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका पल्योपममात्र स्थितिवन्ध होता है। उस समय मोहनीयका त्रिभागसे अधिक पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है। तत्पश्चात् चार कमौंका जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कमौंका स्थितिवन्ध स्तेक, चार कमौंका हिथिति

१ तक्काले ठिदिसंतं लक्खपुधत्तं तु होदि उवहीणं। बंधोसरणा बंधो ठिदिखंडं संतमोसरिद।। लिध. ४१८.

२ अ-क प्रसोः ' अदिक्कंतो सच्चे द्विदिबंधो ' आप्रतौ ' अदिक्कंतो सच्चे द्विदिबंधा ' इति पाठः ।

३ ण केवलमेसी चैव द्विदिबंधी एदेणपाबहुअविहिणा पयद्वी, किंतु अइक्कंता सब्बे द्विदिबंधा एदेणव क्रमेण पयद्वा ति जाणावणद्वमिदमाह अदिनंता सन्वे द्विदिबंधा एदेण अप्याबहुअविहिमानदा। जयधान्या सार्था सार्था स्वा

हिदिनंधो संखेज्जगुणो। एदेण कमेण संखेज्जाणि हिदिनंधमहस्साणि गदाणि। तदो मोहणीयस्स पिलदोमनिहिदिगो नंधो जादो। सेसाणं कम्माणं पिलदोनमस्स संखेज्जिदि-भागो हिदिनंधो। एदिन्हि हिदिनंधे पुण्णे मोहणीयस्स जो अण्णो हिदिनंधो सो पिलदोनमस्स संखेज्जिदि-भागो चिव। एदिन्हि हिदिनंधे पुण्णे मोहणीयस्स जो अण्णो हिदिनंधो सो पिलदोनमस्स संखेज्जिदि-भागो चेव। ताधे अप्पावहुअं— णामा-गोदाणं हिदिनंधो थोनो। णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराइयाणं हिदिनंधो संखेज्जगुणो। मोहणीयस्स हिदिनंधो संखेज्जगुणो। एदेण कमेण हिदिनंधोसहस्साणि गदाणि संखेज्जाणि। तदो जो अण्णो हिदिनंधो सो णामा-गोदाणं पिलदोनमस्स असंखेज्जिदिभागिगो जादो। ताधे सेसाणं कम्माणं हिदिनंधो सो पामा-गोदाणं पिलदोनमस्स असंखेज्जिदिभागिगो जादो। ताधे सेसाणं कम्माणं हिदिनंधो थोनो। चदुण्हं कम्माणं हिदिनंधो असंखेज्जगुणो। मोहणीयस्स हिदिनंधो संखेज्जगुणो। तदो संखेज्जिस हिदिनंधो असंखेज्जिस विविवंधो असंखेजिस विविवंधो अपलेकि विविवंधो असंखेजिस विविवंधो सित्य सेस विविवंधो असंखेजिस विविवंधो सित्य सित्य सित्य विविवंधो असंखेजिस विविवंधो सित्य स

बन्ध संख्यातगुणा और मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्र व्यतीत हो जाते हैं। तब मोहनीयका पल्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध होता है और शेव कर्मोंका पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। इस स्थितिबन्ध के पूर्ण होनेपर मोद्दनीयका जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है। तव सब कर्मोंका स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही होता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है- नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध स्तोकः झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय व अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह नाम-गोत्र कर्मीका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है। उस समयमें दोष कर्मीका स्थितिबन्ध परयोपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। यहां अल्पवहुत्व इस प्रकार है-नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर तीन घातिया कर्मीका और वेदनीयका स्थितिबन्ध पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। उस समय अल्पबद्धत्व इस प्रकार है- नाम-गोत्र कर्मोंका स्थिति-बन्ध स्तोक, चार घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा और मोहनीयका स्थिति-बन्ध असंस्थातगुणा है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर मोह-

१ प्रतिष्ठ 'घादिकम्माणं ' इति पाठः ।

असंखेज्जिद्भागिओ ठिदिबंधो जादो । ताध सन्वेसि कम्माणं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ठिदिबंधो जादो । ताध द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसहस्सपुधत्तं अंतोसद्स्सस्स । जाध पढमदाए मोहणीयस्स पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो द्विदिबंधो जादो ताध अप्पाबहुअं— णामा-गोदाणं द्विदिबंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं द्विदिबंधो त्वल्लो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । एदेण कमेण संखेजाणि द्विदिबंधो श्वेद्या थोवो । नोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । चदुण्हं कम्माणं द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिबंधो श्वेदो । णामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । चदुण्हं कम्माणं द्विदिबंधो तिम्ह एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो तिम्ह एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो तिम्ह अण्णो द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । चदुण्हं कम्माणं द्विदिबंधो तिम्ह अण्णो द्विदिबंधो तिम्ह एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । ह्विद्वंधो श्वेदो । जामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो द्विदिबंधो श्वेदो । जामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखेज्ज-तिम्ह एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो श्वेदो । जामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखेज्ज-तिम्ह एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो श्वेदो । जामा-गोदाणं द्विदिबंधो असंखेज्ज-

नीयका भी पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध हो जाता है। उस समय सब कमौंका पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध होता है। उस समयमें स्थितिबत्व शतसहस्रके भीतर सहस्रपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण रहता है। जब प्रथमतः मोहनीयका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध होता है तब अल्पबहुत्वका कम इस प्रकार है— नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध स्तोक, चार कमौंका स्थितिबन्ध लुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इस कमसे संख्यात स्थितिबन्धस्त्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस समयमें एक साथ नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और चार कमौंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। इस कमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस समयमें एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और चार कमौंका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और चार कमौंका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध संख्यात स्थितिबन्ध होता है। इस कमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है। इस कमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस समयमें पक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध संख्यात स्थितिबन्ध होता है। उस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस समयमें पक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध इस समयमें पक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमौंका स्थितिबन्ध

१ एवं पक्लं जादा वीसीया तीसिया य मोहो य। पङ्ठासंखं च कमं बंधेण य ऋसियिनियाओ॥ रुन्धि ४२००

२ प्रतिपु ' हिदिसंकमं ' इति पाठः ।

३ उदिधसहस्सपुधत्तं अन्मंतरदो दु सदसहस्सस्स । तकाले ठिदिसंतो आउगवज्जाण कम्माणं ॥ रुन्धि ४२१

४ मोहगपञ्चासंखद्विदिवंधसहस्सगेमु तीदेमु । मोहो तीसिय हेट्टा असंखग्रणहीणयं होदिः। लब्धि ४२२०

५ तेत्रियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेडादु । एकसराहे मोहो असंखग्रणहीणयं होदि ॥ छब्धि ४२३०

गुणो । तिण्हं घादिकम्माणं हिदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स हिदिवंधो असंखेज्जगुणो' । एवं संखेज्जाणि हिदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो अण्णो हिदिवंधो एककसराहेण मोहणीयम्य थोतो । तिण्हं घादिकम्माणं हिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं हिदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स हिदिवंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण संखेज्जाणि हिदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो हिदिसंतकम्मं असण्णिठिदिवंधेण समगं जादं । तदो संखेज्जेस ठिदिवंधसहस्सेस गदेस चडिदिवंधिहिदंबंधेण समगं जादं । एवं तीइदिय-वीइदिवंधेण समगं जादं । तदो संखेज्जेस हिदिखंडयसहस्सेस गदेस एइदियहिदिवंधेण समगं हिदिसंतकम्मं जादं । तदो संखेज्जेस हिदिखंडयसहस्सेस गदेस एइदियहिदिवंधेण समगं हिदिसंतकम्मं जादं । तदो संखेज्जेस हिदिखंडयसहस्सेस गदेस णामा-गोदाणं पिठदोवमहिदिगं संतकम्मं जादं । ताधे चदुण्हं कम्माणं दिवहुपिठदोवम-हिदिसंतकम्मं, मोहणीयस्स वेपिठदोवमहिदिसंतकम्मं । ताधे अप्पाबहुगं- सव्वत्थोवं गोदाणं पिठदोवमस्स संखेज्जिदिभागिगं हिदिसंतकम्मं। ताधे अप्पाबहुगं- सव्वत्थोवं

असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब अन्य स्थितिबन्ध एक साथ मोहनीयका स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तब स्थितिसत्व असंश्री पंचेन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश होता है। पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धसहस्रांके वीत जानेपर चतुरिन्द्रयके स्थितिबन्धके सहश स्थितिसत्व होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय व द्वीन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिसत्व होता है। पुनः संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रांके वीत जानेपर एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश स्थितिसत्व होता है। पुनः संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रांके वीत जानेपर एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सहश स्थितिसत्व हेता सत्व पत्थीपममात्र स्थितिचाला होता है। उस समयमें चार कर्मोंका स्थितिसत्व डेढ़ पत्थोपम और मोहनीयका स्थितिसत्व दो पत्थोपमप्रमाण होता है। इस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व पत्थोपमके संख्यातवें भागमात्र होता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है — नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व सबसे

१ तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वेदणीयहेडा इ.। तीसियघादितियाओ असंखटनहीगया होति॥छन्धि.४२४.

२ तेत्तियमेते बंधे समतीदे वीसियाण हेडा दु । तीसियघादितियाओ असंखरुणहीणया होति ॥ छन्धि ४२५

३ तक्काले वेयणियं णामागोदाउ साहियं होदि। इदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो बंधे।। लब्धि ४२६०

४ बंधे मोहादिकमे संजादे तेत्तियेहिं बंधेहिं । ठिदिसतमसण्णिसमं मोहादिकमं तहा संते ।। लिंध ४२७.

णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुस्तं संखेज्जगुणं । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । एदेण कमेण द्विदिखंडयपुधत्ते गदे तदो चदुण्हं कम्माणं पिलदोवमद्विदिसंतकम्मं जादं । ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपिलदोवमं द्विदिसंतकम्मं । तदो द्विदिखंडए पुण्णे चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं पिलदोवमस्स संखेजिदिभागो । ताधे अप्पावहुअं – सन्वत्थोवं णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुस्तं संखेज्जगुणं । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहद्विदसंतकम्मं पिलदोवमं जादं । तदो द्विदिखंडए पुण्णे सत्तण्हं कम्माणं पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागो द्विदिसंतकम्मं जादं । तदो संखेज्जेस् द्विदिखंडयसहस्सेस गदेस णामा-गोदाणं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो द्विदिसंतकम्मं जादं । ताधे अप्पावहुअं – सन्वत्थोवं णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुस्तम् संखेज्जगुणं । मोहद्विदसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं पिलदोवमस्स असंखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो जादो । ताधे अप्पावहुअं – णामा गोदाणं द्विदिसंतकम्मं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो जादो । ताधे अप्पावहुअं – णामा गोदाणं द्विदिसंतकम्मं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो जादो । ताधे अप्पावहुअं – णामा गोदाणं

स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है। इस क्रमसे स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर तब चार कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपममात्र स्थितिवाला होता है। उस समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व त्रिभागसे अधिक पत्योपमप्रमाण होता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर चार कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपमके संख्यातवे भागमात्र होता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पश्चात् स्थितिसत्व पत्योपममात्र हो जाता है। तब स्थितिकाण्डकपृथक्तके पूर्ण होनेपर सात कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपममात्र हो जाता है। तब स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर सात कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपमके संख्यातवें भाग हो जाता है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिसत्व सहस्रोंके चीतनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो जाता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पुनः स्थितकाण्डकपृथक्त्वसे चार कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपमके असंख्यातवें भाग हो जाता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व पत्योपमके असंख्यातवें भाग हो जाता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व

१ प्रतिष्ठु ' असंखेज्जगुणं ' इति पाठः । चउण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुङ्कं संखेज्जगुणं । जयधः अ. प. १०७७.

२ प्रतिषु 'संखेज्जग्रण-' इति पाठः।

हिदिसंतकम्मं थोवं । चदुण्हं कम्माणं हिदिसंतकम्मं तुष्ठमसंखेज्जगुणं । मोहहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहणीयस्स वि पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो हिदिसंतकम्मं जादं । ताधे अप्पावहुगं – णामा-गोदाणं हिदिसंतकम्मं थोवं ।
चदुण्हं कम्माणं हिदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । मोहिहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।
एदेण कमेण संखेज्जाणि हिदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो णामा-गोदाणं हिदिसंतकम्मं थोवं । मोहिहोदेसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । चदुण्हं कम्माणं हिदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्ते गदे एककसराहेण मोहिहिदिसंतकम्मं थोवं । णामागोदाणं हिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । चदुण्हं कम्माणं हिदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं ।
तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्म थोवं । णामा-गोदाणं ठिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्मसंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स हिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयहिदःसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयहिदःसंतकम्ममः
संखेज्जगुणं । तदो हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयहिदःसंतकम्ममः
संखेज्जगुणं । तदे । हिदिखंडयपुथत्तेण मोहिहिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयहिदःसंतकम्म विसेसाहियं ।

एदेण कमेण संखेडजाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो असंखेडजाणं समयपबद्धाणमुदीरणा'। तदो संखेडजेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अट्टण्हं कसायाणं

तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता है। तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तवसे मोहनीयका भी स्थितिसत्व पल्योपमके असंख्यातवें भाग रह जाता है। उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्र चल्ने जाते हैं। तव नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व स्तोक, मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा होता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके वीतनेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा रहता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा रहता है। पश्चात् स्थितकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और चेदनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और चेदनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका

इस क्रमसे संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्र वीत जाते हैं। पश्चात् असंख्यात समय-प्रवद्रोंकी उदीरणा होती है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिकांडकसहस्रोंके वीत जानेपर आठ

१ प्रतिषु '-मुदीरणा। तदो ' इस्यस्य स्थाने '-मुदीरणादो ' इति पाठः। तीदे बंबसहस्से पङ्कासंखेडजयं तु विदिबंधे। तत्थ असंखेडजाणं उदीरणा समयबद्धाणं॥ रुव्धि ४२८०

संकामओ । तदो अह कसाया हिदिखंडयपुधत्तेण संकामिन्जंति । अहण्हं कसायाणम-पिन्छमे हिदिखंडए उक्किण्णे तेसिं संतकम्मं सेसमावित्यं पिनिहं । तदो हिदिखंडय-पुधत्तेण णिदाणिदा-पयलापयला-थीणिगिद्धीणं णिरयगिद-तदाणुपुन्नी-तिरिक्खगिदिपा-ओग्गणामाणं संतकम्मस्स संकामगो जादो । तदो हिदिखंडयपुधत्तेण अपिन्छमे हिदिखंडए उक्किण्णे हदेसिं सोलसण्हं कम्माणं हिदिसंतकम्मं सेसमावित्यं पिनिहं । तदो हिदिखंडयपुधत्तेण मणपञ्जवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणं च अणुभागो बंधेण देसघादी जादो । तदो हिदिखंडयपुधत्तेण ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जादो । तदो हिदिखंडयपुधत्तेण अहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जादो । तदो हिदिखंडयपुधत्तेण चक्खुदंमणा-

कषायोंका संकामक अर्थात् क्षपणाका प्रारम्भक होता है। तब आठ कषायें स्थितिकांडक पृथक्त्वसे संक्रमणको प्राप्त करायी जाती हैं। आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेपर उनका शेष सत्व आवळीको प्रविष्ट अर्थात् एक समय कम आवळीमात्र निषेकप्रमाण रहता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे निद्रानिद्रा, प्रचळाप्रचळा और स्त्यानगृद्धि, इन तीन दर्शनावरण तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और तिर्यचगतिके योग्य नामकर्म अर्थात् तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतिके योग्य नामकर्म अर्थात् तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतिके योग्य नामकर्म अर्थात् तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतिके योग्य नामकर्म अर्थात् , स्थावर, स्थावर, स्थावर, स्थावर, स्थावरणात्, इन तेरह नामकर्मीके सत्वका संकामक होता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होनेपर इन सोळह कर्मोका शेष स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे भनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे अत्वानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और लाभान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे अत्वानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे

१ ठिदिबंधसहरसगदे ार्ड स्नायाः होदि संकमगो । ठिदिखंडपुधत्तेण य तट्टिदिसंतं तु आविष्पिविद्वं ॥ किष्यः ४२९. अट्ठकसायाणमपच्छिमद्विदिखंडये चिरमफािकसरूवेण णिक्वेविदे तेसिमाविक्यपिविद्वसंतकस्मरसेव सन्दर्भाविक्योगिक कर्मार परिसेसचिसिद्धीए णिव्याहमुत्रकंमादो । जयधः अ. प. १०७८ः

२ एत्थ िन्यविशिक्तनई गणोलनामनी ति बुत्ते विस्ताविकात् किया के विद्यान प्राप्तिकार विशिव्य विद्यान विशिव्य ग्रहणं ग्रहणं विद्यात् विद्यान विद्

३ प्रतिषु ' संतकम्मंसे ' इति पाठः ।

४ ठिदिबंधपुधत्तगदे सोलसपयडीण होदि संकमगो। ठिदिखंडपुधत्तेण य तट्टिदिसंतं तु आवलिपविद्वं ॥ रुच्यि. ४३०.

वरणीयमणुभागवंधेण देसघादी जादं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण आभिणिबोहिय-णाणावरणीय-परिभोगंतगड्याणमणुभागो वंधेण देसघादी जादो । तदो द्विदिखंडय-पुधत्तेण वीरियंतराइस्स अणुभागो वंधेण देसघादी जादो'।

तदो हिदिखंडयसहस्सेस गदेस अण्णं हिदिखंडय-(मण्णमणुभागखंडय-) मण्णं हिदिबंधं अंतरहिदिउक्कीरणं च समगमाढनेदि । चदुण्हं संजलगाणं णवण्हं णोकसायाणं च अंतरं करेदि । सेसाणं कम्माणं णिथ्य अंतरं । पुरिसनेदस्स कोहसंजलणस्स य पढम-हिदिमंतोम्रहुत्तमेत्तं मोत्तृण अंतरं करेदि, सोदयत्तादो । सेसाणं कम्माणमानिलयं मोत्तृण अंतरं करेदि, उदयाभानादो । जाओ अंतरहिदीओ उक्कीरिज्जंति तासि पदेसग्ग-मुक्कीरिज्जमाणियासु हिदीसुण दिज्जदि । जासिं पयडीणं पढमहिदी अत्थि, तिस्से पढमहिदीए जाओ मंपिहिहिदीओ उक्कीरिज्जंति तं उक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गं संछहिदैं ।

चक्षुदर्शनावरणीय अनुभागवन्धसे देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्यसे आमिनिवोधिकज्ञानावरणीय और परिभोगान्तरायका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे वीयीन्तरायका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो जाता है।

तत्पश्चात् स्थितिकांडकसहस्रोंके चीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, (अन्य अतु-भागकांडक), अन्य स्थितिवन्ध और अन्तरस्थिति-उत्कीरण, इनको एक साथ प्रारम्भ करता है। चार संज्वलन और नव नोकपायोंके अंतरको करता है। शेप कर्मोंका अन्तर नहीं होता। पुरुषवेद और संज्वलनकोधकी अन्तर्मुहूर्तप्रात्र प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है, क्योंकि इनका यहां उदय पाया जाता है। शेष कर्मोंकी आवलीमात्र प्रथम-स्थितिको छोड़कर अन्तर करता है, क्योंकि यहां शेप प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। जिन अन्तरस्थितियोंको उत्कीर्ण किया जाता है उनके प्रदेशायको उत्कीर्ण की जानेवाली स्थितियोंमें नहीं देता है। जिन उदयपाप्त प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति है उस प्रथम-स्थितियों, जो इस समय स्थितियां उत्कीर्ण की जा रही हैं उस उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशको (अपकर्षण करके यथासम्मव समस्थितिसंक्रमण द्वारा) देता है। जो प्रकृतियां

१ ठिदिबंधपुधत्तगदे मणदाणा तत्तियेति ओहिंदुगं । लामं च पुणोति सुदं अचक्खुमोगं पुणो चक्खु ॥ पुणरित मिदिपरिमोगं पुणरित तिरयं कमेण अणुमागो । वंधेण देसघादी पञ्चावंखं तु ठिदिबंधो॥ लिंब. ४३१-४३२.

२ अ-आप्रलोः ' अणंतरं ' इति पाठः ।

३ ठिदिखंडसहस्सगदे चरुसंजळणाण णो हसायाणं । एयिहिदिखंडक्कीरणकाळे अंतरं कुणइ ॥ संजळणाणं एकं वेदाणेककं उदेदि तहोण्हं । सेसाणं पटमहिदि ठवेदि अंदोलहुत्तकावळियं ॥ ळिथि ४३३-४३४.

४ जासिं पयडीणं वेदिञ्जमाणाणं पदमिट्टिदी अत्थि तासिं तिस्सेव पदमिट्टिदीए उविर अप्पणो अण्णेसिं च कम्माणमंतरिट्टिदीसु च उक्कीरिञ्जमाणं पदेसग्गमो कड्डणाए जहासंभवं ननिट्टिदेनं रनिधेन च संछुहिद चि सुत्तत्थो जयधा आ. प. १०८०.

जाओ बन्झंति पयडीओ तासिमावाहमहिन्छिद्ण जा जहिण्णया णिसेयद्विदी तमादिं काद्ण बन्झमाणियासु द्विदीसु उक्कड्डिन्जदि'। तदो अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभागखंडओ जो च अंतरे उक्कीरिन्जमाणे द्विदिबंधो पबद्रो तत्थतणद्विदिखंडगो अंतरकरणद्वा च एदाणि समगं णिद्वियमाणाणि णिद्विदाणि।

से काले अंतरकदपढमसमए णवंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामगा जादो । ताघे चेव मोहणीयस्स संखेज्जवस्सिओ द्विदिबंधो, मोहणीयस्स एगद्वाणिया बंधोदया, जाणि कम्माणि बन्झंति तेसि छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स आणु-पुन्वीसंकमो, लोभसंजलणस्स असंकमो च जादो । तदो संखेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु

बंधती है उनकी आवाधाको छांघकर जो जघन्य निषेकस्थिति है उसे आदि करके (द्वितीयस्थितिमें समवस्थित) बध्यमान स्थितियोंमें उस अन्तरस्थितियोंमें उत्कीर्ण किये जानेवाछ प्रदेशाग्रको उत्कर्षण द्वारा देता है। पश्चात् अनुभागकांडकसहस्रोंके वीत जानेपर अन्य अनुभागकांडक, अन्तरकरणमें स्थितियोंके उत्कीर्ण करते समय जो स्थितिवन्ध बांधा था तत्सम्बंधी स्थितिकांडक और अन्तरकरणकाछ, ये एक साथ समाप्त किये जानेवाछे समाप्त हो जाते हैं।

अन्तरकृत प्रथम समयमें, अर्थात् अन्तरकी अन्तिम फालिके गिरनेपर, आवृत्तकरणसंक्रामक अर्थात् नपुंसकवदेकी क्षपणामें उद्यतः होता है (१)। उसी समय ही मोहनीयका संख्यात वर्षवाला स्थितिबन्ध है (२)। मोहनीयका एक स्थान (लता) वाला बन्ध और उदय (३-४), जो कर्म बंधते है उनकी छह आवलियोंके वीतनेपर उदीरणा (५), मोहनीयका आनुपूर्वीसंक्रमण (६), और लोभके संक्रमणका अभाव (७) हो जाता है। अर्थात् उस समय जीव इन सात करणोंका प्रारम्भक होता है। पश्चात् संख्यात स्थितिकांडकसहस्रोंके वीत जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला

१ ण केवलं वेदिन्जमाणाणं पटमिट्टिदीए चेव संछहिद किंतु बन्झमाणचदुसंजलणपुरिसवेदपयडीणं तक्कालियबंधस्स जा आवाहा अंतरायानादो राखे जन्मनद्वाणनद्वाणनुविद्यां चिड्यूण द्विदा तमइच्छेयूण बंधपदमिणसेयमिदि कादूण बन्झनानियान द्विदीस विदियद्विदीए समवद्विदास तमंतरिद्विस उन्नेनिःजनाणपदेसन्नगुन्कज्ञुणावनेण संछहिद ति मणिदं होदि। जयध अ. प. १०८०. उक्कीरिदं तु दव्वं संते पटमिट्टिदिन्हि संछहिद । बंधे वि य आवाधमिदिन्थिय उक्कद्वे णियमा ॥ लिखा ४३५.

२ जिन्ह समए अंतरचरिमफाली णिवदिदा तिन्हि समए अंतरं पढमसमयकदं मण्णेदे, तदणंतरसमए पुण अंतरं दुसमयकदं णाम मविदि। जयधा आ. प. १०८०.

३ तत्थ णबुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामगो ति भणिदे णबुंसयवेदस्स खत्रणाए अन्भुट्विदो होदूण पयद्दो ति भणिदं होदि । जयधर अ. प. १०८०र

४ सत्त करणाणि यंतरकदपदमे ताति नीत्तीयस्य । इंगिठाणियबंधुदओ तस्सेव य संखवस्सिठिदिबंधो ॥ तरनागुतुनिशंकन लोहस्स असंकमं च संदस्स । आवेत्तकरणसंकम् काविलितिदेसुदीरणदा ॥ लिधि ४३६-४३७०

गदेसु णउंसयवेदो संकामिज्जमाणो संकामिदो पुरिसवेदे । कुदो १ आणुपुन्विसंकमत्तादो । एत्थुवउज्जंती गाहा—

संखुद्दइ पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चेव । सत्तेव णोकसाए णियमा कोहम्मि संछुद्द<sup>र</sup> ॥ २४ ॥

## संकामिज्जमाणद्व्यमाहप्पपरूवणा गाहा-

बंधेण होदि उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ । गुणसेडि असंखेज्जा पदेसअग्गेण बोद्धव्या ॥ २५ ॥

णवुंसयवेदं संकामेंतो पढमसमए थोवं पदेसग्गं संकामेदि । विदियसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाव संकामगचरिमसमओ त्ति । णवुंसयवेदोदएण चिडदस्स समए समए असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गस्स णिज्जरा होदि । वृत्तं च—

नपुंसकवेद पुरुषवेदमें संक्रमणको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहां आनुपूर्वीसंक्रमण है। यहां उपयुक्त गाथा—

स्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें, तथा पुरुषवेद व हास्यादि छह, इन सात नोकषायोंको संज्वलनकोधमें नियमसे स्थापित करता है ॥ २४ ॥

संक्रमणको प्राप्त होनेवाळे द्रव्यके माहात्म्यका प्ररूपण करनेवाळी गाथा—

बंधसे उदय अधिक है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है। इनकी अधिकता प्रदेशायसे असंख्यातगुणित श्रेणीरूप जानना चाहिये। अर्थात् बंधद्रव्यसे उदयद्रव्य असंख्यातगुणा है और उदयद्रव्यसे संक्रमणद्रव्य असंख्यातगुणा है॥२५॥

नपुंसकवेदको संक्रमाता हुआ प्रथम समयमें स्तोक प्रदेशायका संक्रमण कराता है, द्वितीय समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशायका संक्रमण कराता है। इस प्रकार यह क्रम संक्रमणके अन्तिम समय तक रहता है। नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़े हुए जीवके प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणित श्रेणीके अनुसार प्रदेशायकी निर्जरा होती है। कहा भी है—

१ ठिदिवंधत्तहस्सगदे संढो संकामिदो हवे पुरिसे । पिंडसमयमसंखग्रणं संकामगचरिमसमओ ति ॥ छिथा ४४०.

२ लिथि. ४३८; जयध. अ. प. १०९०.

३ लिखः ४४१. पुत्थ ग्रणसेढि ति वुत्ते ग्रणगारपंत्ती गहेयव्या । ××× पदेसग्गेण बंधो थोवो उदयो असंखेज्जग्रणो संक्रमो असंखेज्जग्रणो । पदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे बंधोदयसंक्रमाणं समाणकालभावीणं थोवबहुत्तमेवं होदि ति वुत्तं होदि । जयधः अ. प. १०९२.

गुणिःिकां किया पदेसअग्येण संक्रमी उदओ | से काळे से काळे भज्जो बंधी पदेसग्ये ॥ २६॥।

एवं णवुंसयवेदं संकामिय तदो से काले इत्थिवेदस्स पढमसमयसंकामगो जादो । ताथे अण्णो द्विदिखंडओं, अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो द्विदिखंडो च पारद्धों । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदक्खवणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सद्विदिओ बंधो जादो । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदस्स जं द्विदिसंतकम्मं तं सव्यमागाइदं । सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा । तिम्ह द्विदिखंडए पुण्णे इत्थिवेदो संछहमाणो संछद्धों । ताधे चेव मोहणीयस्स संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि द्विदिसंतकम्मं जादं ।

संक्रमण (गुणसंक्रमण) और उदय उत्तरोत्तर अनन्तर कालमें अपने अपने भदेशाग्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित श्रेणीरूप होते हैं। किन्तु प्रदेशाग्रकी अपेक्षा बन्ध भजनीय है, अर्थात् वह योगोंकी हानि, वृद्धि व अवस्थानके अनुसार हानि, वृद्धि या अवस्थानक्रप होता है।।२६॥

इस प्रकार नपुंसकवेदको संक्रमाकर तदनन्तर कालमें छोवेदका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है। उस समयमें अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है। पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वसे छोवेदके क्षपणाकालमें संख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला वन्ध होता है। पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वसे छीवेदका जो स्थितिसत्व है वह सब क्षपणामें आकर प्राप्त हो जाता है। शेष कमोंके स्थितिसत्वके असंख्यात बहुभाग प्राप्त होते हैं। उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला छावेद संक्रमणको प्राप्त हो जाता है। उसी समय ही मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यात वर्षप्रमाण रह जाता है।

१ लिश्वः ४४२. गुणसेदिअसंखेज्जा च एवं भणिदे पदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे संक्रमो उदओ च णियमा असंखेज्जाए सेदीए पयद्वदि ति घेत्तव्वं। जयधः अ. प. १०९४. से काले से काले भणिदे वीष्सानिर्देशोऽयं दृष्टव्यः, अथवा एक्को सेकालिपिदेसो गाहापुव्यक्ति किर्मानिर्देशोऽयः विसेसणमावेण संबंधणिज्जो, अण्णो पच्छद्धणिदिष्टस्स बंधस्स विसेसणमावेण जोजेयव्वो । भज्जो बंधो पदेसग्गे एवं भणिदे पदेसग्गविसओ बंधो कि किर्माहि किर्माहिक किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहिक किर्माहिक किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहि किर्माहिक किर्माहि किर्माहिक कि

२ प्रतिषु ' द्विदिबंधओ ' इति पाठः ।

३ इदि संढं संकामिय से काले इश्यिवेदसंकमगो। अण्णं ठिदिरसखंडं अण्णं ठिदित्रंधमारमइ॥ लब्धि ४४३०

४ थी अद्भानंखेन्जामारे पगदे तिघादिठिदिबंधो । वस्साणं संखेज्जं थीसंऋंतापगद्धंते ॥ लब्धि ४४४०

से काले सत्तण्हं णोकसायाणं पढमसमयसंकामओं । सत्तण्हं णोकसायाणं पढम-समयसंकामयस्स हिदिवंघो मोहणीयस्स थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं हिदिवंघो संखेज्जगुणो । णामा-गोद्दाणं हिदिवंघो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स हिदि-वंघो विसेसाहिओं । ताघे हिदिसंतकम्मं मोहणीयस्स थोवं । तिण्हं घादिकम्माणम-संखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं हिदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स हिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । पढमहिदिखंडए पुण्णे मोहणीयहिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं, सेसाणं कम्माणं हिदिसंतकम्मसंखेज्जगुणहीणं । (हिदि-) वंघो णामा-गोद-वेदणीयाणं असंखेज्जगुणहीणो, घादिकम्माणं हिदिवंघो संखेज्जगुणहीणो । तदो हिदिखंडयपुधते गदे सत्तणहं णोकसायाणं खवणद्धाए संखेजजदिभागे गदे णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेजाणि वस्साणि हिदिवंघो जादो । तदो हिदिखंडयपुधते गदे सत्तण्हं णोकसायाणं खवणद्धाए

अनन्तर समयमें सात नोकषायोंका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है। सात नोकषायोंके प्रथमसमयवर्ती संक्रामक के मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक; ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा; नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। उस समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है। प्रथम स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा हीन और शेष कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हीन तथा घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपणकालमेंसे संख्यातवें भागके चले जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है। पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपणकालमेंसे संख्यातवें भागके चले जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है। पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपण-

१ ताहे संखसहस्सं वस्साणं मोहणीयिदिसंतं । से काले संकमगो सत्तण्हं णोकसायाणं ॥ लिधः ४४५.

२ ताहे मोहो थोवो संखेज्जगुणं है कि कि कि तत्तो असंखगुणियो णामदुगं साहियं तु वेयणियं ॥ छन्धि ४४६.

३ ताहे असंखराणियं मोहादु तिघादिपयिडिठिदिसंतं। तत्तो असंखराणियं णामदुगं साहियं तु वेयणियं।। लिध. ४४७.

४ सत्तण्हं पदमद्विदिखंडे पुण्णे दु मोहिठिदिसंतं । संखेड्जग्रणविहीणं सेसाणमसंखग्रणहीणं ॥ लिध. ४४८.

५ सत्तण्हं पढमिट्टिदिखंडे पुण्णे ति घादिठिदिबंधो । संखेज्जगुणिवहीणं अघादितियाणं असंखग्रणहीणं ॥ रूथिः ४४९ ६ अ-आप्रस्योः '्रिक्टिंग्यनाः धरेः दित पाठः ।

७ ठिदिवंधपुधत्तगदे संखेज्जदिमं गतं तदद्धाए। एत्थ अघादितियाणं ठिदिवंधो संखवस्सं तु ॥ छिथ. ४५०.

संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्साद्विदिगं संतकम्मं जादं'। तत्तो पाएण घादिकम्माणं द्विदिवंधे द्विदिखंडए च पुण्णे पुण्णे द्विदिवंध-द्विदि-संतकम्माणि संखेज्जगुणहीणाणि। णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण्णे द्विदिखंडए असंखेज्जगुणहीणं द्विदिसंतकम्मं। एदेसिं चेव द्विदिवंधे पुण्णे अण्णो द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो। एदेण कमेण ताव जाव सत्तण्हं णोकसायाणं संकामगस्स चिरमद्विदिवंधो ति। अणुभाग-वंधो अणुभागुद्धो च समयं पि असुहाणं कम्माणमणंतगुणहीणो। वृत्तं च—

उदओ च अणंतगुणो संपहिनंधेण होदि अणुभागे। से काले उदयादो संपदिबंधो अणंतगुणो ।। २७॥ बंधेण होदि उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ। गुणसेडि अणंतगुणा बोद्धन्वा होदि अणुभागे ।। २८॥

कालमेंसे संख्यात बहुभागोंके चले जानेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अन्तराय इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला सत्व हो जाता है। यहांसे लेकर घातिया कमोंके प्रत्येक स्थितिवन्ध और स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर स्थितिवन्ध एवं स्थितिसत्व संख्यातगुणे हीन होते जाते हैं। स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थिति-सत्व असंख्यातगुणा हीन होता जाता है। इनके ही स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है। इस कमसे तब तक जाते हैं जब तक कि सात नोकषायोंके संकामकका अन्तिम स्थितिवन्ध होता है। अग्रुभ कमोंका अनुभागवन्ध च अनुभागोदय प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा हीन होता है। कहा भी है—

अनुभागविषयक साम्प्रतिक बन्धसे साम्प्रतिक अनुभागोदय अनन्तगुणा होता है। इससे अनन्तर कालमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक बन्ध अनन्तगुणा होता था ॥२७॥

बन्धसे अधिक उदय और उदयसे अधिक संक्रमण होता है। इस प्रकार अनु-भागके विषयमें अनन्तगुणित गुणश्रेणी जानना चाहिये॥२८॥

१ ठिदिखंडपुधत्तगदे संखाभागा गदा तदद्धाए । घादितियाणं तत्थ य ठिदिसंतं संखनस्तं तु ॥ क्रिक्टि ४५१.

२ पिडसमयं असुहाणं रसबंधुदया अणंतग्रणहीणा। बंधो वि य उदयादो तदणंतरसमय उदयोध ॥ रुचि ४५१.

३ उदओ च अणंतग्रणो एवं भणिदे बद्दमाणसमयपबद्धादो बद्दमाणसमये उदओ अणंतग्रणो ति दट्टव्वो। किं कारणं ? चिराणसंतसरूवत्तादो | ××× से काले उदयादो एवं भणिदे णिरुद्धसमयादो तदणंतरोवरिमसमए जो उदओ अग्रमागिवसओ, तत्तो एसो संपिहसमयपबद्धो अणंतग्रणो त्ति दट्टव्वो। कुदो एवं चे समए समए अग्रमागी-द्रयस्स विसोहिपाहम्मेणाणंतग्रणहाणीए ओविद्वज्जमाणस्स तहामात्रोववत्तीए । जयश्र अ. प. १०९३.

४ लेबि। ४५३; जयधा अ. प. १०९२.

गुणसेडि अणंतगुणेणूणाए वेदगो दु अणुभागे । गणणादियंतसेडी पदेसअग्गेण बोद्धव्वा ।। २९ ॥ बंधोदएहि णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणो । से काले से काले भज्जो पुण संकमो होदि ।। ३०॥

सत्तण्हं णोकसायाणं संकामगस्त चिरमो द्विदिवंधो पुरिसवेदस्त अड वस्ताणि, संजलणाणं सोलस वस्ताणि, सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि वस्तसहस्ताणि । द्विदिसंत-कम्मं पुण घादिकम्माणं चदुण्हं पि संखेज्जाणि वस्तसहस्ताणि, णामा-गोद-वेदणीयाणम-संखेज्जाणि वस्ताणि । अंतरादो पटमसमयकदादो पाए छण्णोकताए कोहे संछुहदि, ण

(अप्रशस्त प्रकृतियोंके) अनुभागका वेदक अनन्तगुणित हीन गुणश्रेणीरूपसे होता है। तथा प्रदेशात्रकी अपेक्षा गणनातिकान्त अर्थात् असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे वेदक होता है, ऐसा जानना चाहिये॥ २९॥

नियमतः बन्ध व उदयसे अनुभाग अर्थात् अनुभागबन्ध और अनुभागउदय उत्तरोत्तर अनन्तरकालमें अनन्तगुणे हीन हैं। परन्तु अनुभागसंक्रम भाज्य है अर्थात् उक्त हीनताके नियमसे रहित है॥३०॥

सात नोकषायोंके संक्रामकका अन्तिम स्थितिबन्ध पुरुषवेदका आठ वर्ष, संज्वछनचतुष्कका सोछह वर्ष, और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण होता है। परन्तु स्थितिसत्व चारों घातिया कर्मोंका संख्यात वर्ष तथा नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात
वर्षप्रमाण रहता है। प्रथम समयकृत अन्तरसे, अर्थात् अन्तरकरण कर चुकनेके पश्चात्
अनन्तर समयसे छेकर छह नोकषायोंको संज्वछनकोधमें स्थापित करता है, अन्य

१ लिखा ४५४ तदो समये समये अहंत्र तिन त्रात्तिनपत्याम्नायनहाननेनो वेदयि ति गाहापुट्यक्के समुदयत्थो । ××× गणणादियंतसेदी एवं भणिदे असंखेज्जग्रणाए सेदीए पदेसग्गमेसो समयं पिड वेदेदि ति भणिदं होई । जयधा अन्य १९९३

२ लिखः ४५५. बंधोदएहिं एवं मणिदे बंधोदयेहि ताव णियमा णिच्छएण अणुमागो सेकालमाविओ अणंतग्रणहीणो होदि ति पदसंबंधो। संपिहयकालविसयादो अणुमागबंधादो से काले विसक्षो अणुमागबंधो विसोहि-पाइन्मेणागंतरग्रहीणो होदि। एवमुदओ वि दहव्वो ति मणिदं होदि। मञ्जो पुण संक्रमो होई एवं मणिदे अणुमाग-संक्रमो पुण अणंतग्रणहीणते भयणिञ्जो होई। किं कारणं ? जाव अणुमागखंडयं ण पादेदि ताव अविद्वेदो चेव संक्रमो भवदि, अणुमागखंडए पुण पदिदे अणुमागसंक्रमो अणंतग्रणहीणो जायदि ति तत्थ परिष्कुडमेव भयणिञ्जतइंसणादो। जयधः अ. प. १०९४:

३ सत्तण्हं संकामगचरिमे पुरिसस्स बंधमङ्वस्सं। सोलस संजलणाणं संखसहस्साणि सेसाणं॥लन्धि.४५७.

४ ठिदिसंतं घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं । होंति अघातिदियाणं वस्सागमसंखनेत्ताि ॥ रुच्यि. ४५८०

अणिम्ह किम्ह' वि । पुरिसवेदस्स पढमिट्टदीए दोआविष्ठियासु सेसासु आगाल-पिट-आगालो वोच्छिणो । पढमिट्टदीदो चेव उदीरणा । समयाहियाए आविष्ठियाए सेसाए जहिणिया द्विदिउदीरणा । तदो चिरमसमयपुरिसवेदओ जादो । ताघे छण्णोकसाया । संछुद्धा । पुरिसवेदस्स जाओ दोआविष्ठियाओ समऊणाओ एत्तियसमयपबद्धा विदिय-द्विदीए अत्थि, उदयद्विदी च अत्थि, सेसं पुरिसवेदस्स संतकम्मं सव्वं संछुद्धं ।

से काले अस्सकण्णकरणं पन्वित्तिहिदि । अस्सकण्णकरणेत्ति वा आदोलकरणेत्ति वा ओवट्टण-उन्वट्टणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्स<sup>े</sup> । छसु कम्मेसु

किसीमें भी स्थापित नहीं करता। पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें दो आवित्योंके दोष रहने पर आगाल व प्रत्यागालकी ब्युच्छित्ति हो जाती है। प्रथमस्थितिसे ही उदीरणा होती है। एक समय अधिक आवलीके दोष रहनेपर जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। तत्पश्चात् अन्तिमसमयवर्ती पुरुषवेदक होता है। उस समय छह नोकषायें संक्रमको प्राप्त हो चुकती हैं। पुरुषवेदकी जो एक समय कम दो आवित्यां हैं उतनेमात्र नवक समयप्रबद्ध द्वितीय स्थितिमें हैं और उदयस्थिति भी है; दोष सब पुरुषवेदका सत्व संक्रमणको प्राप्त हो चुकता है।

तदनन्तर समयमें अध्वकर्णकरण प्रवृत्त होता है। अध्वकर्णकरण अथवा आदोल-करण अथवा अपवर्तनोद्धर्तनकरण, ये अध्वकरणके तीन नाम हैं। छह कमौंके संक्रमको

१ अंतरकदपदमादो कोहे छण्णोकसाययं छहदि। पुरिसस्स चरिमसमए पुरिस वि एणेण सव्वयं छहदि॥ छन्धि ४६०.

२ पुरिसस्स य पढमद्विदि आपिकोन्दिक्तिः आगाला । पिडआगाला किण्णा पिडआवितयादुदीरणदा ॥ **लिध**-४५९•

३ प्रतिषु ' छण्णे। कसायाणं ' इति पाठः ।

४ समऊणदोण्णिआविलिपमाणसमयप्पबद्धणवबंधो । विदिये ठिदिये अस्थि हु पुरिसन्सुदयावटी च तदा ॥ **ढिथ**ि ४६१.

५ से काले ओवहणि उब्बहण अस्सकण्ण आदोलं। संजलणरसेसु विहिहिद ॥ लिथा ४६२० अश्वस्य कर्णः अश्वकर्णः, अश्वकर्णवत्करणमश्वकर्णकरणम् । यथाश्वकर्णः अन्नात्मन्त्वाम् क्रमण हीयमानस्वरूपो हस्यते तथेदमपि करणं कोधसंज्वलनान् प्रभृत्यालोमसंज्वलनाद्याक्रममनन्तगुणहीनानुमागस्पद्धिकसंस्थानव्यवस्थाकरणमश्वकरणमिति लक्ष्यते । संपित आदोलनकरणसण्णापु अत्थो बुच्चदे— आदोलं णाम दिने कि कि कि कि हिदिसंजलण्णमण्यारेण दीसह, एवमेत्थिव कोहादिसंजलण्णमण्यमानसंगिवेनो कमेण हीयमाणो दीसह ति एदेण कारणेण अस्सकण्णकरणस्स कि कि एदेण कारणेण अस्सकण्णकरणस्स कि कि एवमेत्थिव कोहादिसंजलण्णमण्यमानसंगिवेनो कमेण हीयमाणो दीसह ति एदेण कारणेण अस्सकण्णकरणस्स कि कि एवमेत्थिव कोहादिसंजलण्णमण्यमानविष्णासस्स हाणि- विश्वस्था तथ्य ओवहणुच्चहणसण्णापु पुच्चाहरिपुहिं प्रयहविदत्तादो। जयधा अ. प. ११०४-११०५०

संछुद्रेसु से काले पढमसमयअवेदो होदि । ताघे चेव पढमसमयससकण्णकरणकारओ च । ताघे द्विदिसंतकम्मं संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, ठिदिबंघो सौलस वस्साणि अंतोम्रहुच्णाणि । अणुभागसंतकम्मं आगाइदेण सह माणे थोवं, कोघे विसेसाहियं, मायाए विसेसाहियं, लोभे विसेसाहियं । बंघो वि एरिसो चेव । अणुभागखंडगो पुण जो आगाइदो तस्स कोघे फद्दयाणि थोवाणि, (माणे फद्धयाणि) विसेसाहियाणि, मायाए फद्दयाणि विसेसाहियाणि, लोभे फद्दयाणि विसेसाहियाणि, फर्द्याणि विसेसाहियाणि, कोभे फर्द्याणि विसेसाहियाणि, कोभे अणंतगुणाणि । एसा परुवणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ।

तिमह चेव पढमसमए चदुण्हं संजलणाणमपुच्चफद्दयाणि करेदि । तेसि परूवणं

प्राप्त होनेपर अनन्तर कालमें प्रथमसमयवर्ता अवेदी होता है। उसी समयमें ही प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारक भी होता है। उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्व संख्यात वर्षप्रमाण और स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम सोलह वर्षमात्र होता है।
अश्वकर्णकरणको प्रारम्भ करनेवालेने जिस अनुभागकांडकको ग्रहण किया है उसके साथ
तत्कालभावी अनुभागसत्वका यह अख्यबहुत्व किया जाता है— अनुभागसत्व मानमें
स्तोक, क्रोधमें विशेष अधिक, मायामें विशेष अधिक और लोभमें विशेष अधिक है।
अनुभागबन्ध भी इसी अल्पबहुत्वविधिसे प्रवर्तमान है। परन्तु जो अनुभागकांडक ग्रहण
किया है उसके क्रोधमें स्पर्दक स्तोक हैं। मानमें स्पर्दक विशेष अधिक हैं। मायामें
स्पर्दक विशेष अधिक हैं। लोभमें स्पर्दक विशेष अधिक हैं। ग्रहण करनेसे अर्थात् घात
करनेसे शेष अनुभागके स्पर्दक लोभमें स्तोक, मायामें अनन्तगुणित, मानमें अनन्तगुणित
और क्रोधमें अनन्तगुणित हैं। यह प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्रकृपणा है।

उसी प्रथम समयमें चार संज्वलनकषायोंके अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता है। उनकी

१ ताहे संजलणाणं ठिदिसंतं संखवस्सयसहस्सं। अंतोमुहुत्तहीणो सोलस वस्साणि ठिदिवंधो ॥ लब्धि ४६३.

२ एत्थ सह आगाइदेणेत्ति वुत्ते अस्सकण्णकरणमाढवेतेण जमग्रमागखंडयमागाइदं तेण सह तक्काल-भावियस्स अणुभागसंतकम्मस्स एदमप्पाबहुअं कीरदि त्ति मणिदं होदि ॥ जयधः अ. प. ११०५.

<sup>े</sup> २ रससंतं आगहिदं खंडेण समं तु माणगे कोहे। मायाए लोमे वि य अहियकमा होंति बंधे वि॥ रुन्धि ४६४.

४ रसखंडफड्ट्याओ कोहादीया हवंति अहियकमा। अत्रसेसफड्ट्याओ छोहादि अपंतग्रणियकमा। । छन्धि ४६५.

५ ताहे संजलणाणं देसावरर्फेंड्ट्रयस्सं हेट्टादो । णंतग्रणूणमपुत्र्वं फड्ट्रयमिह कुणदि हु अणंतं ॥ लिधः ४६६. काणि अपुत्र्वफद्दयाणि णाम ? संसारावत्थाए पुत्वमलद्भप्पसरूवाणि खवगसेटी (ए?) चेव अस्सकण्णकरणद्धाए समुवलक्भ-माणसरूवाणि पुत्वफद्दएहिंतो अणंतग्रणहाणीए ओवट्टिन्जमाणसहावाणि जाणि फद्दयाणि ताणि अपुत्रक्दयाणि चि

वत्तइस्सामो । तं जहा- सन्वस्स अक्खवगस्स सन्वकम्माणं देसघादिफद्द्याणमादिवगणा तृष्टा । सन्वघादीणं पि मिन्छत्तं मोत्तूण सेसाणं कम्माणं सन्वघादिआदिवगणा तृष्टा । एत्य चदुण्हं संजलणाणं अपुन्वफद्द्याणि करेदि । ताणि कधं करेदि १ लोभस्स ताव, लोभसंजलणस्स पुन्वफद्द्यहिंतो पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागं घत्तूण पढमस्स देसघादि- फद्द्यस्स हेद्वा अणंगभागे अण्णाणि अपुन्वफद्द्याणि णिन्वत्तयदि । ताणि पगणणादो अणंताणि, पदेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्याणमसंखेज्जदिभागो । एत्तियाणि ताणि अपुन्वफद्द्याणि ।

तत्थ पढमस्स फद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपिलच्छेदग्गं थोवं । विदियस्स फद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपिलच्छेदग्गमणंतभागुत्तरं। विदियादो तिदयं दुभागुत्तरं। तिदयादो चउत्थं तिभागुत्तरं। एवं क्रमेण संखेज्जिदिभागुत्तरं गंत्ण पुणो असंखेज्जिदि-

प्रक्षपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— सब अक्षपक जीवोंके समस्त कर्मीके देशघाती स्पर्क्षकोंकी प्रथम वर्गणा समान है। सर्वघातियोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सर्वघाती कर्मोंकी प्रथम वर्गणा समान है। यहां चार संज्वलनकषायोंके अपूर्वस्पर्क्षकोंको करता है।

शंका - उन अपूर्वस्पर्द्वकोंको किस प्रकार करता है ?

समाधान — प्रथमतः लोभके अपूर्व स्पर्झकोंके विधानको कहते हैं — संज्वलन लोभके पूर्वस्पर्झकोंसे प्रदेशायके असंख्यातवें भागको यहण कर प्रथम देशघाती स्पर्झकके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपवर्तित कर उसके अनन्तवें भागमें अन्य अपूर्व-स्पर्झकोंकी रचना करता है। वे अपूर्वस्पर्झक गणनासे अनन्त होते हुए भी प्रदेशगुण-हानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्झक हैं उनके असंख्यातवें भागमात्र हैं। वे अपूर्वस्पर्झक इतने मात्र हैं।

प्रथम समयमें निर्वितित अपूर्वस्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें अवि-भागप्रतिच्छेद स्तोक हैं। द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह अनन्त बहुभागसे अधिक है। द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणासे तृतीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें द्वितीय भाग अर्थात् आधेसे अधिक है। तृतीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणासे चतुर्थ स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें त्रिभागसे अधिक है। इस प्रकार क्रमसे संख्यात-भागोत्तरवृद्धिसे जाकर पुनः असंख्यातभागसे अधिक होता है। पुनः असंख्यात-

भण्णेते । जयधः अ. प. ११०६. वर्धमानं मतं पूर्वं हीयमानमपूर्वकम् । स्पर्धकं द्विविधं क्षेयं स्पर्धककमकोविदेः॥ षंचसंप्रहः अमिनगतिकत, १,४६.

१ अप्रतो ' व्यत्तपुदि ' आ-कप्रसोः ' वत्तपुदि ' इति पाठः ।

২ गणनादेयपदेसगराणहाणिष्टाणफड्टयाणं तु । होदि असंखेटकदिमं अवराद्ध वरं अणंतराणं ॥ रुब्धिः ४६७०

भागुत्तरं होदि । पुणो असंखेज्जिदभागुत्तरं गंतूणं पुणो अणंतभागुत्तरं होदि । एवमणंत-राणंतरेण गंतूण चरिमस्स वि फद्दयस्स आदिवन्गणाए अविभागपिडच्छेद्ग्गं विसेसा-हियमणंतभागेण ।

जाणि पढमसमए अपुरुवफह्याणि णिन्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फद्दयस्स आदि-वग्गणा थोवा । चरिमस्स अपुन्वफद्दयस्स आदिवग्गणा अणंतगुणा । पुन्वफद्दयस्स वि आदिवग्गणा अणंतगुणा । जहा लोभस्स अपुन्वफद्द्याणि परूविदाणि पढमसमए, तथा मायाए माणस्स कोधस्स य परूवेदन्वाणि ।

पढमसमए जाणि अपुच्वफद्याणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ कोधस्स थोवाणि ।

भागोत्तरवृद्धिसे जाकर पुनः अनन्तर्वे भागसे अधिक होता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर अनन्तर स्पर्के जाकर (द्विचरम स्पर्केककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा) अन्तिम स्पर्केककी भी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोंका समृह अनन्त भागसे विशेष अधिक है।

विशेषार्थ — उपर्युक्त कथनका अभिमाय इस प्रकार है — द्वितीय स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणासे तृतीय स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणा कुछ कम द्वितीय भागसे अधिक है, तृतीय स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणासे चतुर्थ स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणा कुछ कम तृतीय भागसे अधिक है, इस प्रकार जब तक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण स्पर्वकोंकी अन्तिम स्पर्वक्रवर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट संख्यातचें भागसे अधिक होकर संख्यातभागवृद्धिके अंतको न प्राप्त हो जावे तथ तक इसी प्रकार चतुर्थ-पंचम भागाधिकक्रमसे छे जाना चाहिये। इससे आगे जब तक आदिसे छकर जघन्य परीतानन्तप्रमाण स्पर्वकोंमें अन्तिम स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्वक्ती प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातचें भागसे अधिक होकर असंख्यातभागवृद्धिके अन्तको न प्राप्त हो जावे तब तक असंख्यातभागोत्तरवृद्धिका कम चालू रहता है। इसके आगे अन्तिम अपूर्वस्पर्वक तक अनन्तभागवृद्धिका कम जानना चाहिये।

प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्धक निर्वितित हैं उनमें प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा स्तोक और अन्तिम अपूर्वस्पर्धककी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है। पूर्वस्पर्धककी भी आदिम वर्गणा अनन्तगुणी है। प्रथम समयमें जिस प्रकार छोभके अपूर्वस्पर्धकोंका प्ररूपण किया है उसी प्रकार माया, मान और कोधके भी अपूर्वस्पर्धकोंका प्ररूपण करना चाहिये।

प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्दक निर्वर्तित हैं उनमें कोधके अपूर्वस्पर्दक स्तोक,

१ प्रतिषु ' -माग्रचरं गंतूण पुणो असंखेंज्जदिभाग्रचरं होदि ' इति पाढः ।

माणस्स अपुन्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । मायाए अपुन्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुन्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । विसेसो अणंतभागो । तेसि चेव पढमसमए णिन्वित्तिदाणमपुन्वफद्दयाणं लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं थोवं । मायाए आदिवग्गणाए अविभागपिठच्छेदग्गं विसेसाहियं । माणस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं विसेसाहियं । कोधस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं विसेसाहियं । चदुण्हं पि कसायाणं जाणि अपुन्वफद्दयाणि तत्थ चित्मस्स अपुन्वफद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं चदुण्हं पि कसायाणं तुष्ठमणंतगुणं । कोहादिचदुण्हं संजलणाणं जाओ आदिवग्गणाओ, तासिं परिवाडीए जहाकमेणेसा संदिद्वी—२१०।१६८।१४०।१२०। कोहादिणं जहाकमेण अपुन्वफद्दयसलागाओ एदाओ— १२।१५।१८।२१।

मानके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक, और लोभके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक हैं। अधिकताका प्रमाण यहां अनन्तवां भाग है। प्रथम समयमें निर्वितित उन्हीं अपूर्वस्पर्द्धकों में लोभकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह स्तोक है। मायाकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। मानकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। कोधकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। चारों ही कषायों के जो अपूर्वस्पर्द्धक हैं उनमें अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह चारों ही कषायों के तुल्य अनन्तगुणा है। कोधादिक्ष चारों संज्वलनोंकी जो प्रथम वर्गणायें हैं उनकी परिपादीमें यथाक्रमसे यह संदृष्टि है— २१०।१६८।१४०।१२०। कोधादिकोंकी यथाक्रमसे अपूर्वस्पर्द्धकशालायें ये हैं— १२।१५।१८।२१।

विशेषार्थ—अपूर्वस्पर्द्धकों में प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रति-च्छेदोंको स्पर्द्धकरालाकासे गुणा कर देनेपर अन्तिम स्पर्द्धककी आदि वर्गणाके अवि-भागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण आता है, जो सब कषायोंका तुल्य होता है तथा आदिम वर्गणाकी अपेक्षा अनन्तगुणा है।

श्रीध मान माया लोभ आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद ... ... र१० १६८ १४० १२० अपूर्वस्पर्धक शलाका ... ... ... ... <u>×१२ ×१५ ×१८ ×१</u> अन्तिम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद ... २५२० २५२० २५२० १५२०

१ पुट्याण फड्ट्रयाणं केतूण असंखमागदव्यं तु । कोहादीणमपुव्यं फड्ट्रयमिह कुणदि अहियकमा ॥ राध्यः ४६८.

२ कोहाकी नपुत्र्वं जेट्ठं सरिसं तु अवरमसरित्थं । छोहादिकादिकनाकविभाषा होति अहियकमा ॥ रुन्धि ४७१.

पटमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स जं पदेसग्गमोकिङ्किजिदि तेण' कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अपुन्नफहएहि पदेसगुणहाणिङ्घाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । पिलदोवमवरगम् लमसंखेज्जगुणे । पटमसमए णिन्विज्ञनमाणएसु अपुन्वफहएसु पुन्वफहएहिंतो ओकिङ्कित् पदेसग्गमपुन्नफहयाणमादिवरगणाए बहुगं देदि । विदियाए वरगणाए विसेसहीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण गंतूण चिरमाए अपुन्नफहयवरगणाए विसेसहीणं देदि । तदो चिरमादो अपुन्वफहयवरगणादो पटमस्स पुन्वफहयस्स आदि-वरगणाए असंखेज्जगुणहीणं देदि । तदो विदियाए पुन्वफहयवरगणाए विसेसहीणं देदि । सेसासु सन्वासु पुन्वफहयवरगणासु विसेसहीणं देदि । तिष्ठि चेत्र पटमसमए जं दिस्सिद पदेसगं तमपुन्वफहयाणं पटमाए वरगणाए बहुअं, पुन्वफहयआदिवरगणाए विसेसहीणं। जहा लोभस्स तहा मायाए माणस्स कोधस्स च।

उद्यपरूवणा । तं जहा- पढमसमए चेव अपुव्वफद्याणि उदिण्णाणि च अपु-

प्रथमसमयवर्ती अश्वकणंकरणका करनेवाला जिस प्रदेशायको अपकर्षित करता है उसके प्रमाणसे कर्मका अवहारकाल स्तोक है। अपूर्वस्पर्ककों प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका अवहारकाल असंख्यातगुणा है। पत्योपमका वर्गमूल असंख्यातगुणा है। (अर्थात् अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे असंख्यातगुणे और पत्योपमके प्रथम वर्गमूलसे असंख्यातगुणे हीन पत्योपमके असंख्यातने भागसे एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्ककोंके अपवर्तित करनेपर जो भाग लब्ध हो उतनेमात्र संज्वलनकोधादिकोंके स्पर्कक होते हैं।) प्रथम समयमें निर्वर्तित किये जानेवाले अपूर्वस्पर्ककोंमें पूर्वस्पर्ककोंसे अपकर्षण करके प्रदेशायको अपूर्वस्पर्ककोंकी प्रथम वर्गणामें बहुत देता है। द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन देता है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। उस अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। उस अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। इस प्रकार अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। इस प्रकार अन्तिम अपूर्वस्पर्ककवर्गणामें विशेष हीन देता है। श्रेष सव पूर्वस्पर्ककवर्गणाओंमें विशेष हीन देता है। उसी प्रथम समयमें जो प्रदेशाय दिखता है वह अपूर्वस्पर्ककोंकी प्रथम वर्गणामें वहुत और पूर्वस्पर्ककोंकी प्रथम वर्गणामें विशेष हीन है। पूर्व व अपूर्व स्पर्ककोंमें दिये जानेवाले प्रदेशायकी यह श्रेणिप्ररूपणा जैसे लोभकी की गई है वैसे ही माया, मान, और कोधकी भी जानना चाहिये।

उसी अश्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमें चार संज्वलनकषायोंके अनुभागो-द्यकी प्रक्रपणा की जाती है। वह इस प्रकार है— प्रथम समयमें ही अपूर्वस्पर्द्धक उदीर्ण

१ प्रतिषु '-मोकड्डिजं तेण ' इति पाठः।

२ ताहे दव्यवहारो प्रदेनन हारिन् त्यवन्ते । पङ्कस्स पढममूलं असंख्यागियक्कमा होति॥ लन्धिः ४७५०

३ उक्किट्टदं हु देदि अपुव्वादिमवर्गणाउ हीणकमं । पुर्वादिवरगणाए असंखग्रणहीणयं तु हीणकमा ।। कश्य ४७०.

दिणाणि च । पुन्नफद्याणं पि आदीदो अणंतभागो उदिण्णो च अणुदिण्णो च, उवरिमअणंता भागा अणुदिण्णा । बंधेण णिन्नत्तिन्जंति अपुन्नफद्यं पढममादिं काद्ण जान
लदासमाणफद्याणमणंतिमभागो तिं । एसा सन्ना परूनणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स । एत्तो विदियसमए तं चेन द्विदिखंडयं, तं चेन अणुभागखंडयं, सो चेन
द्विदिबंधो । अणुभागबंधो अणंतगुणहीणो । गुणसेडी असंखेन्जगुणा । अपुन्नफद्याणि
जाणि पढमसमए णिन्नतिदाणि विदियसमए ताणि च णिन्नत्तयदि अण्णाणि च
अपुन्नफद्याणि तदो असंखेन्जगुणहीणाणि ।

विदियसमए अपुन्वफह्एस दिन्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्तइस्सामो। तं जहा- विदियसमए अपुन्वफह्याणमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं दिन्जदि, विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं दिन्जदि। एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं दिन्जदि ताव जाव जाणि विदियसमए अपुन्वाणि अपुन्वफह्याणि कदाणि तेसिं चिरमादो वग्गणादो। ति। तदो चिरमादो वग्गणादो। ति। तदो चिरमादो वग्गणादो। पढमसमए जाणि अपुन्वाणि फह्याणि कदाणि तेसिमादिवग्गणाए दिज्जदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं। तदो विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं दिज्जदि। तत्तो पाए अणंतरो-

भी हैं और अनुदीर्ण भी हैं। पूर्वस्पर्द्धकोंका भी आदिसे अनन्तवां भाग उदीर्ण और अनुदीर्ण, तथा उपिम अनन्त बहुभाग अनुदीर्ण हैं। अनुभागबन्धसे प्रथम अपूर्वस्पर्द्धकको आदि करके छतासमान स्पर्द्धकोंके अनन्तवें भाग तक स्पर्द्धक रचे जाते हैं। यह सब प्रक्षपणा प्रथम समय अश्वकर्णकरणकारककी है। यहांसे द्वितीय समयमें वही स्थिति-कांडक, वहीं अनुभागकांडक और वहीं स्थितिवन्ध भी है। अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है। गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है। प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्द्धक निर्वितित हैं, द्वितीय समयमें उन्हें भी रचता है और उनसे असंख्यातगुणे हीन अन्य भी अपूर्वस्पर्द्धक कोंको रचता है।

द्वितीय समयमें अपूर्व स्पर्डकोंमें दिये जानेवाले प्रदेशायके थ्रेणी श्रह्मपणको कहते हैं। वह इस प्रकार है— द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्डकोंकी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेशायको देता है। द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशायको देता है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे विशेष हीन प्रदेशाय तब तक दिया जाता है जब तक कि जो द्वितीय समयमें अपूर्व अपूर्वस्पर्डक किये हैं उनकी अन्तिम वर्गणा प्राप्त होती है। फिर उनकी अन्तिम वर्गणासे, प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्डक किये हैं उनकी प्रथम वर्गणामें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशायको देता है। उससे द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशायको

१ प्रतिषु ' - भद्दयपढमादिं ' इति पाठः ।

२ ताहे अपुरुष राष्ट्रपद्भवत्सादीदानिकादेदि । बंधो हु लदाणंतिमभागो त्ति अपुरुषकडुपदो ॥ लिखा ४७६०

३ प्रतिषु ' तेसिं चरिमादो वग्गणादो पढमसमपु ' इति पाठः ।

विषधाए सन्वत्थ विसेसहीणं दिन्जिद् । पुन्यफद्याणमादिवग्गणाए विसेसहीणं चेव दिन्जिद् । सेसासु विसेसहीणं दिन्जिद । विदियसमए अपुन्यफद्दएसु वा पुन्यफद्दएसु वा पुन्यफद्दएसु वा पुन्यफद्दएसु वा पुन्यफद्दएसु वा पुन्यफद्दएसु वा प्रव्यक्षिक्ससे वग्गणाए जं दिस्सिद पदेसग्गं तमपुन्यफद्दयआदिवग्गणाए बहुअं, सेसासु अणंतरोवणिधाए सन्वासु विसेसहीणं । तिद्यसमए वि एसेव कमो । णविर अपुन्यफद्दयाणि ताणि च अण्णाणि च णिन्वत्तयदि ।

तिद्यसमए जाणि अपुन्नाणि फद्याणि णिन्नित्तिणि तेसिमसंखेज्जिद्भागे तत्थ वि पदेसग्गस्स दिज्जमाणस्स सेडिपरूवणं— तिद्यसमए अपुन्नाणमपुन्नफद्याण-मादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं दिज्जिद् । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं । एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं ताव जाव जाणि तिद्यसमए अपुन्नाणमपुन्नफद्याणं चिरमादो वग्गणादो ति । तदो विदियसमए अपुन्नफद्याणमादिवग्गणाए पदेसग्गम-संखेज्जगुणहीणं । तत्तो पाए सन्वत्थ विसेसहीणं । जं दिस्सिद पदेसग्गं तमादिवग्गणाए बहुगं, उविरिममणंतरोवणिधाए सन्वत्थ विसेसहीणं । जधा तिद्यसमए तथा सेसेसु

देता है। वहांसे छेकर अनन्तर क्रमसे सब वर्गणाओं में विशेष हीन प्रदेशायको देता है। पूर्वस्पर्द्धकों प्रथम वर्गणामें विशेष हीन ही देता है। शेष वर्गणाओं में विशेष हीन ही देता है। शेष वर्गणाओं में विशेष हीन प्रदेशायको देता है। द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्द्धकों अथवा पूर्वस्पर्द्धकों में एक एक वर्गणामें जो प्रदेशाय दिखता है, वह अपूर्वस्पर्द्धकों की प्रथम वर्गणामें बहुत और शेष सब वर्गणाओं में अनन्तर क्रमसे विशेष हीन है। तृतीय समयमें भी यही क्रम है। विशेष केवल यह है कि उन्हीं अपूर्वस्पर्द्धकों को तथा दूसरों को भी रचता है।

त्तीय समयमें उनके असंख्यातवें भागमात्र जिन अपूर्वस्पर्दकोंको रचा है उन अपूर्वस्पर्दकोंमें दीयमान प्रदेशायकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है— तृतीय समयमें अपूर्व अपूर्वस्पर्दकोंकी आदिम वर्गणामें बहुत प्रदेशाय दिया जाता है। द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर कमसे विशेष हीन प्रदेशाय तृतीय समयमें निर्वर्तित अपूर्व अपूर्वस्पर्दकोंकी अन्तिम वर्गणा तक दिया जाता है। उससे द्वितीय समयमें निर्वर्तित अपूर्वस्पर्दकोंकी प्रथम वर्गणामें असंख्यातगुणा हीन प्रदेशाय दिया जाता है। वहांसे छेकर द्वितीयादि वर्गणाओंमें सर्वत्र विशेष हीन ही प्रदेशाय दिया जाता है। जो प्रदेशाय दिखता है वह प्रथम वर्गणामें बहुत, तथा उत्पर अनन्तर कमसे सव वर्गणाओंमें विशेष हीन है। जी प्रदेशाय हिया जाता है। जो प्रदेशाय दिखता है वह प्रथम वर्गणामें बहुत, तथा उत्पर अनन्तर कमसे सव वर्गणाओंमें विशेष हीन है। जिस प्रकार तृतीय समयमें निरूपण किया गया

१ पदमादिस दिञ्जकमं तक्कालजफड्ड्याण चरिमो ति। हीणकमं से काले असंखगुणहीणयं तु हीणकमं ॥ छिथ. ४७९.

पदमादिसु दिस्तकमं तक्काळजफड्ट्याण चरिमो ति । हीणकमं से काळ हीणं हीणं कमं तत्तो ।।
 जिथ्य.४८००

३ प्रतिषु 'विदियसमए' इति पाठः ।

च उवरिमसमएसु' वत्तव्वं जाव पढममणुभागखंडयं चरिमसमयअणुकिःणं ति ।

तदो से काले अणुभागसंतकम्मे णाणचं । तं जहा- लोभे अणुभागसंतकम्मं थावं । मायाए अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । माणस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । कोधस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । तेण परं सन्विम्ह अस्सकण्णकरणे एस कमो । अस्सकण्णकरणस्स पढमसमए णिन्यित्तदाणि अपुन्वफद्याणि बहुवाणि । विदियसमए जाणि अपुन्वाणि अपुन्वफद्याणि कदाणि ताणि अगंखेज्जगुणहीणाणि । तदियसमए जाणि अपुन्वाणि अपुन्वफद्याणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । एवं समए समए जाणि अपुन्वाणि अपुन्वफद्याणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । एवं समए समए जाणि अपुन्वाणि अपुन्वफद्याणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । गुणगारो पिलदोवमवग्गम्लस्स असंखेज्जदिभागों । अस्सकण्णकरणस्स चिरमससए लोभस्स अपुन्वफद्याणमादिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं थावं । विदियस्स अपुन्वफद्यस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं दुगुणं । तदियस्स फद्यस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गं तिगुणं । एवं पढमस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेदग्गादो जिदिएत्थ-

है उसी प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके उत्कीर्ण होनेके अन्तिम समय तक उपरिम समयोंमें भी निरूपण करना चाहिये।

इसके अनन्तर कालमें अनुभागसत्वमें विशेषता है। वह इस प्रकार है— लोभमें अनुभागसत्व स्तोक है। मायामें अनुभागसत्व अनन्तगुणा है। मानका अनुभागसत्व अनन्तगुणा है। कोधका अनुभागसत्व अनन्तगुणा है। इससे आगे सब अध्वकर्णकरणमें यही कम है। अध्वकर्णकरणके प्रथम समयमें निर्वितित अपूर्वस्पर्द्धक वहुत हैं। द्वितीय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैं। तृतीय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैं। इस प्रकार समय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन होते हैं। यहां गुणकार पत्यो-पमव्यम्मूलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अध्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें लोभके अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोक, द्वितीय अपूर्वस्पर्द्धकांकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोक, द्वितीय अपूर्वस्पर्द्धकांकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोक प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र तिगुणा है। इस प्रकार प्रथम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासम्बधी

१ प्रतिषु 'सेंसेसु चरिमसमएसु ' इति पाठः।

२ पदमाणुभागखंडे पडिदे अणुभागसंतकम्मं तु । लोमादणंत्रग्रणिदं उवरिं पि अणंतग्रणिदकमं ॥ रुन्धि ४८१.

३ आदोलस्स य पटमे णिव्यत्तिदअपुव्यकहुयाणि बहू । पंडिसमयं के कि स्टार्ट कि कि ४८२.

फद्यस्स आदिवग्गणाए अविभागपिडच्छेद्ग्गमुद्दिस्सिद् तिदत्थफद्दयस्य आदिवग्गणाए अविभागच्छेद्ग्गादो पिडच्छेद्ग्गं तिदत्थगुणं । एवं मायाए माणस्स कोधस्स य ।

अस्सकण्णकरणस्स पढमअणुभागखंडए हदे अणुभागस्स अप्पावहुअं वत्तइस्सामा । तं जहा — सन्वत्थोवाणि कोधस्स अपुन्वफद्याणि । माणस्स अपुन्वफद्याणि
विसेसाहियाणि । मायाए अपुन्वफद्याणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुन्वफद्याणि
विसेसाहियाणि । एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्याणि असंखेन्जगुणाणि । एगफद्यवग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोधस्स अपुन्वफद्यवग्गणाओ अणंतगुणाओ । माणस्स
अपुन्वफद्यवग्गणाओ विसेसाहियाओ । मायाए अपुन्वफद्यवग्गणाओ विसेसाहियाओ ।
लोभस्स अपुन्वफद्यवग्गणाओ विसेसाहियाओ । लोभस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि ।
तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । माणस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोधस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोधस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोधस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोधस्स पुन्वफद्याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव वग्गणाओ
अणंतगुणाओ । एवमंतोमुहुत्तमस्सकण्णकरणं ।

अविभागप्रतिच्छेद्।ग्रसे जितनेवें स्पर्छककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद।प्रका संकल्प हो उतनेवें स्पर्छककी प्रथम वर्गणामें (प्रथम स्पर्छकसम्बंधी प्रथम वर्गणाके) अविभागप्रतिच्छेद्।ग्रसे उतनागुणा प्रतिच्छेद्।ग्र होता है। इसी प्रकार माथा, मान और कोधके अपूर्वस्पर्छकों में अविभागप्रतिच्छेद।ग्रके अल्पबहुत्वका क्रम जानना चाहिये।

अश्वकर्णकरणके प्रथम अनुमागकांडक ने नए होनेपर अनुभागके अल्पवहुत्वकों कहते हैं। वह इस प्रकार है – कोधके अपूर्वस्पर्धक सबसे स्तोक्त, मानके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक, और लोभके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक हैं। एक प्रविक्ति विशेष अधिक हैं। एक प्रथिक विशेष अधिक हैं। एक प्रथिक अपूर्वस्पर्धक वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। मानकी अपूर्वस्पर्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं। सायाकी अपूर्वस्पर्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं। लोभकी अपूर्वस्पर्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं। लोभकी अपूर्वस्पर्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं। लोभके पूर्वस्पर्धकवर्गणायें विशेष अनन्तगुणी हैं। उन्हीं पूर्वस्पर्धकोंकी वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। मायाके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। मानके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। कोधके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। कोधके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। कोधके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। इस प्रकार अन्तर्मुहुर्तकाल तक अश्वकर्णकरण प्रवर्तमान रहता है।

१ आदोलस्स य चरिमे अपुत्रादिमदनणात्रिमानादो । दोचिंदमादीणादी चिंदद्वा मेत्तणंतराणा ॥ स्विधः ४८३०

२ आदोलस्स य पढमे रसखंडे पाडिदे अपुव्यादो । कोहादी अहियकमा पदेसग्रणहाणिफड्ट्रया तत्तो ॥ होदि असंखेडजग्रणं इगिफड्ट्रयवग्गणा अणंतग्रणा । तत्तो अणंतग्रणिदा कोहस्स अपुव्यफड्ट्रयाणं च ॥ माणादीण-

अस्सकण्णकरणस्स चारिमसमए संजलणाणं द्विदिवंघो अद्व वस्साणि । सेसाणं कम्माणं ठिदिवंघो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि'। णामा-गोद्-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जाणि वस्साणि। चदुण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि'। एवमस्सकण्णकरणद्धा समत्ता भवदि ।

एत्तो सेकालपहुडि किट्टीकरणद्धा। छसु कम्मेसु संछुद्वेसु जा कोधवेदगद्धा तिस्से कोधवेदगद्धाए तिण्णि भागा। जो तत्थ पडमितभागो अस्सकण्णकरणद्धा, विदियतिभागो किट्टीकरणद्धा, तिदयतिभागो किट्टीवेदगद्धाः । अस्सकण्णकरणे णिट्टिदे तदो से काले अण्णो द्विदिबंधो । अण्णो अणुभागखंडओ अस्सकण्णकरणेणेव आगाइदो । अण्णो द्विदिखंडगो चदुण्हं घादिकम्माणं संखेडजाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेडजा भागा। पहमममयिद्धिद्धाराओं कोधपुटवापुटवफद्दएहितो पदेसंग्य-मोकिट्टिय् कोधिकट्टीओं करेदि । माणादो ओकट्टिय्ण माणिकट्टीओं करेदि । मायादो

अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें संज्वलन चतुष्कका स्थितिबन्ध आठ वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्ष और घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। इस प्रकार अश्वकर्णकरणकाल समाप्त होता है।

यहांसे आगे अनन्तर समयसे छेकर कृष्टिकरणकाल है। छह कर्मोंके संक्रमणको प्राप्त होनेपर जो कोधवेदककाल है उस कोधवेदककालके तीन भाग हैं। उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वकर्णकरणकाल, द्वितीय त्रिभाग कृष्टिकरणकाल, और तृतीय त्रिभाग कृष्टिवेदककाल है। अश्वकर्णकरणके समाप्त होनेपर तदनन्तरकालमें अन्य स्थितियन्ध होता है। अन्य अनुभागकांडक अश्वकर्णकरणकर्ता द्वारा ही प्रारम्भ किया गया है। चार घातिया कर्मोंका अन्य स्थितिकांडक संख्यात वर्षसहस्रमात्र है। नाम, गोत्र व वेदनीयका अन्य स्थितिकांडक असंख्यात बहुभागप्रमाण है। प्रथम समय कृष्टिकारक कोधके पूर्व और अपूर्व स्पर्धकांसे प्रदेशायका अपकर्षण कर मानकृष्टियोंको करता है। मानसे प्रदेशायका अपकर्षण कर मानकृष्टियोंको करता है। मानसे प्रदेशायका अपकर्षण कर मानकृष्टियोंको करता है। मायासे प्रदेशायका अपकर्षण कर मानकृष्टियोंको

हियकमा लोभगपुट्यं च वग्गणा तेसिं। कोही चि य अड पदा अणंतग्रणिदककमा हीति।। लब्धि. ४८४-४८६.

१ हयकण्णकरणचरिमे संजळगागद्ववस्सि दिवंधो। वस्साणं संखेजजसहस्साणि हवंति सेसाणं॥ छन्धि ४८८०

२ ठिदिसत्तमघादीणं असंखवस्तागि होति घादीणं । वस्तानं संखेडजसङ्स्तागि हवंति णियमेण ॥ छिच्यः ४८९ः

३ छनकम्मे संङ्क्षे कोहे कोहस्स वेदगद्धा जा। तस्स य पटमतिभागो होदि हु हयकण्णकरणद्भा॥ विदिय-तिभागो किट्टीकरणद्भा किट्टिवेदगद्धा हु। तदियतिभागो किट्टीकरणो हयकण्णकरणं च ॥ लब्धि. ४९०-४९१.

ओकड्टिद्ण मायाकिड्डीओ करेदि । लोभादो ओकड्टिद्ण लोभिकड्डीओ करेदि'। एदाओ सच्वाओ वि चउन्विहाओ किड्डीओ एमफद्यवरमणाणमणंतभागो पगणणादो ।

पटमसमयणिव्यत्तिद्यां किट्टीणं तिव्यमंद्दाए अप्पाबहुअं वत्तह्सामा । तं जहा- लोभस्स जहण्णिया किट्टी थोवा । विदियिकट्टी अणंतगुणा । एवमणंतगुणाए संडीए णेयव्वं जाव पटमाए संगहिकट्टीए चित्मिकिट्टी ति । तदो विदियाए संगहिकट्टीणं जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । एसो गुणगारो वारसण्हं पि संगहिकट्टीणं सत्थाणगुणगारेहिंतो अणंतगुणो । विदियाए संगहिकट्टीए सो चेव कमो जो पटमाए संगहिकट्टीए । तदो पुण विदियाए तिद्याए च संगहिकट्टीणमंतरं तारिसं चेव । एवम्पदाओं लोभस्स तिण्णि मंगहिकट्टीओं । लोभस्स तिदयाए संगहिकट्टीए जा चित्मिकट्टी तदो मायाए जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । मायाए वि तेणेव कमेण तिण्णि संगहिकट्टीओं । मायाए जा तिदयसंगहिकट्टी तिस्से चित्मादो किट्टीदो माणस्स जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । माणस्स जा तिदयसंगहिकट्टी तिस्से चित्मिकट्टी तिस्से चित्मादो किट्टीदो कोधस्स जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । किट्टीदो कोधस्स जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । किट्टीदो कोधस्स जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । किट्टीदो कोधस्स जहण्णिया किट्टी आणंतगुणा । किट्टीदो कोधस्स तिदयाए संगहिकट्टीए जा

करता है। लोभसे प्रदेशायका अपकर्षणकर लोभकृष्टियोंको करता है। ये सब चारों प्रकारकी कृष्टियां गणनासे एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण है।

प्रथम समयमें निर्वितित कृष्टियोंके तीन्न-मन्दतासे अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है—लोभकी जघन्य कृष्टि स्तोक है। द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है। इस प्रकार अनन्तगुणित श्रेणीसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक ले जाना चाहिये। उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है। यह गुणकार बारह ही संग्रहकृष्टियोंके स्वस्थानगुणकारोंसे अनन्तगुणा है। प्रथम संग्रहकृष्टिमें जो कम है वही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें है। इससे आगे द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टियोंका अन्तर प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोंके अन्तर समान ही है। इस प्रकार ये लोभकी तीन संग्रहकृष्टियां हैं। लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे मायाकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है। मायाकी भी उसी कमसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं। मायाकी भी उसी कमसे तीन संग्रहकृष्टियां संग्रहकृष्टियां हैं। मानकी भी उसी कमसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं। मानकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे कोधकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है। कोधकी भी उसी कमसे तीन संग्रहकृष्टियां होती है। कोधकी मायाकी कमसे तीन संग्रहकृष्टियां होती है। कोधकी नृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम संग्रहकृष्टिकी कोधकी नृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम

१ कोहादीणं सनगरपुरवाप्त्यस्य होतीति । उक्किट्टियूण दव्यं ताणं किटी करेदि कमे ॥ लिखा ४९१.

चरिमा किट्टी तदो लोभस्स अपुन्त्रफह्याणमादित्रग्गणा अणंतगुणा ।

किट्टीए अंतराणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा — लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए जहण्णयं किट्टीअंतरं थोवं । विदियिकट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंतराणंतरेण गंतूण्
चिरमिकट्टीअंतरमणंतगुणं । लोभस्स चेव विदियाए संगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतरमणंतगुणं । लोभस्स चेव
तिद्याए संगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंतराणंतरेण गंतूण चिरमिकट्टीअंतरमणंतगुणं । एतो मायाए पढमसंगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतर्रमणंतगुणं । एवमणंतराणंतरेण मायाए वि तिण्हं संगहिकट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए
णेदच्वाणि । एतो माणस्स पढमाए संगहिकट्टीए पढमिकट्टीअंतरमणंतगुणं । माणस्स
वि तिण्हं संगहिकट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए
केविस्स पढमसंगहिकट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए
केविस्स पढमसंगहिकट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए लेव्च्वाणि । एतो
कोधस्स पढमसंगहिकट्टीए पढमिकट्टिअंतरमणंतगुणं । एवं कोधस्स वि तिण्हं संगह-

कृष्टि है उससे लोभके अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है।

अव यहां कृष्टि-अन्तरों अर्थात् कृष्टिगुणकारों के अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें जघन्य कृष्टि-अन्तर, अर्थात् जिस गुणकारसे गुणित जघन्य कृष्टि द्वितीय कृष्टिका प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणकार, स्तोक है। द्वितीय कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम कृष्टि-अन्तर तक ले जाना चाहिये। पुनः लोभकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके अनुसार ले जाना चाहिये। यहांसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। मानकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर कमानुसार अनन्तगुणित श्रेणीसे ले जाना चाहिये। यहांसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार यहांसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार यहांसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार

१ संगहगे एक्केक्के अंतरिकद्वी हवदि हु अणंता। लोमादि अणंतग्रणा कोहादि अणंतग्रणहीणा॥ लन्धि. ४९८.

२ लोभस्स पढमसंगहिकद्वीए जहण्णिकद्वी जेण ग्रुणगारेण ग्रुणिदा अप्पणो त्रिदियिकद्वीपमाणं पात्रिद सो ग्रुणगारो जहण्णिकद्वीअंतरं णाम । जयधः अ. प. ११२०

३ प्रतिष्ठ ' मायाए पढंमसंगहिक्टीअंतर-' इति पाठः ।

किट्टीणं अंतराणि जहाकमेण जाव चरिमादो अंतरादो अणंतगुणाए सेडीए णेदच्वाणि । तदो लोभस्स पढमसंगहिकट्टीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहिकट्टीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहिकट्टीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहिकट्टीअंतरमणंतगुणं । लोभस्स मायाए च अंतरमणंतगुणं । मायाए पढम-

क्रोधकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके अन्तर क्रमानुसार अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित श्रेणीसे ले जाना चाहिये। उससे अर्थात् स्वस्थान गुणकारोंमें अन्तिम गुणकारसे लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है।

विशेषार्थ — लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है। उसी प्रकार द्वितीय संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर तृतीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है। लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर जयध्वलाकारने तीन प्रकारसे बतलाया है। (१) लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर लोभकी ही तृतीय कृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर लोभकी ही तृतीय कृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टिको प्राप्त होती है वह लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर है। अथवा, (२) तृतीय संग्रहकृष्टि और अपूर्वस्पर्दक्की आदि वर्गणाका अन्तर तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर समझना चाहिये। अथवा, (३) लोभकी तृतीय और मायाको प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर जानना चाहिये। संग्रहकृष्टि-अन्तर है। इसी प्रकार मायादिक भी संग्रहकृष्टि-अन्तर जानना चाहिये।

लोभ और मायाका अन्तर अनन्तगुणा है। मायाका प्रथम संप्रहरुष्टि अन्तर

१ प्रतिषु ' -संगहिक्टीए अंतर- ' इति पाठः ।

२ लोभस्स पढमसंगहिकडी जेण ग्रुणगारेण ग्रुणिदा विदियसंगहिकडी एवसिकडिं पाविद सो ग्रुणगारो लोभस्स पटमसंगहिकडीअंतरं णाम । जयधा अस्पर ११२१

३ विदियसंगहिकडीए चिरिमिकडी जेण ग्रणगारेण ग्रणिदा तिदयसंगहिकडीए पढमिकडिं पाविद सो ग्रणगारो विदियसंगहिकडीअंतरं णाम । जयधः अ. प. ११२२०

४ लोमस्स तिदयसंगहिकद्वीअंतरामिदि बुत्ते लोमस्स विदियसंगहिकद्वीए चिरमिकिद्वी ज्ञेण गुणगारेण गुणिदा लोमस्स चैव तिदयसंगहिकद्वीए चिरमिकिद्वि पावेदि सो गुणगारो वेसच्वो। ×× अधवा तिदयसंगहिकद्वीए अपुन्वफदयादिवन्गणाए अंतरं तिदियसंगहिकद्वीअंतरामिदि वेत्तव्वं, संगहिकद्वीफदयंतरस्स वि कथंचि संगहिकद्वी-अंतरतेण णिदेसे विरोहामावादो। ×× अधवा लोमस्स तिदयसंगहिकद्वीअंतरमणंतगुणमिदि बुत्ते लोम-मायाणमेव तिदय-पदमसंगहिकद्वीणं संधिगुणगारो गहेयव्वो। ण च तहावलंबिज्जमाणे उविरमसुत्तेण पुणक्त्तमावो वि, तिदय-संग्रिक्तिः क्षिमुण्यणे तिष्णरायरणमुहेण लोम-मायाण-मंतरमेव किदय-संग्रिक्तिः किद्वीअंक्रिक्ति विविवस्यं, ण तत्तो अण्णमिदि पदुःपायण्डम्वरिमस्तिमस्ति पुणक्तदोस संमवादो। जयधः अ. प. ११२२

संगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । तिदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । मायाए माणस्स च अंतरमणंतगुणं । माणस्स पढमसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । तिदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । माणस्स को धस्स य अंतरमणंतगुणं । को धस्स पढमसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । तिदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । तिदियसंगहिक द्वीअंतरमणंतगुणं । को धस्स चिरमादो कि द्वीदो लो भस्स अपुच्व-फद्दयाणमादिवग्गणाए अंतरमणंतगुणं ।

पटमसमए किट्टीस पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा - लोभसस जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणमणंत-भागेण । एवं अणंतरोवणिधाए विसेसहीणमणंतभागेण जाव कोधस्स चिरमिकिट्टि ति । परंपरोवणिधाए जहण्णियादो लोभिकट्टीदो उक्कस्सियाए कोधिकट्टीए पदेसग्गं विसेसहीण-मणंतभागेण ।

विदियसमए अण्णाओ अपुन्वाओ किट्टीओ करेदि पढमसमए णिव्वित्तिद्धीणम-संखेज्जिदिभागमेत्ताओ । एक्केक्किस्ते संगहिकट्टीए हेट्टा अपुन्वाओ किट्टीओ करेदि । विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्त्रहस्सामो । तं जहा- लोभस्स

अनन्तगुणा है। द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। माया और मानका अन्तर अनन्तगुणा है। मानका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। मानका और क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है। क्रोधका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। क्रोधका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। क्रोधकी अन्तिम कृष्टिसे लोभके अपूर्वस्पर्दकोंकी प्रथम वर्गणाका अन्तर अनन्तगुणा है।

प्रथम समयमं निर्वर्तमान कृष्टियों में दिये जानेवाले प्रदेशायकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय बहुत है। द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाय अनन्तवें भागसे विशेष हीन है। इस प्रकार कोधकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तर क्रमसे प्रत्येक कृष्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशाय अनन्तवें भागसे विशेष हीन है। परम्परा-क्रमानुसार जघन्य लोभकृष्टिसे उत्कृष्ट कोधकृष्टिका प्रदेशाय अनन्तवें भागसे विशेष हीन है।

द्वितीय समयमें, प्रथम समयमें निर्वर्तित कृष्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र अन्य अपूर्व कृष्टियोंको करता है। एक एक संग्रहकृष्टिके नीचे अपूर्व कृष्टियोंको करता है। दितीय समयमें दीयमान प्रदेशांग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है—

कोमादी कोहो िच स सङ्घणंतरमणंतग्रणिदकमं। तची बादरसंगहिक्डीअंतरमणंतग्रणिदकमं।। लिख-४९९

जहिण्णयाए किट्टीए पदेसगं बहुअं दिज्जिद । विदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । ताव अणंतभागहीणं जाव अपुन्वाणं चिरमादो ति । तदो पढमसमयणिन्वत्तिदाणं जहिण्णयाए किट्टीए विसेसहीणमसंखेज्जिदिभागेण । तदो विदियाए अणंतभागहीणं । तेण परं पढमसमयणिन्वतिदासु लोभस्स पढमसंगहिकट्टीए किट्टीसु अणंतराणंतरेण अणंतभागहीणं दिज्जिद जाव पढमसंगहिकट्टीए चिरमिकिट्टि ति । तदो लोभस्स चेव विदियसमए विदियसंगहिकट्टीए तिस्से जहिण्णयाए किट्टीए दिज्जमाणं विसेसाहियम-संखेज्जिदिभागेण । तेण परमणंतभागहीणं जाव अपुन्वाणं चिरमादो ति । तदो पढम-समयणिन्वत्तिदाणं जहिण्णयाए किट्टीए विसेसहीणमसंखेज्जिदिभागेण । तेण परं विसेस-हीणमणंतभागेण जाव विदियसंगहिकट्टीए चिरमिकिट्टि ति । तदो जहा विदियसंगहिकट्टीए विही वि । तदो जहा विदियसंगहिकट्टीए विही वि ।

तदो लोभस्स चरिमादो किङ्कीदो मायाए जा विदियसमए जहण्णिया किङ्की

लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाय बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें वह अनन्तवें भागसे विशेष हीन दिया जाता है। इस प्रकार तव तक अनन्तवें भागसे हीन दिया जाता है जब तक कि लोभकी प्रथम संब्रह्कृष्टिके नीचे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि प्राप्त होती है। उससे प्रथम समयमें निर्वर्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर-कृष्टियोंमेंसे जधन्य कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। उससे द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभाग हीन प्रदेशाय दिया जाता है। उसके आगे प्रथम समयमें निर्वर्तित लोभकी प्रथम संब्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंमें, अनन्तर-अनन्तरकृषके प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। उससे. लोभकी ही द्वितीय समयमें निवर्तमान उस द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टिमें दीयमान प्रदेशात्र असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक है। उसके आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिके नीचे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाप्र दिया जाता है। उससे, प्रथम समयमें निर्वर्तित पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे विशेष द्वीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। इससे आगे द्वितीय संप्रहरू प्रिकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तर्वे भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। तत्पश्चात द्वितीय संप्रहरूष्टिमें जैसी विधि निरूपित की गई है वैसी ही विधि नृतीय संप्रहरूष्टिमें भी जानना चाहिये।

पश्चात् लोभकी अन्तिम कृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे द्वितीय समयमें निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्टि है उसमें असंख्यातवें भागसे विशेष

१ प्रतिष्ठ 'आवं ' इति पाठः ।

तिस्से दिन्जिद पदेसग्गं विसेसाहियमसंखेन्जिदिभागेण । तदो पुण अणंतभागहीणं जाव अपुन्वाणं चिरमादो ति । एवं जिम्ह अपुन्वाणं जहण्णिया किट्टी तिम्ह विसेसाहियम् संखेन्जिदिभागेण । अपुन्वाणं चिरमादो असंखेन्जिदिभागहीणं । एदेण कमेण विदियसमए णिविखवमाणयस्स पदेसग्गस्स बारससु किट्टिट्टाणेसु असंखेन्जिदिभागहीणं, एक्कारससु किट्टिट्टाणेसु असंखेन्जिदिभागुत्तरं दिन्जिमाणयस्स पदेसग्गस्स । सेसेसु किट्टिट्टाणेसु अणंतभागहीणं दिन्जिमाणयस्स पदेसग्गस्स । विदियसमए दिन्जिमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उंटकूडसेडी । जं पुण विदियसमए दिस्सिद किट्टीसु पदेसग्गं तं जहण्णियाए किट्टीसु पदेसग्गं पस्तिस सन्वासु अणंतरोविणधाए अणंतभागहीणं । जहा विदियसमए किट्टीसु पदेसग्गं पस्तिवदं तहा सिन्विस्से किट्टीकरणद्वाए दिन्जिमाणयस्स पदेसग्गस्स तेवीसं उंटकूडाणि' । दिस्समाणगं सन्विम्ह अणंतभागहीणमिदि वत्तन्वं । जं पदेसगं सन्वसमासेण पदमसमए किट्टीसु दिन्जिदि तं थोवं । विदियसमए असंखेन्जगुणं ।

अधिक प्रदेशाप्र विया जाता है। फिर इसके आगे अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाप्र दिया जाता है। इस प्रकार उक्त क्रमसे जहांपर पूर्व कृष्टियोंकी अधिक कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाप्र दिया जाता है और जहांपर अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवें भागसे हीन प्रदेशाप्र दिया जाता है। इस क्रमसे दितीय समयमें दीयमान प्रदेशाप्रका बारह कृष्टिस्थानोंमें असंख्यातवें भागसे हीन और ग्यारह कृष्टिस्थानोंमें दीयमान प्रदेशाप्रका अनन्तभागसे हीन अवस्थान है। दितीय समयमें दीयमान प्रदेशाप्रका अनन्तभागसे हीन अवस्थान है। दितीय समयमें दीयमान प्रदेशाप्रका अनन्तभागसे हीन अवस्थान है। दितीय समयमें दीयमान प्रदेशाप्रका यह उष्ट्रकूटश्रेणी है। किन्तु जो दितीय समयमें कृष्टियोंमें प्रदेशाप्र दिखता है वह जघन्य कृष्टिमें बहुत और शेष सव कृष्टियोंमें अनन्तर क्रमसे अनन्तभाग हीन है। जिस प्रकार दितीय समयमें कृष्टियोंमें दीयमान प्रदेशाप्रकी प्रकपणा की है उसी प्रकार सभी कृष्टिकरणकालमें दीयमान प्रदेशाप्रके तेईस उष्ट्रकूटोंकी प्रकपणा करना चाहिये। परन्तु दश्यमान प्रदेशाप्र सव कालमें अनन्तभाग हीन है ऐसा कहना चाहिये। जो प्रदेशाप्र समस्तक्रपसे प्रथम समयमें कृष्टियोंमें दिया जाता है वह स्तोक है। दितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाप्र

१ पुव्यादिम्हि अपुर्व्या पुव्यादि अपुव्यपटमंगे सेसे । दिज्जदि असंखमागेणूणं अहियं अणंतमागूणं ॥ मरिकारमणंतं पुत्र्यादि अपुत्र्वआदि सेसं तु । तेवीस ऊंटकूषा दिज्जे दिस्से अणंतमागूणं॥ लिश्वः ५०४-५०५

तदियसमए असंखेजजगुणं । एवं जाव किट्टीकरणद्वाए चरिमादो त्ति असंखेजजगुणं ।

किट्टीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाणं द्विदिवंघो चत्तारि मासा अंतोग्रहुत्तभिहिया'। सेसाणं कम्माणं द्विदिवंघो संखेजजाणि वस्ससहस्साणि। तिम्ह चेव किट्टीकरणद्वाए चरिमसमए मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेजजाणि वस्ससहस्साणि हाइद्ग्रं अद्वविस्सयं अंतोग्रहुत्तब्भिहयं जादं। तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेजजाणि वस्ससहस्साणि । जामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेजजाणि वस्ससहस्साणि । एतथुवउज्जंतीओ गाहाओ—

वारस णव छ त्तिणिग य किङ्गीओ होंति तह अणंनाओ । एकेकिष्टि कसाए तिग तिग अहवा अणंताओं ॥ ३१॥

असंख्यातगुणा है। तृतीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार कृष्टिकरणकालके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है।

कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त अधिक चार मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रप्रमाण होता है। उसी कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रसे क्रमशः घटकर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षमात्र हो जाता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र और नाम, गोत्र एवं वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण रहता है। यहां उपयुक्तं गाथायं—

कोधके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके बारह, मानके उदयसे चढ़े हुए जीवके नौ, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवके छह, और छोभके उदयसे चढ़े हुए जीवके तीन संग्रहकृष्टियां तथा अन्तरकृष्टियां अनन्त होती हैं। एक एक कषायमें तीन तीन संग्रह-कृष्टियां अथवा अनन्त अन्तरकृष्टियां होती हैं। ३१।।

१ किहीकरणद्धाए चरिमे अंतोमुहुत्तसंज्तो । चत्तारि होंति मासा संजठणाणं तु ठिदिवंधो ॥ ठिधः ५०६.

२ प्रतिषु 'होदूण ' इति पाठः ।

३ सेसाणं वस्साणं संखेज्जसहस्सगाणि ठिदिबंधो । मोहस्स य ठिदिसंतं अडवस्संतोमुहुत्तहियं ॥ छन्धि ५०७

४ घादितियाणं संखं वस्ससहस्साणि होदि ठिदिसंतं । वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥ रूब्धि ५०८.

५ जयथ. अ. प. ११३१. कोहस्स य माणस्स य मायाठोनोदएग चिंदस्स । वारस णव छ तिणिण य संगहिकद्दी कमे हेंति ॥ लिंध. ४९७. ताश्च किद्दयः परमार्थतोऽनन्ता अपि स्थूरजातिमेदापेक्षया द्वादश करुयन्ते, एकैकस्य कषायस्य तिस्रित्तिसः, तद्यथा— प्रथमा द्वितीया तृतीया च । एवं कोथेन प्रतिपन्नस्य द्रष्ट्रव्यम् ।

किही करेदि णियमा ओवहेंतो ठिदी य अणुभागे । वहुंतो किहीए अकारगो होदि बोद्धव्वो ॥ ३२ ॥ गुणसेडि अणंतगुणा लोभादीकोधपिन्हमपदादो । कम्मस्स य अणुभागे किहीए लक्खणं एदं ॥ ३३ ॥

किट्टीओ करेंतो पुन्वफद्याणि अपुन्वफद्याणि च वेदयदि, किट्टीओ ण वेदयदि। पढमद्विदीए आविलयाए सेसाए किट्टीकरणद्धा णिट्टायदि । से काले किट्टीओ पवेदिद। ताधे संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा। द्विदिसंतकम्ममद्व वस्साणि। तिण्हं घादिकम्माणं दिद्विबंधो द्विदिसंतकम्मं च संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदि-

स्थिति व अनुभागका अपकर्षण करनेवाला नियमसे कृष्टियोंको करता है। किन्तु स्थिति व अनुभागका उत्कर्षण करनेवाला कृष्टिका अकारक होता है। ऐसा समझना चाहिये॥ ३२॥

चार संज्वलन कर्मोंके अनुभागके विषयमें संज्वलनलोमकी जघन्य कृष्टिसे लेकर संज्वलनकोधकी अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित गुणश्रेणी है। यह कृष्टिका लक्षण है ॥ ३३॥

कृष्टियोंको करनेवाला पूर्वस्पर्द्धकों और अपूर्वस्पर्द्धकोंका वेदन करता है, कृष्टियोंका वेदन नहीं करता। संज्वलनकोधकी प्रथमस्थितिमें आवलीमात्र रोष रहनेपर कृष्टिकरणकाल समाप्त हो जाता है। कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें कृष्टियोंका वेदन करता है, अर्थात् द्वितीयस्थितिसे अपकर्षणकर कृष्टियोंको उदयावलीके भीतर प्रवेश कराता है। उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध चार मास और स्थितिसत्व आठ वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध और स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व

यदा तु मानेन प्रतिपद्यते, तदा उद्बलनिविधना क्रोधे क्षपिते सित शेषाणां पूर्वक्रमेण नव किटीः करोति । मायया चेत्प्रतिपन्नस्तिहिं क्रोधमानयोस्द्रलनिविधना क्षपितयोः सतोः शेषद्विकस्य पूर्वक्रमेण षट् किटीः करोति । यदि पुनलोंभेन प्रतिपद्यते, तत उद्बलनिविधना क्रोधादित्रिके क्षपिते सित लोभस्य किटित्रिकं करोति । एष किटिकरणिविधः । पंचसंग्रह १, पृ. २६-२७.

१ जयधः अ. प. ११३२.

२ लोभजर्ण्णिकिट्टिमार्दि कारूण जात्र कोहसंजलणसव्वपिष्ठमं उद्यस्तिकिट्टे ति अहाकममविट्टिद्वदुसंजलण-कम्माणुभागविसए एसा अणंतगुणा ग्रणओली दट्टव्वा ति वृत्तं होदि । अयथः अ. प. ११३३,

३ अ-आप्रत्योः ' सेसा ' इति पाठः।

४ पुत्र्वापुन्वप्पडूर्यमण्ड्वदि हु किट्टिकारओ णियमा। तस्सद्धा णिट्ठायदि पटमहिदि आवलिसेसे ॥

संतकम्ममसंखेजजाणि वस्साणि । द्विदिवंधो पुण संखेजजाणि वस्ससहस्साणि । अणुभाग-संतकम्मं कोधसंजलणस्स (जं) समऊणाए उदयावितयाए छिददिष्टियाए संतकम्मं तं सन्वधादि । संजलणाणं जे दो आवित्यवंधा दुसमऊणा ते देसघादी । तं पुण फदय-गदं । अवसेसं सन्वं किट्टीगदं । तिम्ह चेव पढमसमए कोधस्स पढमसंगहिकट्टीदो पदेसग्गमोकद्विद्ण पढमिट्टिदं करेदि । एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

> किही च ठिदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि । णियमा अणुभागेसु च होदि हु किही अणंतेसु ॥ ३४॥ सञ्चाओ किहीओ विदियद्विदिए दु होति सिव्वस्से । जं किहीं वेदयदे तिस्से अंसा य पढमाए ॥ ३५॥

ताघे कोधस्स पढमाए संगहिकड्डीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा । एदिस्से चेव कोधस्स पढमाए संगहिकडीए असंखेज्जा भागा बज्झंति । सेसाओ दो संगहिकड्डीओ ण बज्झंति ण वेदिज्जंति । पढमाए संगहिकड्डीए हेड्डदो जाओ किड्डीओ ण बज्झंति ण

असंख्यात वर्ष और स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। संज्वलनकोधका जो अनुभागसत्व उच्छिष्टाविल्रिपसे स्थित एक समय कम उदयाविलके भीतर है वह सत्व सर्वधाती है। संज्वलनचतुष्कके जो दो समय कम दो आविल्प्रमाण नवक समयप्रबद्ध हैं वे देशधाती हैं। उनका वह अनुभागसत्व स्पर्द्धकस्वरूप है। शेष सब अनुभागसत्व कृष्टिस्वरूप है। कृष्टिवेद्दककालके प्रथम समयमें ही क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके प्रथमिस्थितिको करता है। यहां उपयुक्त गाथायें—

कृष्टि नियमसे असंख्यात स्थितिभेदोंमें और नियमतः अनन्त अनुभागोंमें होती है ॥ ३४ ॥

सब अर्थात् संग्रह व अवयव कृष्टियां समस्त द्वितीयस्थितिमें होती हैं। परन्तु जिस कृष्टिका वेदन करता है उसके अंश प्रथमस्थितिमें रहते हैं॥ ३५॥

उस समयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहरूष्टिके असंख्यात बहुभाग उदयप्राप्त हैं। इसी क्रोधकी प्रथम संग्रहरूष्टिके असंख्यात बहुभाग बंधको प्राप्त होते हैं। शेष दो संग्रह-रूष्टियां न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं। प्रथम संग्रहरूष्टिकी अधस्तन

१ से काले किट्टीओ अणुहवदि हु चारिमासमडवस्सं। बंधो संतं मोहे पुन्वालावं तु सेसाणं॥लन्धि ५११०

२ ताहे कोहुच्छिट्टं सन्वंघादी हु देसघादी हु । दोसमऊणदुआविष्णवकं ते फड्ड्यगदाओ।। लिखः ५१२.

३ किट्टीवेदगपढमे कोहस्स य पढमसंगहादो दु। कोहस्स य पढमठिदी पत्तो उन्बद्दगो मोहे॥ लिख. ५१४. ४ जयध- अ. प. ११३४. ५ जयध- अ. प. ११३५.

६ पढमस्स संगहस्स य असंखमागा उदादि कोहस्स । बंधे वि तहा चेव य माणतियाणं तहा बंधे ॥ छिन्द ५१५.

वेदिन्जंति ताओ थोवाओ । जाओ किट्टीओ वेदिन्जंति, ण बन्झंति ताओ विसेसाहियाओ। तिस्से चेव पढमाए संगहिकट्टीए उविरं जाओ किट्टीओ ण बन्झंति, ण वेदिन्जंति ताओ विमेमाहियाओ । उविरं जाओ वेदिन्जंति, ण बन्झंति ताओ विसेसाहियाओ । मन्झे जाओ किट्टीओ बन्झंति वेदिन्जंति च, ताओ असंखेन्जगुणाओं । किट्टीणं पढम-समयवेदगप्पहुि मोहणीयस्स अग्रभागाणमणुसमयओवट्टणा । पढमसमयिकट्टीवेदगस्स कोधिकट्टी उदए उक्किस्सया बहुगी । बंधे उक्किस्सया किट्टी अगंतगुणहीणा । विदियसमए उदए उक्किस्सया किट्टी अणंतगुणहीणा । वंधे उक्किस्सया किट्टी अणंतगुणहीणा। एवं सिव्वस्से किट्टीवेदगद्धाएं । पढमसमए बंधेण जहण्णिया किट्टी तिन्वाणुभागा, उदए जहण्णिया किट्टी अणंतगुणहीणा । विदियसमए बंधे जहण्गिया किट्टी अणंतगुणहीणा, उदए जहण्णिया किट्टी अणंतगुणहीणा । एवं सिव्वस्से किट्टीवेदगद्धाएं

जो रुष्टियां न बंधती हैं और न उद्यको प्राप्त हैं व स्तोक हैं। जो रुष्टियां उद्यको प्राप्त हैं, किन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं। उसी प्रथम संग्रह रुष्टिके उपर जो रुष्टियां न बंधती हैं और न उद्यको प्राप्त हैं वे विशेष अधिक हैं। उपर जो उद्यको प्राप्त हैं, परन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं। मध्यमें जो रुष्टियां बंधती हैं और उद्यकों भी प्राप्त हैं वे असंख्यात गुणी हैं। रुष्टियों के प्रथम समय वर्ती वेदक होने के काल से लेकर मोहनीय के अनुभागोंका समय समयमें अपवर्तन होता है। प्रथम समय रुष्टिवेदक उद्यमें प्रवेश करने वाली अनन्त मध्यम की कि है। परन्तु बध्यमान अनन्त रुष्टियों से सर्वोत्रुष्ट रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। दितीय समयमें उद्यमें उत्रुष्ट रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। दितीय समयमें उद्यमें उत्रुष्ट रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। जिस प्रकार प्रथम और दितीय समयमें बन्ध व उद्यमें उत्रुष्ट रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। जिस प्रकार प्रथम और दितीय समयमें बन्ध व उद्यमें उत्रुष्ट रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। दितीय समयमें बन्ध के ज्ञान प्रथम कि उसी प्रकार सब रुष्टिवेदक काल में कहना चाहिये। प्रथम समयमें बन्ध के ज्ञान प्रथम कि उत्रुप्त कान्त गुणी हीन है व उद्यमें ज्ञान रुष्टि अनन्त गुणी हीन है। दितीय समयमें बन्ध के ज्ञान स्व रुष्टिवेदक काल ते तियादि समयों में भी बन्ध व

<sup>ं</sup>श् कोहस्स पटमसंगहिकद्विस्स य हेड्डिमणुभयद्वाणा। तत्तो उदयद्वाणा उर्वारं पुण अणुभयद्वाणा। वर्वीरं उदयद्वाणा चर्चारि पदाणि होति अहियकमा। मञ्झे उभयद्वाणा होति असंखेज्जसंग्रुणिया॥ ५१६-५१७

२ प्रतिषु ' किट्टीए अद्धाए ' इति पाठः । पिडसमयं अहिगदिणा उदये बंधे च होदि उक्करसं । बंधुदये च जहण्यं अर्णतगुणहीणया किट्टी ॥ लिखा ५२१०

समए समए णिव्यम्मणाओं जहण्णियाओ वि । एसा कोधिकद्वीए परूवणा ।

किट्टीणं पढमसमयवेदगस्स माणस्स पढमाए संगहिकट्टीणं किट्टीणमसंखेज्जा भागा वज्झेति, सेसाओ संगहिकट्टीओ ण वज्झेति । एवं माया-लोभाणं पि वत्तव्वं । किट्टीणं पढमसमयवेदगो वारसण्हं पि संगहिकट्टीणमग्गिकिट्टिमादिं कादृणमेक्केक्किस्से संगहिकट्टीए असंखेजजिदभागमणुसमयं विणासेदि । कोधस्स पढमिकिट्टि मोत्तूण सेसाण-मेक्कारसण्हं संगहिकट्टीणमण्णाओ अपुच्चाओ किट्टीओ णिच्चतेदि ।

ताओ अपुन्वाओ किट्टीओ कदमादो पदेसग्गादो णिन्वत्तेदि ? बन्झमाणियादो संकामिन्जमाणियादो च पदेसग्गादो णिन्वत्तेदि । वन्झमाणियादो थोवाओ णिन्वत्तेदि । संकामिन्जमाणियादो असंखेन्जगुणाओ । जाओ वन्झमाणियादो णिन्वत्तिन्जंति ताओ चदुसु पढमिकट्टीसु । ताओ कदमिन्ह ओगासे ? एकेकिस्से संगहिकट्टीए किट्टीअंतरेसु ।

उद्यसम्बन्धा जघन्य रुष्टियोंके अल्पवहुत्वक्रमको कहना चाहिये। यह क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी प्ररूपणा है।

कृष्टियों के प्रथम समय वेदक मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग बंधते हैं। शेष संग्रहकृष्टियां नहीं बंधती हैं। इसी प्रकार माया और छोभके भी कहना चाहिये। कृष्टियों का प्रथम समय वेदक बारहों संग्रहकृष्टियों के उपितम भागमें उत्कृष्ट कृष्टिको आदि करके एक एक संग्रहकृष्टिको असंख्यातवें भागमात्र कृष्टियों को समय समयमें नष्ट करता है। कोधकी प्रथम कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह कृष्टियों के (नीचे और उनके अन्तरालमें) अपूर्व कृष्टियों को रचता है।

शंका-उन अपूर्व कृष्टियोंको किस प्रदेशाग्रसे रचता है ?

समाधान—बध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे उन अपूर्व कृष्टियोंको रचता है। बध्यमान प्रदेशाग्रसे स्तोक अपूर्व कृष्टियोंको रचता है, किन्तु संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणी अपूर्व कृष्टियोंको रचता है। जो बध्यमान प्रदेशाग्रसे अपूर्व कृष्टियों रची जाती हैं वे चार प्रथम संग्रहकृष्टियोंमेंसे रची जाती हैं।

र्शका—उन कृष्टियोंको किस स्थानमें रचता है ? समाधान—एक एक संग्रहकृष्टिकी अवयवकृष्टियोंके अन्तरालोंमें रचता है।

१ एत्थ णिव्यग्गणाओ त्ति बुत्ते वंश्रोदयजहण्यकिर्द्राप्रसपंतरुणहार्थाए ओसरणिवयप्पा गहेयव्या । जयधा अ.प. ११८२.

२ कोहस्स पढमिकट्टी मोत्तृणेकारसंगहाणं तु । बंधणसंकमदव्वादपुव्विकिट्टिं करेदी हु । लब्धिः ५३०.

३ बंधणदव्यादो पुण चदुसङाणेस पदमिक्टीस । बंधुप्पविकटीदो संक्रमिक्टी असंखराणा ।। छिष्य. ५३१.

किं सन्वेसु किद्दीअंतरेसु, आहो ण सन्वेसु १ ण सन्वेसु । जिद ण सन्वेसु, कदमेसु अंतरेसु अपुन्वाओ किद्दीओ णिन्वत्तेदि १ बुच्चदे – बज्झमाणियाणं किद्दीणं जं पढम-किद्दीअंतरं तत्थ णित्थ । एवमसंखेज्जाणि किद्दीअंतराणि असंखेज्जपिलदोवमपढमवन्म-मूलमेत्ताणि अदिन्छिद्णं अपुन्विकद्दी णिन्वित्तज्जिदि । पुणो एत्तियाणि चेव किद्दी-अंतराणि गंत्ण अपुन्वा किद्दी णिन्वित्तज्जिदि ।

बन्झमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवणं वत्तइस्सामी— तत्थ जहण्णियाए किट्ठीए बन्झमाणियाए बहुगं, विदियाए किट्ठीए विसेसहीणमणंतभागेण, तिदयाए विसेसहीणमणंतभागेण, चउत्थीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोवणिधाए ताव विसेसहीणं जाव अपुन्वकिट्टिमपत्तो ति । पुणो अपुन्वाए किट्टीए अणंतगुणं । अपुन्वादो किट्ठीदो जा अणंतरिकट्टी तत्थ अणंतगुणहणिं । तदो पुणो अणंतभागहीणं । एवं सेसासु सन्वासु किट्टीसुं।

शंका—क्या सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उन अपूर्व कृष्टियोंका रचता है या सब अन्तरालोंमें नहीं रचता ?

समाधान-सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उनकी रचना नहीं होती।

शंका—यदि सब कृष्टि-अन्तरालोंमें नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालोंमें अपूर्व कृष्टियां रची जाती हैं?

समाधान चध्यमान कृष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमें उनकी रचना नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलमात्र असंख्यात कृष्टि अन्तरालोंको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है। पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोंका अतिक्रमणकर द्वितीय अपूर्व कृष्टि रची जाती है।

अब वध्यमान प्रदेशात्रके निषकोंकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं—उनमें बध्यमान जघन्य कृष्टिमें बहुत, द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन, तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। अपूर्व कृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। पुनः अपूर्व कृष्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है। अपूर्व कृष्टिसे जो अनन्तर कृष्टि है, उसंमें अनन्तगुणा हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। इससे आगे पुनः अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इसी प्रकार शेष सब कृष्टिगोंमें जानना चाहिये।

१ आ-प्रतौ 'ण सव्वेस् ' इति पाठः नास्ति । २ अ-प्रतौ 'स ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' अविन्छिदूण ' म-प्रतौ ' अदिन्छिदूण ' इस्रेव पाठः ।

४ संखातीदग्रणाणि य पञ्चस्सादिमपदाणि गंत्ण । एक्केक्कबंधिकट्टी किट्टीणं अंतरे होदि ॥ लब्धि ५३२.

५ दिज्जिद अणंतमागेणूणकमं बंधने य णंतग्रणं । तण्णंतरे णंतग्रणूणं तत्तो णंतमागूणं ।। लब्धिः ५३३०

जाओ संकामिन्जमाणयादो पदेसग्गादो अपुन्ताओ किट्टीओ णिन्वत्तिन्जंति ताओ दुसु ओगासेसु । तं जहा – किट्टी-अंतरेसु च संगहिकट्टी-अंतरेसु च । जाओ संगहिकट्टिअंतरेसु ताओ थोवाओ, जाओ किट्टी-अंतरेसु ताओ असंखेन्जगुणाओं । जाओ संगहिकट्टी-अंतरेसु तासिं जहा किट्टीकरणे अपुन्ताणं णिन्वत्तिन्जमाणियाणं किट्टीणं विधी तहा कायन्वो । जाओ किट्टी-अंतरेसु तासिं जहा बन्झमाणएण पदेसग्गेण अपुन्ताणं णिन्वत्तिन्जमाणियाणं किट्टीणं विधी तहा कायन्वो । णविर थोवयराणि किट्टीअंतराणि गंतुण संछुन्भमाणपदेसग्गेण अपुन्ताओ किट्टीओ णिन्वत्तेदि । ताणि किट्टी-अंतराणि पगणणादो पिरुदोवमवग्गमुलस्स असंखेन्जिद्भागों ।

पढमसमयिक ही वेदगस्स जा को धपढमिक ही तिस्से असंखेज्जिदिभागो अणुसमयं विणासिज्जिदि । जाओ कि हीओ पढमसमए विणासिज्जिति ताओ बहुगाओ । जाओ विदियसमए विणासिज्जिति ताओ असंखेज्जि गुणहीणाओ । एवं णेदव्वं जाव दुचिरम-समयअविणहको धपढमिक हि तिं। एदेण सव्वेण विकालेण जाओ कि हीओ विण-

जो अपूर्व कृष्टियां संक्रम्यमाण प्रदेशायसे रची जाती हैं वे दो स्थानों में इस प्रकार रची जाती हैं — कृष्टि-अन्तरों में भी और संयहकृष्टि-अन्तरों में भी। जो संयहकृष्टि-अन्तरों रची जाती हैं वे स्तोक हैं। जो कृष्टि-अन्तरों रची जाती हैं वे असंख्यातगुणी हैं। जो संयहकृष्टि-अन्तरों रची जाती हैं उनकी विधि, जैसी कृष्टिकरणमें निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियों की कही गई है, वैसी यहां भी जानना चाहिये। जो कृष्टि-अन्तरों रची जाती हैं उनकी विधि, जैसी बध्यमान प्रदेशायसे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियों की कही गई है, वैसी यहां भी जानना चाहिये। विशेष केवल यह है कि यहां पहिलेसे स्तोकतर कृष्टि-अन्तरों का उलंघन करके संक्रम्यमाण प्रदेशायसे अपूर्व कृष्टियों को रचता है। वे कृष्टि-अन्तर गणनासे पल्योपमवर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं।

प्रथम समय कृष्टिवेदकके जो कोधकी प्रथम संप्रदृक्ति है उसका असंख्यातवां भाग समय-समयमें नष्ट किया जाता है। जो कृष्टियां प्रथम समयमें नष्ट की जाती हैं वे बहुत हैं। जो द्वितीय समयमें नष्ट की जाती हैं वे असंख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार यह कम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमें अविनष्ट कोधकी प्रथम संप्रदृक्ष्टि तक जानना चाहिये। इस सभी कालसे जो कृष्टियां नष्ट होती हैं वे प्रथम समय कृष्टिवेदकके

१ संकमदो किङीणं संगहिकिङीणमंतरं होदि। संगहअन्तराजादो किङीअंतरमवा असंखग्रणा।। लिध-५३४.

२ संगर्अंतरजाणं अपुट्यिकिट्टिं व बंधिकिट्टिं वा। इदराणमंतरं पुण पह्रपदासंखमागं तु ॥ लिब्यः ५३५.

३ कोहादिकिट्टिवेदगपदमे तस्स य असंख्यागं तु । णासेदि हु पडिसमयं तस्सासंखेज्जमागवसं ॥ रुथ्यि. ५३६०

किं सन्वेसु किद्दीअंतरेसु, आहो ण सन्वेसु १ ण सन्वेसु । जिद ण सन्वेसु, कदमेसु अंतरेसु अपुन्वाओ किद्दीओ णिन्वत्तेदि १ वुच्चदे – बन्झमाणियाणं किद्दीणं जं पहम-किद्दीअंतरं तत्थ णित्थ । एवमसंखेन्जाणि किद्दीअंतराणि असंखेन्जपित्दोवमपहमवम्म मृत्रमेत्ताणि अदिन्छिद्णं अपुन्विकद्दी णिन्वत्तिन्जिदि । पुणो एत्तियाणि चेव किद्दी-अंतराणि गंत्ण अपुन्वा किद्दी णिन्वत्तिन्जिदि ।

बन्झमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवणं वत्तइस्सामी तत्थ जहण्णियाए किट्टीए बन्झमाणियाए बहुगं, विदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण, तिद्याए विसेसहीणमणंतभागेण, चउत्थीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोवणिधाए ताव विसेसहीणं जाव अपुन्विक्टिमपत्तो ति । पुणो अपुन्वाए किट्टीए अणंतगुणं । अपुन्वादो किट्टीदो जा अणंतरिकट्टी तत्थ अणंतगुणहणिं । तदो पुणो अणंतभागहीणं । एवं सेसासु सन्वासु किट्टीसुं ।

शंका—क्या सब कृष्टि-अन्तरालों में उन अपूर्व कृष्टियों के। रचता है या सब अन्तरालों में नहीं रचता ?

समाधान-सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उनकी रचना नहीं होती।

शंका—यदि सब कृष्टि-अन्तरालों में नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालों में अपूर्व कृष्टियां रची जाती हैं?

समाधान चध्यमान इष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमें उनकी रचना नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलमात्र असंख्यात कृष्टि अन्तरालोंको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है। पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोंका अतिक्रमणकर द्वितीय अपूर्व कृष्टि रची जाती है।

अब बध्यमान प्रदेशायके निषेकोंकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं—उनमें बध्यमान जघन्य कृष्टिमें बहुत, द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन, तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। अपूर्व कृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। पुनः अपूर्व कृष्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशाय दिया जाता है। अपूर्व कृष्टिसे जो अनन्तर कृष्टि है, उसमें अनन्तगुणा हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इससे आगे पुनः अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इसी प्रकार शेष सब कृष्टियोंमें जानना चाहिये।

१ आ-प्रतौ 'ण सव्वेस् ' इति पाठः नास्ति । २ अ-प्रतौ 'स ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' अविच्छिदूण ' म-प्रतौ ' अदिच्छिदूण ' इत्सेव पाठः ।

४ संखातीदग्रणाणि य पक्टस्सादिमपदाणि गंत्ण । एकेकवंधिकटी किटीणं अंतरे होदि ॥ लिखः ५३२.

५ दिज्जिद अणंतमागेणूणकमं बंधने य णंतग्रणं । तण्णंतरे णंतग्रणूणं तत्तो णंतमागूणं ॥ लिधि ५३३०

हुाओ ताओ पढमसमयिकद्वीवेदगस्स कोधस्स पढमसंगहिकद्वीए अवज्झमाणियाणं' किद्वीणमसंखेजजिदभागों ।

कोधस्स पढमिकिट्टिवेदयमाणस्स जा पढमिट्टिदी तिस्से पढमिट्टिदीए समयाहियाए आवित्याए सेसाए एदिन्ह समए जो विधी तं विधि वत्त्रइसामो । तं जहा – ताधे चेव कोधस्स जहण्णद्विदिउदीरगो (१) कोधपढमिकिट्टीए चिरमसमयवेदगो च (२)। जा पुट्यपवत्ता संजलणाणुभागसंतकम्मस्स अणुसमयओवट्टणा सा तहा चेव (३)। चदुसंजलणाणं ठिदिबंधो वे मासा चत्तालीसं च दिवसा अंतोग्रहुत्तृणा (४)। संजलणाणं द्विदिसंतकम्मं छ वस्साणि अद्व मासा अंतोग्रहुत्तृणा (५)। तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिबंधो दस वस्साणि अंतोग्रहुत्तृणाणि (६)। घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्साणि (७)। सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं असंखेजजाणि वस्साणि (८)।

कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अवध्यमान कृष्टियों के भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

क्रोधकी प्रथम रुष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है, उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिके रोष रहनेपर इस समयमें जो विधि है उस विधिकों कहते हैं। वह इस प्रकार है— उसी समयमें क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक (१) और क्रोधकी प्रथम रुष्टिका चरम समय वेदक होता है (२)। प्रति समयमें संज्वलन चतुष्कके अनुभागसत्वका अपकर्षण जो पूर्वसे प्रवृत्त है वह उसी प्रकार रहता है (३)। संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध अन्तर्मुह्रते कम दो मास और चालीस दिवसप्रमाण होता है (४)। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्व अन्तर्मुह्रते कम छह वर्ष और आठ मासप्रमाण होता है (४)। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तर्मुह्रते कम दश वर्षप्रमाण होता है (६)। घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षमात्र होता है (७)। रोष कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है (७)। रोष कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है (७)।

२ कोहस्स य जे पढमे संगहिकिष्टिम्हि णट्ठिक्ट्टीओ । वं गुन्झिया किटी गंतस्स असंखेन्जमागो हु॥ लिख. ५३७.

३ कोहादिकिष्टियादिट्ठिदिम्हि समयाहियावलीसेसे। ताहे जहण्छदीर३ चरिमो पुण वेदगो तस्स।। छन्धि ५३८०

४ ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमृहुत्तपरिहीणो। सत्तो वि य सददिवसा अञ्चनानत्महियद्यव्यस्मि॥ रूथिः ५३९ः

५ घादितियाणं बंधो दमनासंतोमृहुत्तपिर्शामा सत्तं संखं वस्सा सेसाणं संखादसंखनस्ताणि॥ छन्धि ५४००

से काले कोधस्स विदियिकद्वीदो पदेसग्गमोकद्विद्ग कोधस्स पढमद्विदं करेदि'। ताध कोधस्स पढमिकद्वीणं संतकम्मं दोआवित्यवंधां दुसमऊणा, जम्रुदया-वित्यं पविद्वं तं च सेसं पढमिकद्वीएं। ताध कोधस्स पढमसमयविदियिकद्वीवेदगों। जो कोधस्स पढमिकिद्वं वेदयमाणस्स विधी सो कोधस्स विदियिकिद्विं वेदयमाणस्स विधी कायच्वों। तं जहा— उदिण्णाणं किद्वीणं बज्झमाणियाणं किद्वीणं विणासिज्जमाणीणं किद्वीणं अपुच्वाणं णिच्वत्तिज्जमाणियाणं। वज्झमाणेण पदेसग्गेण संछुब्भमाणेण च पदेसग्गेण णिच्वत्तिज्जमाणियाणं।

एत्थ संक्रममाणस्स पदेसग्गस्स विधि वत्तइस्सामो । तं जहा- कोधविदिय-किट्टीणं पदेसग्गं कोधतिदयं च माणपढमं च गच्छिदि । कोधस्स तिदयादो माणस्स पढमं चेव गच्छिदि । माणस्स पढमादो किट्टीदो माणस्स विदियं तिद्यं च मायाए पढमं च गच्छिदि । माणस्स विदियिकिट्टीदो माणस्स तिद्यं च मायाए पढमं च गच्छिदि ।

अनन्तर समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशायका अपकर्षण कर क्रोधकी प्रथमस्थितिको करता है। उस समयमें क्रोधकी प्रथम संब्रह्मकृष्टिमें सत्वस्वक्षप जो दो समय कम दो आविलमात्र नवक बंधप्रदेशाय है वह, और जो प्रदेशाय उदयाविलमें प्रविष्ट है वह भी प्रथम कृष्टिमें शेष रहता है। उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समय वेदक होता है। क्रोधकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो विधि कही गई है वही विधि क्रोधकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये। वह इस प्रकार है— उदीर्ण कृष्टियोंकी, वध्यमान कृष्टियोंकी, नष्ट की जानेवाली कृष्टियोंकी, वध्यमान प्रदेशायसे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी, और संक्रम्यमाण प्रदेशायसे भी निर्वर्तमान कृष्टियोंकी विधि प्रथम संब्रह्मष्टिमें कही हुई विधिके ही समान कहना चाहिये।

यहां संकम्यमाण प्रदेशायकी विधिको कहते हैं। वह इस प्रकार है — कोधकी द्वितीय रुष्टिसे प्रदेशाय कोधकी तृतीय और मानकी प्रथम रुष्टिको प्राप्त होता है। कोधकी तृतीय रुष्टिसे प्रदेशाय मानकी प्रथम रुष्टिको ही प्राप्त होता है। मानकी प्रथम रुष्टिको ही प्राप्त होता है। मानकी प्रथम रुष्टिको मानकी द्वितीय और तृतीय तथा मायाकी प्रथम रुष्टिको भी प्राप्त होता है। मानकी द्वितीय रुष्टिसे मानकी तृतीय और मायाकी प्रथम रुष्टिको प्राप्त होता है।

१ से काळे कोहस्स य विदियादो संगहादु पढमठिदी। कोहस्स विदियसंगहांकिट्टिस्स य वेदगो होदि॥ छन्धि. ५४१.

२ जयधवलायां 'पढमसंगहिकद्वीषु ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'दो आवित्यखंघा ' इति पाठः ।

४ कोहस्स पढमसंगहिक हिस्साविलयपमाण पढमिठदी। दोसमऊण दुआविलणवर्क च वि चेउदै ताहै॥ छन्धि ५४२.

५ कोहस्स विदियंभिंडी वेदयमाणस्स पटमिकिट्टिं वा । उदओ बंघो णासो अपुव्विकटीण करणं च ॥ छिब. ५४४.

माणस्स तिदयिकद्वीदो मायाए पढमं गच्छिदि । मायाए पढमादो किद्वीदो पदेसगं मायाए विदियं तिदयं च लोभस्स पढमं किद्विं च गच्छिदि । मायाए विदियादो किद्वीदो पदेसगं मायाए तिदयं लोभस्स पढमं च गच्छिदि । मायाए तिदयादो किद्वीदो लोभस्स पढमं चेव गच्छिदि । लोभस्स पढमं चेव गच्छिदि । लोभस्स पढमादो किद्वीदो पदेसगं लोभस्स विदियं तिदयं च गच्छिदि । लोभस्स विदियादो किद्वीदो पदेसगं लोभस्स तिदयं चेव गच्छिदि ।

जहा कोधस्स पढमिकिट्टिं वेदयमाणो चढुण्हं कसायाणं पढमिकिट्टीओं बंधिद तहा कोधस्स विदियिकिट्टिं वेदयमाणो चढुण्हं कसायाणं विदियिकट्टीओ किं बंधिद उदाहो ण बंधिद ति १ वृच्चदे— जस्स कसायस्स जं किट्टिं वेदयिद तस्स कसायस्स तं किट्टिं बंधिद । सेसाणं कसायाणं पढमिकट्टीओ बंधिदें।

कोधविदियिकिईं पढमसमयवेदगस्स एकारससु संगहिकई।सु अंतरिकई।णमप्पा-बहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा- सन्वत्थोवाओ माणस्स पढमाए संगहिकई।ए अंतरिकई।ओ

मानकी तृतीय रुष्टिसे मायाकी प्रथम रुष्टिको प्राप्त होता है। मायाकी प्रथम रुष्टिसे प्रदेशाय मायाकी द्वितीय और तृतीय तथा लोभकी प्रथम रुष्टिको भी प्राप्त होता है। मायाकी द्वितीय रुष्टिसे प्रदेशाय मायाकी तृतीय और लोभकी प्रथम रुष्टिको प्राप्त होता है। मायाकी तृतीय रुष्टिसे प्रदेशाय लोभकी प्रथम रुष्टिको ही प्राप्त होता है। लोभकी प्रथम रुष्टिसे प्रदेशाय लोभकी प्रथम रुष्टिको ही प्राप्त होता है। लोभकी प्रथम रुष्टिसे प्रदेशाय लोभकी द्वितीय और तृतीय रुष्टिको प्राप्त होता है। लोभकी द्वितीय रुष्टिसे प्रदेशाय लोभकी तृतीय रुष्टिको ही प्राप्त होता है।

शंका — जिस प्रकार के धिकी प्रथम रुष्टिका वेदन करनेवाला चार कषायोंकी प्रथम रुष्टियोंको बांधता है, उसी प्रकार को धिकी द्वितीय रुष्टिका वेदन करनेवाला चार कषायोंकी द्वितीय रुष्टियोंको क्या बांधता है अथवा नहीं बांधता है?

समाधान — जिस कषायकी जिस कृष्टिको भोगता है उस कषायकी उस कृष्टिको बांधता है, रोष कषायोंकी प्रथम कृष्टियोंको वांधता है।

कोधकी द्वितीय कृष्टिके प्रथम समय वेदककी ग्यारह संग्रहकृष्टियोंमें अन्तर-कृष्टियोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें

१ कोहस्स विदियसंगहिकडी वेदंतयस्स संक्रमणं। मद्वाणं तदियोत्ति य तदणंतरहेडिमस्स पढमं च ॥ पढमौ विदिय तदिये हेडिमपढमे च विदियगो तदिये। हेडिमपढमे तदियो हेडिमपढमे च संक्रमदि॥ छन्धि- ५४५-५४६-

२ प्रतिषु ' पढमिकेडीदों 'इति पाठः।

३ अस्स कसायस्स खं किहिं वेदयदि तस्स तं चेव। सेसाण कसायाणं पढमं किहिं तु बंधदि हु॥ छन्धि- ५४८.

विदियाए संगहिकद्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। तिदयाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। कोधस्स तिदयाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। मायाए पढमाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। विदियाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। तिदयाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। तिदयाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। कोभस्स पढमाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। विदियाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। तिदयाए संगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ विसेसाहियाओ। कोधस्स विदियसंगहिक द्वीए अंतरिक द्वीओ संखे आ गुणाओ। पदेस गगस्स वि एवं चेव अप्याब दुअं।

कोधस्स विदियिकद्दिविदयमाणस्स जा पढमद्दिदी तिस्से पढमद्दिदीए आवित्य-पिडआवित्याए सेसाए आगाल-पिडआगालो वोच्छिण्णो । तिस्से चेव पढमद्दिदीए समयाहियाए आवित्याए सेसाए ताधे कोधस्स विदियिकद्द्वीए चरिमसमयवेदगो । ताधे संजलणाणं द्विदिवंधो वे मासा वीसं च दिवसा देखणा । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो

अन्तरकृष्टियां सबसे स्तोक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अभिक हें। तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां संग्रह्मि प्रकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टिमें अन्तरकृष्टिमें संग्रहकृष्टिमें सं

क्रोधकी द्वितीय रुष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम-स्थितिमें आविल और प्रत्याविलके रोष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आविलके रोष रहनेपर उस समयमें क्रोधकी द्वितीय रुष्टिका अन्तिम समय वेदक होता है। उस समयमें संज्वलन-चतुष्कका स्थितिबन्ध दो मास और कुछ कम बीस दिवसप्रमाण होता है। तीन

१ माणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तियतिये अहिया। संखग्रणं वेदिज्जे अंतरिकटी पदेसो य ॥ लिथ- ५४९-

२ वेदिज्जादिष्टिदिए समयाहियआवलीयपरिसेसे। ताहे जहण्युदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स।। लिबः ५५०.

३ ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमृहुत्तपरिहीणो । सत्तो वि य दिणसीदी चउमासन्महियपणवस्सा ॥ लिख. ५५१.

वासपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेजाणि वस्ससहस्साणि' । संजलणाणं ठिदि-संतकम्मं पंच वस्साणि चत्तारि मासा अंतोग्रहुन्णा । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद्-वेद्णीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेजाणि वस्साणि'।

तदो से काले कोधस्स तिदयिकट्टीदो पदेसग्गमोकट्टिद्ण पढमट्टिदिं करेदि। ताधे कोधस्स तिदयसंगहिकट्टीए अंतरिकट्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। तासिं चेव असंखेज्जा भागा बज्झंति। जो विदियिकट्टिं वेदयमाणस्स विधी सो चेव विधी तिदयिकिट्टिं वेदयमाणस्स वि कादव्वो। तिदयिकट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमिट्टिं आविलयाए समयाहियाए सेसाए कोधस्स चिरमसमयवेदगो जहण्णद्विदीए उदीरगो च। ताधे द्विदिवंधो संजलणाणं दो मासा पिडवुण्णा। संतकम्मं चत्तारि वस्साणि पुण्णाणि ।

से काले माणस्स पढमिकिट्टिमोकिट्टर्ण पढमिट्टिदिं करेदि । जा एत्थ सन्त्रमाण-

घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वमात्र होता है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्व पांच वर्ष और अन्तर्भुह्रते कम चार मासप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है।

उसके अनन्तर कालमें क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशायका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है। उस समयमें क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग उदीर्ण हो जाते हैं। और उन्हींके असंख्यात भाग बंधते हैं। द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो विधि कही गई है, वही विधि तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये। तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आविलमात्रके शेष रहनेपर क्रोधका अन्तिम समय वेदक और जघन्य स्थितिका उदीरक भी होता है। उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध परिपूर्ण दो मास और स्थितिसत्व पूर्ण चार वर्षप्रमाण होता है।

अनन्तर समयमें मानकी प्रथम कृष्टिका अपकर्षणकर प्रथमस्थितिको करता

१ घादितियाणं बंधो वासपुधत्तं तु सेसपयडीणं । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेणं॥ लिध. ५५२.

२ घादितियाणं सत्तं संखसहस्साणि होंति वस्साणं । तिण्हं पि अघादीणं वस्साणि असंखमेत्ताणि ॥ स्त्रिः ५५३.

३ से काले कोहस्स य तदियादो संगहादु पढमिटदी। अंते संजलणाणं बंधं सत्तं दुमास चउवस्सा॥ छित्यः ५५४.

वेदगद्वा तिस्से वेदगद्वाएं तिभागमेत्ता पढमद्रिदीं। तदो माणस्स पढमिकिई वेदयमाणो तिस्से पढमसंगहिकद्वीए अंतरिकद्वीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । तदो उदिण्णाहिंतो विसेसहीणाओ बंधदि । सेसाणं कसायाणं पढमिकद्दीओ चेव बंधदि । जेणेव विहिणा कोहस्स पढमिकड्डी वेदिदा तेणेव विहिणा माणस्स पढमिकड्डि वेदयदि । किट्टीविणासणे बज्झमाणएण संकामिज्जमाणएण च पदेसग्गेण अपुच्चाणं किङ्गीणं करणे किङ्गीणं बंधो-द्यणिव्वरगणकरणेसु णात्थि णाणत्तं अण्णेसु च अभिणदेसु । एदेण कमेण माणपढम-किई वेदयमाणस्स जा पढमद्भिदी तिस्से पढमद्भिदीए जाधे समयाहिआविष्ठिया सेसा ताधे तिण्हं संजलणाणं द्विदिबंधो मासो वीसं च दिवसा अंतोम्रहुत्तूणाः संतकम्मं तिण्णि वस्साणि चत्तारि मासा च अंतोमुहुत्तूणा ।

से काले माणस्स विदियसंगहिकडीदो पदेसग्गमोकिट्टिद्ण पढमहिदिं करेदि तेणेव विधिणा संपत्तो । माणस्स विदियिकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पढमद्रिदी तिस्से समया-

है। यहां जो सब मानवेदककाल है उस मानवेदककालके त्रिभागमात्र प्रथमस्थिति है। पश्चात् मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर-कृष्टियोंके असंख्यात भागोंका वेदन करता है। उन उदीर्ण हुई कृष्टियोंसे विशेष हीन कृष्टियोंको बांधता है। रोष कषायोंकी प्रथम कृष्टियोंको ही वांधता है। जिस विधिसे कोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन किया है उसी विधिसे मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करता है । कृष्टिविनारामें, बध्यमान व संक्रम्यमाण प्रदेशात्रसे अपूर्व कृष्टियोंके करनेमें तथा कृष्टियोंके बंध, उदयसम्बन्धी निर्वर्गणा अर्थात् अनन्तगुणहानि रूप अपसरणभेद, इन करणोंमें कोई विशेषता नहीं है, तथा जो अन्य करण नहीं कहे गये हैं उनके करनेमें भी विशेषता नहीं है। इस क्रमसे मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है, उस प्रथमस्थितिमें जब एक समय अधिक आविलिमात्र शेष रहती है तब कोध विना तीन संज्वलन कषायोंका स्थितिवन्ध अन्तर्भुहूर्त कम एक मास बीस दिन तथा स्थितिसत्व तीन वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम चार मासप्रमाण होता है।

तदनन्तर् समयमें मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है, व मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अधिकार कर जो पूर्वमें विधि प्ररूपित की गई है उसी विधिसे संयुक्त होता हुआ अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। उस समय मानकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है

१ प्रतिषु ' जा एत्थ सन्त्रमाणवेदगद्धाए तिभागमेत्ता ' इति पाठः ।

२ से काले माणस्स य पदमादो संगहादु पदमिवदी । माणोदयअद्धाये तिभागमेत्ता हु पदमिवदी ॥ लिधि ५५५.

३ कोहपढमं व माणो चरिमे अंतोमुहुत्तपरिर्हाणो। दिणमासपण्णचत्तं बंधं सत्तं तिसंजळणगाणं।। ळब्धि.५५६.

हियावितया सेसा त्ति'। ताघे संजलणाणं द्विदिबंघो मासो दस च दिवसा देसूणा; संतकम्मं दो वस्साणि अट्ठ च मासा देसूणा<sup>°</sup>।

से काले माणतिदयिकद्वीदो पदेसग्गमोकद्विद्ण पढमद्विदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । माणस्स तिदयिकद्विं वेदयमाणस्स जा पढमद्विदी तिस्से आविलया समयाहिय-मेत्ता सेसा ति। ताघे माणस्स चरिमसमयवेदगो। ताघे तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंघो मासो पिडवुण्णो; संतकम्मं वे वस्साणि पिडवुण्णाणि ।

तदो से काले मायाए पढमिकड्डीए पदेसग्गमोकड्डिद्ण पढमिट्ठिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । मायापढमिकिड्डिं वेदयमाणस्स जा पढमिट्ठिदी तिस्से समयाहियाविलया सेसा ति । ताथे द्विदिबंधो दोण्हं संजलणाणं पणुवीसिदवसा देख्णाः द्विदिसंतकम्मं वस्सं अड्डच मासा देख्णाः ।

उसमें एक समय अधिक आविलिमात्र शेष रहती है। तब संज्वलनकषायेंका स्थितिबन्ध एक मास और कुछ कम दश दिन तथा सत्व दो वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण होता है।

तदनन्तर समयमें मानकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशायका अपकर्षण कर प्रथमस्थितिको करता है और उसी विधिसे अपने रुष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त
होता है। मानकी तृतीय रुष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है, उसमें एक
समय अधिक आविलमात्र शेष रहती है। उस समयमें मानका अन्तिम समय वेदक
होता है। तब तीन संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध परिपूर्ण एक मास और सन्व परिपूर्ण
दो वर्षप्रमाण होता है।

उसके अनन्तर समयमें मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-दिश्यतिको करता है और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। मायाकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उसमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है। तब शेष दो संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध कुछ कम पश्चीस दिवस तथा स्थितिसत्व एक वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण होता है।

१ माणपदननं स्विद्विति । पुत्रं प्रकृतिदो जो विही तेणेव विहिणा अग्णाहिएण संज्ञतो एसो सगिकिटीवेदगद्धाए चरिमसमयसंपत्तो । ताथे अप्पणो पानिविद्यानशिक्तिनी सेसा, रोतपदमद्विदीए सगिवेदगकाळ्बांतरे णिज्जिष्णात्तादो सि । एसो एत्य स्तत्यविणिण्णओ । जयभा अस्पार्शिश्य-१९९४-९५

२ विदियन्त भाषणीते च्यां वर्तीम दिवसमासाणि । अंतोमृहुत्तरीणा बंधो सत्तो तिसंजलणगाणं ॥ लाब्धि ५५७ ३ तदियस्स माणचिरमे तीसं चउवीस दिवसमासाणि । तिण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो तह य सत्तो य ॥ रुव्धि ५५८.

४ पटमनमाबादिसे पप्पतीनं त्रीन दिवसमासाणि । अंतोमुहुत्तहीणा बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं ॥ लिखः ५५९०

से काले मायाए विदियिक द्वीदो पदेस गमोक द्विष्ण पढम द्विदि करेदि । सो वि मायाए विदियिक द्विवेदगो तेणेव विहिणा संपत्तो । मायाए विदियिक द्विवेदगाणस्स जा पढम द्विदि तिस्से पढम द्विदीए आविलया समयाहिया सेसा ति । ताघे द्विदिवंघो वीसं दिवसा देखणाः द्विदिसंतक ममं सोलस मासा देखणां ।

से काले मायाए तिद्यिकि ही पदेसग्गमोक हिद्ग पटमहिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । मायाए तिद्यिकि हिं वेदयमाणस्स जा पटमहिदी तिस्से पटमहिदीए समयाहियाविलया सेसा ति । ताध मायाए चिरमसमयवेदगो । ताध दोण्हं संजलणाणं हिदिबंधो अद्भासो पिडचुण्णोः हिदिसंतक ममेक्कं वस्सं पिडचुण्णं । तिण्हं घादि-कम्माणं ठिदिबंधो मासपुधत्तं । तिण्हं घादिक माणं हिदिसंतक ममं संखेज जाणि वस्स-सहस्साणि । इदरेसिं कम्माणं हिदिबंधो संखेज जाणि वस्साणिः हिदिसंतक मम-संखेज जाणि वस्साणि ।

अनन्तर समयमें मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है, वह मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदक भी उसी विधिसे अपने कृष्टि-वेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आविलमात्र शेष रहती है। उस समयमें संज्वलनकषायोंका स्थितिवन्ध कुछ कम बीस दिन और स्थितिसत्व कुछ कम सोलह मासप्रमाण होता है।

अनन्तर समयमें मायाकी तृतीय छृष्टिसे प्रदेशायका अपर्कषण कर प्रथमस्थितिको करता है। और उसी विधिसे अपने छृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त
होता है। मायाकी तृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आविलमात्र शेप रहती है। उस समयमें मायाका अन्तिम
समय वेदक होता है। तब शेष दो संज्वलनोंका स्थितिवन्ध परिपूर्ण अर्ध मास और
स्थितिसत्व परिपूर्ण एक वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कमौंका स्थितिवन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण होता है। तीन घातिया कमौंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। इतर कमौंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्ष और स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है।

१ विदियगमायाचरिमे वीसं सौछं च दिवसमासाणि। अंतेष्मृहुमहीमा बंधो सत्तो दुसंजर्छणगाणं॥ रुच्धि ५६०

२ तदियगमायाचरिमे पण्णस्वारसय दिवसमासाणि। दोण्हं संजळणाणं ठिदिवंधी तह य सत्ती य॥ रुध्यिः ५६१ः

३ मीसंपुथतं वासा संखसहस्साणि बंध सत्तो य । पादितियागिदरागं संखमसंखेजनवस्साणि ॥ लिख. ५६२.

तदो से काले लोभस्स पढमसंगहिक हीदो पदेसग्गमोक हिद्ण पढम हिदि करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । लोभस्स पढमिकि विद्यमाणस्स जा पढम हिदी तिस्से पढम-हिदीए समयाहियाविलया सेसा ति । ताघे लोभगं जलण हिदि वंघो अंतो मुहुत्तं; ठिदि-संतकम्मं पि अंतो मुहुत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं हिदि बंघो दिवसपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं ठिदि बंघो वासपुधत्तं । घादिकम्माणं हिदि संतकम्मं संखे ज्जाणि वस्स सहस्साणि; सेसाणं कम्माणं असंखे ज्जाणि वस्साणि'।

तदो से काले लोभस्स विदियिक द्वीदो पदेसग्गमोक द्विद्ण पढमिहिदिं करेदि। ताधे चेव लोभस्स विदियसंगह कि द्वीदो तदियसंगह कि द्वीदो च पदेसग्गमोक द्विद्ण सुहुम-सांपराइयिक द्वीओ करेदि । तासिं सुहुमसांपराइयिक द्वीणं कि अवद्वाणं ? तासिं लोभस्स तिद्याए संगह कि द्वीए हेट्टदो अवद्वाणं। जारिसी को धस्स पढमसंगह कि द्वी तारिसी एसा

उसके अनन्तर समयमें लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे प्रदेशायका अपकर्षण कर प्रथमस्थितिको करता है, और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदकतालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। लोभकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आविलमात्र रोप रहती है। उस समय संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त और स्थितिसत्व भी अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्व और रोप कर्मोंका स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है। घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध वर्षपृथक्तवप्रमाण क्रोता है। घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र और रोप कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है।

उसके अनन्तर समयमें लोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशायका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है। उसी समयमें (लोभवेदककालके द्वितीय त्रिमागके प्रथम समयमें) ही लोभकी द्वितीय संब्रहकृष्टिसे और तृतीय संब्रहकृष्टिसे भी प्रदेशायका अपकर्षण कर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है।

शंका-उन सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान कहां है?

समाधान—उन सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान छोभकी तृतीय संग्रह-कृष्टिके नीचे हैं। जैसी कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है वैसी ही यह सूक्ष्मसाम्परायिक

१ लोहस्स पढमचिरमे लोहस्संतोमुहुत्त बंधदुगे। दिवसपुधत्तं वासा संखसहस्साणि घादितिये॥ सेसाणं पयर्डीणं वासपुधत्तं तु होदि ठिदिबंधो। ठिदिसत्तमसंखेज्जा वस्साणि हवंति णियमेण॥ लिब्धः ५६३-५६४

२ बादनायनद्यिन्ति इयांनद्यन्ति परिणमिय लोभसंजलणाणुभागस्सात्रहाणं मृहुमसांपराइय-किट्टीणं लक्खणमत्रहारेयव्यं । जयथः अ- प. ११९६. से काले लोहस्स य विदियादो संगहादु पदमिवदी। ताहें स्हुमं किट्टिं करेदि तिव्वदियतदियादी ॥ लिथः ५६५.

#### सुरुमसांपराइयकिट्टी'।

कोधस्स पढमसंगहिक्द्वीए अंतरिकद्वीओ थोवाओ । कोध संछुद्धे माणस्स पढम-संगहिकद्वीए अंतरिकद्वीओ विसेसाहियाओ । माणे संछुद्धे मायाए पढमसंगहिकद्वीए अंतरिकद्वीओ विसेसाहियाओ । मायाए संछुद्धे लोभपढमसंगहिकद्वीए अंतरिकद्वीओ विसेसाहियाओ । सुहुमसांपराइयिकद्वीओ वि जाओ पढमसमए कदाओ ताओ विसेसा-

#### कृष्टि भी है।

विशेषार्थ — जिस प्रकार कोधकी प्रथम संप्रद्दकृष्टि शेष संग्रहकृष्टियोंकी अपेक्षा अपने आयामसे संख्यातगुणी थी, उसी प्रकार यह स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको छोड़कर शेष समस्त संग्रहकृष्टियोंके कृष्टिकरणकालमें उपलब्ध आयामसे संख्यातगुणे आयामवाली है, क्योंकि, सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका द्रव्य इसके रूप परिणमन करनेवाला है। अथवा, जिस प्रकार कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि अपूर्व स्पर्द्धकोंके नीचे अनन्तगुणी हीन की गई थी, उसी प्रकार यह स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टि लोभकी तृतीय बादरसाम्परायिक कृष्टिके नीचे अनन्तगुणी हीन की जाती है। अथवा, जिस प्रकार कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टि पर्यन्त अनन्तगुणी होती गई थी, उसी प्रकार ही यह स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी अपनी जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टि तक अनन्तगुणी होती जाती है।

कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां स्तोक (  $\frac{2}{5}$  हैं। कोधके संक्रमणको प्राप्त होनेपर मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक (  $\frac{2}{5}$  हैं। मानके संक्रमणको प्राप्त होनेपर मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक (  $\frac{2}{5}$  हैं। मायाके संक्रमणको प्राप्त होनेपर लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक (  $\frac{2}{5}$  हैं। स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां भी जो प्रथम समयमें की गई हैं वे विशेष अधिक

१ जारिसी कोहस्स पदमसंगहिक्टी तारिसी एसा सहुमसांपराइयिक्टी, एवं मणंतस्साहिप्पाओ- जहां कोहस्स पदमसंगहिक्टी सगायामेण सेससंगहिक्टीणमायामं पेक्खियूण दक्कमाहप्पेण संखेळ्जगुणा जादा, एक्सेसा वि सहुमसांपराइयिक्टी कोहपदमसंगहिक्टीं मोतूण सेसासेससंगहिक्टीणं किटीकरणद्धाए समुक्ठद्धायामादो संखेळ्जगुणायामा दह्व्या, सयळस्सेव जे विकार किटीकरण्डाए समुक्ठद्धायामादो संखेळ्जगुणायामा दह्व्या, सयळस्सेव जे विकार किटीकरण्डाए समुक्ठद्धायामादो संखेळ्जगुणायामा दह्व्या, सयळस्सेव जे विकार किटीकरण्डा एदिस्से परिणामिस्समाणतादो ति । अथवा, जारिसी कोहस्स पदमसंगहिक्टी, एवं माणिदे जारिसळक्खणा कोहपदमसंगहिक्टी अपुक्वफद्दयाणं हेट्टा अणंतगुणहीणा होदूण कदा, तारिसळक्खणा चेव एसा कहुनसांपराइयिक्टी लोमस्स तिदयबादरसांपराइयिक्टीदो हेट्टा अणंतगुणहीणा होदूण कीरिदि ति मणिदं होदि । अहवा, जहा कोहपदमसंगहिक्टी जहण्णिकटिप्पहुढि जाव दक्कस्सिकिटि ति ताव अणंतगुणा होदूण गदा तहा चेव एसा मुहुमसांपराइयिक्टी वि अप्पणो जहण्णिकटिप्पहुढि जाव सगुक्कस्सिकिटि ति ताव अणंतगुणा होदूण गच्छिद ति मणिदं होदि ॥ जयवः अ पः ११९७ लोहस्स दिवयसंगहिकिटी हेट्टदो अवटाणं। सहुमाणं किटीणं कोहस्स य पदमिकिटिणिमा ॥ लिक्टा ५६६०

हियाओं । एसो विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जिदभागो । सुहुमसांपराइयाकिङ्टीओ जाओ पढमसमए कदाओ ताओ बहुआओ; जाओ विदियसमए अपुन्याओ कीरंति ताओ अमंखेज्जिगुणहीणाओ । अणंतरोजियाण सिन्निस्से सुहुमसांपराइयिकङ्कीकरणद्वाए अपुन्वाओ सुहुमसांपराइयिकङ्कीओ असंखेज्जिगुणहीणाण सेडीए कीरंति । सुहुमसांपराइयिकङ्कीस असंखेज्जिगुणहीणाण सेडीए कीरंति । सुहुमसांपराइयिकङ्कीस जं पढमसमए पदेसग्गं दिज्जिदि तं थोवं; विदियसमए असंखेज्जिगुणं । एवं जाव चिरमसमयादो त्रि असंखेज्जिगुणं ।

सुद्रुमसांपराइयिक द्वीस पढमसमए दिन्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवणं वत्त्रइस्सामो । तं जहा – जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किट्टीए विसेस-हीणमणंतभागेण । तदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोवणिधाए गत्ण चिरमाए सुद्रुमसांपराइयिक द्वीए पदेसग्गं विसेसहीणं । चिरमादो सुद्रुमयांपगइयिक द्वीए दिन्जमाणपदेयग्गमं योज वतु गई। णंः तदो विसेसहीणं । जहण्णियाए वाद्रसांपराइयिक द्वीए दिन्जमाणपदेयग्गमं योज वतु गई। णंः तदो विसेसहीणं ।

हैं। यह विशेष अनन्तर-अनन्तररूपसे संख्यातयें मागमात्र है। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां जो प्रथम समयमें की गई हैं वे बहुत हैं। जो द्वितीय समयमें अपूर्व कृष्टियां की जाती हैं वे असंख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार अनन्तरक्रमसे सब सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-करणकालमें अपूर्व सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां असंख्यातगुणित हीन श्रेणिक क्रमसे की जाती हैं। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियों में जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें दिया जाता है वह स्तोक है। द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है।

स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टियों में प्रथम समयमें दीयमान प्रदेशायकी श्रेणिप्ररूपणाकों कहते हैं। वह इस प्रकार है — जबन्य कृष्टिमें प्रदेशाय बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तरक्रमसे जा कर अन्तिम स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टिसे जवन्य बाद्रसाम्परायिक कृष्टिमें दीयमान प्रदेशाय असंख्यातगुणा हीन है। पुनः इसके आगे (अन्तिम बाद्रसाम्परायिक कृष्टि तक सर्वत्र अनन्तवें भागसे) विशेष हीन प्रदेशाय

१ कोहस्स पढमिकटी कोहे छुद्धे दु माणपढमं च । माण छुद्धे मायापढमं मायाए संछुद्धे ॥ लोहस्स पढमिकटी आदिमसमयकदस्हमिकिटी य । अहियकमा पंच पदा नकाके अधिकत्वे ॥ लिख ५६७-५६८०

२ सहुमाओ किट्टीओ पिंडसमयमसंखग्रणित्रहीणाओं । दव्यमसंखेटजग्रणं विदियस्स य लोड्चिनोित्ते ॥ किथा ५६९.

३ एत्तो उविर सध्वत्थेय विसेसहीणं णिसिंचिद अणंतभागेण जाव चरिमबादरसांपराइयिकिटि ति । भयध अ. प. ११९८. दव्बं पदमे समये देदि हु सहुमेसणंतमागृणं । थूलपदमे असंखग्रणूणं तत्तो अणंतमागृणं ॥ रुचि, ५७०.

सुहमसांपराइयिकद्रीकारओ विदियसमए अपुन्वाओ सुहमसांपराइयिकद्रीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाओ । ताओ दोसु द्वाणेसु करेदि । तं जहा- पढमसमए कदाणं हेड्डा च अंतरे च । हेड्डा थोवाओ, अंतरेस अमंखेज्जगुणाओ' ।

विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसगास्स सेडीपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा-जा विदियसमए जहण्णिया सहमसांपराइयिकड्डी तिस्से पदेसग्गं दिज्जिद बहुअं। विदियाए किट्टीए अणंतभागहीणं । एवं गंतूण पढमसमए जा जहण्णिया सुहुमसांपराइय-किट्टी तत्थ असंखेजजभागहीणं, तत्तो अणंतभागहीणं जाव अपूर्व्वं णिव्वत्तिज्जमाणियं ण पावेदि । अपुन्वाए णिव्वत्तिज्जमाणियाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं । पुन्व-णिव्वत्तिदं पडिवज्जमाणयन्य पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागहीणं। परं परं पडिवज्ज-माणयस्स अणंतभागहीणं । जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु वि समएस जाव चरिमसमयवादरसांपराइओ ति ।

दिया जाता है। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी हीन अपूर्व सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वह दो स्थानोंमें करता है। वह इस प्रकार है- प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरमें भी उपर्युक्त कृष्टियोंको करता है। नीचे की जानेवाछी कृष्टियां स्तोक और अन्तरोंमें की जानेवाछी कृष्टियां असंख्यातगुणी हैं।

द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशांप्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है - द्वितीय समयमें जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें प्रदेशात्र बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इस प्रकार जाकर प्रथम समयमें जो जघन्य सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें असंख्यातमाग हीन और इसके आगे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टिके न पाने तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाय दिया जाता है। अपूर्व निर्वर्तमान कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है। पूर्व-निर्वर्तित कृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हीन दिया जाता है। इसके आगे उत्तरोत्तर पूर्वकृष्टिसे पूर्वकृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्र अनन्तभाग हीन होता है। द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशायकी जो विधि पूर्वमें निरूपित की गई है, वही विधि अन्तिम समय बादरसाम्परायिक तक शेष समयोंमें भी जानना चाहिये।

१ विदियादिसु समयेसु अपुन्वाओ पुन्विकिद्देहहाओ । पुन्वाणमंतरेसु वि अंतरज्ञिषदा असंखग्रणा ॥ रुन्धि. ५७१.

२ दव्यगपढमे सेसे देदि अपुव्यसणंतभागूणं । पुव्यापुव्यपवेसे अतंखनारुणमहियं च । लिथः ५७२.

हियाओं । एसो विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जिदमागो । सुहुमसांपराइयिकिहीओ जाओ पढमसमए कदाओ ताओ बहुआओ; जाओ विदियसमए अपुन्वाओ कीरंति ताओ असंखेज्जगुणहीणाओ । अणंतरोविणधाए सन्विस्से सुहुमसांपराइयिकिहीकरणद्वाए अपुन्वाओ सुहुमसांपराइयिकिहीओ असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए कीरंति । सुहुमसांपराइयिकिहीओ असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए कीरंति । सुहुमसांपराइयिकिहीसु जं पढमसमए पदेसग्गं दिज्जिद तं थोवं; विदियसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाव चिरमसमयादो त्ति असंखेज्जगुणं ।

सुहुमसांपराइयिकङ्कीसु पढमसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपह्रवणं वत्तइस्सामो । तं जहा – जहिणायाए किङ्कीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किङ्कीए विसेस-हीणमणंतभागेण । तदियाए किङ्कीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोविणयाए गत्ण चित्माए सुहुमसांपराइयिकङ्कीए पदेसग्गं विसेसहीणं । चिरमादो सुहुमसांपराइयिकङ्कीदो जहिणायाए बादरसांपराइयिकङ्कीए दिज्जमाणपदेसग्गमंग्येज्जगुणहीणं; तदो विसेसहीणं।

हैं। यह विशेष अनन्तर-अनन्तररूपसे संख्यातये भागमात्र है। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां जो प्रथम समयमें की गई हैं वे वहुत हैं। जो द्वितीय समयमें अपूर्व कृष्टियां की जाती हैं वे असंख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार अनन्तरक्षमसे सव सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-करणकालमें अपूर्व सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-करणकालमें अपूर्व सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां असंख्यातगुणित दीन श्रेणीके क्षमसे की जाती हैं। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियों में जो प्रदेशात्र प्रथम समयमें दिया जाता है वह स्तोक है। द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है।

स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टियों में प्रथम समयमं दीयमान प्रदेशायकी श्रेणिप्रक्षपणाकों कहते हैं। वह इस प्रकार है — जवन्य कृष्टिमें प्रदेशाय यहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाय दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तरक्षमंस जा कर अन्तिम स्क्षम् साम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशाय विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें दीयमान प्रदेशाय असंख्यातगुणा हीन है। पुनः इसके आगे (अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टिमें दीयमान प्रदेशाय असंख्यातगुणा हीन है। पुनः इसके आगे (अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टि तक सर्वत्र अनन्तवें भागसे) विशेष हीन प्रदेशाय

१ कोहरस पदमिकटी कोहे छुद्धे दु माणपटमं च । माणे छुद्धे मायापटमं मायापु संछुद्धे ॥ लोहसस पदमिकटी आदिमसमयकदस्हुमिकटी य । आहयकमा पंच पदा सगतेलेड्जदिममानेण ॥ लिखे. ५६७-५६८०

२ मुहुमाओ किङीओ पिडसमयमसंखगुणिविहीणाओ । दव्यमसंख ज्जगुणं विदियस्स य लोहचिरमोति॥
किथ्यः ५६९.

३ एतो उवरि सध्वत्थेत्र विसेसहीणं णिसिंचदि अणंतभागेण जाव चरिमबादरसांपराइयिकिटि वि। अयथः अ. प. ११९८ः द्व्वं पदमे समये देदि हु सहुमेसणंतभागृणं । थूलपटमे असंखगुणूणं तत्तो अणंतमागृणं ॥ रुचिः ५७०ः

सुहुमसांपराइयिकद्वीकारओ विदियसमए अपुन्वाओ सुहुमसांपराइयिकद्वीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाओ । ताओ दोसु द्वाणेसु करेदि । तं जहा- पढमसमए कदाणं हेद्वा च अंतरे च । हेद्वा थोवाओ, अंतरेसु असंखेज्जगुणाओ' ।

विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहाजा विदियसमए जहण्णिया सुहुमसांपराइयिकट्टी तिस्से पदेसग्गं दिज्जिद बहुअं ।
विदियाए किट्टीए अणंतभागहीणं । एवं गंतूण पटमसमए जा जहण्णिया सुहुमसांपराइयकिट्टी तत्थ असंखेज्जभागहीणं, तत्तो अणंतभागहीणं जाव अपुट्वं णिट्वत्तिज्जमाणियं
ण पावेदि । अपुट्वाए णिट्वत्तिज्जमाणियाए किट्टीए असंखेज्जिदिभागुत्तरं । पुट्वणिट्वत्तिदं पिडवज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स असंखेज्जिदिभागहीणं । परं परं पिडवज्जमाणयस्स अणंतभागहीणं । जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु
वि समएसु जाव चरिमसमयबादरसांपराइओ ति ।

दिया जाता है। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी हीन अपूर्व सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वह दो स्थानोंमें करता है। वह हस प्रकार है— प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरमें भी उपर्युक्त कृष्टियोंको करता है। नीचे की जानेवाली कृष्टियां स्तोक और अन्तरोंमें की जानेवाली कृष्टियां असंख्यातगुणी हैं।

द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशायकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— द्वितीय समयमें जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें प्रदेशाय बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इस प्रकार जाकर प्रथम समयमें जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें असंख्यातभाग हीन और इसके आगे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टिके न पाने तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाय दिया जाता है। अपूर्व निर्वर्तमान कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे अधिक प्रदेशाय दिया जाता है। पूर्वनिर्वर्तित कृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाय असंख्यातगुणा हीन दिया जाता है। इसके आगे उत्तरोत्तर पूर्वकृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाय अनन्तभाग हीन होता है। द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशायकी जो विधि पूर्वमें निरूपित की गई है, वही विधि अन्तिम समय बादरसाम्परायिक तक शेष समयोंमें भी जानना चाहिये।

१ विदियादिस समयेस अपुव्वाओ पुन्त्रिकिट्टिहेट्ठाओ । पुव्ताणमंतरेस वि अंतरज्ञिषदा असंख्राणा ॥ स्रिक्य. ५७१.

सुहुमसांपराइयिकट्टीकारयस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसम्मस्स सेडीपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा – जहण्णियाए सुहुमसांपराइयिकट्टीए पदेसम्मं बहुगं । तत्तो अणंतभागहीणं ताव जाव चिरमसुहुमसांपराइयिकट्टि त्ति । तदे। जहण्णियाए बादर-सांपराइयिकट्टीए पदेसम्मसंखेजगुणं । एसा सेडीपरूवणा जाव चिरमसमयबादर-सांपराइओ ति'।

सुहुमसांपराइयिकट्टीसु कीरमाणेसु लोभस्स चिरमादो बादरसांपराइयिकट्टीदो सुहुमसांपराइयिकट्टीए संकमिद पदेसग्गं थोवं । लोभस्स विदियिकट्टीदो चिरमबादरै-सांपराइयिकट्टीए संकमिद पदेसग्गं संखेज्जगुणं। लोभस्स विदियिकट्टीदो सुहुमसांपराइयिकट्टीए संकमिद पदेसग्गं संखेजगुणं। पटमसमयिकट्टीवेदगस्सं कोधस्स विदिय-

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारककी कृष्टियों में दृश्यमान प्रदेशायकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें दृश्यमान प्रदेशाय बहुत है। इसके आगे अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाय अनन्तवे भागसे हीन है। इसके आगे जघन्य बादरसाम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। यह श्लेणिप्ररूपणा (सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारकके प्रथम समयसे लेकर) अन्तिम समय बादरसाम्परायिक तक है।

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करते समय लोभकी अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें स्तोक प्रदेशाय संक्रमण करता है। लोभकी द्वितीय संब्रहकृष्टिसे अन्तिम बादरसाम्परायिक संब्रहकृष्टिमें संख्यात गुणा प्रदेशाय संक्रमण करता है (क्योंकि लोभकी तृतीय संब्रहकृष्टिके प्रदेशोंसे द्वितीय संब्रहकृष्टिके प्रदेश संख्यात गुणे हैं।) लोभकी द्वितीय संब्रहकृष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें संख्यात गुणा प्रदेशाय संक्रमण करता है। प्रथम समय कृष्टिवेदक अर्थात् कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तरकालमें को धकी प्रथम संब्रहकृष्टिका अपकर्षण कर उसका वेदन करने

१ पदमादिसु दिस्सकमं सुहुमेसु अणंतभागहीणकमं । बादरिकट्टिपदेसी असंखराणिदं तदी हीणं॥ छन्धि ५७३

२ प्रतिषु ' चरिमसमयबादर-' इति पाठः । लोभस्स विदियिकिटीदो चरिमवादरसापगृहयिकिटीए संक्रमदि पदेसगां संखेज्जगुणं । किं कारणं ? लोभतदियसंगहिकटीपदेसादो विदियसंगहिकटीपदेसग्गस्स संखेजगुणतादो। जयधः अ. प. १२००.

३ लोहस्स य तदियादो सहुमगदं विदियदो दु तदियगदं । विदियादो सहुमगदं दव्वं संरेत जरिकः कर्मा । लिखः ५७४.

४ किट्टीकरणद्धाए णिदिष्टिदाए (णिद्विदाए) से काले केाह्यदमसंगहिकट्टिमोकट्टियूण वेदेमाणो पदम-समयिकट्टीवेदगो णाम । नयभ अ. प. १२००.

किट्टीदो माणस्स पढमिकट्टीए संकमिद पदेसगं थोवं। कोधस्स तिदयिकट्टीदो माणस्स पढमाए संगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। माणस्स पढमादो संगहिकट्टीदो मायाए पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। माणस्स विदियादो संगहिकट्टीदो मायाए पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। माणस्स तिदयादो संगहिकट्टीदो मायाए पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। मायाए पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। मायाए पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। मायाए विदियसंगहिकट्टीदो लोभस्स पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। मायाए (तिदयादो संगहिकट्टीदो लोभस्स पढमाए संगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। लोभस्स पढमिस चेव विदियसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। लोभस्स पढमसंगहिकट्टीदो लोभस्स चेव विदियसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। लोभस्स पढमसंगहिकट्टीदो तस्स चेव तिदयसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। कोधस्स पढमसंगहिकट्टीदो नाणस्स पढमसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। कोधस्स चेव पढमसंगहिकट्टीदो कोधस्स तिदयसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसाहियं। कोधस्स चेव पढमसंगहिकट्टीदो कोधस्स तिदयसंगहिकट्टीए संकमिद पदेसगं विसेसानियं।

वालेके कोधकी द्वितीय संग्रहरूष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहरूष्टिमें स्तोक प्रदेशाय संक्रमण करता है। कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। मानकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। मानकी द्वितीय संग्रहरूष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। मानकी तृतीय संग्रहरूष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे गरेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। मायाकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। मायाकी द्वितीय संग्रहरूष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। (मायाकी तृतीय संग्रहरूष्टिसे) लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे उसकी ही द्वितीय संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। लोभकी प्रथम संग्रहरूष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। कोधकी ही प्रथम संग्रहरूष्टिसे कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय संक्रमण करता है। कोधकी ही प्रथम संग्रहरूष्टिसे कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिसे प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। कोधकी ही प्रथम संग्रहरूष्टिसे कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। कोधकी ही प्रथम संग्रहरूष्टिसे कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। कोधकी ही प्रथम संग्रहरूष्टिसे कोधकी तृतीय संग्रहरूष्टिमें प्रदेशाय विशेष अधिक संक्रमण करता है। कोधकी

१ आ-प्रतौ ' तस्सेव ' इति पाठः ।

२ किट्टीवेदगपढमे कोहस्स य विदियदो दु तिदियादो । माणस्स य पढमगदो माणितियादो दु माणपढम-गदो ॥ मायितयादो लोभस्सादिगदो लोभपढमदो विदियं। तिदियं च गदा दव्वा दसपदमिद्धयकमा होति॥ लिख- ५७५-५७६.

३ अ-प्रतौ ' विसेसाहियं संखेज्जग्रणं ' इति पाठः ।

हियं । कोहस्स पटमसंगहिक द्वीदो कोघस्स चेत्र विदियसंगहिक द्वीए संकमिद पदेसमं संखे अगुणं । एसो पदेससंकमो अदिक्कंतो वि उक्खेदिदो सुहुमसांपराइयिक द्वीणं कीर-माणीणं आसओ ति कादृणं ।

सुहुमसांपराइयिक द्वीसु पढमसमए दिज्जिद पदेसग्गं थोवं । विदियसमए असंखेज्जगुणं। एवं जाव चिरमसमयादो ति ताव असंखेजगुणं। एवं जाव चिरमसमयादो ति ताव असंखेजगुणं। एदेण कमेण लोभस्स विदियिकि द्विं वेदयमाणस्स जा पढमाईदी तिस्से पढमिईदीए समयाहियाविष्या सेसा ति। तिम्ह समए चिरमसमयवादरसांपगइओ। तिम्ह चेव समए लोभस्स चिरमबादरसांपराइयिकि दी संछु कममाणा संछुद्धा। लोभस्स विदियिकि दी आविलयवंधे समऊणे मोत्तृण उदयाविलयपिव दें च मोत्तृण सेसाओ विदियिक द्वीए अंतरिक द्वीओ संछु कममाणीओ संछुद्धाओ।

तम्हि चेव लोमसंजलणस्स द्विदिवंधो अंतोम्रहुत्तं, तिण्हं घादिकम्माणं अहो-

प्रथम संग्रहकृष्टिसे कोधकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। यह वादरकृष्टिविषयक प्रदेशसंक्रमण यद्यपि अतिक्रान्त हो चुका है तो भी स्क्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके करनेमें प्राप्त प्रदेशसंक्रमणका कारणभूत मानकर पुनः कहा गया है।

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियों में प्रथम समयमें प्रदेशां प्रस्ताक दिया जाता है। द्वितीय समयमें असंख्यातगुणा दिया जाता है। इस प्रकार बादरसाम्परायिक के अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशां दिया जाता है। इस कमसे छोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवाछे के जो प्रथमस्थित है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक आविष्ठमात्र शेष रहती है। उस समयमें अन्तिमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक होता है। उसी अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें संक्रम्यमाण छोभकी अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टि पूर्णतया सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो जाती है। छोभकी द्वितीय कृष्टिके एक समय कम दो आविष्ठमात्र नवक समयप्रवद्धोंको तथा उद्याविष्ठपविष्ट द्रव्यको छोड़कर शेष संक्रम्यमाण द्वितीय कृष्टिकी अन्तरकृष्टियां संक्रमणको प्राप्त हो जाती है।

उसी समयमें संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध अन्तर्भुहूर्त और तीन घातिया

१ एदस्सत्थो बुच्चदे— एसो पदेससंकमो बादरिकडीविसयो अइक्कंतो वि उक्खेदिदो, अइक्कंतावसरो दि संतो पुणरुक्खिविदूण मणिदो । किमडमेवं कि क्रिक्टी चे, सहुमसांपराइयिकडीस कीरमाणीस आसवो चि कादूण सहुमसांपराइयिकडीस कीरमाणीस जो पदेससंकमो पदिदो तस्स कारणभूदो चि कादूण अइक्कंतावसरो वि होंतो एसो पदेससंकमो पुणरुक्चाइदूण मणिदो चि बुचं होई। जयध अ प १२०२

२ प्रतिष्ठ 'समए बादरसांपराइओ किटी 'इति पाठः ।

रत्तस्स अंतो, णामा-गोद-वेदणीयाणं वाद्रसांपराइयस्स जो चिरमो द्विदिवंघो सो संखेज्जेहि वस्ससहस्सेहि हाइदूण वस्सस्स अंतो जादो । चारिमसमयवाद्रसांपराइयस्स मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं अंतोग्रहुत्तं, तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि।

से काले पढमसमयसहमसांपराइयो जादो । ताघे चेव सहमसांपराइयिकद्वीणं जाओ हिदीओ तदो हिदिखंडयमागाइदं । तदो पदेसग्गमोकहिद्ण उदये थोवं दिण्णं' ! एवमंतोम्रहुत्तद्धमेत्तमसंखेडजगुणाए सेडीए देदि । गुणसेडिणिक्खेवो सहमसांपराइयद्वादो विसेसत्तरो । गुणसेडीसीसयादो जा अणंतरहिदी तत्थ असंखेडजगुणं । तत्तो विसेसहीणं ताव जाव पुव्यसमए अंतरमासि तस्स अंतरस्स चरिमादो ति । चरिमादो अंतरहिदीदो पुव्यसमए जा विदियहिदी तिस्से आदिहिदीए दिज्जमाणं पदेसग्गं संखेडजगुणहीणं । तत्तो विसेसहीणं ।

कमौंका अहोरात्रका अन्त अर्थात् कुछ कम एक दिनप्रमाण होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका बादरसाम्परायिकके जो अन्तिम स्थितिवन्ध होता था वह संख्यात वर्षसहस्रोंसे घटकर वर्षका अन्त अर्थात् कुछं कम एक वर्षमात्र रह जाता है। अन्तिम-समयवर्ती वादरसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व अन्तर्मुहूर्त, तीन घातिया कमौंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र; और नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है।

अनन्तर समयमें प्रथम समय स्क्ष्मसाम्पराधिक हो जाता है। उसी समयमें ही स्क्ष्मसाम्पराधिक कृष्टियोंकी जो अन्तर्मुहुर्तप्रमाण स्थितियां हैं उनके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकांडको ग्रहण करना प्रारम्भ करता है। स्क्ष्मसाम्पराधिक कृष्टियोंकी उत्कीर्यमाण और अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंसे प्रदेशायका अपकर्षण कर उद्यमें स्तोक प्रदेशायको देता है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तमात्र काल तक असंख्यातगुणित श्रेणींसे देता है। गुणश्रेणिनिक्षेय स्क्ष्मसाम्पराधिककाल विशेष अधिक है। गुणश्रेणिशीषेसे जो अनन्तर स्थिति है उसमें असंख्यातगुणे प्रदेशायको देता है। इससे आगे अन्तरस्थितिश्लोंमें उत्तरोत्तर कमसे पूर्व समयमें जो अन्तर था उस अन्तरकी अन्तिम अन्तरस्थिति तक विशेष हीन प्रदेशायको देता है। अन्तिम अन्तरस्थिति तक विशेष हीन प्रदेशायको देता है। अन्तिम अन्तरस्थिति एर्व समयमें जो द्वितीय स्थिति है उसकी प्रथम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाय संख्यातगुणा हीन है। इसके आगे उपरिम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाय विशेष हीन है।

१ सहुनसांपराइयिक्टिशिस्पकीरिज्जनाषा उनकीरिज्जमाणिटिदौहितो पदेसग्गस्तासंखेज्जादिनागमोहािट्यूण पुणो ओकटिदसयलद्व्यासंखेज्जे मागे पुध द्विय तदसंखेज्जमागमेत्तपदेसग्गं रुणसेढीए णिसिंचमाणो उदयहिदौष् - धोवयरमेव परेन्तन्ति रेन्नान्ति नामान्यापमाणं णिसिचदि ति बुत्तं होदि ॥ जयधा अन्य १२०३,

पटमसमयसुहुमसांपराइयस्स जमोकट्टिज्जिद पदेसग्गं तमेदाए सेडीए णिक्खिन्वि । विदियसमए वि तदियसमए वि एसो चेव कमो ओकट्टिह्ण णिसिंचमाणपदे-सग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पटमिट्टिदिखंडओ णिल्लेविदो ति । विदियादी हिदिखंडयादो ओकट्टिद्ण जं पदेसग्गसुदए दिज्जिदि तं थोवं । तदो असंखेज्जगुणाए सेडीए दिज्जिद ताव जाव गुणसेडीसीसयादो उविरेमाणंतरा एक्का हिदि ति । तदो विसेसहीणं। एत्तो पाए सुहुमसांपराइयस्स जाव मोहणीयस्स हिदिघादो ताव एस कमो।

पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जं दिस्सदि पदेसग्गं तस्स सेडीपरूवणं वनहम्नामेः तं जहा- पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदए दिस्सदि पदेसग्गं थोवं । विदियाए द्विदीए असंखेजजगुणं । एवं ताव जाव गुणसेडीसीसयं ति गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एकका द्विदि ति । तदो विसेसहीणं जाव चिरमअंतरिद्विदि ति । तदो असंबेजजगुणं. तत्तो विसेसहीणं । एस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमिद्विद्खंडगो चिरमसमय-अणिक्षेविदो तिं । पढमिद्विद्खंडए णिक्षेविदे जसुदए पदेसग्गं दिस्सदि तं थोवं। विदियाए

प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदेशात्रका अपकर्षण करता है उसे इस श्रेणीक्रमसे देता है। द्वितीय और तृतीय समयमें भी इसी क्रमसे देता है। इस प्रकार अपकर्षण करके दीयमान प्रदेशात्रका यह कम तब तक चालू रहता है जब तक सूक्ष्मसाम्परायिक का प्रथम स्थितिकांडक निर्छेपित अर्थात् समाप्त होता है। द्वितीय स्थिति कांडक से अपकर्षण कर जो प्रदेशात्र उद्यमें दिया जाता है वह स्तोक है। इसके आगे असंख्यातगुणित श्रेणीसे तब तक दिया जाता है जब तक कि गुणश्रेणिशीर्षक ऊपर एक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है। इसके आगे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। यहांसे छेकर सूक्ष्मसाम्परायिक के जब तक मोहनीयका स्थितिघात होता है तब तक यह कम रहता है।

प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाय दृश्यमान है उसकी श्रोणप्रह्मणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है—प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके उद्यमें स्तोक
प्रदेशाय दिखता है। द्वितीय स्थितिमें असंख्यातगुणा प्रदेशाय दिखता है। इस प्रकार
पह कम गुणश्रेणिशीर्ष तक तथा उससे आगे अन्य एक स्थिति तक चालू रहता है।
इससे आगे अन्तिम अन्तरस्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाय दिखता है। पुनः इससे
असंख्यातगुणा प्रदेशाय दिखता है। पश्चात् उससे विशेष हीन प्रदेशाय दिखता है।
यह कम तब तक चालू रहता है जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके
समाप्त होनेका अन्तिम समय प्राप्त नहीं होता। प्रथम स्थितिकांडकके निर्छेपित होनेपर
जो प्रदेशाय उद्यमें दिखता है वह स्तोक है। द्वितीय स्थितिमें जो प्रदेशाय दिखता है वह

१ प्रतिषु ' डवरिमाणंतराए ' इति पाठः ।

२ अंतरपटमिदिति य असंखगुणिदक्कमेग दिस्सिदि हु । हीणक्रमेण असंखेज्जेण गुणंतो विहीणक्रमं॥

द्विदीए जं दिस्सदि तमसंखेज्जगुणं। (एवं) ताव जाव गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एका द्विदि त्ति असंखेजगुणं दिस्सदि। तत्तो विसेसहीणं जाव उक्कस्सिया मोहणीयद्विदि' ति।

सहुमसांपराइयस्स पढमद्विदिखंडए पढमसमयणि होविदे गुणसे हिं मोत्तूण सेसि-यासु द्विदौसु केण कारणेण गोवुच्छा सेडी जादा ति एदस्स साहण हुं इमाणि अप्पा-बहुअपदाणि । तं जहा - सन्वत्थोवा सुहुमसांपराइयद्धा । पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेडीणिक्खेवो विसेसाहिओ । अंतरिहृदीओ संखेज्जगुणाओ । सुहुम-सांपराइयस्स पढमो द्विदिखंडओ मोहणीय संखेज्जगुणो । पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणे ।

लोभस्स विदियिकिटिं वेदयमाणस्स जा पढमाहिदी तिस्से पढमहिदीए जाव तिष्णि आविलयाओं सेसाओं ताव लोभस्स विदियिकिट्टीदों लोभस्स तिदयिकट्टीए संछुहिद पदेसग्गं । तेण परं ण संछुहिदः सन्वं सुहुममांपराइयिकटीस संछुहिदे । लोभस्स विदिय-

असंख्यातगुणा है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणिशीर्षके आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है। मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक इससे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखता है।

सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेके पश्चात् प्रथम समयमें गुणश्रेणीको छोड़कर शेष स्थितियोंमें किस कारणसे गोपुच्छ श्रेणी हुई है, इसके साधनेके लिये ये अल्पबहुत्वपद हैं। जैसे— सबसे स्तोक सूक्ष्मसाम्परायिककाल है। प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है। अन्तर-स्थितियां संख्यातगुणी हैं। सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है। प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा है।

लोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम-स्थितिकी जब तक तीन आविलयां रोष हैं तब तक लोभकी द्वितीय कृष्टिसे लोभकी तृतीय कृष्टिमें प्रदेशायको स्थापित करता है। उसके पश्चात् तृतीय कृष्टिमें स्थापित नहीं करता, किन्तु सब प्रदेशायको सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें स्थापित करता है। लोभकी

१ अंतरपटमिटिदि चि य असंखर्यणिदक्षमेण दिस्सदि हु। हीणं तु मोहिविदियद्विदिखंडयदो दुघादो चि ॥ पटमराणसेटिसीसं पुव्विद्वादो असंखसंग्रणियं। उवित्मसमये दिस्सं विसेसअहियं हवे सीसे ॥ लिधिः ५९०-५९१.

२ एवेण पाबहुनिवधानेय विदियखंडयादीस्। रणसेटिम्डिक्येया गोपुच्छा होदि सहुमिन्ह।। लब्धि.५९३.

३ सहमद्भादो अहिया गुणसेटी अंतरं तु तत्तो दु। पटमे खंडं पटमे संतो मोहस्स संखगुणिदकमा ॥ छन्धि- ५९२.

किर्दि वेदयमाणस्स जा पढमिट्टिदी तिस्से पढमिट्टिदीए आवित्याए समयाहियाए सेसाए ताथे जा लोभस्स तिदयिकट्टी सा सन्वा णिरवयवा सुहुमसांपराइयिकट्टीसु संकंता। (जा) विदियिकट्टी तिस्से दोआवित्यसमऊणे बंधे मोत्तूण उदयावित्यपविद्धं च सेसं सन्वं सुहुमसांपराइयिकट्टीसु संकंतं। ताधे चिरमसमयबादरसांपराइओ मोहणीयस्स चिरमसमयबंधगो जादो।

से काले पढमसमयसुदुमसांपराइओ जादो । ताघे सुदुमसांपराइयिकट्टीणम-संखेज्जा भागा उदिण्णा । हेट्ठा अणुदिण्णाओ थोवाओ, उविर अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ । मज्झे उदिण्णाओ सुदुमसांपराइयिकट्टीओ असंखेज्जगुणाओं । सुदुम-सांपराइयस्स संखेज्जेस द्विदिखंडयसहस्सेस गदेस जमपिच्छमद्विदिखंडयं मोहणीयस्स तिम्ह द्विदिखंडए उनकीरमाणे जो मोहणीयस्स गुणसेडीणिक्खेवो तस्स गुणसेडी-णिक्खेवस्स अगगगादो संखेज्जदिभागो आगाइदो । तिम्ह द्विदिखंडए उक्किणे तदो प्पदुंडि मोहणीयस्स णित्थ द्विदिघादो । सुदुमसांपराइयद्वाए जित्तयं सेसं तिच्यं

द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक आविलके शेष रहनेपर उस समयमें जो लोभकी तृतीय कृष्टि है वह सब अवयवकृष्टियोंसे रहित होती हुई सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो चुकती है। जो द्वितीय कृष्टि है उसके एक समय कम दो आविलमात्र नवक बंधको छोड़कर तथा उदयावाल प्रविष्ट द्रव्यको भी छाड़कर शेष सब प्रदेशांग्र सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो जाता है। उस समय जीव अन्तिमसमयवर्ती बाद्रसाम्परायिक व मोहनीयका अन्तिमसमयवर्ती बन्धक होता है।

अनन्तर कालमें जीव प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। उस समयमें सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके असंख्यात भाग उदीर्ण होते हैं। नीचे जो कृष्टियां अनुदीर्ण हैं वे स्तोक हैं। जो ऊपर अनुदीर्ण हैं वे उनसे विशेष अधिक हैं। मध्यमें जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां उदीर्ण हैं वे असंख्यातगुणी हैं। सूक्ष्मसाम्परायिक के संख्यात स्थितिकांडकोंके चले जानेपर जो अन्तिम स्थितिकांडक है, उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण करते समय जो मोहनीयका गुणश्रेणिनिक्षेप है उस गुणश्रेणिनिक्षेपके उत्तरीर्ण अग्रायसे संख्यातचें भागको ग्रहण करता है। उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण हो जानेपर यहांसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात नहीं होता। सूक्ष्मसाम्परायिककालमें जितना काल

१ सहुमाण किटीण हेट्टा अणुदिण्णगा हु थोवाओ। उवरिं तु विसेसहिया मञ्झे उदया असंखरुणा॥

२ सहुमे संखसहस्से खंडे तीदे नसाणखंडेण। आगायदि ग्रुणसेटी आगादो संखमागे च॥ लब्धि ५९५.

मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सेसं । एसा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोधेण उवद्विदस्स ।

पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उविद्विद्स णाणतं वत्तइस्सामो । तं जहा- अंतरे अकदे णित्थ णाणतं । अंतरकदे अित्थ णाणतं । अंतरे कदे कोधस्स पढमिद्विदी णित्थ, माणस्स अित्थ । सा केम्महंती ? जदेही कोधेण उविद्विद्स कोधस्स पढमिक्किटी, कोधस्स चेव खवणद्धा च, एम्महंती माणेण उविद्विद्स माणस्स पढमिद्विदी । जिम्ह कोधेण उविद्विदो अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उविद्विदे तिम्ह काले कोधं खवेदि । कोधेण उविद्विद्स जा किद्वीकरणद्धा, माणेण उविद्विद्स तिम्ह काले अस्सकण्णकरणद्धा । कोधेण उविद्विद्स जा कोधस्स खवणद्धा, माणेण उविद्विद्स तिम्ह काले किद्वीकरणद्धा । कोधेण उविद्विद्स माणस्स जा खवणद्धा, माणेण उविद्विद्स तिम्ह काले किद्वीकरणद्धा । कोधेण उविद्विद्स माणस्स जा खवणद्धा, माणेण उविद्विद्स तिम्ह चेव काले माणस्स खवणद्धा । एत्तो पाए जहा कोधेण उविद्विद्स विही तहा माणेण वि उविद्विद्स पुरिसवेद्यस्स ।

मायाए उवद्विदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा- कोधेण उवद्विदस्स जम्म-

रोष है उतना मोहनीयका स्थितिसत्व रोष है। यह प्ररूपणा क्रोधसे उपस्थित प्रविवेदीकी है।

मानसे उपस्थित पुरुषवेदीकी विशेषताको कहते हैं। वह इस प्रकार है — अन्तरके न करनेपर अर्थात् अन्तरकरणसे पूर्वअवस्थामें वर्तमान क्षपकोंके कोई विशेषता नहीं है। किन्तु अन्तर कर चुकनेपर विशेषता है। अन्तर कर चुकनेपर कोधकी प्रथमस्थिति नहीं है। किन्तु मानकी प्रथमस्थिति है।

शुंका-वह मानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है ?

समाधान—कोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी कोधकी प्रथमस्थिति और कोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मानसे उपस्थित हुए जीवके मानकी प्रथमस्थिति है।

जिस कालमें कोधसे उपस्थित हुआ अश्वकर्णकरणको करता है उस कालमें मानसे उपस्थित हुआ कोधका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित हुए जीवका जो कृष्टिकरणकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें अश्वकर्णकरणकाल है। कोधसे उपस्थित हुएके जो कोधका क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें कृष्टिकरणकाल है। कोधसे उपस्थित हुएके मानका जो क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएके उसी कालमें मानका क्षपणाकाल है। यहांसे लेकर जैसी कोधसे उपस्थित हुए पुरुषवेदी जीवकी विधि है, वैसी ही मानसे भी उपस्थित हुए पुरुषवेदी विधि है।

मायासे उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विशेषताको कहते हैं। वह इस प्रकार है—

१ उक्किण अवसाणे खंडे मोहस्स णित्य ठिदिघादो । ठिदिसत्तं मोहस्स य सहुमद्धासेसपरिमाणं ॥ स्वन्धः ५९७. २ पूत्र्य णाणत्तमिदि दुत्ते मेदो विसेसो पुधमावो ति प्यद्वो । जयथः अ. प. १२२६।

हंती कोधस्स पढमिंहदी, कोधस्स चेव खवणद्धा, माणस्स खवणद्धा च, मायाए उव-हिदस्स एम्महंती मायाए पढमिंहदी । कोधण उविहिदो जिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि, मायाए उविहिदो तिम्ह कोधं खवेदि । कोधण उविहिदो जिम्ह किहीओ करेदि, मायाए उविहिदो तिम्ह माणं खवेदि । कोधण उविहिदो जिम्ह कोधं खवेदि, मायाए उविहिदो तिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि । कोधण उविहिदो जिम्ह माणं खवेदि, मायाए उविहिदो तिम्ह किहीओ करेदि । कोधण उविहिदो जिम्ह मायं खवेदि, तिम्ह चेव मायाए उविहिदो मायं खवेदि । एतो पाए ठोभं खवेमाणस्स णित्थ णाणत्तं ।

पुरिसवेदयस्स लोभेण उविद्वदस्स णाणतं वत्तइस्सामो जाव अंतरं ण करेदि ताव णित्थ णाणतं । अंतरं करेमाणो लोभस्स पढमिट्टिदिं द्ववेदि। सा केम्महंती १ जहेही कोधेण उविद्वदस्स कोधस्स पढमिट्टिदी, कोध-माण-मायाणं खवणद्धा च, तहेही लोभेण उविद्वदस्स लोभस्स पढमिट्टिदी। कोधेण उविद्वदो जिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण

कोधसे उपस्थित हुएके जितनी बड़ी कोधकी प्रथमस्थित, कोधका ही क्षपणाकाल और मानका भी क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मायासे उपस्थित हुएके मायाकी प्रथमस्थित है। कोधसे उपस्थित हुआ जिस कालमें अध्वकर्णकरण करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस कालमें कोधका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित हुआ जिस कालमें कृष्टियोंको करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस कालमें मानका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित हुआ जिस कालमें कोधका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उसमें अध्वकर्णकरणको करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता है, मायासे उपस्थित उस कालमें कृष्टियोंको करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मायासे उपस्थित उस कालमें कृष्टियोंको करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मायासे उपस्थित जिस कालमें मायाका क्षय करता है। यहांसे लेकर लोभका क्षय करनेवालके कोई विशेषता नहीं है।

लोभसे उपस्थित हुए पुरुषवेदककी विशेषताको कहते हैं। जब तक अन्तर नहीं करता है, तब तक कोई विशेषता नहीं है। अन्तरको करनेवाला लोभकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है।

शंका-वह लोभकी प्रथमस्थिति कितने प्रमाणक्रप है ?

समाधान — जितनी क्रोधके उदयसे उपस्थित क्षपकके क्रोधकी प्रथमस्थिति, तथा क्रोध, मान एवं मायाका क्षपणकाल है, उतनीमात्र लोभसे उपस्थित क्षपकके लोभकी प्रथमस्थिति है। क्रोधसे उपस्थित हुआ क्षपक जिस कालमें अध्वकर्णकरणको

१ प्रतिष्ठ 'तजनहीं 'इति पाढः।

उविद्वित तिम्ह कोधं खवेदि । कोधेण उविद्वित जिम्ह किट्टीओ करेदि, लोभेण उविद्विते तिम्ह माणं खवेदि । कोधेण उविद्विते जिम्ह कोधं खवेदि, लोभेण उविद्विते तिम्ह माणं खवेदि । कोधेण उविद्विते जिम्ह माणं खवेदि, लोभेण उविद्विते तिम्ह अस्सकण्णकरणं करेदि । कोधेण उविद्विते जिम्ह माणं खवेदि लोभेण उविद्विते तिम्ह किट्टीओ करेदि । कोधेण उविद्वित्त जिम्ह लोभे खवेदि , तिम्ह चेव लोभेण उविद्विते लोभं खवेदि । एसा सच्वा सिण्णयासपरूवणा पुरिसवेदेण उविद्वित्स ।

इत्थिवेदेण उनिद्वदस्स खनयस्स णाणतं वत्तइस्सामो । तं जहा- जान अंतरं ण करेदि तान णित्थ णाणतं । अंतरं करेमाणो इत्थिवेदस्स पढमिट्टिदिं द्वेविद । जदेही पुरिसवेदेण उनिद्वदस्स इत्थिवेदस्स खनणद्धा, तदेही इत्थिवेदेण उनिद्वदस्स इत्थिवेदस्स पढमिट्टिदी । णवुंसयवेदं खनेमाणस्स णित्थ णाणतं । णवुंसयवेदे खीणे इत्थिवेदं खनेदि । जम्महंती पुरिसवेदेण उनिद्वदस्स इत्थिवेदखनणद्धा, तम्महंती इत्थिवेदेण उनिद्वदस्स इत्थिवेदखनणद्धा, तम्महंती इत्थिवेदेण उनिद्वदस्स इत्थिवेदस्स खनणद्धा । तदो अनगदेवेदो सत्त कम्मंसे खनेदि । सत्तण्हं हि कम्माणं तुष्ठा

करता है, उस समयमें लोभसे उपस्थित क्षपक कोधका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित क्षपक जिस कालमें कृष्टियों को करता है, लोभसे उपस्थित क्षपक उस कालमें मानका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित जिस, कालमें कोधका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें मायाका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें अध्वकर्णकरणको करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें कृष्टियों को करता है। कोधसे उपस्थित जिस कालमें मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें लोभका क्षय करता है। कोधसे उपस्थित भी उस कालमें लोभका क्षय करता है। यह सब साहस्थप्रक्रपणा पुरुषचेदसे उपस्थित क्षयककी है।

स्रीवेदसे उपस्थित क्षपककी विशेषता को कहते हैं। वह इस प्रकार है— जब तक अन्तर नहीं करता तब तक कोई भेद नहीं है। अन्तरको करता हुआ स्रीवेदकी प्रथम-स्थितिको स्थापित करता है। जितनामात्र पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके स्रीवेदका क्षपणाकाल है, उतनीमात्र स्रिवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है, उतनीमात्र स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथमस्थिति है। नपुंसकवेदके क्षीण होनेपर स्त्रीवेदका क्षय करता है। जितने प्रमाणरूप पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है उतने प्रमाणरूप स्त्रीवेदके द्वीपस्थत क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है। स्त्रीवेदकी प्रथमस्थितिके क्षीण होनेपर अपगतवेद होकर सात (हास्यादिक छह और पुरुषवेद) कर्मोंका क्षय करता है। सातों ही कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य है। शेष

१ पुरिसोदएण चिंडदिस्सित्थीखवणद्भउत्ति पढमिठदी । इत्थिस्स सत्त कम्मं अवगदवेदो समं विणासेदि ॥ छंन्थिः ६०६.

खवणद्वा । सेसेसु पदेसु णित्थ णाणत्तं ।

एत्तो णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स खवगस्स णाणतं वत्तइस्सामो जाव अंतरं ण करेदि ताव णित्थ णाणतं ! अंतरं करेमाणो णवुंसयवेदस्स पढमिट्टिदिं ठवेदि । जम्महं-(ती इत्थीवेदेण उविद्वदस्स इत्थीवेदस्स पटमिट्टिदी, तम्महंती णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा तदेही णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा तदेही णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा तदेही णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा गद्दा ण ताव ) णवुंसयवेदो खीयदि । तदो से काले इत्थिवेदं खवेदुमाढनो', णवुंसयवेदं हि खवेदि । जिम्ह पुरिसवेदेण उविद्वदस्स इत्थिवेदो खीणो तिम्ह चेव णवुंसयवेदेण उविद्वदस्स इत्थिवेदो णवुंसयवेदो च दो वि सह खीयंति ।

तदो अवगदवेदो सत्त कम्मंसे खवेदि । सत्तण्हं हि कम्माणं तुल्ला खनणद्धा । सेसेसु पदेसु जहा पुरिसवेदेण उविद्वदस्स उत्तं तथा वत्तव्वं । जाधे चिरमसमयसुहुम-सांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाणं द्विदिबंधो अद्व सुहुत्ता । वेदणीयस्स द्विदिबंधो बारस

#### पदोंमें कोई विशेषता नहीं है।

यहांसे आगे नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपककी विशेषताको कहते हैं— जब तक अन्तरको नहीं करता है तब तक कोई विशेषता नहीं है। अन्तरको करता हुआ नपुंसक वेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है। (स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके जितनी बड़ी स्त्रीवेदकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदकी प्रथमस्थिति है। पश्चात् अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करना प्रारम्भ करता है। पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके जितना नपुंसकवेदका क्षपणाकाल है उतना नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदका क्षपणाकाल वीत जाता है, किन्तु तब तक नपुंसकवेद क्षीण नहीं होता।) पश्चात् अनन्तर समयमें स्त्रीवेदका क्षय करना प्रारम्भ करके नपुंसकवेदका निश्चयसे क्षय करता है। पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकका जिस समयमें स्त्रीवेद क्षीण होता है उसी समयमें ही नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दीनों ही एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं।

तद्नन्तर अपगतवेद होकर सात नोकषायोंका क्षय करता है। सातों ही नोकषायोंका क्षपणाकाल तुल्य है। रोष पदों में जैसी विधि पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी कही गई है, वैसी यहां भी कहना चाहिये। जिस समय अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक होता है, उस समयमें नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध आठ मुहूर्त, वेदनीयका स्थितिबन्ध

१ प्रतिषु ' खवेदिमादत्तो ' इति पाठः ।

२ थीपदमिट्टिदिमेत्ता संदस्स वि अंतरादु संदेक्क । तस्सद्धाति तदुवरिं संदा इच्छि च्र खबिदि थीचिरिमे ॥ अवगयवेदो संतो सत्त कसाये खवेदि कोहुदये । पुरिसुदये चडणविही सेसुदयाणं तुं हेट्टुवरिं ॥ ठन्धि ६०७-६०८०

मुहुत्ता । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तं' । तेसिं चेव तिण्हं द्विदिसंतकम्मं पि अंतोमुहुत्तं । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं तत्थ णस्सिद् ।

तदो से काले पढमसमयखीणकसाओ जादो । ताथे चेव द्विदि-अलुभागाणम-बंधगो । एवं जाव चरिमसमयाहियावलियछदुमत्थो ताव तिण्हं घादिकम्माणमुदीरगो । तदो दुचरिमसमए णिदा-पयलाणमुद्यसंतवोच्छेदो । तदो णाणावरण-दंसणावरण-अंत-

बारह मुहूर्त, और तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। इन्हीं तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व भी अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। नाम, गोत्र च वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है। मोहनीयका स्थितिसत्व वहां नष्ट हो जाता है।

चारित्रमे। हनीयके क्षयके अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती क्षीणकपाय होता है। उसी समयमें ही सब कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका अवन्धक होता है।

विशेषार्थ — कमोंकी स्थिति और अनुभागके वन्धका कारण कषाय है। अत एव कषायके क्षीण हो जानेपर कारणके अभावमें कार्याभावके न्यायानुसार, उक्त दोनों वन्धोंका भी अभाव हो जाता है। किन्तु प्रकृतिवन्ध केवल योगके निमित्तसे होता है, और श्लीणकषाय हो जानेपर भी योगकी प्रवृत्ति रहती ही है। अत एव यहां प्रकृतिंवन्धका निषेध नहीं किया गया। जयधवलानुसार प्रदेशवन्धका भी ब्युच्छेद स्थिति व अनुभागके वन्धव्युच्छेदके साथ ही हो जाता है।

इस प्रकार एक समय अधिक आविलमात्र छद्मस्थकालके रोप रहने तक तीन घातिया कर्मोंका उदीरक होता है। इसके पश्चात् द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाके उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति हो जाती है। तदनन्तर एक समयमें ज्ञानावरण, दर्शना-

१ णामदुगे वेयणीये अडवारसमुहुत्तयं तिघादीणं। अंतोनृहुत्तमेत्तं ठिदिवंधो चरिमसुहुमिन्ह।। लिख. ५९८.

२ तिण्हं घादीणं ठिदिसंतो अंतोमुहत्तमेत्तं तु । तिण्हमञादीणं ठिदिसंतमसंखेज्जवस्साणि ॥ स्टब्सि. ५९९.

३ ताथे चेव द्विदि-अणुमाग-पदेसस्स अबंधगो । तदवस्थायामेव सर्वकर्मणां स्थिखनुभवप्रदेशानामबन्धक इत्युक्तं भवति । कषायो हि स्थिखादिबन्धकारणं, तस्य तदन्वय-व्यतिरेकानुविधायिन्वात्ततः कषायपरिणामसंस्थेषा-पगमात्रास्य स्थिखादिबन्धसम्भव इति सुनिरूपितमेतत् । पयि बंधो पुण जोगमेत्तिणवंधणो खींगकसाये वि संभविद ति ण तस्स पि हिसे हो एत्य कदो । जयधः अ. प. १२३०. टिदिअणुमागाणं पुण वंधो सुहुमो ति होदि णियमेण । वंधपदेसाणं पुण संक्रमणं सुहुमरागो ति ॥ गो. क. ४२९. तत्र योगनिमित्तो प्रकृति-प्रदेशो, कषायनिमित्तो स्थिखन्तुमवो । तत्प्रकर्षभेदात्तद्वन्धविचित्रमावः । तथा चोक्तं – जोगा पयि । परित्रक्षित्रकृष्भेदात्तद्वन्धविचित्रमावः । तथा चोक्तं – जोगा पयि । परित्रकृष्णमागा कसायदो कुणदि । उपित्रकृष्णमे य वंध-द्विदिकारणं णित्य ॥ स. सि. ८, ३., गो. क. २५७. से काले सो खीणकसाओ टिदिरसगबंधपरिहीणो ॥ लिधः ६००.

४ चरिमे खंडे पडिदे कदकरणिञ्जो चि भण्णदे एसो। तस्स दुचरिमे णिदा पयला सनुदयबोच्छिण्णा ॥

राइयाणमेगसमएण संतोदयवोच्छेदो । तदो अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियज्ञत्तो जिणो केवली सच्चण्हू सच्वदरिसी सजोगिजिणो' असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गं णिज्जरेमाणो विहरदि ति ।

तदे। अंतोम्रहुत्ते आउगे सेसे केविलसमुग्घादं करेदिं। पटमसमए दंडं करेदिं। तिम्ह हिदीए असंखेट्जे भागे हणदि। सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसुत्थाणमणिते भागे हणदि।

बरण और अन्तराय, इनके उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति होती है। पश्चात् अनन्तर समयमें अनन्त केवलक्षान, केवलद्दीन और अनन्त वीर्यसे युक्त जिन, केवली, सर्वज्ञ एवं सर्वद्दीं होकर सयोगिजिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीसे कर्मप्रदेशाप्रकी निर्जरा करते हुए धर्मप्रवर्तनके लिये विहार करते हैं।

पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमात्र आयुके शेप रहनेपर केवित्रसमुद्वातको करते हैं। इसमें प्रथम समयमें दण्डसमुद्वातको करते हैं। उस दण्डसमुद्वातमें वर्तमान होते हुए आयुको छोड़कर शेष तीन अद्यातिया कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात बहुभागको नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षीणकषायके अन्तिम समयमें घातनेसे शेष रहे अपशस्त प्रकृतिसम्बन्धी अनुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करते हैं। द्वितीय समयमें कपाटसमु-

रुब्धि. ६०३. खीणकसायदुचरिमे णिद्दा पयला य उदयर्वोच्छिण्णा । णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमिन्हि ॥ गो. क. २७०. खीणे सोलसऽजोगे बायत्तरि तेरुवंतेते ॥ गो. क. ३३७.

१ असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण । जुत्तो ति सजोगो इदि अणाइणिहणारिसे वृत्तो ॥ जयधा अ. प. १२३४ गो. जी. ६४ विरमे पढमं विग्धं चउदंसण अस्तर के अस्तर संविद्धं से काले जोगिजिणो सव्वण्ह् सव्वदरसी य ॥ लिथ ६०९

२ अ-आप्रसोः ' सेडीए पटमसम्गं ', कप्रतो ' सेडीए पटमसमए पदेसम्मं' इति पाठः ।

४ किंळक्षणो सो दंडसमुद्घात इति चेदुच्यते – अंतोमुहुत्ताउगे सेसे केवरीस-रुघादं करेमाणो पुत्राहिम्हीं उत्तराहिम्हो वा होदूण काउसग्गेण वा करेदि पिलयंकासणेण वा। तत्थ काओसग्गेण दंडसमुग्वादं कुणमाणस्स मूलसरीर-परिणाहेण देसूणचोद्दसरज्जुआयामेण दंडायारेण जीवपदेसाणं विसप्पणं दंडसमुग्वादो णाम। जयथा अ.प. १२३८०

विदियसमए कवार्ड करेदि'। तिम्ह सेसिगाए द्विदीए असंखेज्जे भागे हणिदि। सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणिदि। तदो तिदयसमए मंथं करेदि'। द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि। तदो चउत्थसमए लोगमावूरेदि'। लोगे पुण्णे एक्का वग्गणा जोगस्स' समजोगजादसमए। द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि'। लोगे पुण्णे

द्यातको करते हैं। उस कपाटसमुद्यातमें वर्तमान रहकर शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागको नष्ट करते हैं, तथा अप्रशस्त प्रकृतियोंके शेष अनुभागके भी अनन्त बहुभागको नष्ट करते हैं। पश्चात् तृतीय समयमें प्रतरसंक्षित मंथसमुद्यातको करते हैं। इस समुद्यातमें भी स्थिति व अनुभागको पूर्वके समान ही नष्ट करते हैं। तत्पश्चात् चतुर्थ समयमें अपने सब आत्मप्रदेशोंसे सब ठोकको पूर्ण करके ठोकपूरणसमुद्यातको प्राप्त होते हैं। ठोकपूरणसमुद्यातमें समयोग हो जानेपर योगकी एक वर्गणा हो जाती है।

विशेषार्थ — लोकपूरणसमुद्घातमें वर्तमान केवलीके लोकप्रमाण समस्त जीव-प्रदेशोंमें योगके अविभागप्रतिच्छेद वृद्धि-हानिसे रहित होकर सदश हो जाते हैं। अत एव सब जीवप्रदेशोंके परस्परमें समान होनेसे उन जीवप्रदेशोंकी एक वर्गणा हो जाती है।

इस अवस्थामें भी स्थिति और अनुभागको पूर्वके ही समान नष्ट करते हैं।

१ कपाटिमिव कपाटम्। क उपमार्थः ? यथा कपाटं बाहल्येन स्तोक्रमेव भ्त्वा विष्क्रंभायामान्यां परिवर्धते एवमयमि जीवप्रदेशावस्थाविशेषः मृलशरीरबाहल्येन तित्रगुणबाहल्येन वा देसूणचोदसरज्जुआयामेण सत्तरज्जु-विक्खंभेण विङ्कृहाणिगदिविक्खंभेण वा विङ्कृयूण चिट्ठदि ति कवाडसमुन्यादा ति भण्णदे, परिष्फुडमेवेत्थ कवाड-संटाणोवलंभादो । जयधः अ. प. १२३८.

२ मध्यतेऽनेन कोंति मन्यः, अघादिकम्माणं द्विदिअग्धमानिणव्यृहणद्वो केविळिजीवपदेसाण वित्थाविसेसी पदरसण्णिदो मंथो ति वृत्तं होई । जयधः अः पः १२३८ः

३ वादवलयावरुद्धलोगानासपदेसेसु वि जीवपदेसेसु समंतदो णिरंतरं पविद्वेसु लोगपूरणसण्णिदं चउत्थं केविलससुम्वादमेसो तदवत्थाए पिडवञ्जिदि ति भणिदं होदि । जयधः अ. प. १२३९.

४ छोगे पुण्णे एक्का बग्गणा जोगस्स ि समजोगो णायव्यो । छोगपूरणसमुग्वादे बद्धमाणस्सेदस्स केविछणो को ने कि कि को जोगिविमागपि चिछ्छेदा बहुीहाणीहि विणा सिरसा चेव होदूण परिणमंति । तेण सव्ये जीवपदेसा अण्णोण्णं सिरसधिणयसस्त्र्वेण परिणदा संता एया बग्गणा जादा । तदो समजोगो ति एसो तदवत्थाए णायव्यो, जोगसत्तीए सव्यजीवपदेसेनु सिरसमावं मोतूण विसरिसमावाण्यव्यंभादो ति बुत्तं होई ॥ जयध अ. प. १२३९.

५ ठिदिखंडमसंखेडजे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं। हणदि अणंता भागा दंडादी चउसु समपुसु ॥ लिख. ६२४.

अंतोम्रहुत्तद्विदं ठवेदि संखेज्जगुणमाउआदो'। एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाण-मणुभागस्स अणुसमयओवद्दणा, एगसमइयो द्विदिखंडयस्स घादो । एत्तो सेसियाए द्विदीए संखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणदि । एत्तो पाए द्विदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतोम्रहुत्तिया उक्कीरणद्वा ।

एत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण बादरकायजोगेण बादरमणजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण बादरविजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण
बादरउस्सासणिस्सासं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण
वादरउस्सासणिस्सासं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तंण बादरकायजोगेण तमेव बादरकायजोगं
णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुतं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिरुंभदि । तदो
अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमविजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण

लोकपूरणसमुद्घातमें आयुसे संख्यातगुणी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है। इन चार समयोंमें अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना होती है। एक एक समयमें एक एक स्थितिकांडकका घात होता है। उतरनेके प्रथम समयसे लेकर शेष स्थितिके संख्यात बहुभागको, तथा शेष अनुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करता है। लोकपूरणसमुद्घातके अनन्तर समयसे लेकर स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कीरणकाल प्रवर्तमान रहता है।

यहांसे अन्तर्मुहूर्त जाकर बादर काययोगसे बादर मनोयोगका निरोध करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तसे बादर वचनयोगका निरोध करता है। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे बादर काययोगसे बादर उच्छ्वास निच्छ्वासका निरोध करता है। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे बादर काययोगसे उसी बादर काययोगका निरोध करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है। पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म वचनयोगका निरोध करता है। पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म

१ जगपूरणम्हि एक्का जोगस्स य वग्गणा ठिदी तस्स । अंतोमृहु नमेसा संखग्रणा आउआ होदि ॥ रुन्धि. ६२६०

२ चउसमपुसु स्तरस य अणुसमओवद्दणा असत्थाणं। विद्यानिकानिकानिकानी अंतीमुहुतुवरि ॥ छन्धि-६२५-

३ योगनिरोधं कुर्वन् प्रथमती वादरकाययोगयळादन्तर्नुहुर्नमात्रेण बादरवाययोगं निरुणिद्धि, तिन्नरीधां नंतरं चान्तर्ग्रेहर्तं स्थित्वा अप्टरमाययोग्नेतरं वादरमानोयोगमन्तरं च पुनरप्यन्तर्ग्रेहर्तं स्थित्वा तत अप्टर्शिक्षानायकः वृत्तेमात्रेण निरुणिद्धि। ततः पुनरप्यन्तर्ग्रेहर्तं स्थित्वा ततः अप्टर्शिक्षानायकः वृत्तेमात्रेण निरुणिद्धि। ततः पुनरप्यन्तर्ग्रेहर्तं स्थित्वा पूक्ष्मकाययोग्वळाद्वादरकाययोगं निरुणिद्धि, बादरयोगे सति सूक्ष्मयोगस्य निरोद्धमशक्यत्वान्। ××× केचिदाहुः वादरकायवळाद्वादरकाययोगं निरुणिद्धि। युक्तिं चात्र वदन्ति यथा कारपत्रिकः स्तरभापिरिशतसमेव स्तरभं किनति, तथा बादरकाययोगोपष्टमभाद् बादरकाययोगं निरुतिति, तदत्र तत्वमितशायिनो विदिति॥ पंत्रसंग्रह् १, पृ. ३०-३१०

## सुहुमउस्सासं णिरुंभदि ।

तदो अंतोम्रहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगंण सुहुमकायजोगं णिरुंभमाणो इमाणि करणाणि करेदि पट्टमसमए अपुन्वफद्दयाणि करेदि पुन्वफद्दयाण हेट्टादो । आदि-वग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेजजिद्भागमोकङ्कदि, जीवपदेसाणं च असंखेजजिद्भागमोकङ्कि । एवमंतोम्रहुत्तमपुन्वफद्दयाणि करेदि । असंखेजजगुणहीणाए सेडीए जीवपदेसाणं च असंखेजजगुणाए सेडीए । अपुन्वफद्दयाणि सेडीए असंखेजजिद्भागो, सेडीवग्गमूलस्स वि असंखेजजिद्भागो, पुन्वफद्दयाणं पि असंखेजजिद्भागो

#### उच्छ्वासका निरोध करता है।

पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर स्क्ष्म काययोगसे स्क्ष्म काययोगका निरोध करता हुआ इन करणोंको करता है— प्रथम समयमें पूर्वस्पर्क्कोंके नीचे अपूर्वस्पर्क्कोंको करता है। पूर्वस्पर्क्कोंसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्क्कोंको करता हुआ पूर्वस्पर्क्कोंकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है, जीवप्रदेशोंके भी असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक अपूर्वस्पर्क्कोंको करता है। इन अपूर्वस्पर्क्कोंको प्रतिसमय असंख्यातगुणी हीन श्रेणीके क्रमसे करता है। परन्तु जीवप्रदेशोंका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीके क्रमसे होता है।ये सब अपूर्वस्पर्क्क जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग,श्रेणिवर्गमूलके भी असंख्यातवें

१ ततोऽनंतरसमये वृत्तकापयोगोपात्रकारकारिक मृक्ष्मवान्योगं निरुणि । ततो निरुद्धसूक्ष्म-वान्योगोंऽतर्भृहूर्त्तमास्ते, नान्यसूक्ष्मयोगनिरोधं प्रति प्रयत्नवान् भवति । ततोऽनन्तरसमये सूक्ष्मकाययोगोपष्टम्मान् व्यक्तमकोकोरकार्कः किल्लोकः निरुणि । ततः पुनरिष अन्तर्भृहूर्तमास्ते । ततः वृत्तकार्ययोगपायः वृत्तकार्ययोग-मन्तर्भृहूर्तेन निरुणि । पंचसंप्रह १, पृ. ३२.

२ बादरमण विच उस्सास कायजोगं तु सुहुमचउक्कं। रंमदि कमसो बादरसहमेण य कायजोगेण ॥ एक्केक्कस्स णिठंभणकालो अंतोमुहुनमेत्तो हु । सुहुमं देहणिमाणमाणं हियमाणि करणाणि ॥ लिधः ६२८, ६३०.

४ उक्कद्वदि पिडसमर्ये जीवपदेसे असंखराणियकमे । कुणिद अपुव्यफड्दयं तग्राणहीणक्कमेणेव ॥ छिथ. ६३३.

## सन्वाणि अपुन्वफद्दयाणि'।

एत्तो अंतोम्रहुत्तं किट्टीओ करेदि । अपुन्वफद्याणमादिवग्गणाए अविभाग-पिडिच्छेदाणमसंखेज्जिदिभागमोक्ष्रुदि । जीवपदेसाणं असंखेज्जिदिभागमोक्ष्रुदि । एत्थ अंतोम्रहुत्तं किट्टीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए । जीवपदेसाणमसंखेज्जगुणाए सेडीए ओक्ष्रुदि । किट्टीगुणगारो पिछदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । किट्टीओ सेडीए असंखेज्जिदिभागो, अपुन्वफद्याणं पि असंखेज्जिदिभागो । किट्टीकरणे णिट्टिदे तदो से काले पुन्वफद्याणि अपुन्वफद्याणि च णासेदि । अंतोम्रहुत्तं किट्टीगद्जोगो होदि । सुहुम-किरियं अप्पिडवादि ज्झाणं ज्झायदि । किट्टीणं च चरिमसमए असंखेजे भागे णासेदि ।

भाग, और पूर्वस्पईकोंके भी असंख्यातवें भागमात्र होते हैं।

अपूर्वस्पर्द्धकों को करने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टियों को करता है। अपूर्वस्पर्द्धकों की प्रथम वर्गणासम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदों के असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है। कृष्टियों को करने वाला जीवप्रदेशों के असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है। यहां अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यातगुणी हीन श्रेणी के कमसे कृष्टियों को करता है। किन्तु जीवप्रदेशों का अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणी से करता है। कृष्टिगुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। ये कृष्टियां श्रेणी के असंख्यातवें भाग और अपूर्वस्पर्द्धकों के भी असंख्यातवें भागप्रमाण होती हैं। कृष्टिकरणके समाप्त होने पर उसके अनन्तर समयमें पूर्वस्पर्द्धकों और अपूर्वस्पर्द्धकों को नष्ट करता है। अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टिगत योगवाला होता है। उस समय केवली भगवान सूक्ष्मित्रयाप्रतिपाती शुक्तुध्यानको ध्याते हैं। सयोगिगुणस्थानके अन्तिम समयमें कृष्टियों के असंख्यात बहुभागों को नष्ट करते हैं। योगका निरोध

१ सेढिपदस्स असंखं मागं पुव्वाण फड्टयाणं वा। सव्ये होति अपुव्वा हु फड्डया जोगपडिवद्धा॥ रुब्धि ६३४. कियन्ति पुनः स्पर्द्धकानि करोतीति चेत्, उच्यते— श्रेणिवर्गमृष्ठस्यासंख्येयभागमात्राणि, पूर्वस्पर्द्धकानाम-संख्येयभागमात्राणीति यावत्। पंचसंग्रह १, पृ. ३१.

२ एतो करेदि किर्डि मुहुत्त अंतोत्ति ते अपुव्याणं । हेट्ठादु फड्ड्याणं सेढिस्स असंखमागमिदं ॥ अपुव्यादि-वग्गणाणं जीवपदेसाविभागपिंडादो । होति असंखं भागं किट्टीपटमिह ताण दुगं ॥ रुन्धिः ६३५–६३६०

३ उक्कदृदि पिंडसमयं जीवपदेसे असंखग्रणियकमे । तग्गुणहीणकमेण य करेदि किर्द्धि तु पिंडसमए ॥ रुब्धि. ६३७.

४ सेटिपदस्स असंखं कारकाहरू । फड्ट्याणं व । सव्वाओ किट्टीओ पछस्स असंखभागग्रणिदकमा ॥ रुच्थि ६३८०

५ किट्टीकरणे चरमे से काले उमयफड्डिये सब्बे। णासेइ मुहुत्तं तु किट्टीगदवेदगो जोगी॥ लब्धि ६४००

६ किट्टिगजोगी झाणं झायदि ताँदैयं खु सुहुमिकिरियं तु । चरिमे असंखमागे किट्टीणं णासदि सजोगी ॥ छिथ. ६४३.

जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउसमाणि कम्माणि भवंति ।

तदो अंतोम्रहुत्तं जोगाभावेण णिरुद्धासवत्तादो सेलींस पिडवज्जदि', समुच्छिण्णकिरियं अणियिद्दसुक्कज्झाणं झायदि' । देवगदीए पंचण्हं सरीराणं पंचसरीरबंधणाणं
पंचसरीरसंघादाणं छण्हं संठाणाणं तिण्णमंगोवंगाणं छण्हं संघडणाणं पंचण्हं वण्णाणं दोण्हं
गंधाणं पंचण्हं रसाणं अद्घण्हं पासाणं मणुस-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीए अगुरुगलहुअउवघाद-परघाद-उस्सासाणं पसत्थापसत्थिवहायगदीणं पत्तेयसरीर-अपज्जत्ताणं थिराथिरसुभासुभ-सुस्सरदुस्मराणं दुभग-अणादेज्जाणं अजसिकत्ति-णिमिण-णीचागोदाणं अण्णदरवेदणीयाणं संतस्स सेलींसं अद्घाए दुचिरमसमए वोच्छेदो । अण्णदरवेदणीय-मणुसगदिमणुसाउ-पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज-जसिकत्ति-तित्थयर-उच्चागोदं ति
एदाओ पयडीओ सेलेंसं चरिमसमए वोच्छिण्णाओ । सव्वकम्मविष्पसुको एगसमएण

हो जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, ये तीन अघातिया कर्म आयुके सदश हो जाते हैं।

तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल तक अयोगिकेवलीके योगका अभाव हो जानेसे आस्रवका निरोध हो जाता है, अत एव वे शैलेश्य अर्थात् अटारह सहस्र शिलोंके ऐकाधि-पत्यको प्राप्त होते हैं। उस समय वे अयोगी भगवान् समुच्छिन्निकयानिवृत्ति शुक्रध्यानको ध्याते हैं। देवगति, पांच शरीर, पांच शरीरबन्धन, पांच शरीरसंघात, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह संहनन, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, अप्रशस्त विहायोगित, प्रत्येकशरीर, अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुस्वर-दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और दोनों वेदनीयोंमेसे अनुद्यप्राप्त एक वेदनीय, इन तिहत्तर प्रकृतियोंके सत्वकी व्युच्छित्त अयोगिकालके द्विचरम समयमें हो जाती है। शेष एक वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचिन्द्रयजाति, अस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थकर और उच्चगेत्र, ये बारह प्रकृतियां अयोगिकालके अन्तिम समयमें व्युच्छन्न हो जाती हैं। तब सर्व कमोंसे वियुक्त होकर

१ सीलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसओ जीवो । बंधरयिवपमुक्को गयजोगो केवली होह ॥ लिख ६४७. अष्टादशसहस्रशीलाधिपत्यं प्राप्तः । गो जी ६५ जी प्र टीका शिलेश सर्वसंवररूपचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था । शैलेशो वा मेरुस्तस्येव याऽवस्था स्थिरतासाधर्म्यात् सा शैलेशी । सा च सर्वथा योगिनरिधे पंचहस्वाक्षरीचार-कालमाना । व्याख्याप्रज्ञप्ति १,८,७२ अमयदेबीया वृत्तिः ।

२ ततस्तदनन्तरं सन्निधनिक्षतिकाननानने । समुच्छित्रप्राणापानप्रचारसर्वकायवाद्यनोयोगसर्व-प्रदेशपरिस्पन्दिक्रयाव्यापारत्वात्समुच्छित्रिक्षानिवर्तीत्युच्यते । सः सिः ९,४४ः से काळे जोगिजिणो ताहे आउगसमा हि कम्माणि । तुरियं तु समुच्छिणं किरियं झायदि अयोगिजिणो ॥ छन्धिः ६४६

सिद्धिं गच्छदि'।

एवं दोहि सुत्तेहि सइदत्थस्स परूवणाए कदाए संपुण्णं चारित्तप्पिडवज्जण-विहाणं परूविदं होदि ।

एवं अहुमी महल्लचूलिया समत्ता

## णवमी चूलिया

संपिंह वासदस्रइयं णवमं चूलियं वत्तइस्सामा । तत्थ ताव पुन्वपरूविदस्स अत्थस्स संभालणद्वम्रत्तरसुत्तं भणदि—

# णेरइया मिच्छाइट्टी पढमसम्मत्तमुष्पादेंति ॥ १॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, चदुसु वि गदीसु पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ति पुन्वं परूविदत्तादो ।

थात्मा एक समयमें सिद्धिको प्राप्त करता है।

इस प्रकार दो सुत्रोंसे सुचित अर्थकी प्ररूपणा करनेपर सम्पूर्ण चरित्रकी प्राप्तिका विधान प्ररूपित होता है।

इस प्रकार आठवीं महती चूलिका समाप्त हुई।

अब हम (प्रथम चूलिकान्तर्गत प्रथम सूत्रमें) 'वा' शब्दके द्वारा सूचित (देखों पृ. १ और ४) गति-आगति नामक नौमी चूलिकाको कहेंगे। इस प्रकरणमें पूर्वप्रकृषित अर्थका स्मरण करानेके लिये आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि पूर्वमें यह प्रकृपित किया जा चुका है कि चारों ही गतियोंमें जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं।

१ स. सि. १०. २. दारानिययाणि दुचिरमणे तेरसं च चिरमिन्ह । झाणजळणेण कवित्य सिद्धो सो होदि से काळे॥ ळिथ्य. ६४८. देहादीफरसंता जिल्लानगणि प्राप्त दुमणं। णिमिणाजसङणदेख्वं पत्तेयापुण्ण अग्रुरुच्छ ॥ अणुद्धयतिद्यं पीचनजोनिद्द्व्यतिम्म सत्त्वोच्छिण्णा ॥ गो. क. ३४०-३४१. तिस्मश्र दिचरमसमये देवनन्दिवानगृत्री... ... दिममहिसंत्यानि स्वरूपसत्तामधिकृत्य क्षयपुपगच्छन्ति । ××× चरमसमये च सातासानान्यनस्वेदनीयसङ्घनन्यनृत्वीनगुन्यनुत्वींसर्व । अत्य पुनराहुः । अत्य पुनराहुः मनुष्यानुपूर्व्या द्विचरमसमये व्यवच्छेदः, उदयानाति । ××× इति तन्मतेन द्विचरमसमये विसप्तिप्रकृतीनां सत्ताव्यवच्छेदः, चरमसमये द्वादकानानिति । पंचसंग्रह १, पृ. ३२.

## उपादेंता कम्हि उपादेंति ? ॥ २ ॥

आसंकाए कारणाभावा णेदं सुत्तं वत्तव्वं । कुदो ? 'णेरइएसु पटमसम्मत्तसुप्पाएंता पज्जत्ता चे उप्पाएंति, णो अपज्जत्तेसु ' ति पुव्वं पिडिसिद्धत्तादे। ? ण एस
दोसो । अपज्जत्तणामकम्मोदण्ण अपज्जत्ता मण्णंति । णेरइया पुण पज्जत्ता चेय, तत्थ अपज्जत्तणामकम्मस्सुद्याभावा । ते च णेरइया पज्जत्तणामकम्मोद्यं पडुच पज्जत्ता वि संता पज्जत्तिणव्वत्तिं पडुच्च पज्जत्ता य होति । एत्थ किं पज्जत्तकाले पटमसम्मत्तसुप्पादेंति, आहो अपज्जत्तकाले उप्पादेंति ति पुच्छा कदा । तदो णिच्छयससुप्पायणद्दसुत्तरसुत्तं भणदि—

पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३॥ सुगममेदं।

पञ्जत्तएसु उपादेंता अंतोमुहुत्तपहुडि जाव तपाओग्गंती-मुहुत्तं उविरमुपादेंति, णो हेट्ठा ॥ ४ ॥

प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले नारकी जीव किस अवस्थामें उसे उत्पन्न करते हैं ? ॥ २ ॥

शंका —आशंकाका कोई कारण न होनेसे यह सूत्र नहीं कहना चाहिये, क्योंकि "नारिकयोंमें प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करनेवाळे जीव पर्यात अवस्थामें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तोंमें नहीं " इस प्रकार अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिका पहेळे ही प्रतिषेध किया जा चुका है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है। अपर्याप्त नाम कमके उदयसे जीव अपर्याप्त कहलाते हैं। िकन्तु नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि नरकों में अपर्याप्त नामकर्मके उदयका अभाव है। और वे नारकी पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा पर्याप्त होते हुए भी निर्वृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा अपर्याप्त भी होते हैं। अतएव यहां सूत्रमें यह प्रक्ष किया गया है कि नारकी पर्याप्त कालमें प्रथम सम्यक्तव उत्पन्न करते हैं, अथवा अपर्याप्त कालमें उत्पन्न करते हैं। अतः इस शंकाके उत्पन्न होनेपर निश्चय उत्पन्न कराने के लिये आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं —

नारकी जीव पर्याप्तकोंमें ही प्रथम सम्यक्त उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ।। ३ ।।

यह सूत्र सुगम है।

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले अन्तर्महर्तसे लगाकर अपने योग्य अन्तर्महर्तके पश्चात् सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नहीं ॥ ४ ॥ पज्जत्ताणं सव्वत्थ सम्मतुष्पत्तीए पत्ताए तष्पिडसेहर्डमंदं सुत्तमागदं। तं जहा-पज्जत्तपढमसमयप्पहुडि जाव तष्पाओग्गंतोमुहुत्तं ताव णिच्छएण पढमसम्मत्तं णो उप्पादेंति, अंतोमुहुत्तेण विणा पढमसम्मत्तपाओग्गविसोहीणमुष्पत्तीए अभावादो। आउए अंतोमुहुत्तावसेसे वि णेरइया पढमसम्मत्तं ण पिडविज्जंति, तेण तत्थ पिडसेहो वत्तव्यो १ ण, पञ्जविद्वयणयावलंबणेण पिडसमयं पुध पुध सम्मत्तभावे जीविददुचिरिमसम्ओ ति पिडविज्जंतस्स तदुवलंभा। चिरमसमए वि ण पिडसेहो वत्तव्यो, दंसणमोहोदएण विणा उप्पणचिरिमसमयसासणभावस्स वि उवयारेण पढमसम्मत्तववदेसादो। अधवा देसामा-सिगसुत्तमेदं, तेण अवसाणे वि पढमसम्मत्तगहणस्स पिडसेहो सिद्धो होदि।

## एवं जाव सत्तसु पुढवीसु गेरइया ॥ ५ ॥

सुगममेदं सुत्तं । किंतु पुन्त्रिष्ठसुत्तं सत्तमपुढवीए देसामासियं चेव, सत्तम-पुढविम्हि पढमवक्खाणस्स अणुववत्तीए ।

पूर्वोक्त सूत्रसे पर्याप्तकों के सर्वकाल सम्यक्त्वोत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है, उसीके प्रतिषेधके लिये यह सूत्र आया है। वह इस प्रकार है— पर्याप्त होने के प्रथम सम्यसे लगाकर तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहूर्त तक निश्चयसे जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि अन्तर्मुहूर्तकालके विना प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने के योग्य विद्युद्धिकी उत्पन्तिका अभाव है।

शंका — आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर भी नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्त नहीं करते हैं, इसिछिये उस कालमें भी सम्यक्त्वोत्पत्तिका अभाव कहना चाहिये?

समाधान—नहीं, पर्यायार्थिक नयके अवलम्बनसे प्रत्येक समय पृथक् पृथक् सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर जीवनके द्विचरिम समय तक भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति पार्यी जाती है। चरिम समयमें भी सम्यक्त्वोत्पत्तिका प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्वीनमोहनीय कमें उदयके विना उत्पन्न होनेवाले चरमसमयवर्ती सासादनभावकी भी उपचारसे प्रथमसम्यक्त्व संज्ञा मानी जा सकती है। अथवा, यह सूत्र देशामर्षक है, जिससे जीवनके अवसान कालमें भी प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणका प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार एकसे लगाकर सातों पृथिवियोंमें नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

यह सूत्र सुगम है। किन्तु पूर्वोक्त सूत्र सप्तम पृथिवीके सम्वन्धमें देशामर्षक ही है, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें प्रथम व्याख्यानकी उपपत्ति ठीक नही बैठती।

विश्लोषार्थ - पूर्व सूत्र नं. ४ के प्रथम ब्याख्यानमें जो पर्यायार्थिकन्यसे जीवितके

# णेरइया मिच्छाइडी कदिहिं कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ?

उप्पन्जमाणं सन्त्रं हि कन्जं कारणादे। चेत्र उप्पन्जिद, कारणेण विणा कन्जु-प्पत्तिविरोहादो । एवं णिन्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिदं पुच्छासुत्तं ।

# तीहिं कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ ७ ॥

कथमेयं कन्जं तीहि कारणेहि समुप्यन्जिदि १ ण, अविरुद्धेहि मोग्गर-लउडि-डंगा<sup>3</sup>-थंभ-सिला-भूमि-घडेहिंतो उप्यन्जमाणखप्यराणमुवलंभा । काणि ताणि तिण्णि कारणाणि ति उत्ते उत्तरसुत्तं भणदि —

द्विचरम समय तक सम्यक्त्वका प्राहुर्भाव बतलाया है वह सप्तम पृथिवीमें लागू नहीं होता, क्योंकि वहां केवल एक मिध्यात्व गुणस्थानके साथ ही मरण होता है। (देखों आगे सूत्र नं. ५२) अत एव सप्तम पृथिवीके विषयमें उक्त सूत्रका देशामर्षकरूप द्वितीय व्याख्यान ही स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा सप्तम पृथिवीमें भी जीवितके द्विचरम समय तक व उपचारसे अन्तिम समयमें भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका प्रसंग आवेगा, जो सूत्रसे विरुद्ध होगा।

नारकी मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ? ।।६।।

उत्पन्न होनेवाला सभी कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके विना कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है। इस प्रकार निश्चित कारणकी संख्याविषयक यह पृच्छासूत्र है।

तीन कारणोंसे नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ ७॥ शंका—यह प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्तिरूप कार्य तीन कारणोंसे किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मुद्रर, लकडी, दंड, स्तम्भ, शिला, भूमि व घट रूप् अविरुद्ध करणोंके द्वारा खप्पड़ोंका उत्पन्न होना पाया जाता है।

नरकोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिके वे तीन कारण कौनसे हैं, ऐसा पूछनेपर आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

१ अ-क प्रस्रोः 'कदाहि ' आप्रतो 'कंहि ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रसोः ' लउदिदंगा ' कप्रतो ' लउदिदंग ' इति पाठः ।

# केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं वेदणाहिभूदां ॥ ८॥

सन्वे णेरइया विभंगणाणेण एक्क-दो-तिण्णिअदिभवग्गहणाणि जेण जाणंति तेण सन्वेसि जाईभरत्तमिथ ति सन्वणेरइएहि सम्मादिद्वीहि होदन्वीमिदि १ ण एस - दोसो, भवसामण्णसरणेण सम्मत्तुष्पत्तीए अणन्भवगमादो । किंतु धम्मबुद्धीए पुन्वभविह कयाणुद्वाणाणं विहलत्तदंसणस्स पढमसम्मत्तुष्पत्तीए कारणत्तमिन्छिज्जदे, तेण ण पुन्वत्तदोसो दुक्कदि ति । ण च एवंविहा बुद्धी सन्वणेरइयाणं होदि, तिन्वमिन्छत्तो-दएण ओङ्कद्वणेरइयाणं जाणंताणं पि एवंविहउवजोगाभावादो । तम्हा जाइस्सरणं पढम-सम्मत्तुष्पत्तीए कारणं ।

कर्ष तेसिं धम्मसुणणं संभवदि, तत्थ रिसीणं गमणाभावा ? ण, सम्माइद्विदेवाणं

कितने ही नारकी जीव जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मीपदेश सुनकर, और कितने ही वेदनासे अभिभूत होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं।। ८।।

र्शुका — चूंकि सभी नारकी जीव विभंग ज्ञानके द्वारा एक, दो, या तीन आदि भवग्रहण जानते हैं, इसिल्ये सभीके जातिस्मरण होता है, अतएव सभी नारकी जीव सम्यन्हिए होना चाहिये?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सामान्यरूपसे भवस्मरणके द्वारा सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु धर्मबुद्धिसे पूर्वभवमें किये गये अनुष्ठानोंकी विफलताके दर्शनसे ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारणत्व इष्ट है जिससे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकारकी बुद्धि सव नारकी जीवोंके होती नहीं है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्वके उद्यसे वशीभूत नारकी जीवोंके पूर्वभवोंका स्मरण होते हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव है। इस प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण है।

शुंका — नारकी जीवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव है, क्योंकि वहां तो ऋषियोंके गमनका अभाव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, अपने पूर्वभवके सम्बन्धी जीवोंके धर्म उत्पन्न

१ प्रस्ताद्वीरिविधि णार्ह्या मिन्छभावसंज्ञता । जाङ्मरणण केई केई दुव्यक्षिय जिल्हा केई देवाहितो धम्मणिबद्धा कहा वसोदूणं । गिण्हते सम्मत्तं अणंतमवत्र्याणिमित्तं ॥ ति. प. २, ३५९-३६०. बाह्यं भारकाणां प्राक्चतुर्ध्याः सम्यग्दर्शनस्य साधनं केषाधिवज्ञातिरन्तरणं केषाधिद्धमेश्रवणं केष्

पुटवभवसंबंधीणं धम्मपदुष्पायणे वावदाणं सयलवाधाविरहियाणं तत्थ गमणदंसणादो ।

वेयणाणुहवणं सम्मचुप्पत्तीए कारणं ण होदि, सन्वणेरइयाणं साहारणत्तादो । जइ होइ, तो सन्वे णेरइया सम्माइद्विणो होति । ण चेवं, अणुवलंभा १ परिहारो बुचदे—ण वेयणासामण्णं सम्मचुप्पत्तीए कारणं । किंतु जेसिमेसा वेयणा एदम्हादो मिच्छत्तादो इमादो असंजमादो (वा) उप्पण्णेत्ति उवजोगो जादो, तेसि चेव वेयणा सम्मचुप्पत्तीए कारणं, णावरजीवाणं वेयणा, तत्थ एवंविहउवजोगाभावा ।

एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ॥ ९ ॥ सुगममेदं।

चदुसु हे। हिमासु पुढवीसु णेरइया मिच्छाइही कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुणादेंति ॥ १०॥

करानेमें प्रवृत्त और समस्त वाधाओंसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोंका नरकोंमें गमन देखा जाता है।

शंका— वेदनाका अनुभवन सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंिक वह अनुभवन तो सब नारिकयोंके साधारण होता है। यदि वह अनुभवन सम्यक्त्वो-त्पित्तका कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यग्दिष्ट होंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंिक वैसा पाया नहीं जाता?

समाधान—पूर्वोक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वेदना-सामान्य सम्यक्त्वो-त्पत्तिका कारण नहीं है। किन्तु जिन जीवोंके ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्वके कारण या अमुक असंयमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवोंकी वेदना सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण होती है। अन्य जीवोंकी वेदना नरकोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं होती, क्योंकि उसमें उक्त प्रकारके उपयोग का अभाव होता है।

इस प्रकार ऊपरकी तीन पृथिंनियोंमें नारकी जीव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति करते हैं ॥ ९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

नीचेकी चार पृथिवियोंमें नारकी मिध्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं ? ।। १०।।

१ प्रतिषु ' दच्चपदुप्पायमे ' इति पाठः ।

सुगममेदं हि पुच्छासुत्तं। दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ ११ ॥ एदं पि सुत्तं सुगमं।

केइं जाइस्सरा, केइं वेयणाहिभूदां ॥ १२ ॥

धम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स तत्थ उप्पत्ती णितथि, देवाणं तत्थ गमणाभावा। तत्थतणसम्माइद्विधम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स उप्पत्ती किण्ण होदि ति बुत्ते ण होदि, तेसि भवसंबंधेण पुन्ववेरसंबंधेण वा परोप्परिवरुद्धाणं अणुगेज्झणुग्गाहयभावाणम-संभवादो।

तिरिक्खमिच्छाइडी पढमसम्मत्तमुप्पार्देति ॥ १३॥ तत्थ पढमसम्मत्तकारणतिविहकरणाणं संभवादो । सेसं सुगमं ।

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

नीचेकी चार पृथिवियोंमें नारकी मिथ्यादृष्टि जीव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं ॥ ११ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

कितने ही जीव जातिस्मरणसे और कितने ही वेदनासे अमिभूत होकर सम्यक्तकी उत्पत्ति करते हैं ।। १२ ।।

नीचेकी चार पृथिवियोंमें धर्मश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वहां देवोंके गमनका अभाव है।

शंका — नीचेकी चार पृथिवियोंमें विद्यमान सम्यग्दिष्योंसे धर्मश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—पेसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भवसम्बन्धसे या पूर्व वैरके सम्बन्धसे परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवोंके अनुगृह्य-अनुग्राहक भाव उत्पन्न होना असंभव है।

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥

क्योंकि तिर्यचोंमें प्रथम सम्यक्त्वके कारणभूत तीनों प्रकारके करण संभव हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

१ पंकपहापहुदीणं णारइया तिदसबोहणेण विणा । सुमिरदजाईदुक्लंप्पहदा गेण्हित सम्मर्च॥ ति. प. २, ३६१. चतुर्थीमारभ्य आ सप्तम्या नारकाणां नातिस्मरणं वेदनाभिभवंश्च । स. सि. १, ७.

#### उपादेंता कम्हि उपादेंति ? ॥ १४ ॥

किमेइंदिएसु किं वा वादरेइंदिएसु किं सुहुमेइंदिएसु किं वि-ति-चउ-पंचिंदिएसु त्ति बुत्तं होदि ।

पंचिंदिएसु उपादेंति, णो एइंदिय विगलिंदिएसु ॥ १५॥

कुदो १ एइंदिय-विगलिंदिएसु तिविहकरणपरिणामाभावा । किमट्ठं तेसिमभावो १ सहावदो ।

पंचिंदिएस उप्पादेंता सण्णीस उप्पादेंति, णो असण्णीस ॥१६॥
किमद्दममण्णिणे पटमसम्मत्तं णो उप्पादेंति? ण, अन्वंताभावेण कयणिसेहादो।
सण्णीस उप्पादेंता गन्भोवक्कंतिएस उप्पादेंति, णो सम्मुचिछमेसु ॥ १७॥

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले तिर्यंच किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं १॥ १४॥ क्या एकेन्द्रियों में, क्या वादरएकेन्द्रियों में, क्या स्क्ष्म एकेन्द्रियों में, अथवा क्या द्वि, त्रि, चतुर्या पंच इन्द्रियों में तिर्यंच जीव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति करते हैं, यह इस सूत्रके द्वारा पूछा गया है।

, तिर्थंच जीव पंचेन्द्रियोंमें ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोंमें नही ॥ १५॥

क्योंकि, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें त्रिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है। शंका—एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें त्रिविध करणके योग्य परिणामोंका अभाव क्यों है ?

समाधान-उक्त जीवोंमें स्वभावसे ही त्रिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है।

पंचेन्द्रियोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले तिर्यंच जीव संज्ञी जीवोंमें ही उत्पन्न करते हैं, असंज्ञियोंमें नही ॥ १६॥

शंका - असंज्ञी तिर्येच प्रथम सम्यक्त्व क्यों नहीं उत्पन्न करते ?

समाधान नहीं करते, क्योंकि असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभावरूपसे निषेध किया गया है।

संज्ञी तिर्यंचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव गर्भोपक्रान्तिक जीवोंमें ही उत्पन्न करते हैं, सम्मृचिंछमोंमें नही ।। १७ ।। एत्थ वि अञ्चंताभावो चेव, पढमसम्मत्तुप्पत्तीए पडिसेहादो ।

गब्भोवक्कंतिएसु उप्पादेंता पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्ज-त्तएसु ॥ १८ ॥

एत्थ वि तं चेव कारणं। को अच्चंताभावो शकरणपरिणामाभावो । सेसं सुगमं। पज्जत्तएस उप्पादेंता दिवसपुधत्तप्पहुडि जावसुविरसुप्पादेंति, णो हेट्रादो ॥ १९॥

दिवसपुधत्तमिदि वुत्ते सत्तद्ध दिवसा एत्थ ण घेष्पंति । एसो पुधत्तसद्दे। वइ-पुल्लियवायओ त्ति बहुएसु दिवसपुधत्तेसु गदेसु पढमसम्मत्तमुष्पादेति त्ति वत्तव्वं।

एवं जाव सञ्बदीव-समुद्देसु ॥ २० ॥

णित्थ मच्छा वा मगरा वा त्ति जेण तसजीवपिडसेहो भागभूमिपिडभागिएसु

यहां अर्थात् सम्मृर्च्छिम जीवोंमें भी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका प्रतिषेध होनेसे अत्यन्ताभाव ही है।

गर्भोपक्रान्तिक तिर्थेचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव पर्याप्तकोंमें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नही ॥ १८॥

यहां अर्थात् अपर्याप्तकोंमें भी पूर्वोक्त प्रतिषेधरूप कारण होनेसे प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है।

शंका-अत्यन्ताभाव क्या है ?

समाधान—करणपरिणामोंका अभाव ही प्रकृतमें अत्यन्ताभाव कहा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

पर्याप्तक तिर्थेचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसपृथक्त्वसे ज्लाकर उपरिम कालमें उत्पन्न करते हैं, नीचेके कालमें नहीं ॥ १९ ॥

दिवसपृथक्तव कहनेसे यहां केवल सात-आठ दिनका ही ग्रहण नही करना चाहिये। क्योंकि यह पृथक्तव राब्द वैपुल्यवाचक है, अतः बहुतसे दिवसपृथक्तव व्यतीत हो जानेपर पूर्वोक्त जीव प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये।

इस प्रकार सब द्वीप-समुद्रोंमें तिर्यंच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २०॥ शंका— चूंकि 'भोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोंमें मत्स्य या मगर नहीं हैं 'ऐसा सम्रदेसु कदो, तेण तत्थ पढमसम्मत्तस्स उप्पत्ती ण जुज्जदि ति ? ण एस दोसो, पुन्ववइरियदेवेहि खित्तपंचिंदियतिरिक्खाणं तत्थ संभवादो ।

तिरिक्खा मिच्छाइडी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तं उप्पादेंति ?

पुन्त्रिन्त्रस्तेहि पंचिदियतिरिक्खेसु पढमसम्मत्तस्स उप्पत्तीए णिच्छिदाए उप्पत्तिकारणाणं संखापुच्छा अणेण कदा ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुपादेंति- केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणबिंबं दट्टुणं ॥ २२॥

कर्ध जिणविंबदंसणं पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ? जिणविंबदंसणेण णिधत्त-

वहां त्रस जीवोंका प्रतिषेध किया गया है, इसिलिये उन समुद्रोंमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके द्वारा उन समुद्रोंमें डाले गये पंचेन्द्रिय तिर्थचोंकी संभावना है।

तिर्थेच मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते है ? ॥ २१ ॥

पूर्वोक्त सूत्रोंद्वारा पंचेन्द्रिय तिर्यचें।में प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निश्चित हो जानेपर उसके उत्पत्तिकारणोंकी संख्यासम्बन्धी पृच्छा इस सूत्रद्वारा की गई है।

पूर्वोक्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं-कितने ही तिर्थंच जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिनिबम्बोंके दर्शन करके ॥ २२ ॥

शंका — जिनविम्बका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार होता है ?

समाधान - जिनविम्बके दर्शनसे निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादि

केई पिडबोहणेण य केई सहिवण तास भूमीसं। दहुणं सहदुक्खं केई तिरिक्खा बहुपयारं ॥ जाइमरणेण केई केई जिणिदस्स महिमदंसणदो । जिणबिंबदंसणेण य पटसुवसम वेदंगं च गेण्हंति ॥ ति. प. ५, ३०८-३०६. तिरश्चां केषाश्विङ्जातिस्मरणं केषाश्विद्धर्मभवणं केषाश्विङ्जिनविम्बदर्शमम् । स. सि. १, ७,

#### णिकाचिद्रस वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदंसणादो । तथा चोन्कं —

दर्शनेन जिनेन्द्र।णां पापसंघातकुंजरम् । शतधा भेदमायाति गिरिवेज्ञहतो यथा ॥ १ ॥

सेसं सुगमं।

मणुस्सा मिच्छादिद्वी पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ २३॥

मणुसेसु पटमसम्मनुष्पत्तीणिमिन्तिविहकरणपरिणामाणं संभवादो। सेसंसुगमं। उप्पोदेता कम्हि उप्पोदेति ? ॥ २४ ॥

ग्रुवभावकः तियादि भेद्भवे क्यिय एदस्स पुच्छासुत्तस्स अवयारा ।

गव्भोवकंतिएसु पढमसम्मत्तमुप्पादेंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥२५॥ पढमसम्मत्तस्स अच्चंतामावस्स अवद्वाणादो । सेसं सुगमं ।

गब्भोवकंतिएस उपादेंता पज्जत्तएस उपादेंति, णो अपज्ज-

#### त्तएस् ॥ २६ ॥

कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, जिससे जिनविम्वका दर्शन प्रथम सम्यक्तकी उत्पत्तिका कारण होता है। कहा भी है —

्र जिनेन्द्रोंके दर्शनसे पापसंघातरूपी कुंजरके सौ दुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार कि वज्रके आघातसे पर्वतके सौ दुकड़े हो जाते हैं ॥१॥

शेष स्त्रार्थ सुगम है।

मिश्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिके निमित्तभूत तीन प्रकारके करण-परिणामोंका होना संभव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ? ॥ २४ ॥

गर्भोपकान्तिकादि भेदकी अपेक्षा करके इस पृच्छास्त्रका अवतार हुआ है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, सम्मृ्धिष्ठमोंमें नही ॥ २५॥

क्योंकि, सम्मूर्ज्ञिम जीवोंमें प्रथम सम्यक्त्वके अत्यन्ताभावका नियम है । शेष

स्त्रार्थ सुगम है।

गभीपक्रान्तिकोंमें प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्याप्तिकोंमें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ २६॥ कुदो ? अपज्जत्तभावस्स पढमसम्मतुष्पत्तीए अच्चंताभावादो ।

## पज्जत्तएसु उप्पादेंता अट्टवासप्पहुडि जाव उवरिमुप्पादेंति, णो हेट्रादो ॥ २७ ॥

कुदो ? पञ्जत्तपटमसमयप्पहुडि जाव अट्ट वस्साणि ति ताव एदिस्से अवत्थाए पटमसम्मृतुष्पत्तीए अञ्चंताभावस्स अवद्वाणादो

एवं जाव अङ्टाइज्जदीव-समुदेसु ॥ २८ ॥ सुगममेदं ।

मणुस्सा मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? ।। २९ ।।

एदं कारणसंखाविसयं पुच्छासुत्तं सुगमं ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तसुप्पादेंति- केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणविंबं दट्टणं ॥ ३०॥

क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है। पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले गर्भोपक्रान्तिक मिथ्यादृष्टि मनुष्य आठ वर्षसे लेकर ऊपर किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं॥ २७॥

इसका कारण यह है कि पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लगाकर आठ वर्ष पर्यन्तकी अवस्थामें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके अत्यान्ताभाव का नियम है।

इस प्रकार अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंमें मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं॥ २८॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि मनुष्य कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ?॥२९॥ मिथ्यादृष्टि मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारणोंकी संख्यासम्बन्धी यह पृच्छासूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि मनुष्य तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं-कितने ही मनुष्य जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिन-बिम्बके दर्शन करके ॥ ३०॥

२ केइ पिडवोहणेणं केइ सहावेण तासु भूमीसं । दहुणं सहदुक्खं केइ मणुस्सा बहुपयारं ॥ जादिमरणेण

जिणमहिमं दहुण वि केई पढमसम्मत्तं पिडविज्जंता अत्थि तेण चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्तं पिडविज्जंति ति वत्तव्वं १ ण एस दोसो, एदस्स जिणबिवदंसणे अंत-क्सावादो। अधवा मणुसमिच्छाइट्टीणं गयणगमणविरिहयाणं चउिव्वहदेविणकाएहि णंदीसर-जिणवर्र-पिडमाणं कीरमाणमहामिहमावलोयणे संभवाभावा। मेरुजिणवर्रमिहमाओ विज्ञाध्यमिच्छादिद्विणो पेच्छंति ति एस अत्थो ण वत्तव्वओ ति केई भणिति। तेण पुव्वुत्तो चेव अत्थो चेत्तव्वो। लिद्धिसंपण्णिरिसिदंसणं पि पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणं होदि, तमेत्थ पुध किण्ण भण्णदे १ ण, एदस्स वि जिणविवदंसणे अंतव्भावादो। उज्जंत-चंपा-पावाणयरादिदंसणं पि एदेणेव चेत्तव्वं। कुदो १ तत्थतणिजणविवदंसण-जिणिणव्वुइ-गमणकहणेहि विणा पढमसम्मत्तगहणाभावा। णइसिग्गयमिव पढमसम्मत्तं तच्चहे

शंका — जिनमहिमाको देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, इसिलिये चार कारणोंसे मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनमहिमादर्शनका जिनबिम्बदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा, मिथ्यादिए मनुष्योंके आकारामें गमन करनेकी शिक न होनेसे उनके चतुर्विध देवनिकायोंके द्वारा किये जानेवाले नंदीश्वर द्वीपवर्ती जिनेन्द्र-प्रतिमाओंके महामहोत्सवका देखना संभव नहीं है, इसिलये उनके जिनमहिमादर्शनक्षप कारणका अभाव है। किन्तु मेरूपर्वतपर किये जानेवाले जिनेन्द्रमहोत्सवोंको विद्याधर मिथ्यादिए देखते हैं, इसिलये उपर्युक्त अर्थ नहीं कहना चाहिये, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है।

शंका — लब्धिसम्पन्न ऋपियोंका दर्शन भी तो प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिका कारण होता है, अतएव इस कारणको यहां पृथक् रूपसे क्यों नही कहा ?

समाधान - नहीं कहा, क्योंकि लब्धिसम्पन्न ऋषियोंके दर्शनका भी जिनिबम्ब-दर्शनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है।

ऊर्जयन्त पर्वत तथा चम्पापुर च पावापुर आदिके दर्शनका भी जिनिबम्बदर्शनके भीतर ही ग्रहण कर छेना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रदेशवर्ती जिनिबम्बोंके दर्शन तथा जिनभगवान्के मोक्षगमनके कथनके विना प्रथम सम्यक्तवका ग्रहण नहीं हो सकता।

तत्त्वार्थसूत्रमें नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया है, उसका भी

केई केइ जिणिदस्स महिमदंसणदो । जिणविवदंसणेणं उत्रसमपहुदींाणे केइ गेण्हांति ॥ ति. पॅ. ४, २९५५=३९५६ । मनुष्याणामपि तथेव । स. सि. १, ७.

१ प्रतिषु 'जिणहर ' इति पाठः ।

उत्ते, तं हि एत्थेव दहुन्वं, जाइस्सरण-जिणविवदंसणेहि विणा उपपन्जमाणणइस्रिगय-पढमसम्मत्तस्स असंभवादो ।

देवा मिच्छाइडी पढमसम्मत्तमुपादेति ॥ ३१ ॥

कुदो ? तत्थ पढमसम्मत्तजोग्गतिविहकरणपरिणामाणमुवलंभा ।

उप्पादेंता कम्हि उप्पादेंति ? ॥ ३२ ॥ सगममेदं प्रच्छासत्तं।

पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३३ ॥

कुदो ? अपन्जत्तएसु पढमसम्मत्तुप्पत्तीए अच्चंताभावेसु तदुप्पत्तिविरोहादो ।

पज्जत्तएसु उप्पाएंता अंतोमुहुत्तप्पहुडि जाव उविर उप्पाएंति, णो हेट्टदो ॥ ३४ ॥

पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें ही अन्तर्भाव कर हेना चाहिये, क्योंकि, जातिस्मरण और जिनविम्बद्दीनके विना उत्पन्न होनेवाहा नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्व असंभव है।

देव मिथ्यादृष्टि प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वके योग्य तीन प्रकारके करण-परिणाम पाये जाते हैं।

प्रथम सम्यक्तव उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ? ।। ३२ ।।

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिध्यादृष्टि देव पर्याप्तकोंमें उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है, और इस-लिये उनमें उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है।

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव अन्तर्म्भहूर्तकालसे लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं॥ ३४॥

२ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । तन्त्रिसर्गादिधगमाद्वा ॥ तत्त्वार्थसूत्र १, २-३.

कुदो ? पन्जत्तपढमसमयप्पहुि अंतोग्रहुत्तिम्ह तिविहकरणपरिणामाभावादो । एवं जाव उवरिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा ति ॥ ३५॥ सगममेदं ।

देवा मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तसुप्पादेंति?।।३६॥
पढमसम्मत्तं कज्जं । कुदो ? अण्णहा तस्सुप्पत्तिविरोहादो । कज्जं च कारणादो
उप्पज्जिदि, णिक्कारणस्स उप्पत्तिविरोहादो । तं च कारणादो उप्पज्जमाणं पढमसम्मत्तं
किदिहि कारणेहि उप्पज्जिदि ति पुच्छा कदा ।

चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पाएंति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणमहिमं दटुण, केइं देविद्धिं दटुण ॥ ३७॥

जिणविंबदंसणं पढमसम्मत्तस्य कारणत्तेण एत्थ किण्ण उत्तं १ ण एस दोसो, जिणमहिमदंसणम्मि तस्स अंतन्भावादो, जिणविंबेण विणा जिणमहिमाए अणुववत्तीदो ।

क्योंकि, पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकाल तक तीन प्रकारके करणपरिणामोंका अभाव पाया जाता है।

इस प्रकार ऊपर ऊपर ग्रैवेयकविमानवासी देव तक प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करते हैं॥ ३५॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं । ३६॥ प्रथम सम्यक्त्व कार्य है, क्योंकि, अन्यथा उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। और कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। अतएव कारणसे उत्पन्न होनेवाला वह प्रथम सम्यक्त्व

कितने कारणोंसे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न इस सूत्रमें किया गया है।

मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं— कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनमहिमा देखकर और कितने ही देवोंकी ऋद्धि देखकर ॥ ३७॥

शंका—यहां जिनविम्बद्र्शनको प्रथम सम्यक्त्वके कारणरूपसे क्यों नहीं कहा? समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनविम्बद्र्शनका जिनमहिमाद्र्शनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है, कारण कि जिनविम्बके विना जिनमहिमाकी उपपत्ति बनती नहीं है। सग्गोयरण-जम्माहिसेय-परिणिक्खमणजिणमहिमाओ जिणविवेण विणा कीरमाणीओ दिस्संति ति जिणविवदंसणस्य अविणाभावो णत्थि ति णासंकणिज्जं, तत्थ वि भावि-जिणविवस्स दंसणुवलंभा । अधवा एदासु महिमासु उप्पज्जमाणपढमसम्मत्तं ण जिण-विवदंसणणिमित्तं, किंतु जिणगुणसवणिणिमत्ति।

देविद्धिदंसणं जाइस्सरणिम किण्ण पिवसिद ? ण पिवसिद, अप्पणो अणिमादि-रिद्धीओं दहूण एदाओ रिद्धीओं जिणपण्णत्तधम्माणुद्वाणादो जादाओ ति पटमसम्मत्त-पिडविज्जणं जाइस्सरणिणिमित्तं । सोहिम्मदादिदेवाणं मिहिङ्कीओ दहूण एदाओ सम्मदंसण-संज्ञत्तसंजमफलेण जादाओ, अहं पुण सम्मत्तिवरिहदद्व्यसंजमफलेण वाहणादिणीच-देवेस उप्पण्णो ति णाद्ण पटमसम्मत्तग्गहणं देविद्धिदंसणिणवंधणं । तेण ण दोण्हमेयत्त-मिदि । किं च जाइस्सरणमुप्पण्णपटमसमयप्पदृष्टि अंतोमुहुत्तकालव्मंतरे चेव होदि ।

शंका—स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमणरूप जिनमिहमार्थे जिन-विम्बके विना की गयी देखी जाती हैं, इसिल्ये जिनमिहमादर्शनमें जिनविम्बद्रश्निका अविनाभावीपना नहीं है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्वर्गावतरण, जन्मा-भिपेक और परिनिष्क्रमणरूप जिनमहिमाओंमें भी भावी जिनविम्वका दर्शन पाया जाता है। अथवा, इन महिमाओंमें उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविम्बद्दर्शन-निमित्तक नहीं है, किन्तु जिनगुणश्रवण-निमित्तक है।

शंका - देवधिंद्र्शनका जातिस्मरणमें समावेश क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं होता, क्योंकि अपनी अणिमादिक ऋदियोंको देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि ये ऋदियां जिन भगवान् द्वारा उपदिए धर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति जातिस्मरणिनिमित्तक होती है। किन्तु जब सौधर्मेन्द्रादिक देवोंकी महा ऋदियोंको देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये ऋदियां सम्यक्त्रों संयुक्त संयमके फलसे प्राप्त हुई हैं, किन्तु में सम्यक्त्वसे रहित द्व्यसंयमके फलसे वाहनादिक नीच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूं, तव प्रथम सम्यक्त्वका प्रहण देविधिदर्शननिमित्तक होता है। इससे जातिस्मरण और देविधिदर्शन, ये प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्तिके दोनों कारण एक नहीं हो सकते। तथा जातिस्मरण, उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर ही होता है। किन्तु देविधिदर्शन, उत्पन्न

१ प्रतिषु ' हिदीओ ' इति पाठः ।

देविद्धिदंगणं पुण कालंतरे चेव होदि, तेण ण दोण्हमेयत्तं । एसो अत्थो णेरइयाणं जाइस्सरण-वेयणाभिभवणाणं पि वत्तव्यो ।

एवं भवणवासियपहुडि जाव सदर-सहस्सार-कप्पवासियदेवा ति ॥ ३८॥

सुगममेदं।

आणद-पाणद-आरण-अच्चदकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्टी कदिहि कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? ॥ ३९ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणमहिमं दट्टुणं ॥ ४०॥

होनेके समयसे अन्तर्मुहर्तकालके पश्चात् ही होता है। इसलिये भी उन दोनों कारणोंमें एकत्व नहीं है। यही अर्थ नारिकयोंके जातिस्मरण और वेदनाभिभवन रूप कारणोंमें विवेकके लिये भी कहना चाहिये।

इस प्रकार भवनवासी देवोंसे लगाकर शतार-सहमार कल्पवासी देव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं।। ३८॥

यह सूत्र सुगम है।

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पोंके निवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ ३९ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

पूर्वोक्त आनताहि चार करपोंके देव तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं— कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनमहिमाको देखकर ॥ ४०॥

१ मवणेसु समुप्पण्णा पञ्जिति पाविदूण छन्मेयं। जिन्निहिन्देनीति केई देविद्धिदंसणदो ॥ जादीए सुमर्णेणं वरधम्मप्पबोहणावलद्धीए । गेण्हते सम्मत्तं दुरंतसंसारणासकरं ॥ ति. प. २, २३९-२४०. देवानां केषाश्चिज्जातिस्मरणं केषाश्चिद्धर्मश्रवणं केषाश्चिद्धर्मश्रवणं केषाश्चिद्धर्मश्रवणं केषाश्चिद्धर्मश्रवणं केषाश्चिद्धर्मश्चर्मश्चर्मा । एवं प्राणानतात्। स. सि. १,७०

२ आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देविद्धिदर्शनं मुत्तवाऽन्यत्तित्यमप्यस्ति । स. सि. १, ७. देवा मवन-

देविद्धिदंसणेण चत्तारि कारणाणि किण्ण बुत्ताणि ? तत्थ महिद्धिसंजुत्त्विरम-देवाणमागमाभावा । ण तत्थिद्विद्देवाणं महिद्धिदंसणं पटमसम्मत्तुप्पत्तीए णिमित्तं, भूयो-दंसणेण तत्थ विम्हयाभावा, सुक्कलेस्साए महिद्धिदंसणेण संकिलेसाभावादो वा । सोऊण जं जाइसरणं, देविद्धिं दहूण जं च जाइस्सरणं, एदाणि दो वि जिद वि पटमसम्मत्तुप्पत्तीए णिमित्तं होंति, तो वि तं सम्मत्तं जाइस्सरणणिमित्तमिदि एत्थ ण घेप्पदि, देविद्धिदंसण-सुणणपच्छायदजाइस्सरणणिमित्तत्तादो । किंतु सुणण-देविद्धिदंसणिणिमत्तिमिदि घेत्तव्वं ।

# णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्वी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तसुपादेंति ? ॥ ४१ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं।

शंका-यहांपर देवधिंदर्शन सहित चार कारण क्यों नहीं कहे ?

समाधान—आनतादि चार कलों में महिंधिसे संयुक्त ऊपरके देवोंका आगमन नहीं होता, इसिलये वहां महिंदिदर्शनरूप प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं पाया जाता। और उन्हीं कलों में स्थित देवोंकी महिंदिका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी ऋदिको चार चार देखनेसे विस्मय नहीं होता। अथवा, उक्त कल्पोंमें गुक्कलेश्याके सद्भावके कारण महिंदिके दर्शनसे कोई संक्षेशभाव उत्पन्न नहीं होते।

धर्मांपदेश सुनकर जो जातिस्मरण होता है और देर्वाईको देखकर जो जातिस्मरण होता है, ये दोनों ही जातिस्मरण यद्यपि प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्त होते हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सम्यक्त्व यहां जातिस्मरणनिमित्तक नहीं माना गया है, क्योंकि यहां देविईके दर्शन व धर्मोपदेशके अवणके पश्चात् ही उत्पन्न हुए जातिस्मरणका निमित्त प्राप्त हुआ है। अतप्त्र यहां धर्मोपदेशअवण और देविईदर्शनको ही निमित्त मानना चाहिये।

नौ प्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ? ॥ ४१ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

षास्यादयः आसहस्रारकल्पाच्चतुर्मिः कारणैः प्रथमसम्यक्त्वं रूभन्ते - केचिङ्जातिस्मरणैन, इतरे धर्मश्रवणैन, अपरे जिनमहिमावेक्षणेनान्ये देवद्धिनिरीक्षणेन । आनत-प्राणनारपाच्युनेपु तरेव देवद्धिविरहितैः । नवसु प्रेवेयकेषु द्वास्यां कारणास्यां - क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कर्म । उपिर देवा नियमेन सम्यन्दष्टयः । तत्त्वार्थराजवातिक २, ३.

## दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण' ॥ ४२ ॥

एत्थ महिद्धिदंसणं णित्थ, उविरमदेवाणमागमाभावा । जिणमहिमदंसणं पि णित्थि, णंदीसरादिमहिमाणं तेसिमागमणाभावा । ओहिणाणेण तत्थिद्विया चेव जिण-महिमाओ पेच्छंति त्ति जिणमहिमादंसणं वि तेसिं सम्मत्तुष्पत्तीए णिमित्तमिदि किणा उच्चदे १ ण, तेसिं वीयरायाणं जिणमहिमादंगणेण विभयाभावा । कधं तेसिं धम्म-सुणणसंभवो १ ण- तेसिं अण्णोण्णसङ्कावे संते अहमिंदत्तस्स विरोहाभावा ।

नौ प्रैवेयकविमानवासी मिथ्यादृष्टि देव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं — कितने ही जातिस्मरणसे और कितने ही धर्मीपदेश सुनकर ॥ ४२॥

नौ प्रैवेयकोंमें महर्द्धिदर्शन नहीं है, क्योंकि यहां ऊपरके देवोंके आगमनका अभाव है। यहां जिनमहिमादर्शन भी नहीं है, क्योंकि प्रैवेयकविमानवासी देव नन्दीश्वरादिके महोत्सव देखने नहीं आते।

शंका—श्रैवेयक देव अपने विमानोंमें रहते हुए ही अवधिक्षान से जिनमहिमाओं को देखते तो हैं, अतएव जिनमहिमाका दर्शन भी उनके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें निमित्त होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ग्रैवेयकविमानवासी देव वीतराग होते हैं, अतएव जिनमहिमाके दर्शनसे उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता।

शंका - श्रैवेयकविमानवासी देवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर संलाप होनेपर अहमिन्द्रत्वसे विरोध महीं आता । (अतप्व वह संलाप ही धर्मोपदेश रूपसे सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हो जाता है)।

विशेषार्थ — तिलोयपण्णत्तिमें सामान्यसे समस्त कल्पवासी देवांके सम्यक्त्वो-स्पत्तिके चारों ही कारणोंका प्रतिपादन किया गया है, और नौ श्रैवेयकोंमें देवर्द्धिदर्शनको छोड़कर शेष कारणोंका।

१ नवभेंवेयकवासिनां नेपारियकातिस्सानं केषाश्चिद्धम् श्रवणम् । स. सि. १, ७.

२ प्रतिषु ' जिण वि महिमादंसणं ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' विभयाभावा ' इति पाठः ।

## अणुद्दिस जाव सव्वट्टसिद्धिविमाणवासियदेवा सब्वे ते णियमा सम्माइद्वित्ति पण्णत्तां ॥ ४३ ॥

सुगममेदं।

णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णींतिं।। ४४ ॥

अधिगदा पइट्ठा गदा इदि एयट्ठा। णींति णिस्सरंति णिग्गच्छंति णिप्पीडंति इदि एयट्ठो। केई केचिदित्यर्थः। मिच्छत्तेण सह णिस्यगिदं पइस्सिय पुणी तत्थ मिच्छत्तेण वा सम्मत्तेण वा अच्छिय अवसाणे मिच्छत्तेण सह केई णिप्पीडंति ति उत्तं होई।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ४५ ॥

अनुदिशोंसे लगाकर सर्वार्थिसिद्धि तकके विमानवासी देव सभी नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है ॥ ४३॥

यह सूत्र सुगम है।

नारकी जीव मिथ्यात्व सिहत नरकमें जाते हैं और उनमेंसे कितने मिथ्यात्व सिहत ही नरकसे निकलते हैं ॥ ४४ ॥

अधिगत, प्रविष्ट और गत, ये शब्द एकार्थक ही हैं। णींति अर्थात् निस्सरण करते हैं, निर्गमन करते हैं, निर्णीडन करते हैं, इन सबका एक ही अर्थ होता है। 'केइं 'का अर्थ है केचित् याने कितने ही। मिध्यात्वके साथ नरकगितमें प्रवेश करके पुनः वहां मिध्यात्व सहित अथवा सम्यवत्व सहित रहकर अन्तमें मिध्यात्व सहित ही कितने ही जीव वहांसे निकलते हैं, इस प्रकारका अर्थ यहां कहा गया है।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सासादनसम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ४५ ॥

१ जिणमहिमदंसणेणं केई जादीसुमरणादो ति । देविद्धदंसणेण य ते देवा देसणत्रसेणं ॥ गेण्हंते सम्मर्चं णिव्त्राणव्भुदयसाहणणिमितं । दुव्त्वारगिहरसंसारजळिहणोचारणोवायं ॥ णविर हु णवगेवच्जा एदे देविड्टिविज्जदा होति । उविरामचोद्दसठाणे सम्माइद्वी सुरा सब्वे ॥ ति. प. ८, ६७६–६७८ अनुदिशानुत्तरिवमानवासिनामियं कुल्पना न संमवित, प्रागेव गृहीतसम्यत्तवानां तत्रोत्पचेः । स. सि. १, ७.

२ प्रथमायामुत्पद्यमाना नारका मिथ्यालेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । तः रा. ३, ६.

३ अप्रतो ' णिप्पी इंति इदि एयहो ति ' इति पाठः ।

४ मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित् सासादनसम्यत्तवेन निर्यान्ति । तः राः ३, ६.

कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगदिं पविस्तिय सगद्विदिमणुपालिय पुणो अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिविन्जिय आसाणं गंतूण णिप्कीडमाणेजीवाणम्रव्लंभा ।

## केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ४६॥

कुदो ? मिच्छत्तेण सह णिरयगिदं गंतूण तत्थ सम्मत्तं पिडविजय तेण सम्म-त्तेण सह णिप्पीडमाणजीवाणमुवलंभा ।

#### सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णींति ॥ ४७ ॥

कुदो ? तत्थुप्पणाखइयसम्माइद्वीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइद्वीणं वा गुणंतर-संकमणाभावा । सासणसम्माइद्वीणं च णिरयगदिम्हि पवेसो णित्थ, एत्थ पवेसा-पदुप्पायणअण्णहाणुववत्तीदो ।

क्योंकि, मिध्यात्वके सहित नरकगतिमें प्रवेश करके और वहां अपनी स्थिति पूरी करके पुनः अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सम्यक्तव सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ४६ ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वसहित नरकगतिमें जाकर और वहां सम्यक्त्व प्राप्त करके उसी सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं।

सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं।। ४७।।

क्योंकि, नरकमें उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दिष्टयोंके अथवा कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दिष्टियोंके अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता। और सासादनसम्यग्दिष्टयोंका नरकगितमें प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि यहां प्रवेशके प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा उपपत्ति नहीं बनती।

१ आप्रतों ' णिप्पांडमाण-' कप्रतो ' णिप्फडिमाण-' इति पाठः।

२ मिथ्यात्वेनाधिगता केचित् सम्यत्तवेन । तः राः ३, ६.

३ केवित्सम्यत्त्वेनाधिगताः सम्यत्त्वेनैव निर्यान्ति क्षायिकसम्यन्दृष्टवपेक्षया । तः राः ३, ६.

४ न सासादनग्रणवतां तत्रोत्पत्तिस्तदग्रणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विरोधात् ॥ षट्खं १,१,२५ भाग १, प्र. १०५. ण सासणो णारयापुण्णे । गो. जी. १२८० णिरयं सासण्यन्मो ण गच्छदि ति । गो. क. २६२०

एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ४८ ॥ सगममेदं।

विदियाए जाव छट्टीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण (णींति)' ॥ ४९ ॥

णिरयगदिगयाणं मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा ।

मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ५० ॥

कुदो १ मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुढवीउवगयाणं अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिविज्जिय आसाणं गंत्ण णिप्पीडणे विरोहाभावा ।

मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सम्मत्तेण णींति ॥ ५१ ॥

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव प्रवेश करते और वहांसे निकलते हैं॥ ४८॥

यह सूत्र सुगम है।

द्सरी पृथिवीसे लगाकर छठवीं पृथिवी तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं।। ४९।।

क्योंकि, नरकगतिको जानेवाले जीवोंके वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनेमें तो कोई विरोध ही नहीं आता।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५०॥

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें जाकर अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर और फिर आसादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेमें कोई विरोध नहीं आता।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ५१॥

१ द्वितीयादिषु पंचसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । त. रा ३, ६.

२ आप्रतौ ' णिरयगदिणेरइयाणं ' अ-कप्रस्रोः ' णिरयगदिरयाणं ' इति पाठः ।

३ मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्सासादनसम्यत्तवेन निर्यान्ति । तः रा. ३, ६.

४ मिध्यात्वेन प्रविष्टाः केचित् सम्यक्तवेन निर्यान्ति । तः रा. ३, ६,

कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगदिं पविस्तिय सगद्विदिमणुपालिय पुणा अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिवन्जिय आसाणं गंत्ण णिप्कीडमाणेजीवाणमुव्लंभा ।

# केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींतिं ॥ ४६ ॥

कुदो ? मिच्छत्तेण सह णिरयगिदं गंतूण तत्थ सम्मत्तं पिडविज्जिय तेण सम्मिन्तेण सह णिप्पीडमाणजीवाणमुवलंभा ।

#### सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णीतिः ॥ ४७ ॥

कुदो ? तत्थुप्पण्णखइयसम्माइद्वीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइद्वीणं वा गुणंतर-संकमणाभावा । सासणसम्माइद्वीणं च णिरयगदिम्हि पवेसो णित्थि, एत्थ पवेसा-पदुष्पायणअण्णहाणुववत्तीदो ।

क्योंकि, मिथ्यात्वके सिंहत नरकगितमें प्रवेश करके और वहां अपनी स्थिति पूरी करके पुनः अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ४६ ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वसहित नरकगतिमें जाकर और वहां सम्यक्त्व प्राप्त करके उसी सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं।

सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ॥ ४७॥

क्योंकि, नरकमें उत्पन्न हुए क्षायक सम्यग्दिष्योंके अथवा कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दिष्योंके अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता। और सासादनसम्यग्दिष्योंका नरकगितमें प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि यहां प्रवेशके प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा उपपत्ति नहीं बनती।

१ आप्रतों ' णिप्पीडमाण-' कप्रतो ' णिप्फडिमाण-' इति पाठः।

२ मिथ्यात्वेनाधिगता केचित् सम्यक्तवेन । त. रा. ३, ६.

३ केचित्सम्यत्तवेनाधिगताः सम्यत्तवेनैव निर्यान्ति क्षायिकसम्यन्द्रध्यपेक्षया । तः राः ३, ६.

४ न सासादनग्रणवतां तत्रोत्पत्तिस्तदग्रणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विरोधात् ॥ षट्खं. १, १, २५. भाग १, १. १०५. ण सासणो णारयापुण्णे । गो. जी. १२८. णिर्यं सासणसम्भो ण गच्छदि ति । गो. क. २६२.

#### एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ४८ ॥ सगममेदं।

विदियाए जाव छट्टीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण (णींति) ।। ४९॥

णिरयगदिगयाणं मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा ।

मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सासणसम्मत्तेण णींतिं॥ ५०॥

कुदो ? मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुढवीउवगयाणं अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिवज्जिय आसाणं गंतूण णिप्पीडणे विरोहाभावा ।

### मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सम्मत्तेण णींति ॥ ५१ ॥

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव प्रवेश करते और वहांसे निकलते हैं ॥ ४८॥

यह सूत्र सुगम है।

द्सरी पृथिवीसे लगाकर छठवीं पृथिवी तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं।। ४९।।

क्योंकि, नरकगतिको जानेवाले जीवोंके वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनेमें तो कोई विरोध ही नहीं आता।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५०॥

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें जाकर अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर और फिर आसादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेमें कोई विरोध नहीं आता।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ५१॥

१ द्वितीयादिषु पंचसु नारका मिथ्यालेनाधिगताः केचिन्मिथ्यालेन निर्यान्ति । त. रा ३, ६.

२ आप्रतो ' णिरयगदिणेर्इयाणं ' अ-कप्रत्योः ' णिरयगदिरयाणं ' इति पाठः ।

३ मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्सासादनसम्यक्तवेन निर्यान्ति । तः रा. ३, ६.

४ मिथ्यात्वेन प्रविष्टाः केचित् सम्यक्तवेन निर्यान्ति । तः रा. ३, ६.

कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगई गयाणं तत्थ सम्मत्तं पिडविज्जय तेण सम्मत्तेण सह णिग्गमणे विदियादिपंचसु पढवीसु विरोहाभावा । सम्मामिच्छादिद्वि-आसाणाणं सम्मादिद्वीणं व विदियादिपंचसु पढवीसु अधिगमो णित्थ । कुदो ? तेसिमेत्थ अधिगमापदुष्पायणादो ।

## सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण चेव णींति'।। ५२॥

कुदो ? सम्मत्त-सासण-सम्मामिच्छत्ताई गयाणं पि तत्थतणजीवाणं णियमेण मरणकाले मिच्छत्तपडिवज्जणादो । किं कारणं ? तत्थ तेसिं अच्चंताभावस्स अवट्टाणादो ।

तिरिक्खा केइं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति॥५३॥ सुगममेदं।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ५४ ॥ एदं पि सुगमं ।

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ नरकगितमें जानेवाले जीवोंका वहां सम्यक्त प्राप्त करके उसी सम्यक्त्व सिहत निकलनेमें द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें कोई विरोध नहीं आता। सम्यग्मिथ्याद्दीए और आसादनगुणस्थानवर्ती जीवोंका सम्यग्दिए जीवोंके समान द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें प्रवेश नहीं द्वोता, क्योंकि यहां उनके प्रवेशका प्रतिपादन नहीं किया गया है।

सातवीं पृथिवीसे नारकी जीव मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं ॥ ५२ ॥

क्योंकि, सम्यक्त्व, सासादन व सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानोंको प्राप्त हुए भी सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंके मरणकालमें नियमसे मिध्यात्व उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि सातवीं पृथिवीमें मरणकालमें उक्त तीनों गुणस्थानोंके अत्यन्ताभावका नियम है।

तिर्यंच जीव कितने ही मिथ्यात्व सहित तिर्यंचगितमें आकर मिथ्यात्व सहित ही उस गितसे निकलते हैं ॥ ५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तिर्थंचगितमें आकर सासादनसम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

१ सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यात्वेवेव निर्यान्ति । तः राः ३, ६.

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ५५ ॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ५६ ॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥५७॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ५८॥ एदाणि सुनाणि सुनमाणि ।

सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव णींति ॥ ५९ ॥

खइयसम्माइद्वीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइद्वीणं वा तिरिक्खगइगयाणं गुणंतर-संकमणाभावा।

(एवं) पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ता ॥ ६० ॥ सुगममेदं।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तिर्यंचगतिमें आकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते है ॥ ५५॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यंचगितमें आकर मिथ्यात्वके साथ वहांसे निकलते हैं॥ ५६॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यचगितमें आकर सासादन-सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं॥ ५०॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यचगितमें आकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५८॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सम्यक्त्व सहित तिर्यंचगितमें आनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ५९ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्योंका व इतक्रत्य वेदकसम्यग्दिष्योंका तिर्येचगतिर्मे जानेपर अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता ।

इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच और पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त जीव तिर्थंचगितमें प्रवेश और निष्क्रमण करते हैं ॥ ६०॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीयों मणुसिणीयो भवणवासिय-वाण-वेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च मिच्छ-त्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णींति ॥ ६१ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ६२ ॥ केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६३ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । सन्त्रत्थ सम्यामिन्छत्तेण णिग्गमो पवेसो वा णित्थ, तस्स मरणुष्पत्तीणमसंभवादो ।

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ६४ ॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६५॥

पंचिन्द्रिय तिर्यंच योनिनी, मनुष्यनी, भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा देवियां एवं सौधर्म-ईशानकल्पवासिनी देवियां मिथ्यात्व सहित अपनी अपनी गतिमें प्रवेश करके कितने ही मिथ्यात्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ॥ ६१ ॥

कितने ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके अपनी गतिसे सासादन सम्यक्तके साथ निकलते हैं ॥ ६२॥

कितने ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके सम्यक्त्वके साथ उस गतिसे निकलते हैं ॥ ६३ ॥

ये सूत्र सुगम हैं। सव गतियोंमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ न निर्गमन होता है और न प्रवेश, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मरण और उत्पत्ति दोनों असंभव हैं।

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्वके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर मिथ्यात्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६४ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्वके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर सम्यक्त सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६५ ॥

१ अ-आप्रलोः '-जोणीयो ' इति पाठः ।

एदाणि सुत्राणि सुगमाणि । एदेसु सम्मत्तेण अधिगमो णित्ध । कुद्रो १ एदस्स अच्चंताभावादो ।

मणुसा मणुसपञ्जता सोधम्भीसाणपहुडि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवेसु केइं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेणं णींति ॥ ६६ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति॥ ६७ ॥ केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६८॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ६९ ॥ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥७०॥

ये सूत्र सुगम हैं। इन गतियोंमें सम्यक्त्वके साथ प्रवेश नहीं होता, क्योंकि सम्यक्त्व अवस्थामें इन गतियोंकी प्राप्तिका अत्यन्ताभाव है।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त तथा सौधर्म-ईशानसे लगाकर नौ प्रेवेयक विमानवासी देवोंमें कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित जाकर मिथ्यात्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं॥ ६६॥

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वोक्त गतियोंमें जाकर सासादनसम्यक्तवके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ६७ ॥

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वोक्त गतियोंमें जाकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ६८ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित जाकर मिथ्यात्व सहित निकलते हैं॥ ६९॥

कितने ही जीव सासादनसक्यक्त्व सहित जाकर सासादनसक्यक्त्वेक साथ ही निकलते हैं ॥ ७० ॥

१ अप्रतो 'समिच्छतेण ' आ-कप्रत्योः 'सम्मानिच्छतेण ' इति पाठः ।

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ७१ ॥ केइं सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ७२ ॥ केइं सम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ७३ ॥ एदाणि सत्ताणि सगमाणि ।

मणुस-मणुसपन्जत्तएसु मंखे जनवन्सा उएसु सम्मत्तेण पविद्वदेव-णेरइयाणं कथं सासणसम्मत्तेण णिग्गमो होदि ति उत्ते उच्चदे । तं जहा देव-णेरइयसम्मादिद्वीणं मणुसेसुप्पन्जिय उवसमसेडिमारुहिय पुणो हेट्ठा ओयरिय सासणं गंतूण मदाणं सासण-गुणेण णिग्गमो होदि । एवं सासणसम्मागुणेण मणुस्सेसु पविसिय सामणगुणेण णिग्गमो वत्तव्यो, अण्णहा पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण कालेण विणा सासण-गुणाणुप्पत्तीदो । एदं पाहुडसुत्ताभिष्पाएण भणिदं । जीवट्ठाणाभिष्पाएण पुण संखेज्ज-

कितने ही जीव सामादनसम्यक्त्व साहित जाकर सम्यक्त्व साहित निकलते हैं॥ ७१॥

कितने ही जीव सम्यक्त्व सिहत जाकर मिथ्यात्वके साथ निकलते हैं ॥ ७२ ॥ कितने ही जीव सम्यक्त्व सिहत जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ निकलते हैं ॥ ७३ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

श्रंका—संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व मनुष्य पर्याप्तकों में सम्यक्त्व सिंहत प्रवेश करनेवाले देव और नारकी जीवोंका वहांसे सासादनसम्यक्त्वके साथ किस प्रकार निर्णमन होता है ?

समाधान—इस शंकाका समाधान किया जाता है। वह इस प्रकार है— देव और नारकी सम्यग्दिष्ट जीवोंका मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, उपशमश्रेणीका आरोहण करके, और फिर नीचे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरनेपर सासादन गुणस्थान सहित निर्गमन होता है।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थान सहित मनुष्योंमें प्रवेश कर सासादन गुणस्थानके साथ ही निर्गमन भी कहना चाहिये, अन्यथा पख्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कालके विना सासादन गुणस्थानकी उपपत्ति बन नहीं सकती। यह बात प्राभृतसूत्र (कषायप्राभृत) के अभिप्रायानुसार कही गई है। परंतु जीवस्थानके अभिप्रायसे संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें सासादन गुणस्थान सहित निर्गमन

१ तस्सम्मनद्भाषु असंजमं देससंजमं वापि । गच्छेज्जाविरुक्के सेसे सासणगुणं वापि ॥ रुन्धिः ३४५०

वस्साउएसु ण संभवदि, उनसमसेडीदो ओदिण्णस्स सासणगुणगमणाभावा'। एत्थ पुण संखेन्जासंखेन्जनस्साउए मोत्तृण जेण भणिदं तेणेदं घडदे।

संभव नहीं होता, क्योंकि उपशमश्रेणीसे उतरे हुए मनुष्यका सासादन गुणस्थानमें गमन नहीं माना गया। किन्तु यहांपर अर्थात् सूत्रमें चूंकि संख्यात व असंख्यात वर्षकी आयुका उहेख छोड़कर कथन किया गया है इससे वह कथन घटित हो जाता है।

विशेषार्थ-अन्तरप्ररूपणाके सूत्र ७ में वतलाया जा चुका है कि सासादन-सम्यग्दृष्टिका जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। इसका कारण धवलाकारने यह बतलाया है कि सासादनसे मिथ्यात्वमें आये हुए जीवके जब-तक सम्यक्तव और सम्याभिध्यात्व प्रकृतियोंकी उद्वेलनघात द्वारा सागरोपम या सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थिति नहीं रह जाती तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता जहांसे कि सासादनभावकी पुनः उत्पत्ति हो सके। और उद्वेलन-घात द्वारा उक्त कियाके होनेमें कमसे कम पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता ही है। अतएव यही कालप्रमाण सासादनसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर होता है। प्रस्तुत प्रकरणमें प्रश्न यह है कि जो जीव देव या नरक गतिसे मनुष्यभवमें सासादन गुणस्थान सहित आया है वह सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्यगतिसे किस प्रकार निर्गमन कर सकता है। धवलाकारने वह इस प्रकार वतलाया है कि देवगतिसे सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगितमें आकर व पल्योपमके असंख्यातवें भागका अन्तरकाल समाप्त कर उपशमसम्यक्त्वी हो सासाद्न गुणस्थानमें आकर मरण करनेवाले जीवके उक्त बात घटित हो जाती है। पर यह बनेगा केवल असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें, क्योंकि संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उक्त उद्वेलनघातके लिये आवर्यक परयोपमका असंख्यातवां भाग काल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था भूतविल आचार्यके मतानुसार है। किन्तु कषायप्राभृतके चूर्णिस्त्रोंके कर्ता यतिवृषभाचार्यके मतानुसार सासादनसम्यक्त्व सहित मनुष्यगितमें आया हुआ जीव मिथ्यादृष्टि होकर पुनः द्वितीयोपशमसम्यक्त्वी हो उपशमश्रेणी चढ़ पुनः साक्षादन होकर मर सकता है और इसलिये यह बात संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी घटित हो सकती है। किन्तु उपशमश्रेणीसे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाना भूतविल आचार्य नहीं मानते और इसिछिये उनके मतसे सम्यक्त सहित आकर सासादन सहित व सासादन सहित आकर सासादन सहित मनुष्यगितसे निर्गमन करना संख्यात वर्षायुष्कोंमें संभव नहीं।

१ उवसमसेदितो पुण ओदिण्णो सांसणं ण पांउणदि। भूदबलिणाहणिम्मलस्तरेस फुडीवदेसेण।। ভঞ্জি. ३४७.

२ अ-कप्रत्योः ' सोंतूण ' इति पांढः।

केइं सम्मत्तेण अधिगदा सम्मतेण णींति ॥ ७४ ॥ सुगममेदं।

अणुदिस जाव सञ्बद्धसिद्धिविमाणवासियदेवेसु सम्मत्तेण अधि-गदा णियमा सम्मत्तेण चेवं णींति ॥ ७५ ॥

सुगममेदं । पंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्ताणं किमद्वं णिग्गमण-पवेसा ण उत्ता १ ण, मिच्छादिद्वी मोत्तृण अण्णेसि तत्थ णिग्गम-पवेसामावादो । तस्स वि उत्तेण' विणा अवगमादो ।

णेरइयमिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी णिरयादो उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ७६ ॥

कितने ही मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तक एवं उक्त सौधर्मादिक स्वर्गीके जीव सम्यक्त्व सिहत जाकर सम्यक्त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ७४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनुदिश विमानोंसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देवों तकमें सम्यक्त्वके साथ प्रवेश करनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्व सिंहत ही निकलते हैं।। ७५।।

ं यह सूत्र सुगम है।

श्रंका — अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यंच और अपर्याप्तक मनुष्य, इन दोके निर्गम और प्रवेशका कथन क्यों नहीं किया गया।

समाधान— नहीं, क्योंकि उन दोनों जीवसमासोंमें मिथ्यादृष्टियोंके सिवाय अन्य जीवोंका न निर्गमन होता है और न प्रवेश । और यह बात विना कहे भी जानी जा सकती है।

ारकी मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नरकसे निकलकर कितनी गतियों में आते हैं ? ॥ ७६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

१ प्रतिषु 'चेण ' इति पाँठः।

२ अमती ' जंतेण ' आ-कप्रसोः ' ब्जर्चेण ' इति पाठः ।

सगममेदं।

### दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं चेव मणुसगदिं चेव 11 00 11

देव-णेरइयगदीओ ण गच्छंति । किं कारणं ? सभावादो । सो वि तेसिं सहाओ कदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सत्तादो ।

तिरिक्षेषु आगच्छंता पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो एइंदिय-विगलिंदिएसुं।। ७८।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं - तिर्येचगतिमें मी और मनुष्य गतिमें भी ॥ ७७ ॥

नरकसे निकले हुए जीव देव व नरक गतिको नहीं जाते।

शंका-नरकसे निकले हुए जीवोंका देव या नरक गतिमें न जानेका कारण क्या है ?

समाधान-ऐसा स्वभाव ही है।

शंका-ऐसा उनका स्वभाव ही है यह बात भी कहांसे जानी जाती है।

समाधान-प्रस्तृत सूत्रसे ही यह बात जानी जाती है कि नरकसे निकले हुए जीवोंका देव या नरक गतिमें न जाना स्वाभाविक है।

तिर्यंचोंमें आनेवाले नारकी जीव पंचिन्द्रियोंमें आते हैं, एकेन्द्रियों या विकले-न्द्रियोंमें नहीं आते ॥ ७८ ॥

१ णिक्कंता णिरयादो गन्भेसुं कम्मसण्णिपञ्जते । णरतिरिएसुं जम्मदि ॥ ति. प. २, २८९. षड्भ्य उपरिपृथिवीस्यो मिच्यात्व-सासादनसस्यक्त्वास्यामुद्रतिताः केचित्तियङ्मतुष्यगतिमायान्ति । तिर्यक्ष्वायाताः पंचेन्द्रिय-र्मजरांिवयी-तकरांन्येयवर्णायुः पृत्ययन्ते नेतरेषु । तः रा. ३, ६. सुराणिरया णरतिरियं अम्मासवसिद्धने सगाउस्स । णरतिरिया सव्वाउं तिभागसेसिम्म उक्कस्सं ॥ भोगभुमा देवाउं क्रम्मासविसिट्टगे य बंधाति । इगिविगला - गरतिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥ गो. क. ६३९-६४०.

२ नारकाणां सुराणां च विरुद्धः संक्रमो मिथः। नारको न हि देवः स्यान्न देवो नारको मवेत्॥ ब्रस्वार्थसार, २, १५५.

३ प्रतिष्ठ ' णो इंदियिवनिर्वाहियिगुँह ' इति पाठः ।

एइंदिया वियालिंदिया चेव, पंचण्हिमिदियाणं संपुण्णत्ताभावादो । तदो विगलिंदियग्गहणमेव पहुष्पदि, एइंदियग्गहणं ण कायव्वमिदि १ ण, विगलिंदियग्गहणेण एइं-िदयाणं गहणे कीरमाणे उविर देवगिदिम्ह वीइंदियादीणं पुध पुध पिडसेहो कायव्वो होदि । एवं कीरमाणे गंथवहुत्तं पावेदि । तेण पुध एइंदियणिदेसो कदो । सेसं सुगमं ।

पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु ॥ ७९ ॥

कुदो ? सहावदे। । ण सहावो परपज्जणिञोगजोगो ।

सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवकंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ ८० ॥

केण कारणेण सम्मुच्छिमेसु णागच्छंति ? चिंक्षिदिएण सद्दो किण्ण घेप्पिदि ?

शंका - पांचों इन्द्रियोंकी सम्पूर्णताके अभावसे एकेन्द्रिय जीव विकलेन्द्रिय ही हैं। इसलिये सूत्रमें केवल विकलेन्द्रियका ग्रहण पर्याप्त है, एकेन्द्रियका ग्रहण नहीं करना चाहिये?

समाधान — नहीं, क्योंकि यदि विकलेन्द्रियके ग्रहणसे एकेन्द्रियका भी ग्रहण किया जाय तो आगे देवगतिके कथनमें द्वीन्द्रियादिकोंका पृथक् पृथक् प्रतिषेध करना आवश्यक हो जायगा। और ऐसा करनेपर ग्रंथका विस्तार बढ़ जाता है। इसिंहिये सूत्रमें एकेन्द्रियोंका पृथक् निर्देश किया गया है।

रोष सूत्रार्थ सुगम है।

पंचिन्द्रिय तिर्थेचोंमें आनेवाले नारकी जीव संज्ञियोंमें आते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ ७९ ॥

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्नेक विषय नहीं हुआ करते।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच संज्ञियोंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मृच्छिमोंमें नहीं ॥ ८०॥

शंका—नरकसे आनेवाले जीव सम्मूर्चिछम निर्यचोंमें क्यों नहीं आते ?

प्रतिशंका — चक्षुइन्द्रियसे शब्दका ग्रहण क्यों नहीं होता ?

प्रतिशंकाका समाधान—स्वभावसे ही चक्षुइन्द्रिय द्वारा शब्दका प्रहण

सहावदो चेव। एतथ वि सहावदो चेव णागच्छंति त्ति किण्ण इच्छिज्जिद। किं च सुत्तं णाम पमाणं बाहाइक्कंतं, इंदिय णोइंदियणाणाणीव। ण च इंदिएहि वाहाइक्कंतेहि दिष्टत्थिम्म पमाणाणुसारिणो संदेहं कुणंता अत्थि १ सच्चं पमाणेण दिष्टत्थिम्ह पमाणंतरेण ण परिक्खा पयद्वइ, किंतु एदस्स वयणस्स पमाणत्तं ण णव्विद त्ति चे ण, असच्च-कारणसच्वि ज्तिजीणवयणविणिग्गयस्स वयणस्स अप्पमाणत्तविरोहादो । तदो पमाणमेदं। तेणेव कारणेण ण पमाणंतरेण परिक्खणिज्जिमिदि ।

गन्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ८१॥

सुगममेदं ।

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएसु॥ ८२॥

शंकाका समाधान — तो फिर यहां भी नारकी जीव सम्मूर्च्छिम तिर्यचोंमें स्वभावसे ही नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं अभीष्ट मान छेते । तथा, सूत्र स्वयं इन्द्रिय और नोइन्द्रियजनित ज्ञानोंके सदश वाधारिहत प्रमाण है। वाधारिहत इन्द्रियों द्वारा देखे गये पदार्थमें प्रमाणानुसारी विद्वान् सन्देह नहीं करते।

शंका—यह सत्य है कि प्रमाणसे देखे गये पदार्थमें प्रमाणान्तर द्वारा परीक्षा नहीं की जाती, किन्तु प्रस्तुत वचनका तो प्रमाणत्व ज्ञात नहीं है?

समाधान नहीं, क्योंकि असत्यके समस्त कारण (रागद्वेषादि) से रहित जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए वचनका अप्रमाणत्वसे विरोध है। अतः यह सूत्र प्रमाण है और इसी कारणसे प्रमाणान्तर द्वारा उसकी परीक्षा उचित नहीं है।

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक तिर्थचोंमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें ही आते हैं. अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ८१॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिके पर्याप्त तिर्यंचोंमें आनेवाले नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें ही आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें नहीं ॥८२॥

१ आ-कप्रत्योः ' सव्वाविञ्जतिण ', अप्रतौ ' सव्वाविज्जतिण ' इति पाठः ।

२ अनुवक्यपरामृन्तहपरावणा जं जिणा जुगप्पवरा । जियरागदोसमोहा य णण्णहावाइणो तेणं ॥ व्याख्याप्रक्रप्तेरसयदेवीयवृत्तौ उद्धृता गाथा १,३,३८०

किमहमसंखेजजवासाउएसु णागच्छंति त्ति १ णेरइएसु दाण-दाणाणुमोदाणम-भावादो ।

मणुस्तेसु आगन्छंता गन्भोवक्कंतिएसु आगन्छंति, णो सम्मुन्छिमेसु ॥ ८३ ॥

गन्भोवक्कंतिएसु आगन्छंता पज्जत्तएसु आगन्छंति, णो अपज्जत्तएसु॥ ८४॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णेरइया सम्मामिच्छाइट्टी सम्मामिच्छत्तगुणेण णिरयादो णो । उब्बट्टिंति ॥ ८६ ॥

शंका—नरकसे आनेवाले जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले अर्थात् भोगभूमिके तिर्यचोंमें क्यों नहीं आते ?

समाधान— नारकी जीवों में दान और दानका अनुमोदन इन दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके कारणोंके अभावसे वे जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यवोंमें नहीं उत्पन्न होते।

मनुप्योंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छमोंमें नहीं ॥ ८३ ॥

गर्भोपऋान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ८४॥

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुष्य-वालोंमें आते हैं. असंख्यात वर्षकी आयुष्यवालोंमें नहीं ।। ८५ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित नरकसे नहीं

कुदो १ सहावदो । एदेण अधिगमो वि पडिसिद्धो, उच्बट्टणपडिसेहस्स अधिगम-पडिसेहाविणाभावादो ।

णेरइया सम्माइद्वी णिरयादो उव्वद्विदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ८७ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं।

एकं मणुसगदिं चेव आगच्छंति ॥ ८८ ॥

कुदो १ णेरइयसम्माइड्डीणं मणुस्साउअं मोत्तृण अण्णाउवसंतकस्मियाणं सम्म-त्रेणुच्यद्वणाभावा ।

मणुसेसु आगच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ ८९ ॥

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ९० ॥

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है। इसी सूत्रसे नरकमें सम्यग्मिध्यादिष्ट गुण-स्थान सिंहत आनेका भी निषेध कर दिया गया है, क्योंकि उद्धर्तनप्रतिषेधका अधिगम-प्रतिषेधके साथ अविनाभाव संवंध है, अर्थात्, जिस गतिसे जिस गुणस्थान सिंहत निकलना नहीं होता, उस गतिमें उस गुणस्थान सिंहत आना भी नहीं हो सकता।

सम्यग्दृष्टि नारकी जीव नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं? ॥८७॥ यह पृच्छासूत्र सुगम है।

सम्यग्दष्टि नारकी जीव नरकसे निकलकर एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥८८॥ क्योंकि, मनुष्यायुको छोड़कर अन्य आयुकर्मकी सत्ता रखनेवाले नारकी सम्यग्दिष्टियोंके सम्यक्त सहित नरकसे निकलनेका अभाव है।

मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दष्टि नारकी जीव गर्भीपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मृचिछमोंमें नहीं ॥ ८९॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ९०॥ पन्जत्तएसु आगन्छंता संखेज्जवासाउएसु आगन्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९१ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ॥ ९२ ॥ एदं पि सुगमं।

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइट्टी णिरयादो उव्वट्टिदः समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ९३ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

एकं तिरिक्खगदिं चेव आगच्छंति ।। ९४॥

कुदो ? तेसिं तिरिक्खाउअं मोत्तूण सेसाउआणं बंधाभावादो ।

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्तक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव संख्यात गर्भकी आयुवालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें नहीं॥ ९१॥

ये सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार ऊपरकी छह पृथिवियोंके नारकी जीव निर्ममन करते हैं ॥ ९२ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

नीचे सातवीं १थिवीमेंके मिथ्यादृष्टि नारकी जीव निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ ९३ ॥

यह पृच्छास्त्र सुगम है।

सातवीं पृथिवीसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्येचगितमें ही आते हैं॥ ९४॥

क्योंकि, सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंमें तिर्यंचायुको छोड़ रोष तीन आयुओंके कंधका अभाव है।

१ सप्तम्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकेम्य इद्वर्तिता एकामेव तिर्यग्गतिमायान्ति । तिर्यक्ष्त्रायाताः पंचिन्द्रियगर्भजपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुः पूत्पवन्ते नेतरेषु । तः रा. ३, ६ न लमन्ते मनुष्यत्वं सप्तम्या निर्गताः क्षितेः । तिर्यक्ते च समुत्पद्य नरकं यान्ति ते पुनः ॥ तत्त्वार्थसार २, १४७ . णेरङ्याणं गमणं स्वापितः । विर्वापितः । तिर्यक्ते च समुत्पद्य नरकं यान्ति ते पुनः ॥ तत्त्वार्थसार २, १४७ . णेरङ्याणं गमणं स्वापितः । विर्वापितः । व

तिरिक्खेस आगच्छंता पंचिंदिएस आगच्छंति णो एइंदिय-विगलिंदिएसु ॥ ९५॥

पंचिंदिएस आगच्छंता सण्णीस आगच्छंति. णो असण्णीस 11 38 11

सण्णीस आगच्छंता गन्भोवक्रंतिएस आगच्छंति. सम्मुञ्छिमेसु ॥ ९७ ॥

गब्भोवकंतिएस आगब्छंता पज्जत्तएस आगब्छंति, णो अपन्जत्तएसु ॥ ९८ ॥

पज्जत्तएस आगच्छंता संखेज्जवस्साउएस आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएस ॥ ९९ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

तिर्थचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव पंचीन्द्रयोंमें ही आते हैं. एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नहीं ॥ ९५॥

पंचिन्द्रिय तिर्थेचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव संज्ञियोंमें आते हैं। असंजियोंमें नहीं ॥ ९६ ॥

पंचान्द्रिय संज्ञी तिर्थचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव गर्भोप-ऋान्तिकोंमें आते हैं, सम्मृध्छिमोंमें नहीं ॥ ९७ ॥

पंचिन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक तिर्थंचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ९८ ॥

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त तिर्यंचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुवालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें नहीं ॥ ९९ ॥

बे स्त्र सुगम हैं।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी असंजदसम्मादिट्टी अप्पप्पणो गुणेण णिरयादो णो उव्वट्टिंति॥१००॥ इदो १ सहावदो।

तिरिक्वा सण्णी मिच्छाइट्टी पंचिंदियपज्जत्ता संखेज्जवासाउआ' तिरिक्वा तिरिक्वेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति?॥१०१॥

ओवयारियतिरिक्खपडिसेहट्ठं विदियतिरिक्खगहणं । तिरिक्खेहि तिरिक्ख-पन्जाएहि, कालगदसमाणा विणद्वा संता त्ति घेत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगिदं तिरिक्खगिदं मणुसगिदं देवगिदं चेदि ॥ १०२ ॥

सुगममेदं ।

णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छंति ॥ १०३ ॥

सातवीं पृथिवीके सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याद्दष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि नारकी जीव अपने अपने गुणस्थान सहित नरकसे नहीं निकलते ॥ १००॥

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है।

तिर्यंच संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातवर्षायुवाले तिर्यंच जीव तिर्यंचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १०१ ॥

औपचारिक तिर्यंचोंके प्रतिषेधके लिये दूसरी वार तिर्यंच शब्दका ग्रहण किया गया है। 'तिर्यंचोंसे 'का अर्थ है 'तिर्यंचपर्यायोंसे ', और 'कालगतसमान 'का अर्थ है 'विनष्ट हुए 'ऐसा ग्रहण करना चाहिये। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

उपर्युक्त तिर्यंच जीव चारों गितयोंमें गमन करते हैं- नरकगित, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित ॥ १०२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव सभी अर्थात् सातों नरकींमें जाते हैं ॥ १०३ ॥

**१ अ**प्रती ' संखेन्जवासाउअ-' हति पा**ढ**ः

कुदो ? विरोहाभावा ।

तिरिक्खेसु गच्छंता सव्वतिरिक्खेसु गच्छंति ॥ १०४ ॥ मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुसेसु गच्छंति ॥ १०५ ॥ एदाणि दो वि सुनाणि सुनमाणि ।

देवेसु गच्छंता भवणवासियपहुडि जाव सयार-सहस्सारकप-वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १०६॥

कुदो ? तत्तो उवरि सम्मत्ताणुव्वएहि विणा गमणाभावा ।

पंचिंदियतिरिक्खअसण्णिपज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल-गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १०७॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं चेदिं ॥ १०८ ॥

> क्योंकि, उनके सातों नरकोंमें जानेसे कोई विरोध नहीं आता। तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव सभी तिर्यंचोंमें जाते हैं ॥ १०४॥ मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव सभी मनुष्योंमें जाते हैं ॥ १०५॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्थेच जीव भवनवासियोंसे लगाकर शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं।। १०६।।

क्योंकि, शतार-सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यक्तव और अणुव्रतोंके विना गमन नहीं होता।

पंचिन्द्रिय तिर्थंच असंज्ञी पर्याप्त तिर्थंच जीव तिर्थंचपर्यायोंसे मरणकर कितनी गतियोंमें जाते हैं ?।। १०७।।

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

उपर्युक्त तिर्यंच जीव चारों गतियोंमें जाते हैं - नरकगति, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित ॥ १०८॥

१ जे पंचिदियतिरिया सण्णी हु अकार्माणञ्जरेण जुदा। मंदकसाया केई जाव सहस्सारपरियंतं ॥ ति. प. ८, ५६२.

२ पूर्णीसंब्रितिरश्चानविरुद्धं जन्म जातुचित्। नारकामरतिर्यश्च नृषु वा न तु सर्वतः ॥ तत्त्वार्थसार, २, १५८.

सुगममेदं । णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरइएसु गच्छंति ।। १०९॥ कुदो ? हेद्विमणेरइएसु उप्पत्तिणिमित्तवरिणामाभावा ।

तिरिक्ख मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख मणुस्सेसु गच्छंति. णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ॥ ११० ॥

कुदो ? असण्णीसु दाण-दाणाणुमोदाणमभावादो ।

देवेसु गच्छंता भवणवासिय वाणवेंतरदेवेसु गच्छंति ॥१११॥ कुदो ? असण्गीणं तत्तो उवरिमदेवेसु उप्पत्तिणिमित्तपरिणामाभावा ।

यह सूत्र सुगम है।

नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच प्रथम पृथिवीके नारकी जीवोंमें जाते हैं ॥ १-९॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तियंच असंही पर्याप्तक जीवोंमें प्रथम पृथिवीसे नीचे द्वितीयादि पृथिवियोंके नारिकयोंमें उत्पन्न होनेके निमित्तभूत परिणामींका अभाव पाया जाता है।

तिर्यंच और मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच सभी तिर्यंच और मनुष्योंमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्योंमें नहीं जाते ॥११०॥

क्योंकि, असंज्ञी जीवोंमें दान और दानके अनुमोदनका अभाव है।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव भवनवासी और वानव्यन्तर देवोंमें जाते हैं ॥ १११ ॥

क्योंकि, असंज्ञी जीवोंमें भवनवासी और वानव्यन्तर देवोंसे ऊपरके देवोंमें उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

१ पढमधरंतमसण्णी । ति. प. २, २८४. प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्यन्ते । त. रा. ३, ६. घर्मामसंिहनो यान्ति । तत्त्वार्थसार २, १६६.

२ सण्णि-असण्णी जीवा मिच्छामावेण संजुदा केई । जायंति भावणेसुं दंसणसुद्धा ण कइया वि॥ ति प. ३, २००. तैर्यग्योनेषु असंज्ञिनः पर्याप्ताः पंचेन्द्रियाः संख्येयवर्षायुषः अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यबंधमतुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु च उत्पद्यन्ते । तः रा. ४, २१. ये मिथ्यादृष्टयो जीवाः संज्ञिनोऽसंज्ञिनोऽथवा । व्यन्तग्रात्ते .पुज़ायन्ते तथा भवनवासिनः ॥ तत्त्वार्थसार २, १६२.

पंचिंदियतिरिक्खसण्णी असण्णी अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ-काइया वा वणप्पइकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा वादरवणप्पदि-काइया पत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पज्जत्तापज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहिं कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति? ॥ ११२ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं।

दुवे गृदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेदि' ॥ ११३॥ कुदो १ देव-णिरयगदिगमणपरिणामाभावा ।

तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सन्वितिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएसु गच्छंति ॥ ११४॥

पंचेन्द्रिय तिर्थंच संज्ञी व असंज्ञी अपर्याप्त, पृथिवीकायिक या जलकायिक या वनस्पतिकायिक, निगोद जीव बादर या सक्ष्म, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्चरीर पर्याप्त या अपर्याप्त, और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तिर्यंच तिर्थंचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ?॥ ११२॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है।

उपर्युक्त तिर्यंच जीव दो गितयोंमें जाते हैं— तिर्यंचगित और मनुष्य-गीत ॥ ११३ ॥

क्योंकि, उन तिर्यच जीवोंके देव और नरक गतिमें जाने योग्य परिणामींका अभाव है।

तिर्यंच और मनुष्योंमं जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच सभी तिर्यंच और मनुष्योंमं जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंचों और मनुष्योंमें नहीं जाते ॥ ११४॥

१ पुढविष्पहुदि वणष्फदिअंतं वियला य कम्मणरतिरिए । ति. प. ५, ३१०. त्रयाणां खलु कायानां विकलानामसंज्ञिनाम । मानवानां तिरश्चां वाऽविरुद्धः संक्रमो मिथः ॥ तत्त्वार्थसार २, १५४.

२ बचीसमेदितिरिया ण होंति कइयाइ भोगसुरिणरिए । सेढिघणमेत्तलोए सब्बे पक्खेस जायंति ॥ ति. प. ५, ३११.

कुदो ? तेसि दाण-दाणाणुमोदाणमभावादो ।

तेउक्काइया वाउक्काइया बादरा सुहुमा पज्जता अपज्जता तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति?॥११५॥ सगममेदं।

एकं चेव तिरिक्खगदिं गच्छंति ।। ११६॥

कुदो ? सव्यतेउ-वाउकाइयाणं संकिलिङ्घाणं सेसगइजोग्गपरिणामाभावा ।

तिरिक्खेसु गच्छंता सञ्वतिरिक्खेसु गच्छंति, णो असंखेज्ज-वस्साउएसु गच्छंति ॥ ११७ ॥

सुगममेदं।

तिरिक्खंसासणसम्माइट्टी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरिक् क्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ ११८॥

क्योंकि, उक्त तिर्यंच जीवोंके दान और दानानुमोदनका अभाव पाया जाता है। अग्निकायिक और वायुकायिक बादर व स्टक्ष्म पर्याप्तक व अपर्याप्तक तिर्यंच तिर्यंचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गित्तयोंमें जाते हैं ? ॥ ११५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उपर्युक्त तिर्येच एकमात्र तिर्येचगितमें ही जाते हैं ॥ ११६ ॥

क्योंकि, समस्त अग्निकायिक और वायुकायिक संक्रिप्ट जीवोंके रोष गतियोंमें जाने योग्य परिणामोंका अभाव पाया जाता है।

तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव सभी तिर्यंचोंमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंचोंमें नहीं जाते ॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है।

तिर्थंच सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्थंच तिर्थंचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गितयोंमें जाते हैं ? ॥ ११८॥

१ तेउदुगं तेरिच्छे नेटेन्टा निवन्ना य तहा । तित्थूणणरे वि तहाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥ सण्णी वि तहा सेसे भिरये मोगे वि अच्छुदंते वि । गो. क. ५४०-५४१. ण लहंति तेउवाऊ मणुवाउमणंतरे जम्मे ॥ ति. प. ५, ३१० सर्वेऽपि तैजसा जीवाः सर्वे चानिलकायिकाः । मसुजेपु न जायन्ते धुवं जन्मन्यनन्तरे ॥ जन्मार्थसार २, १५७.

सुगममेदं ।

तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं चेदि ॥ ११९ ॥

णिरयगदी णित्थ । कुदो ? तिरिक्ख-मणुससासणाणं णिरयगइगमणपरि-णामाभावा।

तिरिक्षेषु गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छंति, णो विगिलं-दिएसु ॥ १२० ॥

जिद एइंदिएस सासणसम्माइट्ठी उप्पज्जिद तो पुढवीकायादिस दो गुणद्वाणाणि होति चि चे ण, छिण्णाउअपढमसमए सासणगुणविणासादो ।

यह सूत्र सुगम है।

उपर्युक्त तिर्यंच जीव तीन गतियोंमें जाते हैं — तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति ॥ ११९ ॥

उपर्युक्त तिर्यचोंकी नरकमें गति नहीं होती, क्योंकि सासादनगुणस्थानवर्ती तिर्यंच और मनुष्योंके नरकगितमें गमन करने योग्य परिणामोंका अभाव पाया जाता है।

तिर्यं चोंमें जानेवाले संख्यात वर्षकी आयुवाले सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यंच एके-न्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें जाते हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं ॥ १२० ॥

शंका - यदि एकेन्द्रियोंमें सासादनसम्यग्दिष्ट जीव उत्पन्न होते हैं, तो पृथिवी-कायादिक जीवोंमें मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होना चाहिये?

समाधान—नहीं, क्योंकि आयु श्लीण होनेके प्रथम समयमें ही सासादन गुणस्थानका विनाश हो जाता है।

१ इन्द्रियात्वादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपियन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । ××× कायात्वादेन पृथिवीकायादिषु वनस्पतिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । (स्पर्शने ) लेक्यात्वादेन ... ... अथवा येषां मते सासादन एकेन्द्रियेषु मोत्पद्यते तन्मतापेक्षया द्वादश मागा न दत्ताः । स. सि. १,८ एक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया-संक्षियंचिद्वयेषु एकमेव ग्रुणस्थानमाद्यम् । पंचेन्द्रियेषु संक्षिपु चतुर्दशापि सन्ति । पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु एकमेव प्रथमम् । त. रा. ९,७ सेसिदियकाये मिच्छं ग्रुणहाणं । गो जी ६७७ पृण्णिदरं विगिविगले तत्थुप्पण्णो हु सासणो देहे । पडजितं ण वि पावादे इदि णरितिरियाउगं णत्थि । गो क. ११३ हिगिविगलेसु ज्यलं । पंचसंमह १,२८ बायरअसण्णिविगले अपित्र पदमित्रय । कर्ममंथ ४,३ स्थ्व नियठाण मिच्छे सग् सासणि । कर्ममंथ ४,४५ सासण्मावे नाणं विउव्वगाहारगे उरलिमस्सं । नेगिदिसु सासाणो नेहाहिगयं सुयमयं पि ।

# एइंदिएसु गच्छंता बादरपुढवीकाइय-बादरआउक्काइय-बादर-वणप्फइकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तेसु ॥१२१॥

एकेन्द्रियोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यंच बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकोंमें ही जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२१॥

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वी जीव मरकर किन पर्यायोंमें उत्पन्न हो सकता है इस विषयपर जैनग्रंथकारोंमें वड़ा मतभेद पाया जाता है। ये भिन्न भिन्न मत इस प्रकार हैं-

तंत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थिसिद्धि टीकामें कृष्ण, मील और कापोत लेक्यावाले सासादनसम्यग्दिए जीवोंका स्पर्शनप्रमाण वतलाते हुए एक ऐसे मतका उल्लेख किया है कि जिसके अनुसार सासादन जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते (देखों स. सि. १,८ स्पर्शनप्रक्षपणा)। किन्तु उन्होंने तिर्यंच, मनुष्य व देव गतिवाले सासादनसम्यग्दिएयोंके स्पर्शनका जो प्रमाण वतलाया है उससे स्पष्ट होता है कि उन्हें सासादनसम्यग्दिएयोंका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होना स्वीकार था। (देखों भृतसागरी टीकासे लिये गये टिप्पण)।

तत्त्वार्थराजवार्तिक और गोम्मटसार जीवकांडमें पंचेन्द्रियोंको छोड़कर शेष समस्त एकेन्द्रियों व विकलेन्द्रियोंमें केवल एक मिध्यादिए गुणस्थानका ही विधान पाया जाता है (त. रा. ९, ७ व गो. जी. गा. ६७७)। किन्तु कर्मकांडमें एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय जीवोंकी अपर्याप्त अवस्थामें सासादनसम्यक्त्वका विधान किया गया है। पर लब्ध्यपर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीवोंमें उसका निषेध है (गा. ११३-११५)।

अमितगित आचार्यने अपने पंचसंग्रह ग्रंथमें ( पृ. ७५ ) सातों अपर्याप्त और संज्ञी पर्याप्त, इन आठ जीवसमासोंमें सासादनसम्यक्त्वका विधान किया है, जिसके अनुसार विकलेन्द्रिय तथा सूक्ष्म जीवोंमें भी सासादनसम्यग्दृष्टिका उत्पन्न होना संभव है।

भगवती, प्रश्नापना व जीवाभिगम आदि श्वेताम्बर आगम ग्रंथोंके मतानुसार एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान नहीं होता, पर द्वीन्द्रिय आदि विकलेन्द्रियोंमें होता, है। इसके विपरीत श्वेताम्बर कर्मग्रंथोंमें एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि बाद्र अपर्याप्तकोंमें सासादन गुणस्थानका विधान पाया जाता है। पर तेज और वायुकायिक जीवोंमें

कर्मग्रंथ ४, ४९. सासने तु विग्रहगत्यपेक्षया सप्तापयीप्ताः संज्ञी पूर्णोऽष्टमः । पंचसंग्रह — अमितगति पृ. ७५. विज्ञय ठाणचं उक्कं तेऊ वाऊ य णरयसृहुमं च । अण्णत्थ सव्वठाणे उवज्जदे सासणो जीवो ॥ (तत्वार्धस्त्रस्य श्रुतसागरीटीकार्या उद्भृता गाथा).

## पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥१२२॥ सण्णीसु गच्छंता गच्मेवकांतिएसु गच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ १२३॥

सासादन गुणस्थानका यहां भी निपेध है। (देखों कर्मग्रंथ ४ गाथा ३, ४५, ४९ व पंच-संग्रह द्वार १, गा. २८-२९/)

प्रस्तुत पर्खंडागमके स्त्रोंमें व्यवस्था इस प्रकार है— सत्प्रह्मपणाके स्त्र ३६ में प्रकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही बतलाया गया है। उसी प्रह्मपणाके कायमार्गणासंवंधी स्त्र ४३ में भी पृथ्वीकायादि पांचों एकेन्द्रिय जीवोंके केवल मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहा गया है। द्रव्यप्रमाणानुगमके स्त्र ८८ आदिमें बादर पृथ्वीकायादि जीवोंकी गुणस्थान भेदके विना ही प्रहूपणा की गई है, जिससे उनमें एक ही गुणस्थान माना जाना सिद्ध होता है। क्षेत्रादिप्रहूपणाओंके स्त्रोंमें भी एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीवोंके गुणस्थानभेदका कथन नहीं पाया जाता। किन्तु प्रस्तुत गति-आगित चूलिकाके ११९-१२३, १५१-१५५ व १७३-१७७ स्त्रोंमें क्रमशः तिर्यंच, मनुष्य व देव गतिके सासादनसम्यक्तिवयोंके वायु और तेजकायिक जीवोंको छोड़कर शेष तीनों एकेन्द्रिय वाद्र जीवोंमें उत्पन्न होनेका सुस्पष्ट विधान व विकलेन्द्रियों एवं असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेका निषेध किया गया है।

धवलाकारने अपने आलाप अधिकारमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंके पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्थामें केवल एक पंचित्द्रियत्व व त्रसकायित्वका द्वी प्रतिपादन किया है। तथा पृथिवीकायादि स्थावर जीवोंके अपर्याप्त अवस्थामें भी केवल एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान वतलाया है। (देखो भाग २ पृ. ४२७, ४७८, ६०७) सत्प्ररूपणाके सूत्र ३६ की टीकामें धवलाकारने सासादनोंके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने व न होने संवंधी दोनों मतोंके संग्रह और श्रद्धान करनेपर जोर दिया है। पर स्पर्शनप्ररूपणाके सूत्र ४ की टीकामें उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि सासादनोंका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होना सत्प्ररूपणा और द्रव्यप्रमाण इन दोनोंके सूत्रोंके विरुद्ध है, और इसल्ये उसे ग्रहण नहीं करना चाहिये। सासादनसम्यक्त्वयोंके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने और फिर भी एकेन्द्रियोंमें सासादनगुणस्थानके सर्वथा अभाव पाये जानेका समन्वय उन्होंने इस प्रकार किया है कि सासादनसम्यन्दिष्ट एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं, किन्तु आयु छिन्न होनके प्रथम समयमें ही उनका सासादन गुणस्थान छूट जाता है और वे मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, इससे एकेन्द्रियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें भी सासादन गुणस्थान नहीं पाया जाता।

पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्थच संज्ञी जीवोंमें जाते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ १२२ ॥

संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच गर्मीपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मूर्विछमोंमें नहीं ॥ १२३॥ गब्भोवक्कंतिएसु गब्छंता पज्जतएसु गब्छंति, णो अपज्ज-त्तएसु ॥ १२४ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज-वासाउवेसु वि ॥ १२५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

मणुसेसु गच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ १२६ ॥

गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज-त्तएसु ॥ १२७ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज-वासाउएसु वि गच्छंति॥ १२८ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

गर्भोपक्रान्तिक संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्थंच पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२४॥

पर्याप्तक गर्भोपक्रान्तिक संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच संख्यात-वर्षकी आयुवाले जीवोंमें ही जाते हैं, असंख्यातवर्षायुक्तोंमें नहीं ।। १२५॥

ये सूत्र सुगम हैं।

मनुष्योंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्थंच गर्भोप-क्रान्तिक मनुष्योंमें ही जाते हैं, सम्मूचिंछमोंमें नहीं ॥ १२६॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२७॥

पर्याप्तक गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्थंच संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते हैं, और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते हैं।। १२८ ।।

ये सूत्र सुगम हैं।

#### देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्प-वासियदेवेस गच्छंति ॥ १२९ ॥

सगममेदं।

### तिरिक्खा सम्मामिच्छाइड्डी संखेज्जवस्साउआ सम्मामिच्छत्त-गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु णो कालं करेंति ॥ १३०॥

कुदो ? सम्मामिच्छत्तगुणम्मि चदुस वि गदीस आउकम्मस्स सव्वत्थ बंधा-भावां । ण सत्तमपुढवीअसंजदसम्मादिद्धि-सासणसम्माइद्वीहि विउचारों, तत्थ वि आउअकम्मस्स तेसि वंधाभावा । हंदि जिस्से गदीए जिम्ह गुणद्राणे आउकम्मवंधो

देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यंच भवनवासी देवोंसे लगाकर शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ।। १२९ ।।

यह सूत्र सुगम है।

तिर्यचोंमें तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टी संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच जीव सम्यग्निध्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३० ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें चारों ही गतियोंमें आयुकर्मके वंधका सर्वत्र अभाव है। इस कथनसे सप्तम पृथिवीसंबंधी असंयतसम्यग्दृष्टि और सासादन-सम्यग्दिष्ट जीवोंसे व्यभिचार भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें भी उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके आयुकर्मके बंधका अभाव है। " जिस गतिमें जिस गुणस्थानमें

१ संखेज्जाउवसण्णी सदर-सहस्सारगो ति जायंति। ति. प. ५, ३१३. त एव संक्षिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यन्द्रध्यश्राऽऽसहस्रारादुत्पद्यन्ते । त. रा. ४, २१.

२ सो संजर्म ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं। सम्मं वा मिच्छं वा पडिवन्जिय मरदि णियमेण॥ गो. जी. २३. सम्मेव तित्थबंधो आहारदुगं पमादरहिदेसु । मिस्तूणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसबंधो दु ॥ गो. क. ९२.

३ तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सो मणुवदुगमुच्चयं णियमा। बंधदि ग्रणपडिवण्णा मरंति मिच्छेव तत्थ भवा || गो-क- ५३९.

४ घम्मे तित्थं बंधदि वंसामेघाण पुण्णगो चेव । छहो ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ गो. क. १०६.

णित्थ, ण तेण गुणेण ताए गदीए णिग्गमो' ति मोत्तृण कसायउवसामए'।

### तिरिक्खा असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १३१॥

आयुकर्मका बंध नहीं होता, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निश्चयतः निर्गमन भी नहीं होता "ऐसा कपायउपशामकोंको छोड़ अन्य सर्व जीवोंके छिये नियम है।

विशेषार्थ — जिस गुणस्थानमें जिस गतिमें आयुकर्म वंधता नहीं है, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निर्गमन भी नहीं होता। यह व्यवस्था इस प्रकार है-चारों गतियोंके जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें आयुकर्मका वन्ध करते हैं अतएव उस गुणस्थान सिंहत उन गतियोंसे अन्य गतियोंमें जात भी हैं। सातवीं पृथ्वीके नारकी जीवोंको छोड़ अन्य सव गतियोंके जीव सासादन गुणस्थानमें आयुवन्ध करते हैं और इन गतियोंसे निकलते भी हैं, यहां नरकाय नहीं बंधती। सम्यग्निथ्यात्व गुणस्थानमें आयुवन्ध किसी भी गीतमें नहीं होता और इसिंहिये किसी गतिस उस गुणस्थान सहित निर्गमन भी नहीं होता। सप्तम पृथ्वीको छोड़कर शेष चारों गतियोंके अविरतसम्य-ग्दृष्टि जीव यथायोग्य मनुष्यायु और देवायुका वन्ध करते हैं और इसलिये उस गुणस्थान सिंदित निर्गमन भी उन गतियोंसे करते हैं। देशविरत गुणस्थान केवल तिर्यंच और मनुष्य इन दो गतियोंमें ही होता है। इन दोनों गतियोंमें इस गुणस्थानमें आयुवन्ध देवगातिका होता है, और निर्गमन भी होता है। प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान केवल मनुष्यगितमें पाये जाते हैं। इन दोनों गुणस्थानोंमें भी देवायुका वन्ध तथा निर्गमन संभव है। अप्रमत्त गुणस्थानमें आयुवन्धका विच्छेद हो जाता है, अर्थात् अपूर्वकरण आदि सात गुणस्थानोंमें आयुवन्घ नहीं होता, पर उपशमश्रेणीके चारों गुणस्थानोंमें चढ़ते व उतरते हुए किसी भी गुणस्थानमें मरण संभव है, तथा अयोगि गुणस्थानसे केवालियोंका संसारसे निर्गमन होता है। इस प्रकार उपशमश्रेणी व अयोगि गुणस्थानमें तो जिस गुणस्थानमें आयुवन्ध नहीं होता उसमें भी निर्गमन संभव है, पर अन्य अवस्थामें निर्गमन उसी गुणस्थान सहित संभव है जिस गुणस्थानमें आयुबन्ध भी संभव हो।

तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच जीव तिर्यंचपर्यायोंसे मरण कर कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३१॥

१ मिस्सा आहारस्स य खवगा चाइना पटनपुत्र्या य । पदमुवसम्मा तमनमगुणपिडवण्णा य ण मरंति ॥ अणसंजोजिदमिच्छे मुहुत्तअंतं तु णित्थ मरणं तु । किदकरणिञ्जं जाव दु सव्यपरहाण अट्ठपदा ॥ गो. क. ५६०-५६१०

२ अपमत्ते देवाऊणिट्टवणं चेव अस्थि ति ॥ गो. क. ९८. उवसामगेसु मरिदो देवत्तमत्तं समिक्षिपई ॥ गो. क. ५५९.

सुगममेदं ।

## एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १३२ ॥

कुदो १ देवाउअं मोत्तृण अण्णेसिमाउआणं तत्थ वंघामात्रा । ण वाउववंघेण विणा उप्पाओ अत्थि, तहाणुवलंभा ।

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणपहुडि जाव आरणच्चुदकप-वासियदेवेसु गच्छंति ।। १३३ ।।

उविर किण्ण गच्छिति १ ण, तिरिक्खसम्माइद्वीसु संजमामावा । संजमेण विणा ण च उविर गमणमित्यै । ण मिच्छाइद्वीहि तत्थुप्पज्जेतेहि विउचारो, तेसिं पि भाव-संजमेण विणा द्व्वसंजमस्स संभवा ।

यह सूत्र सुगम है। उपर्युक्त तिर्यंच जीव मरकर एकमात्र देवगतिको जाते हैं॥ १३२॥

क्योंकि, देवायुको छोड़कर अन्य आयुओंका असंयतसम्यग्दि संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच जीवोंके बन्धका अभाव है। और आयुवंधके विना किसी गतिविशेपमें उत्पत्ति होती नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता।

देवोंमें जानेवाले असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच सौधर्म-ईश्चान स्वर्गसे लगाकर आरण-अच्युन तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १३३ ॥

शंका — संख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दिष्ट तिर्यच मरकर आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तियंच सम्यग्दिष्ट जीवोंमें संयमका अभाव पाया जाता है। और संयमके विना आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर गमन होता नहीं है। इस कथनसे आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर उत्पन्न दोनेवाले मिथ्यादिष्ट जीवोंके साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता, क्योंकि उन मिथ्यादिष्टयोंके भी भावसंयम रिहत द्रव्यसंयम होना संभव है।

१ त एव सम्यग्दृष्ट्यः सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । तः राः ४, २१.

२ अस्संजयभिवयदव्यदेवाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उविसमेगिवज्जेसु । ज्यास्त्रास्त्रानि १,२,२६.

३ प्रतिषु ' तत्थुप्पञ्जंतीहि ' इति पाठः ।

४ देहादिसंगरिहओ माणकसाएिहं सयलपिरचत्तो । अप्पा अप्पन्मि रओ स भाविलंगी हवे साहू ॥ भाव-प्राभृत ५६. धृत्वा निर्फेथिलिंगं ये प्रकृष्टं कुर्वते तपः। अन्त्यभैवेयकं यावदमन्याः खळु यान्ति ते ॥ तत्त्वार्थसार २, १६७.

५ ने रायसंगज्ज्ञा जिणमावणरिहयदव्यणिग्गंथा। ण ठहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले।

### तिरिक्खिमच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउवा तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ।।१३४॥ सुगममेदं ।

# ्एकंहि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १३५ ॥

कुदो १ मंदकसायत्तादों, तत्थ देवाउअं मोत्तृण अण्णेभिमाउआणं बंधाभावादो वा । कथमेक्कंहि देवगइमिदि एदेसिं दोण्हं पदाणं समाणाहिअरणत्तं १ ण, देवगदीए छक्कारयरूवाए नमाणानिअरणनन्य विरोहाभावा । अथवा एक्कं हि चेवेत्ति एत्थतण 'हि' सद्दो पुथत्थे दट्टव्वो, ण भाए । तेणेसत्थो हवइ— एक्कं चेव हि पुधं देवगई

तिर्थंच मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्थंच तिर्थंच-पर्यायोंसे मरणकर कितनी गितयोंमें जाते हैं ? ॥ १३४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उपर्युक्त तिर्यंच एकमात्र देवगतिमें ही जाते हैं ॥ १३५ ॥

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले मिथ्यादृष्टि और सासाद्नसम्यग्दृष्टि तिर्यचोंके मन्द्कषायपना होता है। अथवा, उन जीवोंमें देवाग्रुको छोड़कर अन्य आयुओंके बन्धका अभाव है, अतएव वे देवगतिमें ही जाते हैं।

शंका—सूत्रमें 'एक्कंहि 'यह पद सप्तमी विभक्ति सिंहत है और 'देवगई 'यह पद द्वितीया विभक्ति युक्त है, अतएव इन दोनों पदोंमें समानाधिकरणत्व कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि 'देवगिंद' इस पदके छहों कारकों में समानरूपसे प्रयुक्त होने के कारण दोनों पदों में समानिधिकरणत्वका कोई विरोध नहीं है। अर्थात् 'देवगिंद' पदको अव्ययरूप मानकर उसका सब लिङ्गों और कारकों के साथ सामञ्जस्य बैठाया जा सकता है। अथवा, 'एकं हि चेव' इस वाक्यांशमें 'हि' शब्द 'स्फुट' अर्थमें जानना चाहिये, विभक्तिके अर्थमें नहीं। इससे यह अर्थ होगा कि उपर्युक्त जीव'एक ही

भावप्रास्त ७२. जिणिलंगधारिणो जे उक्षिट्ठतवस्समेण संपुण्णा। ते जायंति अमन्त्रा उवरिमगेवन्जपरियंतं ॥ परदो अंचतपद-(१) तवदंसणणाणचरणसंपण्णा। णिगांथा जायंते मन्त्रा सन्त्रहसिद्धिपरियंतं॥ ति.प.८,५५९-५६०

१ संख्यातीतायुषां नुनं देवेष्वेवास्ति संक्रमः। निसर्गेण भवेत्तेषां यतो मन्दक्षायता॥ तत्त्वार्थसार२, १६०.

२ त्रतिषु 'समाणाहिआवरणचं ', मत्रतौ ' समा ारिपदर हां ' इति पाठः ।

गच्छंति । ण पुट्युत्तदोसप्पसंगो । चेव सदो सेसगइणिसेहट्ठो ।

देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवेसु गच्छंति<sup>'</sup> ॥ १३६॥

किं कारणं १ सोहम्मादि उविरमदेवेसु गमणजोग्गपरिणामाभावा ।

तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्त-गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेहि णो कालं करेंति ॥ १३७ ॥

कुदो ? तत्थ आउअकम्मस्स वंधामावादो ।

तिरिक्खा असंजदसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १३८ ॥ सुगममेदं ।

केवल देवगतिको जाते हैं '। इस प्रकार पूर्वोक्त सामानाधिकरण्यसम्वन्धी दोषका प्रसंग नहीं आता। 'चेच ' शब्द शेष गतियोंका निषेध करनेके लिये है ।

देवोंमें जानेवाले पूर्वोक्त तिर्यच भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जाते हैं ॥ १३६ ॥

इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुष्क मिध्यादिष्ट और सासादन-सम्यग्दिष्ट तिर्यचोंके सौधर्मादिक उपरिम देवोंमें गमन करनेके योग्य परिणामोंका अभाव है।

तिर्थंच सम्यग्मिथ्य। दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्थंच जीव तिर्थंचपर्यायोंसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३७॥

क्योंकि, उक्त जीवोंके सम्यग्निथ्यात्व गुणस्थानमें आयुकर्मके वन्धका अभाव है। तिर्थंच असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्थंच जीव तिर्थंचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं १॥ १३८॥

यह सूत्र सुगम है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

१ असंस्येयवर्षायुवः तिर्यङ्मनुष्याः मिध्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयश्च आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते । त. रा. ४, २१.

एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १३९ ॥ एदं पि सुगमं।

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु गच्छंति ॥१४०॥ तेसिं तदे उविर तत्तो हेट्टा वा उपपन्त्रणपरिणामाभावा ।

मणुसा मणुसपज्जत्ता मिच्छाइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १४१ ॥

सुगममेदं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगई तिरिक्खगई मणुसगई देवगई चेदिं॥ १४२॥

असंख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंच मरकर एकमात्र देवगितको ही जाते हैं ॥ १३९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

देवोंमें जानेवाले असंख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंच सौधर्म-ईश्वान कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १४० ॥

क्योंकि, उन जीवोंमें सौधर्म ईशान स्वर्गसे ऊपर या नीचे उत्पन्न होने योग्य परिणामीका अभाव पाया जाता है।

मनुष्य मनुष्यपर्याप्त मिथ्यादृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायोंने मरणकर कितनी गतियोंको जाते हैं ? ॥ १४१॥

यह सूत्र सुगम है।

उपर्युक्त मनुष्य चारों गतियोंमें जाते हैं — नरकगित, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित ॥ १४२॥

१ संखातिदाओ जाव ईसाणं । ति. पं. ५, ३१३० तापसाश्चीत्कृष्टाः, त एव सम्यग्दष्टयः सौधर्मै-शानयोर्जन्मातुभवन्ति । त. रा. ४, २१०

२ संखेज्जा उवमाणा मणुवा णर-तिरिय-देव-णिरएसुं । सन्वेसुं जायंति सिद्धगदीओं वि पावंति ॥ ति. प. ४, २९४४ मणुवा जंति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च । गो. क. ५४१. एगंत बाले णं भंते, मणूसे किं मेरहयाउयं पकरेह तिरिक्खाउयं पकरेह मणुसाउयं पकरेह देवाउयं पकरेह ? नेरहयाउयं किच्चा नेरहएसु उववज्जह,

एदं पि सुगमं।

णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छंति ॥ १४३ ॥ तिरिक्खेसु गच्छंता सव्वतिरिक्खेसु गच्छंति ॥ १४४ ॥ मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुस्सेसु गच्छंति ॥ १४५ ॥

देवेसु गच्छंता भवणवासियपहुडि जाव णवगेवज्जविमाण-वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १४६॥

एदाणि ( सुत्ताणि ) सुगमाणि ।

मणुसा अपज्जत्ता मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गन्छंति ? ।। १४७ ॥

सुगममेदं।

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥ १४८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।
नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी नरकोंमें जाते हैं॥ १४३॥
तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी तिर्यंचोंमें जाते हैं॥ १४४॥
मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी मनुष्योंमें जाते हैं॥ १४५॥
देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर ने ग्रैवेयकविमानवासी देवों तकमें जाते हैं॥ १४६॥

ये सूत्र सुगम हैं।

मनुष्य अपर्याप्तक मनुष्य मनुष्यपर्यायोंसे मरण करके कितनी गितयोंमें जाते हैं ? ॥ १४७॥

यह सूत्र सुगम है। उपर्युक्त मनुष्य दो गतियोंमें जाते हैं — तिर्यंचगित और मनुष्यगित ॥१४८॥

तिरियाउयं कि॰ तिरिएस उवव॰, मणुस्साउयं कि॰ मणुस्से॰ उव॰, देवाउयं॰ कि॰ देवलोएस उववङ्जइ १ गोयमा, एगंतबाले णं मणुस्से नेरइयाउयं पि पकरेइ, तिरि॰, मणु॰, देवाउयं पि पकरेइ। व्याख्याप्रज्ञाप्ति १, ८, ६४.

कुदो ? मणुस्सअपन्जत्ताणं तिरिक्ख-मणुस्साउअं मोत्तृण अण्णेसिं आउआणं बंधाभावा ।

तिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ॥ १४९ ॥

कुदो १ एदेसि दाण-दाणाणुमोदागमभावादो ।

मणुस्ससासणसम्माइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १५० ॥

सुगममेदं ।

तिणि गदीओ गच्छंति तिरिक्खगिदं मणुसगिदं देवगिदं चेदि ॥ १५१॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खेस गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएस गच्छंति, णो विगिंहिं-दिएस गच्छंति ॥ १५२॥

क्योंकि, अपर्याप्तक मनुष्योंके तिर्यच और मनुष्य, इन दो आयुओंको छोड़कर अन्य आयुओंके बन्धका अभाव है।

तिर्यंच और मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी तिर्यंच और सभी मनुष्योंमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्योंमें नहीं जाते ॥ १४९ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तक मनुप्योंके दान और दानानुमोदन इन दोनों कारणींका अभाव है।

मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंको जाते हैं ? ॥ १५० ॥

यह सूत्र सुगम है। उपर्युक्त मनुष्य तीन गतियोंमें जाते हैं— तिर्यंचगति, मनुष्यगति और ब्रेंचगित ॥ १५१॥

यह सूत्र सुगम है। तिर्यचोंमें जानेवाले उपर्यक्त मनुष्य एकेन्द्रिय और पंचोन्द्रिय जीवोंमें जाते हैं,

. विकलेन्द्रिय जीवोंमें नहीं जाते ॥ १५२ ॥

जिंद एइंदिएसु सासणसम्माइट्टी उप्पड्जंति तो एइंदिएसु देहि गुणद्वाणेहि होद्व्यमिदि । होदु चे ण, एइंदियसासणद्व्यस्स द्व्वाणिओगद्दारे पमाणपरूवणा-भावा १ एत्थ परिहारो बुच्चदे । तं जहा- सासणसम्माइट्टी एइंदिएसु उप्पड्जमाणा जेण अप्पणो आउअस्स चिरमसमए सासणपरिणामेण सिह्या होद्ण तदो उविस्सिसमए मिच्छत्तं पिडवड्जंति तेण एइंदिएसु ण दोण्णि गुणद्वाणाणि, मिच्छाइडि-गुणहाणमेकं चेव ।

एइंदिएसु गच्छंता वादरपुढवी-वादरआउ-वादरवणफदिकाइय-पत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तेसु ॥ १५३॥

ं पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥१५४॥ सण्णीसु गच्छंता गच्मोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥ १५५॥

ग्रंका — यदि एकेन्द्रियों में सासादनसम्यग्दिष्ट जीव उत्पन्न होते हैं, तो एकेन्द्रियोंमें दो गुणस्थान होना चाहिये? यदि कहा जाय कि एकेन्द्रियोंमें दो ही गुणस्थान होने दो सो मी नहीं वन सकता, क्योंकि द्रव्यानुयोगद्वारमें एकेन्द्रिय सासा-दनगुणस्थानवर्ती जीवोंके द्रव्यका प्रमाण नहीं बतलाया गया?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहा जाता है। वह इस प्रकार है— चूंकि पकेन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्यग्दिए जीव अपनी आयुके अन्तिम समयमें सासादनपरिणाम सिहत होकर उससे ऊपरके समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाते हैं, इसिल्ये पकेन्द्रियोंमें दो गुणस्थान नहीं होते, केवल एक मिथ्यादिए गुणस्थान ही होता है।

एकेन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्ररीर पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं॥१५३॥

पंचिन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संज्ञियोंमें जाते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ।। १५४॥

संज्ञियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मूर्ण्छमोंमें नहीं ॥ १५५ ॥ गन्भोवक्कांतिएसु गन्छंता पज्जत्तएसु गन्छंति, णो अपज्जत्त-एसु ॥ १५६ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज-वासाउएसु वि गच्छंति ॥ १५७ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

मणुसेसु गच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु

मणुस्सा साण्णिणो चेव, तेण साण्ण-असाण्णिवियप्पो ण कदो।

गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज त्तएसु ॥ १५९ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु (वि) गच्छंति, असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ॥ १६०॥

गभीपक्रान्तिकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १५६ ॥

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यात वर्षकी आयुवालोंमें भी जाते हैं और असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें भी जाते हैं ॥ १५७॥

ये सूत्र सुगम हैं।

मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोपऋान्तिकोंमें जाते हैं, सम्म्िंछमोंमें नहीं ॥ १५८॥

मनुष्य केवल संज्ञी ही होते हैं, इसलिये उनमें संज्ञी और असंज्ञीका विकल्प नहीं किया गया।

गर्भोपर्ऋोन्तिकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १५९ ॥

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं और असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं ॥ १६०॥

## देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाण-वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १६१ ॥

एदाणि सुनाणि सुगमाणि । कधं मणुससासणसम्माइड्डीणं सम्मन्त-संजम-रहियाणं णवगेवज्जेसु उप्पत्ती १ ण एस दोसो, द्व्यसंजमस्स वि तप्फलनुवलंभादो ।

मणुसा सम्मामिच्छाइट्टी संखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करेंति ॥ १६२ ॥

कुदो ? एद्स्स सन्वाउआणं वंधाभावादो ।

मणुससम्माइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुस्सा मणुस्सेहि कालगद-समाणा-कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १६३॥

सुगममेदं।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नौ ग्रैवेयकविमान-वासी देवों तक जाते हैं ।। १६१ ।।

ये सूत्र सुगम हैं।

शंका—सम्यक्तव और संयमसे रहित सासादनसम्यग्दि मनुष्योंकी नौ प्रैवेयकोंमें उत्पत्ति किस प्रकार होती है ?

समाधान – यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यसंयमके भी नौ प्रैवेयकोंमें उत्पन्न होने रूप फलकी प्राप्ति पाई जाती है।

संख्यात वर्षकी आयुवाले सम्यग्मिध्यादृष्टि मनुष्य सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान सिहत मनुष्य होते हुए मनुष्यपर्यायोंसे मरण नहीं करते ॥ १६२ ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें सर्व आयुओंके वन्धका अभाव है।

मनुष्य सम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायों से मरण कर कितनी गितयों में जाते हैं ? ॥ १६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ मतुष्याः संख्येयवर्षायुषः मिथ्यादर्शनाः सासादनसम्यग्दर्शनाश्च नवनवासिकः तिप्रित्तिवैवेयकानतेषु उपपादमास्कंदिति । तः राः ४, २१, धृत्वा निर्प्रथालिंगं ये प्रकृष्टं कुर्वते तपः । अन्त्यप्रैवेयकं यावदमञ्याः खलु यान्ति ते ॥ तत्त्वार्थसार २, १६७.

# एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति'॥ १६४॥

एत्थ चत्तारि गदीओ गच्छंति ति वत्तव्यं, मणुससम्माइद्वीणं चउग्गइगमणुवछंभादो । तं जहा — देवगदिं ताव मणुससम्माइद्विणो गच्छंति चेव, एत्थेव सुत्ते उत्ततादो । णिरयगदिं पि गच्छंति, 'णेरह्या सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव
णींति ' ति सुत्तवयणादो । ण तिरिक्खसम्माइद्विणो णिरयगदिमधिगच्छंति, तत्थ
दंसणमोहणीयस्स खवणाभावादो खइ्यसम्मत्ताभावा । ण तत्थनणवेदगसम्माइद्विणो
णिरयगदिमधिगच्छंति, तेसिं मरणकाले णिरयाउअसंतस्साभावादो । ण देव-णेरह्यसम्माइद्विणो णिरयगदिमधिगच्छंति, जिणाणाभावादो । तम्हा परिसेसादो सम्मादिद्विणो
मणुसा चेव णिरयगदिमधिगच्छंति ति सिद्धं । तिरिक्खगदि (पि गच्छंति), 'सम्मत्तेण

संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दष्टि मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं।।१६४॥

शंका—यहांपर 'संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दिष्ट मनुष्य चारों गितयोंको जाते हैं' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दिष्ट मनुष्योंका चारों गितयोंमें गमन पाया जाता हैं। वह इस प्रकार है— सम्यग्दिष्ट मनुष्य देवगितको तो जाते ही हैं, क्योंकि यह बात प्रस्तुत सूत्रमें ही कही गई है। और सम्यग्दिष्ट मनुष्य नरकगितको भी जाते हैं, क्योंकि 'नारकी सम्यक्त्वसे नरकमें प्रवेश करके नियमसे सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं 'ऐसा सूत्रका वचन है। तियंच सम्यग्दिष्ट जीव तो नरकगितको जाते नहीं हैं, क्योंकि उनमें दर्शनमोहनीयके क्षपणका अभाव होनसे क्षायिक सम्यक्त्वका अभाव है। और न तियंचगितसंबंधी वेदकसम्यग्दिष्ट नरकगितको जाते हैं, क्योंकि उनके मरणकालमें नरकायु कर्मकी सत्ताका अभाव होता है। देव और नारकी सम्यग्दिष्ट नरकगितको जाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा जिन भगवानका उपदेश नहीं है। इसिलये पारिशेष न्यायसे सम्यग्दिष्ट मनुष्य ही नरकगितको जाते हैं यह वात सिद्ध हुई। सम्यग्दिष्ट मनुष्य तियंचगितको भी जाते हैं, क्योंकि 'तियंचगितको सम्यक्त्व सिद्ध हुई। सम्यग्दिष्ट मनुष्य तियंचगितको भी जाते हैं, क्योंकि 'तियंचगितको सम्यक्त्व सिद्ध हुई। सम्यग्दिष्ट मनुष्य तियंचगितको भी जाते हैं, क्योंकि 'तियंचगितको सम्यक्त्व सिद्ध हुई। सम्यग्दिष्ट

अधिगदा णियमा सम्मत्तेग चेव णीति 'ति जिणाणादी । एत्य ण देव-णेरइय-तिरिक्ख-सम्माइहिणो उप्पन्नंति, एदेसिमेत्थुप्पतीए पदुप्पायणनिणाणाभावादो । तम्हा तिरिक्खेस सम्माइद्विणो मणुस्तेवं उप्पन्नंति । एवं मणुस्तेसु मणुससम्माइद्वीणं उप्पत्ती साहे-दच्या ति ?

एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा- जेहि मिच्छाइङ्घीहि देवाउअं मोज्ञण अण्ण-माउअं वंधिय पच्छा सम्मत्तं गहियं ते एत्थ ण परिगहिया । तेण एक्कं चेव देवगिदं गच्छंति मणुससम्माइद्विणो त्ति भणिदं । देवगई मोत्तृगण्यगईगमाउअं बंधिद्ण जेहि सम्मत्तं पच्छा पडिवण्गं ते एत्य किण्ण गहिदा ? ण, तेसिं मिच्छत्तं गंतूणपणा बंधाउअवसेण उप्पन्जमाणाणं सम्मत्ताभावा । सम्मत्तं घेतृण दंसणमे।हणीयं खिवय णिरयादिमु उप्पन्जमाणा वि मणुनसम्माइड्डिमो अत्यि, ते किण्ण गहिदा ? सम्मत्त-माहप्पपदुष्पायणद्वं पुरुवंबद्धआउअकम्ममाहष्य रदुष्रायणद्वं च ।

जीव नियमसे सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं 'ऐसा जिन भगवान्का उपदेश है। यहां तिर्यचोंमें देव, नारकी और तिर्यच सम्यग्दिष्ट जीव तो उत्पन्न होते नहीं, क्योंकि इन जीवोंके यहां उत्पन्न होनेका प्रतिपादन करनेवाला जिन भगवानका उपदेश पाया नहीं जाता। इसिलये तिर्येचोंमें सम्यग्दिए मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मनुष्योंमें मनुष्य सम्यग्दिष्ट जीवोंकी उत्पत्ति साध लेना चाहिये ?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— जिन मिथ्यादिष्योंने देवायुको छोड़ अन्य आयु बांधकर पश्चात् सम्यक्त्व ग्रहण किया है. उनका यहां ग्रहण नहीं किया गया। इसीछिये ऐसा कहा गया है कि सम्यग्दीप्ट मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं।

शंका-देवगतिको छोड़ अन्य गतियोंकी आयु वांधकर जिन मनुष्योंने पश्चात् सम्यक्त्व प्रहण किया है, उनका यहां प्रहण क्यों नहीं किया गया?

समाधान - नहीं, क्योंकि पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अपनी वांधी हुई आयुके वशसे उत्पन्न होनेवाले उन जीवोंके सम्यक्त्वका अभाव पाया जाता है।

शंका - सम्यक्त्वको ग्रहण करके और दर्शनमोहनीयका क्षपण करके नरकादिकमें उत्पन्न होनेवाले भी सम्यग्दाप्ट मनुष्य होते हैं, उनका यहां क्यों नहीं ग्रहण किया गया ?

समाधान सम्यक्तवका माहातम्य दिखलाने और पूर्वमें वांधे हुए आयुक्रमेका माहात्म्य उत्पन्न करनेके लिये उक्त जीवोंका यहां ग्रहण नहीं किया गया।

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणपहुडि जाव सव्वट्टसिद्धिविमाण-बासियदेवेसु गच्छंति ॥ १६५ ॥

सुगममेदं ।

मणुसा मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १६६॥

सुगममेदं ।

एकं हि चेव देवगिंदं गच्छंति ॥ १६७ ॥

देवेसु गच्छंता भवणवासिय वाणवेंतर जोदिसियदेवेसु गच्छंति ।। १६८ ।।

देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्द्दि मनुष्य सौधर्म-ईशानसे लगाकर सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवों तकमें जाते हैं ॥ १६५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यः पर्यायोंसे मरण करके कितनी गितयोंमें जाते हें ?॥ १६६॥

यह सूत्र सुगम है।

बत्त्वार्थसार २, १६३.

उपर्युक्त मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ॥ १६७ ॥

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जाते हैं ॥ १६८॥

२ रोस्पातीराजने । र पीलर्पिकाराजन द्वारा । १ ११०० १ होत्रेष यान्ति ज्योतिकादेवताम् ।

१ परित्राजकानां देवेपूपपादः आ बद्धालोकान्, आर्जाविकानां आ सहसारात् । तत ऊर्ज्वमन्यिलिगिनां बास्त्युपपादः, निर्मन्यिलिगिशारेणामेव उन्छान नेतिनां निर्मन्यालिगिनां उन्छान नेतिनां निर्मन्यिलिगियारेणामेव उन्छान नेतिनां निर्मन्य निर्

मणुसा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करेंति १६९॥

मणुसा सम्माइडी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि काल-गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १७०॥

एककं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १७१ ॥ देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु गच्छंति ॥१७२॥ एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।

देवा मिच्छाइडी सासणसम्माइडी देवा देवेहि उवट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १७३॥

सुगममेदं।

मनुष्य सम्यग्निध्यादृष्टि अतंख्यातत्रपीयुष्क मनुष्य सम्यग्निध्यात्व गुणस्थान सहित मनुष्यपर्यायोंसे मरण नहीं करते ॥ १६९॥

मनुष्य सम्यग्दष्टि असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्यपर्यायोंसे मरण कर कितनी गीतयोंमें जाते हैं ? ।। १७• ।।

उपर्युक्त मनुष्य मरण कर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १७१ ॥

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवोंमें जाते हैं॥१७२॥

ये सूत्र सुगम हैं।

देव मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोंसे उद्वर्तित व च्युत होकर कितनी गृतियोंमें आते हैं ? ॥ १७३॥

यह सूत्र सुगम है।

विशेषार्थ — सूत्रकार भूतविल आचार्यने भिन्न भिन्न गतियोंसे छूटनेके अर्थमें संभवतः गतियोंकी हीनता व उत्तमताके अनुसार भिन्न भिन्न राज्दोंका प्रयोग किया है।

१ ते संखातीदाऊ जायंते केइ जाव ईसाणं । ति. प. ४, २९४५.

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेवं ॥१७४॥ क्रदो १ देव-णिरयाउआणं बंधाभावादो ।

तिरिक्षेसु आगच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो विगलिंदिएसु ॥ १७५ ॥

कुदो ? सहावदो ?

एइंदिएसु आगच्छंता बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाइय-बादर-वणप्किदकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ १७६॥

नरकगित व भवनवासी, वानन्यतंर और ज्योतिषी, ये तीन देवगितयां हीन हैं, अतएव इनसे निकलनेके लिये 'उद्घर्तन' अर्थात् उद्घार होना कहा है। तियंच और मनुष्य गितयां सामान्य हैं, अतएव उनसे निकलनेके लिये 'काल करना ' शब्दका प्रयोग किया है। और सौधर्मादिक विमानवासियोंकी गित उत्तम है, अतएव वहांसे निकलनेके लिये 'च्युत होना' इस शब्दका उपयोग किया गया है। जहां देवगितसामान्यसे निकलनेका उल्लेख आया है वहां भवनवासी आदि व सौधर्मादि देवोंकी अपेक्षा ' उद्घर्तित ' और 'च्युत ' दोनों शब्दोंका उपयोग किया गया है।

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव मरण कर तिर्धवगित और मनुष्यगित, इन दो गितयोंमें आते हैं ॥ १७४ ॥

क्योंकि, उक्त जीवोंके देव और नारक आयुओंके वंधका अमाव है।

तिर्यचोंमें आनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंमें आते हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं आते ॥ १७५॥

क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है। एकेन्द्रियोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तक जीवोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १७६॥

१ आ ईसाणं देवा जणणा एइंदिएस भजिदव्या। उविर सहस्सारंतं ते भव्या (सव्या) सण्जितिस्विनः विते । ति. प. ८, ६७९ आहारगा दु देवे देवाणं सण्णिकम्मितिरियणरे । पत्ति गृजिति चाव्याद्वरण्यात्वी गर्मणं ॥ भवण- तियाणं एवं तित्थूणणरेस चेव उप्पत्ती । ईसाणंताणेगे सदरदुगंताण सण्णीस ॥ गी. क. ५४२-५४३. माज्या प्केन्द्रियत्वेन देवा ऐशानतश्च्युताः । तिर्यक्तमानुषत्वाभ्यामासङ्खारतः पुनः ॥ तत्त्वार्थसार २, १६९.

पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु ॥ १७७ ॥

सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवनकंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ १७८ ॥

गब्भोवक्कंतिएसु आगब्छंता पज्जत्तएसु आगब्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ १७९ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेजवासाउएसु ॥ १८०॥

कुदो ? दाग-दाणाणुमोदाणमभावादो, सभावदो वा । सेसं सुगमं ।

मणुसेसु आगच्छंता गन्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ १८१ ॥

पंचोन्द्रयोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संज्ञी तिर्यंचोंमें आते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ १७७ ॥

संज्ञी तिर्यंचोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मृच्छिमोंमें नहीं आते ॥ १७८॥

गर्भोपक्रान्तिकोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ १७९ ॥

पर्याप्तकोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं, असंख्यात-वर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८०॥

क्योंकि, उपर्युक्त देवोंमें दान और दानके अनुमोदन (इन भोगभूमिमें उत्पत्तिके दो कारणों) का अभाव है। अथवा स्वभावसे ही उपर्युक्त देव असंख्यातवर्षायुष्क भोगभूमिके तिर्यवोंमें नहीं उत्पन्न होते। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

मनुष्योंमें आनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्व्छिमोंमें नहीं आते ॥ १८१ ॥

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ १८२ ॥

पज्जतएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ॥ १८३ ॥

सच्चमेदं सुगमं ।

देवा सम्मामिच्छाइड्डी सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवेहिं णो उब्बट्टंति, णो चयंति ॥ १८४ ॥

सुगममेदं ।

देवा सम्माइडी देवा देवेहि उव्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १८५ ॥

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १८६ ॥

कुदो ? देवसम्माइड्डीणं मणुसाउअं मोत्तूण अण्णाउआणं वंधानावादो ।

गर्भीपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेत्राले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्या-प्तकोंमें नहीं आते ॥ १८२ ॥

पर्याप्तक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८३ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

देव सम्यग्मिथ्यादृष्टि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित देवपर्यायोंसे न उद्वर्तित होते हैं और न च्युत होते हैं ॥ १८४॥

यह सूत्र सुगम है।

देव सम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोंसे उद्घितत व च्युत होकर कितनी गितयोंमें आते हैं ? ।। १८५ ।।

सम्यग्दृष्टि देव मरण कर केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १८६ ॥ क्योंकि, सम्यग्दिष्ट देवोंके मनुष्यायुको छोड़ अन्य आयुओंके बन्धका अभाव है।

मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेस्।। १८७॥

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ १८८ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएस् ॥ १८९ ॥

सन्वं सगममेदं।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु देवगदिभंगो ॥ १९० ॥

एदं पि सुगमं ।

सणवकुमारपहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु पढम-पुढवीभंगो । णवरि चुदा ति भाणिदव्वं ॥ १९१ ॥

मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव गर्भापऋान्तिऋोंमें आते हैं, सम्मुर्ण्छिमोंमें नहीं आते ॥ १८७ ॥

गभींपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ १८८ ॥

पर्याप्तक गर्भोपकान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव संख्यातवर्षा-युष्कोंमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८९॥

ये सब सत्र सगम हैं।

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवोंकी गति उपर्युक्त देवगतिके समान है ॥ १९० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सनत्क्रमारसे लगाकर शतार-सहस्रार कल्पवासी देवोंकी गति प्रथम पृथिविके नारकी जीवोंकी गतिके समान है। केवल यहां 'उद्वर्तित होते हैं के स्थान पर 'च्युत होते हैं ' ऐसा कहना चाहिये ॥ १९१ ॥

एदं पि सुगमं ।

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १९२ ॥

सुगममेदं ।

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ।। १९३॥

कुदो ? सुक्कलेस्सियाणं तेसिं मणुसाउएण विणा अण्णाउआणं बंधाभावा।

मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ॥ १९४ ॥

गन्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ १९५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

आनतसे लगाकर नव ग्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं १ ।। १९२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उपर्युक्त देव केवल एक मनुष्यगितमें ही आते हैं ॥ १९३॥

क्योंकि, शुक्कलेश्यावाले उपर्युक्त देवोंके मनुष्यायुको छोड़ अन्य आयुओंके बन्धका अभाव है।

मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं आते ॥ १९४ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ १९५॥

१ तचो उनिरमदेना सन्ना सुनकाभिधाणहरसाए । उप्पञ्जति मणुस्से णिश्य तिरिक्खेस उननादो ॥ ति.प.८, ६८०. ततः परं तु ये देनास्ते सर्वेऽनन्तरे भने । उत्पद्यन्ते मनुष्येषु न हि तिर्येक्षु जातुनित् ॥ तत्त्वार्थसार २, १७०.

पञ्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ॥ १९६॥

सन्वमेदं सुगमं।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा सम्मामिच्छाइट्टी सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवेहि णो चयंति ॥ १९७॥

अणुदिस जाव सञ्बद्धिसिद्धिविमाणवासियदेवा असंजदसम्माइद्वी देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ १९८॥

एकं हि मणुसगदिमागच्छंति ॥ १९९ ॥

एकं हि मणुसगदिमागच्छंति, सुक्कलेस्सियत्तादो सम्माइद्वितादो वा।

मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥ २०० ॥

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १९६॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

आनतसे लगाकर नव ग्रैवेयक तकके विमानवासी सम्यग्निध्यादृष्टि देव सम्य-ग्निध्यात्व गुणस्थान सहित देवपर्यायोंसे च्युत नहीं होते॥ १९७॥

अनुदिशसे लगाकर सर्वार्थिसिद्धि तकके विमानवासी असंयतसम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायों से च्युत होकर कितनी गतियों में आते हैं ? ॥ १९८॥

उपर्युक्त देव केवल एक मनुष्यगृतिमें ही आते हैं ॥ १९९ ॥

उपर्युक्त देवोंके केवल एक मनुष्यगतिमें ही आनेका कारण उनका शुक्र-लेक्यायुक्त हे।ना अथवा सम्यग्दिष्ट होना ही है।

मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भीपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मृच्छिमोंमें नहीं आते ॥ २००॥

१ देवगदीदो चर्चा कम्मक्खेर्ताम्म सण्णिपङ्जत्ते । गब्भमवे जायंते ेण मीगभूमीण णा-तिरिए ॥ ति. प. ८, ६८१॰

गब्भोवक्कंतिएसु आगब्छंता पज्जत्तएसु आगब्छंति. णो अपज्जत्तएसु ॥ २०१ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ॥ २०२ ॥

सन्वमेदं सगमं।

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वद्भिद-समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०३ ॥

एककं हि चेव तिरिक्खगदिमागच्छंति ति ॥ २०४॥ पुणरुत्तत्तादो णेदं सुत्तं वत्तव्वं ? ण एस दोसो, जडमइसिस्माणुग्गहहेदुत्तादो । तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा छण्णो उपाएंति-आभिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुद्णाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं

गभोंपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अप-र्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ २०१ ॥

गभीपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ २०२ ॥

ये सब सत्र सुगम हैं।

नीचे सातवीं पृथिवीके नारकी नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते 言? 11 マロミ 11

सातवीं पृथिवीसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्यंचगतिमें ही आते ぎ川マ08川

शंका—(सातवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीवोंकी गतिका निर्देश ९४ आदि सूत्रोंमें कर आये हैं, अतएव) पुनरुक्त होनेसे प्रस्तुत सूत्र नहीं कहना चाहिये ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पुनहक्तिका हेतु जड़मति शिष्योंका अनुग्रह करना है।

तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच इन छहकी उत्पत्ति नहीं करते— आभिनिबोधिक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, अवधि-

### णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मतं णो उप्पाएंति', संजमासंजमं णो उप्पाएंति' ॥ २०५ ॥

तित्थयरादीणं पिडसेहो एत्थ किण्ण कदो १ ण, तिरिक्खेस तेसिं संभवाभावा, सन्वरस पिडसेहस्स पित्तपुन्वरसुवलंभादो । सासणगुणपिडसेहो किण्ण कदो १ ण, सम्मत्ते पिडिसिद्धे तत्तो उप्पन्जमाणसासणसम्मत्तगुणपिडसेहस्स अणुत्तसिद्धीदो ।

छट्टीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०६॥

ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, सम्यग्मिथ्यात्व गुणको उत्पन्न नहीं करते, सम्यक्त्वको उत्पन्न नहीं करते, और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं करते ॥ २०५ ॥

शंका—(तिर्यंचोंमें तीर्थंकर आदि भी तो उत्पन्न नहीं होते, अतएव) तीर्थं-करादिका भी यहां प्रतिवेध क्यों नहीं किया?

समाधान नहीं, क्योंकि तीर्थंकरादिकोंका तो तिर्यंचोंमें उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। सर्व प्रतिषेघमें पहले प्रतिषेध्य वस्तुकी उपलब्धि पाई जाती है।

शंका—उपर्युक्त तिर्यचोंमें सासादन गुणस्थानकी प्राप्तिका प्रतिषेध क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिषेध कर देनेपर सम्यक्त्वसे उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्यक्त्व गुणके प्रतिषेधकी सिद्धि विना कहे ही हो जाती है।

विशेषार्थ — यहां सप्तम नरकसे आये हुए तिर्यंच जीवोंके सम्यक्त्वकी प्राप्तिका सर्वथा प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तिलेखपण्णित्त (२,२९२) तथा प्रक्षापना (२०,१०) में उनमेंसे कितने ही जीवों द्वारा सम्यक्त्वप्रहण किये जानेका विधान पाया जाता है।

छठवीं पृथिवीके नारकी नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २०६॥

१ आतुरिमिखिदी चरमंगधारिणो संजदा य धूमंतं । छट्टंतं देसवदा सम्मचधरा केइ चरिमंतं ॥ ति. प. २,२९२ अहेसत्तमपुदवी—पुच्छा। गोयमा! णो इणट्टे समट्टे, सम्मचं पुण टमेज्जा। प्रज्ञापना २०, १०. सप्तम्योऽपि सदशः॥ टो. प्र. १४, ११.

२ सप्तस्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकेश्य उद्धर्तिता एकामेव निर्यन्नतिमायान्ति । तिर्यक्षायाताः पंचेन्द्रियगर्भनपर्यान्तकसंख्येयवर्षायुःषूर्वधन्ते नेतरेषु । तत्र चोत्पन्नाः सर्वे मृतिङ्कृतात्रधिसम्यवन्त्रस्थान्तस्यमा-स्रयमानोत्पादयन्ति । तः रा. ३, ६.

एत्थ ' छद्वीए पुढवीए णेरइया उच्विहृदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ' ति वत्तव्वं, ण ' णिरयादो णेरइया ' त्ति, तस्स फलाभावा ? ण एस दोसो, छद्वीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णिरयपज्जायादो उच्विहृदसमाणा विणद्वा संता णेरइया द्व्विहृयणया-वलंबणेण णेरइया होद्ण कदि गदीओ आगच्छंति ति तदुच्चारणाए फलेविलंभा। सेसं सुगमं।

दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव।।२०७॥ एदं पि सिस्ससंभालणहं परूविदं।

तिरिक्ख-मणुस्सेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा मणुसा केई छ उप्पाएंति— केई आभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई सम्मत्त-मुप्पाएंति, केई संजमासंजममुप्पाएंति ॥ २०८॥

शंका—यहां 'छठवीं पृथिवीसे निकलकर नारकी कितनी गतियोंमें आते हैं ' ऐसा सूत्र कहना चाहिये, 'नरकसे नारकी होते हुए 'यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन पदोंका कोई फल नहीं है ?

समाधान – यह कोई दोष नहीं, वयोंकि 'छठवीं, पृथिवीके नारकी, नरकसे अर्थात् नरकपर्यायसे, निकलकर अर्थात् विनष्ट होकर, नारकी अर्थात् द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनसे नारकी होते हुए कितनी गतियोंमें आते हैं ' ऐसा स्त्रोक्त उन पदींके उच्चारणका फल पाया जाता है। रोप सूत्रार्थ सुगम है।

छठवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं - तिर्यंचगित और मनुष्यगित ॥ २०७॥

यह सूत्र भी (पुनरुक्त होते हुए भी) शिष्यों को स्मरण कराने के अर्थ प्ररूपित किया गया है।

तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते हैं, कोई आमिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्निध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्न उत्पन्न करते हैं, और कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं।। २०८॥

१ कप्रतो ' दुवे हि ' इति पाठः ।

र षष्ठ्या उद्वर्तिता नारकारितर्यड्मनुन्येषु जाताः केचित्रसिक्ष्रंनायिकसम्यक्ष्यसम्यन्तिःयांत्रयस्यमाः संयमात् षडुत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोऽन्यत् । तः रा. ३. ६.

सासणसम्मत्तं सम्मत्ते पविसदि ति पुध ण उत्तं। सेसं संजमादिं णो उप्पाएंति' ति कधं णव्यदे ? विहीए अभावादो । ण च होंतं ण भणइं तित्थयरो, विरोहादो ।

पंचमीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्वट्टिदसमाणा कदि गदीयो आगच्छंति ? ॥ २०९ ॥

दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चेव मणुसगदिं चेव ॥ २१० ॥

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।।२११॥ तिरिक्खभवमछंडिङगोत्ति जाणावणद्वं विदियतिरिक्खगहणं। ताणि छ पुन्वं परूविदाणि ति णेह कहियाइं।

सासादनसम्यक्त्व सम्यक्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है, इसिछिये उसका पृथक् उल्लेख नहीं किया गया।

शंका — तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच और मनुष्य संयमादि शेष गुणोंको उत्पन्न नहीं करते, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान —क्योंकि उनके संयमादि उत्पन्न करनेका विधान नहीं किया गया। यदि उनमें संयमादिकी उत्पत्ति होती तो यह हो नहीं सकता था कि तीर्थंकर उसका प्रतिपादन न करें, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है।

पांचवीं पृथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियों में आते हैं ? ॥ २०९ ॥

पांचवीं पृथिवीसे निकलकर नारकी जीव दो गतियों में आते हैं — तिर्यचगित और मनुष्यगित ॥ २१० ॥

तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २११ ॥

'तिर्यंचभवको न छोड़कर' यह जतलानेके लिये सूत्रमें दूसरी वार 'तिर्यंच' शब्दका उपयोग किया गया है। उन छहका प्ररूपण पहले कर आये हैं इसलिये यहां उनका नामोल्लेख नहीं किया गया।

१ मघन्या मतुप्यलासो न षप्ट्या भूमेर्विनिर्गताः । संयमं तु पुनः पुण्यं नाप्तवन्तांति निश्चयः ॥ सत्त्वार्थसार २,१४९.

२ आप्रतौ 'ण च होंतं भणइ ण ' इति पाठः ।

३ पंचम्या उद्वर्तितास्तिर्यक्ष्रसन्नाः केचित्बद्धत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्यत् । त. रा. ३, ६.

मणुस्सेसु उववण्णल्लया मणुसा केइमट्टमुप्पाएंति— केइमाभिणि-बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति' ॥ २१२ ॥

कुदो १ पंचमीए आगदस्स तिन्यसंकिलेसाभावादो । सेसं सुगमं ।

चउत्थीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २१३॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगइं चेव मणुसगइं चेव ॥ २१४ ॥

सन्वमेदं सुगमं ।

मनुष्यों में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई आठको उत्पन्न करते हैं — कोई आभिनि-गोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यिग्मिध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं।। २१२।।

क्योंकि; पांचवीं पृथिवीसे आये हुए जीवके तीव संक्रेशका अभाव है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

चौथी पृथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियों में आते हैं ? ॥ २१३ ॥

चौथी पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्थेचगि और मनुष्यगित ॥ २१४॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

१ मतुष्येषूत्पन्नाः केचिन्नति श्रुतात्रधिमः प्रियस्य एक्स-द्वास्य स्थित्यः स्थित्यः स्थिन च पार्यस्य स्वे, नाष्यतोन्यत् । तः रा. ३, ६. निर्मताः खल्ल पञ्चम्या लभन्ते केचन व्रतम् । प्रयाति न पुनर्धितं भा स्वेक्षस्योगतः ॥ तत्वार्थसार् २, १५०.

तिरिक्खेसु उववण्णाह्या तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति' ॥२१५॥ ताणि वि सुपसिद्धाणि ति णेह परूवियाई।

मणुसेस उववण्णल्ळया मणुसा केइं दस उप्पाएंति—केइमाहिणि-बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुद्गाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवळणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा-मिन्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति । णो वळदेवत्तं णो वासुदेवतं णो चक्कविट्टत्तं णो तित्थयरत्तं । केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुचंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति ॥ २१६ ॥

तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१५ ॥ वे छह पूर्वोक्त होनेके कारण सुप्रसिद्ध हैं, अतएव यहां उनका प्ररूपण नहीं किया गया।

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई दश उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनि-बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्य-िमध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व, न चक्रवर्तित्व, और न तीर्थंकरत्व। कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, सुद्ध होते हैं, सुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, व सर्व दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं। २१६।।

१ चतुर्ध्या उद्वर्तितास्तिर्यश्रूत्पन्नाः केचिन्मत्यादीन् षडुत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्यत् । त. रा. ३, ६.

२ मतुष्येषूत्पन्नाः केचिन्निति हुनावित्रेननः प्रियकेवळसम्यक्त्वसम्यङ्मिध्यात्वसंयमासंयन्तंयनातृत्यादयन्ति, न च बळदेववासुदेवचकथरतिर्थकरत्वान्युत्पादयन्ति, केचित्कर्माष्टकान्तकराः सिध्यन्ति । तः राः ३, ६ . ळमन्ते निर्वृतिं केचिच्चतुर्थ्या निर्गताः क्षितेः । न पुनः प्राप्तुवन्त्येव पिवत्रां तीर्थकर्तृताम् ॥ तत्त्वार्थसार २, १५१ . मण्डस्सा गं मंते ! अणंतरं उच्चिद्धता किहं गच्छेति किहं उववञ्जंति । किं नेरइएस उववञ्जंति जाव देवेस उववञ्जंति ? गोयमा ! नेरइएस वि उववञ्जंति जाव देवेस उववञ्जंति , सुच्चंति, परिनि-च्वायंति, सव्यद्वस्थाणं अंतं करेति । प्रज्ञापना ६, ६.

अष्टकर्मणामंतं विनाशं कुर्वन्तीति अन्तकृतः । अंतकृतो भूत्वा सिज्झंति सिद्धधन्ति निस्तिष्ठंति निष्पद्यन्ते स्वरूपेणेत्यर्थः । बुज्झंति त्रिकालगोचरानन्तार्थव्यंजन-परिणामात्मकाशेषवस्तुतन्तं बुद्धधन्ति अवगच्छन्तीत्यर्थः ।

केवलज्ञाने समुत्पनेऽपि सर्व न जानातीति कपिलो त्रृते । तन्न, तन्निराकरणार्थं कुद्धचन्तं इत्युच्यते । मोक्षो हि नाम बन्धपूर्वकः, बन्धश्च' न जीवस्यास्ति, अमूतिवा-निर्द्धान्तं हत्युच्यते । तस्मान्जीवस्य न मोक्ष इति नैयायिक-वैशेषिक-सांख्य-मीमांसकमतम् । एतिक्रिराकरणार्थं मुन्चंतीति प्रतिपादितम् । परिणिन्वाणयंति— अशेषबन्धमोक्षे सत्यि न परिनिर्वान्ति, सुख-दुःखहेतुशुभाशुभकर्मणां तत्रासत्वादिति तार्किकयोर्भतं । तन्निराकरणार्थं परिनिर्वान्ति अनन्तसुखा भवन्तीत्युच्यते । यत्र सुखं तत्र निश्चयेन दुःखमप्यस्ति,

जा आठ कमाका अन्त अधात विनाश करत है वे अन्तकृत कहलाते हैं। अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, निष्ठित होते हैं व अपने स्वरूपसे निष्पन्न होते हैं, ऐसा अधे जानना चाहिये। 'जानते हैं ' अर्थात् त्रिकालगोचर अनन्त अर्थ और व्यंजन पर्यायात्मक भैशीष वस्तुतत्त्वकी जानते हैं व समझते हैं।

कपिलका कहना है कि केवलकान उत्पन्न होने पर भी सब वस्तुस्वरूपका कान महीं होता। किन्तु ऐसा नहीं है, अतः इसी के निराकरण करने के लिये 'वुद्ध होते हैं' यह पद कहा गया है। मीक्ष बन्धपूर्वक ही होता है, किन्तु जीव के तो बन्ध ही नहीं है, क्योंकि जीव अमूर्त है और नित्य है। सत्यव जीवका मोश्च नहीं होता। ऐसा नैयायिक, वैशिषिक, सांख्य और मीमांसकोंका मत है। इसी मतके निराकरणार्थ 'मुक्त होते हैं' ऐसा प्रतिपादित किया गया है। 'परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं दस पद की सार्थकता हस प्रकार है — अशेष बन्धका मोश्च हो जाने पर भी जीव परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं हैंति, क्योंकि उस मुक्त अवस्थामें सुखके हेतु शुभक्तमें और दुखके हेतु अशुभ कर्मोंका अभाव पाया जाता है, ऐसा दोनों तार्किकोंका मत है। इसी तार्किकमतके निराकरणार्थ 'परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं' अर्थात् अनन्त सुखका उपभोग करनेवाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। जहां सुख है वहां निश्चयसे दुख भी है, क्योंकि सुखका दुखके साथ अविनाभावी

२ स्यादेतत् पुरुषश्चेदग्रणोऽपरिणामी कथमस्य मोक्षः। मुचेन-धनिविश्ववार्थत्वात् सवासनक्केशकर्माशयानां विक्यत्वात्। कतप्वास्य न संसारः प्रत्यमावापरनामास्ति, निष्क्रियत्वात्। तस्मात्येदषविमोक्षार्थमिति रिक्तं वचः । इतीमामाशङ्कामुपसंहारव्याजनान्युपगच्छकपाकरोति – तस्मात्र वध्यतेऽद्धा न सम्बते नापि संसरित कश्चित् । संसरित वध्यते मुच्यते च नानाश्चया प्रकृतिः॥ ६२ ॥ सांख्यतःवकौष्टदी

दुःखानिनाभानित्नात्सुखस्येति तार्किकयोरेव मतं, तिन्नाकरणार्थं सर्वदुःखाणमंतं परि-निजाणंतीति उच्यते । सर्वदुःखानामन्तं पर्यवसानं परिनिजानित गच्छन्तीत्यर्थः । कुतः ? दुःखहेतुकर्मणां निनष्टत्वात्, स्वास्थ्यलक्षणस्यं सुखस्य जीवस्य स्वाभा-निकत्वादिति ।

तिसु उबरिमासु पुढवीसु णेरइया णिरयादो णेरइया उब्बिट्टिद-समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २१७॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥२१८॥ तिरिक्खेस उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२१९॥ सन्त्रमेदं सुगमं।

सम्बन्ध है, ऐसा दोनों ही तार्किकोंका मत है। उसी मृतके निराकरणार्थ सर्व दुखाँके अन्त होनेका अनुभव करते हैं 'ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे जीव समस्त दुःखोंके अन्त अर्थात् अवसानको पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके दुःखके हेतुभूत कर्मोंका विनाश हो जाता है और स्वास्थ्यलक्षण सुख जो जीवका स्वाभाविक गुण है वह प्रकट हो जाता है।

ऊपरकी तीन पृथिवियोंके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २१७ ॥

अपरकी तीन पृथिवियोंसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-तिर्यंचगित और मनुष्यगित ॥ २१८ ॥

जगरकी तीन पृथिवियोंसे निकलकर तिर्युचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१९ ॥

यह सब सुगम है।

१ स्त्रास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्त्रार्थों न मोगः परिमङ्गरातमा । तृषोऽनुषङ्गात्र च तापशान्तिरिती-दमाल्यद् मगवान् सुपार्श्वः ॥ बृहत्स्वयंभूत्तोत्र ३१० आत्मात्यमात्मना साध्यमव्यावाधमन्नतरम् । अनन्तं स्वास्थ्य-मानन्दमनृष्णमपवर्गजम् ॥ क्षत्रचूडामणि ७, १३० आत्मा झानृतया झानं सम्यक्तं चरितं हि सः । स्वस्थो दर्शनचरित्रमोहाभ्यामनुपष्टुतः ॥ तत्त्वार्थसार, उपसंहार, ७०

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केइमेक्कारस उप्पाएंति— केइमाभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केई मण-पज्जवणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केई केवलणाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमासंजम-मुप्पाएंति, केई संजममुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक्कविहत्तमुप्पाएंति । केई तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुचंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥ २२०॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख-मणुसेहि कालगदसमाणा कि गदीओ गच्छंति ? ।। २२१ ।।

उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अविज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अविज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्य उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्य उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। किन्तु वे जीव न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, और न चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते हैं। कोई तीर्थंकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, उत्पन्न करते हैं। सुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, व सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं। २२०॥

यह सूत्र सुगम है।

तिर्यंच व मनुष्य, तिर्यंच व मनुष्य पर्यायोंसे मरण करके, कितनी गतियोंमें जाते हैं ?।। २२१ ।।

१ निर्गत्म नारका न स्युर्वल-के गय चिक्रणः ॥ तत्त्वार्यसार २, १५२.

उपि तिस्य उद्वर्तितास्तिर्यक्षु जाताः केचित्यङ्खादयन्ति । मनुन्येपून्यनाः केचिन्मतिश्रुतायधि-

१, ९-९, २२५. ] चूलियाए गोदयागदियाए तिरिक्ख-मणुस्साण गदीओ गुणुप्पादणं च [ ४९३

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं चेदि ॥ २२२ ॥

णिरय-देवेसु उववण्णल्ळया णिरय-देवा केइं पंचमुप्पाएंति— केइमाभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि-णाणमुप्पाएंति, केइं सम्माभिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति ॥ २२३॥

सुगममेदं।

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा मणुसा केइं छ उप्पाएंति ॥ २२४ ॥

एदं वि सुगमं ।

मणुसेसु उववण्गल्लया तिरिक्ख-मणुस्सा जहा चउत्थपुढवीए भंगों ॥ २२५॥

तिर्थंच व मनुष्य मरण करके चारों गितयोंमें जाते हैं— नरकगित, तिर्थंच-गित, मनुष्यगित और देवगित ॥ २२२ ॥

तिर्यंच व मनुष्य मरण करके नरक च देवोंमें उत्पन्न होनेवाले नारकी व देव कोई पांच उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्निध्यात्व उत्पन्न करते हैं, और कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २२३॥

यह सूत्र सुगम है।

तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते हैं॥२२४॥ यह सूत्र भी सुगम है।

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच व मनुष्य चतुर्थ पृथिवीसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके समान गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २२५ ॥

मनः पर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्त्रसंयमासंयमास्यमानुत्यादयन्ति, न च बल्डदेववासुदेवचकधरत्वान्युत्पादयन्ति, केचित्तीर्थकरत्वसुत्पादयन्ति, अपरे क्रमीष्टकान्तकराः सिध्यन्ति । त. रा. ३, ६.

१ संखेडजाउनमाणा मणुना णर-तिरिय-देन-णिरएसुं। सन्त्रेसुं जायंते सिद्धगदीओ नि पात्रंति॥ ते

एदं पि सुगमं ।

देवगदीए देवा देवेहि उन्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २२६ ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेदि ॥२२७॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२२८॥ सन्वमेदं सुगमं।

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं सव्वं उप्पाएंति केइमा-भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाण-मुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजम-

यह सूत्र भी सुगम है।

देवगतिमें देव देवपर्यायों सहित उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गितयोंमें आते हैं ? ॥ २२६ ॥

देवगतिसे निकले हुए जीव दो गातियोंमें आते हैं — तिर्यचगति और मनुष्यगति॥ २२७॥

देवगतिसे निकलकर तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं॥ २२८॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

देवगतिसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई सर्व गुणोंको जत्पन्न करते हैं — कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्निध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यन्त्व

संखातीदाऊ जायंते केइ जात्र ईसाणं। ण हु होंति सलायणरा जम्मिम्म अणंतरे केई ॥ ति. प. २९४४-२९४५. श्रात्माशुरुषा नेव सन्त्यनन्तरजन्मिन । तिर्घश्रो मानुषाश्रीत्र भाज्याः सिद्धगतो तु ते । तत्त्वार्थसार २, १६१.

मुपाएंति, केइं संजमं उपाएंति, केइं बलदेवत्तमुपाएंति, केइं वासु-देवत्तमुपाएंति, केइं चक्कवट्टित्तमुपाएंति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्व-दुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥ २२९॥

सुगममेदं ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकण-वासियदेवीओ च देवा देवेहि उव्वद्दिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २३०॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥२३१॥

उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं, कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई वासुदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्तका अनुभव करते हैं।। २२९।।

यह सूत्र सुगम है।

भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सौधर्म और ईश्वान कल्पवासी देवियां, ये देव देवपर्यायोंसे उद्घर्तित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं।। २३०॥

उक्त भवनवासी आदि देव और देवियां दो गतियों में आते हैं — तिर्थेचगित और मनुष्यगित ॥ २३१ ॥

१ संबुढे णं भंते अणगारे सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ, से केणहेणं सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ? गोयमा, संबुढे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तक्रमपगडीओ घणियबंधणबद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ, दीहकालिहिईयाओ हस्सकालिहिइयाओ पकरेइ, तिव्वाणुमावाओ मंदाणुमावाओ पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं कम्मं ण बंधइ, अस्सायावेयिज्ञं मंदाणुमावाओ पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं कम्मं ण बंधइ, अस्सायावेयिज्ञं मंदाणुमावाओ पुज्जो अविचणाइ, अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरतसंसारकेतारं वीहवयइ । से प्एणहेणं गोयमा, एवं बुच्चइ संबुढे अणगारे सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ । व्याख्याप्रझित १, १, १९०

एदं पि सुगमं ।

देवगदीए देवा देवेहि उन्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २२६ ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगिदं मणुसगिदं चेदि।।२२७॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति।।२२८॥ सन्वमेदं सुगमं।

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं सव्वं उप्पाएंति— केइमा-भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाण-मुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजम-

यह सूत्र भी सुगम है।

देवगतिमें देव देवपर्वायों सहित उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गितयोंमें आते हैं ? ।। २२६ ।।

देवगतिसे निकले हुए जीव दो गतियोंमें आते हैं — तिर्थंचगृति और मनुष्यगति॥ २२७॥

देवगतिसे निकलकर तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच केई छह उत्पन्न करते हैं॥ २२८॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

देवगतिसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई सर्व गुणोंको उत्पन्न करते हैं — कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्निध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्न

संखातीदाऊ जायंते केइ जाव ईसाणं । ण हु होति सलायणरा जम्मस्मि अर्णतरे केई ॥ ति. प. २९४४–२९४५ अलाकापुरुषा नैव सन्खनन्तरजन्मनि । तिर्धेश्वो मानुषाश्चैव भाज्याः सिद्धगतो तु ते । तत्त्वार्थसार २, १६१०

मुप्पाएंति, केइं संजमं उप्पाएंति, केइं बलदेवत्तमुप्पाएंति, केइं वासु-देवत्तमुप्पाएंति, केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएंति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्व-दुःखाणमंतं परिविजाणंतिं ॥ २२९ ॥

सगममेरं।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्प-वासियदेवीओ च देवा देवेहि उव्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २३०॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥२३१॥

उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं, कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई वासुदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिानिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्तका अनुभव करते हैं ॥ २२९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सौधर्म और ईश्वान कल्पवासी देवियां. ये देव देवपर्यायोंसे उद्धर्तित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं ॥ २३० ॥

उक्त भवनवासी आदि देव और देवियां दो गतियों में आते हैं — तिर्थेचगित और मनुष्यगति ॥ २३१ ॥

१ संवुडे णं भंते अणगारे सिज्झइ वुज्झइ मुच्चइ परिनिच्चाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ, से केणडेणं सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ? गोयमा, संबुद्धे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तकम्मपगडीओ घणियबंधणबद्धाओ सिदिलबंधणबद्धाओ पऋरेइ, दीइकालिहिईयाओ हस्सकालिहिइयाओ पकरेइ, निजागुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं कम्मं ण बंधइ, अस्तायावेयणिञ्जं च णं कम्मं नो मुञ्जो मुञ्जो उवचिणाइ, अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरतसंसारकंतारं वीइवयइ । से एएणट्टेणं गोयमा, एवं वुच्चइ- संवुडे अणगारे सिड्झइ बुड्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमतं करेइ। न्यारूयाप्रज्ञप्ति १, १, १९.

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति ॥२३२॥ सन्वमेदं सुगमं ।

मणुसेसु उववण्णलया मणुसा केइं दस उप्पाएंति — केइमाभिणि-बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा-मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति। णो बलदेवत्तं उप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक्कविद्वत्तमुप्पाएंति, णो तित्थयरत्तमुप्पाएंति। केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति'॥ २३३॥

उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच होकर कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २३२ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं।

उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां मनुष्यों में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य होकर कोई दश उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिवाधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्निध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। किन्तु वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, न चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते और न तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं। कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंक अन्त होनेका अनुभव करते हैं।। २३३।।

१ णिकंता मवणादो XXX सलागपुरिसा ण होति कइयाइं ॥ ति. प. ३, १९५-११६. शलावापुरमा न स्युमों मज्योतिष्कमावनाः । अनन्तरमवे तेषां माज्या भवति निर्वृतिः ॥ ततः परं विकल्पन्ते यावद् प्रैवेयकं सुराः । शलाकापुरुवन्ते निर्वाणगमनेन च ॥ तत्त्वार्थसार २, १७१-१७२.

दीपो यथा निर्वृतिमम्युपेतो' नैवाविन गच्छित नान्तिरक्षम् । दिशन कांचिद्विदिशन कांचित्स्नेहक्षयात्केवछमेति शान्तिम् ॥ २ ॥ जीवस्तथा निर्वृतिमम्युपेतो नैवाविन गच्छित नान्तिरक्षम् । दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्क्षेशक्षयात्केवछमेति शान्तिम् ॥ ३ ॥

इति स्वरूपविनाशो मोक्ष इति बौद्धैरभाणि', तन्मतिनरासार्थं सिद्धचन्तीत्युच्यते । सेसं सुगमं ।

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकपवासियदेवा जधा देवगदि-भंगो ॥ २३४॥

सुगममेदं।

"जिस प्रकार दीपक जब बुझता है तब वह न तो पृथिवीकी ओर जाता न आकाशकी ओर, न किसी दिशाको जाता है, न विदिशाको, किन्तु तैलके क्षय होनेसे केवल शान्त हो जाता है, उसी प्रकार निर्वृतिको प्राप्त जीव न पृथिवीकी ओर जाता न आकाशकी ओर, न किसी दिशाको जाता न विदिशाको, किन्तु क्लेशके क्षय हो जानेसे केवल शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २-३॥

इस प्रकार स्वरूपके विनाशका नाम ही मोक्ष है, " ऐसा बौद्धोंका कहना है। इसी मतके निराकरणार्थ सूत्रमें 'सिद्ध होते हैं' ऐसा कहा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

सौधर्म-ईशानसे लेकर शतार-सहस्रार तकके देवोंकी गति सामान्य देवगतिके समान है।। २३४।।

यह सूत्र सुगम है।

医环境式 化八分法法 医环球状 医双颌 原数 医医皮质 化原合物 医自食性 化加度性 医神经皮肤

१ अप्रतौ '-मभ्युपैति ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'सान्तरिक्षम् ' इति पाठः ।

३ सौन्दरानन्द १६, २८-२९.

४ प्रदीनिक्षी । त्यानान्तिक्षी जिति च तस्य खरिवषाणवत्त्रस्यना तेरेवाहस्य निरूपिता । सः सिः १,१. रूपवेदनासंज्ञासंस्कारिवज्ञानपंचकत्त्रंधनिरोधादभावो मोक्षः ... तत्र । तः रः, १. नवानामात्मग्रणानां बुद्धिसुखदुः खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराणां निर्मूळोच्छेदोऽपवर्ग इत्युक्तं भवति । नत्र तस्यामवस्थायां कीदगातमाव-शिष्यते । स्वरूपेकप्रतिष्ठानः परिस्वक्तोऽखिळेर्गुणैः ॥ न्यायमंजरी पृ. ५०८ः

५ सोहम्मादी देवा भन्जा हु सळानपुरित्तिवहेतुं। णित्सेयसगमणेसुं सव्वे वि अणंतरे जम्मे॥ णविर विसेसो सव्बद्धसिद्धिठाणदो विच्छुदा देवा ॥ भन्जा सळागपुरिसा णिव्वाणं जंति णियमेणं॥ ति. प. ८, ६८२–६८३.

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २३५ ॥

> एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३६ ॥ सुगममेदं।

मणुस्सेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केइं सञ्वे उप्पाएंति ॥२३७॥ इदो १ विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

अणुदिस जाव अवराइदिवमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीयो आगच्छंति ? ।। २३८ ।।

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३९ ॥

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुस्सा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुद-णाणं णियमा अत्थि, ओहिणाणं सिया अत्थि, सिया णित्थि । केइं

आनत आदिसे लगाकर नव ग्रैवेयकविमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २३५ ॥

उपर्युक्त आनतादि नव प्रैवेयकविमानवासी देव केवल एक मनुष्यगितमें ही आते हैं ॥ २३६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

आनतादि नव प्रैवेयकविमानवासी उपर्युक्त देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई सर्व गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २३७ ॥

क्योंकि, उनके सर्व गुण उत्पन्न करनेमें कोई विरोध नहीं है। शेष स्त्रार्थ सुगम है।

अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २३८ ॥

अनुदिशादि उपर्युक्त विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगितमें ही आते हैं ॥ २३९॥

अनुदिशादि विमानोंके देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान नियमसे होता है। अविधज्ञान होता भी है और

मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केवलणाणमुप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णित्थि, सम्मत्तं णियमा अत्थि । केइं संजमासंजममुप्पाएंति, संजमं णियमा उप्पाएंति । केइं बलदेवत्तमुप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति । केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएंति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदृण सिज्झंति बुज्झंति मुचंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं परि-जाणंति ।। २४०॥

मदि-सुद्गागं व ओहिणाणं णियमा किण्ण होदि ति १ ण एस दोसो, अणणु-गामिणो ओहिणाणस्स अणुगमाभावादो । ण च तत्थ सन्वेसिमोहिणाणमणुगामी चेव, अणणुगामिणो वि ओहिणाणस्स तत्थ संभवादो । देवा देवभावादो, देवेहिंतो देविण-कायादो । सेसं सुगमं ।

नहीं भी होता है। कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं। उनके सम्याग्मिश्यात्व नहीं होता, किन्तु सम्यक्त्व नियमसे होता है। कोई संयमा-संयमको उत्पन्न करते हैं, संयमको नियमसे उत्पन्न करते हैं। कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, किन्तु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रवार्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं। २४०॥

शंका—अनुदिशादि विमानोंसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके समान अवधिज्ञान भी नियमसे क्यों नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अननुगामी अवधिक्षानके अनुगमका अभाव है। और अनुदिशादि विमानोंमें समीका अवधिक्षान अनुगामी होता नहीं है, क्योंकि वहां अननुगामी अवधिक्षानका भी होना संभव है।

सूत्रमें जो 'देवा ' शब्द आया है उसका अभिप्राय है 'देवभावसे 'और जो 'देवेहितो 'शब्द आया है उसका अभिप्राय है 'देवनिकायसे '। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

१ तीर्थेशरामचिकत्वे निर्वाणगमनेन च । च्युताः सन्तो विकल्यन्तेऽन्तिदशानुत्तरामराः ॥ तत्त्वार्थसार २, १७३०

सव्बद्धिसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २४१ ॥

एक्कं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २४२॥

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुद-णाणं ओहिणाणं च णियमा अत्थि, केइं मणपज्जवणाणसुप्पाएंति. केवलणाणं णियमा उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णित्य, सम्मत्तं णियमा अत्थि । केइं संजमासंजममुप्पाएंति । संजमं णियमा उपाएंति । केइं बलदेवत्तमुप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति। केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएंति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति । सब्वे ते णियमा अंतयडा होद्ण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं परिविजाणंतिं ॥ २४३ ॥

सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं १॥ २४१॥

सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगितमें ही आते हैं ॥ २४२ ॥

सर्वार्थिसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान नियमसे होता है। कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं। केवलज्ञान वे नियमसे उत्पन्न करते हैं। उनके सम्याग्मिथ्यात्व नहीं होता, किन्तु सम्यक्त नियमसे होता है। कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, किन्तु संयम नियमसे उत्पन्न करते हैं। कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, िकन्तु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते । कोई चक्रवर्तित्व उप्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं। वे सब नियमसे अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं और सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं ॥ २४३ ॥

१ माज्यास्तीर्थेशचिकत्वे च्युताः सर्वार्थसिद्धितः । विकल्पा रामभावेऽपि सिद्धयन्ति नियमात्पुनः ॥

किमहं ण तेसिं वासुदेवत्तं १ ण, तस्त मिच्छत्ताविणाभाविणिदाणपुरंगमत्तादो । ओहिणाणं णियमा अत्थि ति कयं १ ण, तेसिं अणणुगामि-हायमाण-पंडिवादिओहि-णाणाणमभावादो । सम्मत्तसयलकज्जादो पत्तप्पसरूवा सिज्झंति । अणवगयत्था-भावादो अण्णाणकणस्स वि अभावादो वा, सिद्धाणं बुद्धिअभावपदुप्पायअदुण्णयणिवारणद्वं वा, अप्पाणं चेव जाणइ सिद्धो ण बज्झहमिदि दुण्णयणिवारणद्वं वा बुज्झंति ति उत्तं । अस्तरस्स मुत्तेहि अमुत्तेहि वा बंधो णित्थि ति मोक्साभाविमच्छत्तदुण्णयणिवारणद्वं मुच्चंति ति उत्तं । असरीरस्स इंदियाणमभावादो विसयसेवा णित्थि तदो तेसिं सुहं णित्थ

शंका— सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुष्य होनेवाले जीवोंके वासुदेवत्व क्यों नहीं होता ?

समाधान—नद्दीं, क्योंकि वासुदेवत्वकी उत्पत्तिमें उससे पूर्व मिध्यात्वके अविनाभावी निदानका होना अवस्यंभावी है।

शंका - उनके अवधिशान नियमसे होता है, सो कैसे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनके अननुगामी, दीयमान व प्रतिपाती अवधि-भानोंका अभाव है।

सकल कार्योंको समाप्त कर लेने अर्थात् कृतकृत्यसे हो जानेसे सर्वार्थ-सिद्धि विमानसे आये हुए मनुष्य आत्मस्वरूपको प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। अनवगत पदार्थोंके अभावसे अथवा अज्ञानके कणमात्रके भी अभावसे, अथवा सिद्धोंके बुद्धि-अभावको उत्पन्न करनेवाले दुनैयके निवारणार्थ, अथवा सिद्ध केवल आत्माको जानता है बाह्यार्थको नहीं जानता, ऐसे दुनैयके निवारणार्थ सूत्रमें 'वुज्झेति 'अर्थात् 'बुद्ध होते हैं 'यह पद कहा गया है। 'अमूर्तका मूर्त अथवा अमूर्तोंके साथ बन्ध नहीं होता ' ऐसा मोक्षके अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी दुनैयके निवारणार्थ 'मुञ्चेति' अर्थात् 'मुक्त होते हैं 'यह पद कहा गया है। 'जिसके शरीर नहीं है उसके इन्द्रियोंका भी अभाव होनेसे विषयसेवा नहीं हो सकती, अतएव मुक्त जीवोंके सुख नहीं है '

दक्षिणेन्द्रास्तथा लोकपाला लोकान्तिकाः शची । शक्षथ नियमाच्चुत्वा सर्वे ते यान्ति निर्दृतिम् ॥ तत्त्वार्थसार २, १७४–१७५.

१ प्रतिषु '-हायमाणस्स पिडवादि-' इति पाठः । वर्धमानो हीयमानः अवस्थितः अनवस्थितः अनुगामी अप्रतिपाती प्रतिपातीत्मेतेऽष्टो भेदा देशावधेर्भवन्ति । तः रा. १, २२

ति भणंतदुण्णयणिवारणद्वं परिणिव्वाणयंति ति उत्तं । संते सुहे दुक्खेण वि होदव्वं, अण्णहा सुहाणुववत्तीए इदि भणंतदुण्णयणिवारणद्वं सव्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति ति उत्तं ।

एवं चूलिया समता।

#### जीवद्वाणं समत्तं।

ऐसा कहनेवाळोंके दुर्नयके निवारणार्थ 'परिणिव्वाणयंति' अर्थात् परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। 'जहां सुख है, तहां दुख भी होना चाहिये, नहीं तो सुखकी उपपत्ति नहीं वन सकती' ऐसा कहनेवाळोंके दुर्नयके निवारणार्थ 'सर्व दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं 'ऐसा कहा गया है।

इस प्रकार चूलिका समाप्त हुई।

जीवस्थान समाप्त ।

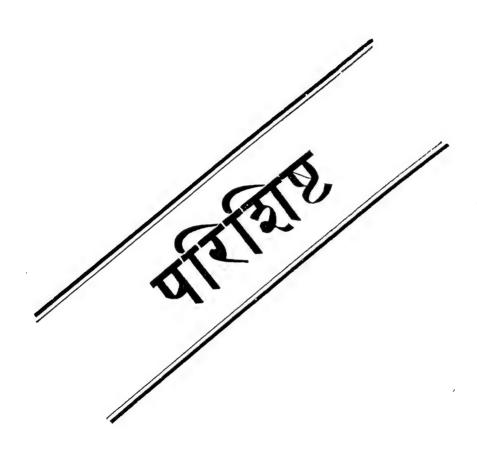

# चूलिया-मुत्ताणि

## पढमा पयडिसमुक्तित्तणचूलिया

| सूत्र      | संख्या सूत्र                                                                                     | पृष्ठ       | सूत्र संख्या सूत्र                                                                   | पृष्ठ           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8          | कदि काओ पयडीओ बंधदि,<br>केवडि कालद्विदिएहि कम्मेहि<br>सम्मत्तं लब्भदिवाण लब्भदि                  |             | १४ आभिणिबोहियणाणावरणीयं सुद-<br>णाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं<br>मणपज्जवणाणावरणीयं केवलः- |                 |
|            | वा, केवचिरेण कालेण वा कदि                                                                        |             | णाणावरणीयं चेदि ।                                                                    | १५              |
| •          | भाए वा करेदि मिच्छत्तं, उव-<br>सामणा वा खवणा वा केसु व                                           |             | १५ दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव<br>पयडीओ ।                                               | ३१              |
|            | खेत्तेसु कस्स व मूले केवडियं वा<br>दंसणमोहणीयं कम्मं खवेंतस्स<br>चारित्तं वा सपुण्णं पडिवजंतस्स। | 8           | १६ णिदाणिदा पयलापयला थीण-<br>णिद्धी णिद्दा पयला य, चक्खु-                            |                 |
| २          | कदि काओ पगडीओ बंधदि                                                                              | •           | दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणा-<br>वरणीयं ओहिदंसणावरणीयं                                    |                 |
|            | चि जं पदं तस्स विहासा।                                                                           | 8           | केवलदंसणावरणीयं चेदि ।                                                               | **              |
| ¥          | इदाणि पगडिसम्रक्तित्तणं<br>कस्सामो ।                                                             | ષ           | १७ वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे<br>पयडीओ ।                                                 | "<br><b>ર</b> ૪ |
| 8          | तं जहा ।                                                                                         | Ę           | १८ सादावेदणीयं चेव असादावेदणीयं                                                      | •               |
| 4          | णाणावरणीयं ।                                                                                     | "           | चेव ।                                                                                | ३५              |
| Ę          | दंसणावरणीयं ।                                                                                    | ९           | १९ मोहणीयस्स कम्मस्स अट्टावीसं                                                       | •               |
| 9          | वेदणीयं ।                                                                                        | १०          | पयडीओ ।                                                                              | ३७              |
| 2          | मोहणीयं ।                                                                                        | 88          | २० जं तं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं,                                                    |                 |
| ९          | आउअं ।                                                                                           | १२          | दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं                                                           |                 |
| १०         | णामं ।                                                                                           | १३          | चेव ।                                                                                | **              |
| <b>१</b> १ | गोदं।                                                                                            | "           | २१ जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं                                                        |                 |
|            | अंतरायं चेदि ।                                                                                   | ,,          | बंधादो एयविहं, तस्स संतकम्मं                                                         |                 |
| १३         | णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच                                                                         |             | पुण तिविहं सम्मत्तं मिच्छत्तं                                                        |                 |
|            | पयडीओ ।                                                                                          | <b>\$</b> 8 | सम्मामिच्छत्तं चेदि ।                                                                | ३८              |

X o

,,

४५

88

"

४९

२२ जं तं चारित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविहं, कसायवेदणीयं चेव णोकसायवेदणीयं चेव।

२३ जं तं कसायवेदणीयं कम्मं तं सोलसविहं, अणंताणुबंधिकोहमाण-माया-लोहं, अपच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं,
पच्चक्खाणावरणीयकोह-माणमाया-लोहं, कोहसंजलणं, माणसंजलणं, मायासंजलणं लोहसंजलणं चेदि।

२४ जं तं णोकसायवेदणीयं कम्मं तं णविवहं, इत्थिवेदं पुरिसवेदं णबुंसयवेदं हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा चेदि।

२५ आउगस्स<sup>ं</sup> कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ।

२६ णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदि ।

२७ णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाई ।

२८ गदिणामं जादिणामं सरीरणामं सरीरनंधणणामं सरीरसंघादणामं सरीरसंठाणणामं सरीरअंगोवंग-णामं सरीरसंघडणणामं वण्णणामं गंधणामं रसणामं फासणामं आणुपुन्वीणामं अगुरुअलहुव-णामं उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोव-णामं विद्वायगदिणामं तसणामं थावरणामं बादरणामं सुहुमणामं
पज्जत्तणामं अपज्जत्तणामं
पत्तेयसरीरणामं साधारणसरीरणामं थिरणामं अथिरणामं सुहणामं असुहणामं सुभगणामं
दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सरणामं आदेज्जणामं अणादेज्जणामं जसिकत्तिणामं अजसकित्तिणामं णिमिणणामं तित्थयरणामं चेदि ।

२९ जं तं गदिणामकम्मं तं चउ-व्विहं, णिरयगदिणामं तिरिक्ख-गदिणामं मणुसगदिणामं देव-गदिणामं चेदि ।

३० जं तं जादिणामकम्मं तं पंच-विहं, एइंदियजादिणामकम्मं बीइंदियजादिणामकम्मं तीइंदिय-जादिणामकम्मं चउरिंदियजादि-णामकम्मं पंचिंदियजादिणाम-कम्मं चेदि ।

३१ जं तं सरीरणामकम्मं तं पंचिवहं, ओरालियसरीरणामं वेउव्विय-सरीरणामं आहारसरीरणामं तेया-सरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदि ।

३२ जं तं सरीरबंधणणामकम्मं तं पंचिवहं, ओरालियसरीरबंधण-णामं वेजव्वियसरीरबंधणणामं आहारसरीरबंधणणामं तेजासरीर-

६७

40

\*\*

६८

|    |                                | 50   |
|----|--------------------------------|------|
|    | बंधणणामं कम्मइयसरीरबंधण-       | ]    |
|    | णामं चेदि।                     | 90   |
| ३३ | जं तं सरीरसंघादणामकम्मं तं     |      |
|    | पंचिवहं, ओरालियसरीरसंघाद-      |      |
|    | णामं वेडाव्वियसरीरसंघादणामं    |      |
|    | आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर-    |      |
|    | संघादणामं कम्मइयसरीरसंघाद-     |      |
|    | णामं चेदि।                     | "    |
| ३४ | जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं     |      |
|    | छव्विहं, समचउरससरीरसंठाण-      |      |
|    | णामं णग्गोहपरिमंडलसरीर-        |      |
|    | संठाणणामं सादियसरीरसंठाण-      |      |
|    | णामं खुज्जसरीरसंठाणणामं        |      |
|    | वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीर-    |      |
|    | संठाणणामं चेदि ।               | 11   |
| ३५ | जं तं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं   |      |
|    | तिविद्दं, ओरालियसरीरअंगोवंग-   |      |
|    | णामं वेउव्वियसरीरअंगोवंगणामं   |      |
|    | आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि।      | ७२   |
| ३६ | जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं     |      |
|    | छव्विहं, वज्जरिसहवइरणारायण-    |      |
|    | सरीरसंघडणणामं वज्जणारायण-      |      |
|    | सरीरसंघडणणामं णारायण-          |      |
|    | सरीरसंघडणणामं अद्भणारायण-      |      |
|    | सरीरसंघडणणामं खीलियसरीर-       |      |
|    | संघडणणामं असंपत्तसेवट्टसरीर-   |      |
|    | संघडणणामं चेदि।                | ७३   |
| ३७ | जं तं वण्णणामकम्मं तं पंचिवहं, |      |
|    | किण्हवण्णणामं णीलवण्णणामं      |      |
|    | रुहिरवण्णणामं हालिद्वण्णणामं   |      |
|    | -0                             | 1013 |

| संख्या सूत्र                                                                                                                                                      | वृष्ठ | स्त्र संख्या स्त्र                                                                                                                                          | पृष्ठ      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| बंधणणामं कम्मइयसरीरबंधण-<br>णामं चेदि ।<br>जंतं सरीरसंघादणामकम्मं तं                                                                                              | ७०    | ३८ जं तं गंधणामकम्मं तं दुविहं,<br>सुरहिगंधं दुरहिगंधं चेव ।<br>३९ जं तं रसणामकम्मं तं पंचविहं,                                                             | <b>4</b> 8 |
| पंचिवहं, ओरालियसरीरसंघाद-<br>णामं वेडाव्वियसरीरसंघादणामं<br>आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर-<br>संघादणामं कम्मइयसरीरसंघाद-<br>णामं चेदि।<br>जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं | ,,    | तित्तणामं कडुवणामं कसायणामं<br>अंबणामं महुरणामं चेदि ।<br>४० जं तं पासणामकम्मं तं अद्वविद्दं,<br>कक्खडणामं मउवणामं गुरुअ-<br>णामं लहुअणामं णिद्धणामं लुक्ख- | <b>૭</b> ૫ |
| छिन्वहं, समचउरससरीरसंठाण-<br>णामं णग्गोहपरिमंडलसरीर-<br>संठाणणामं सादियसरीरसंठाण-<br>णामं खुज्जसरीरसंठाणणामं<br>वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीर-                       |       | णामं सीदणामं उसुणणामं चेदि ।  ४१ जं तं आणुपुन्नीणामकम्मं तं  चउन्त्रिहं, णिरयगदिपाओग्गा- णुपुन्त्रीणामं तिरिक्खगदिपाओ- ग्गाणुपुन्त्रीणामं मणुसगदि-          | **         |
| संठाणणामं चेदि ।<br>जं तं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं<br>तिविद्दं, ओरालियसरीरअंगोवंग-                                                                                  | **    | पाओग्गाणुपुन्त्रीणामं देवगदि-<br>पाओग्गाणुपुन्त्रीणामं चेदि ।<br>४२ अगुरुअलहुअगामं उवघादणामं<br>परघादणामं उस्सासणामं आदाव-                                  | ७६         |
| णामं वेउव्वियसरीरअंगोवंगणामं<br>आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि।<br>जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं<br>छव्विहं, वज्जरिसहवहरणारायण-                                            | ७२    | णामं उज्जोवणामं ।  ४३ जं तं विहायगइणामकम्मं तं दुविहं, पसत्थविहायोगदी अप्प-                                                                                 | **         |
| सरीरसंघडणणामं वज्जणारायण-<br>सरीरसंघडणणामं णारायण-<br>सरीरसंघडणणामं णारायण-<br>सरीरसंघडणणामं अद्धणारायण-                                                          |       | सत्थविहायोगदी चेदि।<br>४४ तसणामं थावरणामं बादरणामं<br>सुहुमणामं पज्जत्तणामं, एवं जाव                                                                        | 27         |
| सरीरसंघडणणामं खीलियसरीर-<br>संघडणणामं असंपत्तसेवद्वसरीर-<br>संघडणणामं चेदि।                                                                                       | ७३    | णिमिण-तित्थयरणामं चेदि ।<br>४५ गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ,<br>उचागोदं चेव णिचागोदं चेव ।                                                                     | **         |
| जं तं वण्णणामकम्मं तं पंचिवहं,<br>किण्हवण्णणामं णीलवण्णणामं<br>रुहिरवण्णणामं हालिद्वण्णणामं<br>सुकिलवण्णणामं चेदि ।                                               | ୍ ଜଃ  | ४६ अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पय-<br>डीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं<br>भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं<br>वीरियंतराइयं चेदि ।                                              |            |

## विदिया ठाणसमुक्कित्तणचूलिया

| सूत्र | संख्या सूत्र                                                                                                                                                             | पृष्ठ | सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                    | gg ,          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १     | एतो द्वाणसम्रक्तित्तगं वण्ण-<br>इस्सामो ।                                                                                                                                | ७९    | णिद्दा पयला य चक्खुदंसणा-<br>वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं                                                                                                                                                 |               |
| २     | तं जहा ।                                                                                                                                                                 | "     | ओहिदंसणात्ररणीयं केत्ररुदंसणा-                                                                                                                                                                        | /3            |
| m ·   | तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणः<br>सम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा-<br>दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स<br>वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स<br>वा ।                                  | ८०    | वरणीयं चेदि । ९ एदासिं णवण्हं पयडीणं एकमिह चेव द्वाणं बंधमाणस्स । १० तं मिच्छादिद्विस्स वा सासण- सम्मादिद्विस्स वा ।                                                                                  | ८३<br>"<br>८४ |
| 8     | णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच<br>पयडीओ, आभिणिबोधिय-<br>णाणावरणीयं सुद्गाणावरणीयं<br>ओधिणाणावरणीयं मणपज्जव-<br>णाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं<br>चेदि ।                             | "     | ११ तत्थ इमं छण्हं द्वाणं, णिद्दा- णिद्दा-पयलापयला-थीणिगद्धी- ओ वज णिद्दा य पयला य चक्खु- दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणा- वरणीणं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि।                                         | ,,<br>-       |
| 4     | एदासिं पंचण्हं पयडीणं एकमिह                                                                                                                                              | . 0   | १२ एदासिं छण्हं पयडीणं एकम्हि                                                                                                                                                                         | <i>/</i> 14   |
|       | चेव द्वाणं वंधमाणस्स । तं मिच्छादिद्विस्स वा सासण- सम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा- दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा । दंसणावरणीयस्स कम्मस्स | ,,    | चेत्र द्वाणं बंधमाणस्स ।  १३ तं सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असं- जदसम्मादिद्विस्स वा संजदा- संजदस्स वा संजदस्स वा ।  १४ तत्थ इमं चेदुण्हं द्वाणं, णिहा य पयला य वज्ज चक्खुदंसणा- वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं | ,,            |
|       | तिण्णि द्वाणाणि, णवण्हं छण्हं                                                                                                                                            |       | ओधिदंसणावरणीयं केवलदंसणा-                                                                                                                                                                             | •             |
|       | चदुण्हं द्वाणिमिदि ।                                                                                                                                                     | ८२    | वरणीयं चेदि।                                                                                                                                                                                          | ८६            |
| C     | तत्य इमं णवण्हं द्वाणं, णिदा-<br>णिदा पयलापयला थीणगिद्धी                                                                                                                 |       | १५ एदासिं चदुण्हं पयडीणं एकम्हि<br>चेव द्वाणं बंधमाणस्स ।                                                                                                                                             | **            |

| सूत्र      | संख्या                                             | सूत्र                                                                                    | पृष्ठ    | सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                            | पृष्ठ      |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                                                    | क्रम्मस्स दुवे पय-<br>दावेदणीयं चेव                                                      | ८६<br>८७ | मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं<br>एक्कवीसाए पयडीणमेक्किह                                                                                        | ۶ <b>१</b> |
| ,          | चेव द्वाणं वंध                                     |                                                                                          | "        | २६ तत्थ इमं सत्तरसण्हं द्वाणं                                                                                                                 | ९२         |
| ,<br>,     | सम्मादिहिस्स<br>दिहिस्स वा                         | हुस्स वा सासण-<br>वा सम्मामिच्छा-<br>। असंजदसम्मा-<br>संजदासंजदस्स वा<br>।               | 22       | अणंताणुर्वधिकोह-माण माया-<br>लोभं इत्थिवेदं वज्ज ।<br>२७ वारस कसाय पुरिसवेदो हस्स-<br>रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण<br>मेनकदरं भय-दुगुंछा । एदासि | "          |
| <b>२</b> ० | द्वाणाणि, वाव<br>सत्तारसण्हं तेर<br>चदुण्हं तिण्हं | कम्मस्स दस<br>गिसाए एकवीसाए<br>सण्हं णवण्हं पंचण्हं<br>द्वोण्हं एकिस्से                  |          | सत्तरसण्हं पयडीणमेक्किम्हि<br>चेव डाणं बंधमाणस्स ।<br>२८ तं सम्मामिच्छादिङ्गिस्स वा                                                           | ,,<br>९३   |
| २१्        | मिच्छत्तं सोल                                      | वाबीसाए द्वाणं,<br>इस कसाया इत्थि-                                                       | ,,       | २९ तत्थ इमं तेरसण्हं द्वाणं अपच-<br>क्खाणात्ररणीयकोध-माण माया-<br>लोभं वज्ज ।                                                                 | ,,         |
| •          | वेदाणमेकदरं ।<br>दोण्हं जुगत<br>दुगुंच्छा ।        | णउंसयवेद तिण्हं हस्सरदि-अरदिसोग हाणमेक्कद्रं भय-<br>एदासिं वावीसाए<br>काम्मिह चेव द्वाणं |          | ३० अह कसाया पुरिसवेदो हस्सरिद- अरिदसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं तेरसण्हं पयडीणमेक्किम्हि चेव हाणं बंधमाणस्स ।                | ९४         |
| ,-         | बंधमाणस्स ।                                        |                                                                                          | ८९       | 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                 | "          |
|            | तं मिच्छादिर्ग                                     | -                                                                                        | ९०       | र र तत्व इन वाववह द्वाव                                                                                                                       |            |
| <b>२३</b>  | •                                                  | रक्कवीसाए द्वाणं<br>सयवेदं वज्ज ।                                                        | ९१       |                                                                                                                                               | "          |
| २४         |                                                    | ग इत्थिवेद पुरिस-<br>दाणमेक्कदरं हस्स-                                                   |          | ३२ चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्स-<br>रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-                                                                                   |            |

| दुत्र संख्या सूत्र                                               | पृष्ठ    | सूत्र सख्या    | सूत्र                                                  | पृष्ठ                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं<br>णवण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव        | ९५       | संजलणं         | नं एक्किस्से द्वाणं ग<br>वज्ज ।<br>तलणं, एदिस्से एक्टि | ९८                                              |
| द्वाणं बंधमाणस्स ।                                               |          |                | ्र एक्कम्हि चेव                                        |                                                 |
| ३४ तं संजदस्स ।                                                  | **       | वंधमा <b>ण</b> |                                                        | "                                               |
| ३५ तत्थ इमं पंचण्हं द्वाणं हस्स-<br>रदि-अरदिसोग-भयदुगुंछं वञ्ज।  | **       | ४९ तं संज      | इस्स ।                                                 | **                                              |
| ३६ चदुसंजलणं पुरिसवेदो। एदासिं<br>पंचण्हं पयडीणमेकिम्हि चेव हाणं |          | डीओ            |                                                        | **                                              |
| बंधमाणस्स ।                                                      | ९६       |                | उअं तिरिक्खाउअं                                        | मणु-<br><b>९</b> ९                              |
| ३७ तं संजदस्स।                                                   | "        |                | देवाउअं चेदि ।<br>णिरयाउअं कम्मं                       | • •                                             |
| ३८ तत्थ इमं चदुण्हं द्वाणं पुरिसवेदं                             |          | माणस्य         |                                                        | **                                              |
| वज्ज ।                                                           | "        | ५३ तं मिन      | ज्छादि <b>द्विस्स</b> ।                                | १००                                             |
| ३९ चदुसंजलणं, एदासि चदुण्हं<br>पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं         |          |                | तिरिक्खाउअं कम्मं                                      |                                                 |
| पयडाणमक्काम्ह पप डाग<br>बंधमाणस्स ।                              | ९७       | माणस्          | स ।<br>च्छादिद्विस्स वा स                              | भ                                               |
| ४० तं संजदस्स ।                                                  | ,,       |                | च्छाादाङ्कस्त पा ५<br>दिहिस्स वा ।                     | ,ii (191<br>*********************************** |
| ४१ तत्थ इमं तिण्हं द्वाणं कोध-                                   |          |                | मणुसाउअं कम्मं                                         |                                                 |
| संजलणं वज्ज ।                                                    | ,,       | माणर           |                                                        | ,,                                              |
| ४२ माणसंजलणं मायासंजलणं लोभ-                                     |          | ५७ तं मि       | च्छादिद्विस्स वा<br>।दिद्विस्स वा असंजद                |                                                 |
| संजलणं, एदासिं तिण्हं पयडीण-<br>मेकम्हि चेव द्वाणं बंधमाणस्स     | ۱,,      | दिद्रि         | स्स वा ।                                               | "                                               |
| ४३ तं संजद्स्स ।                                                 | 90       | ८ ५८ जंते      | देवाउअं कम्मं बंधम                                     |                                                 |
| ४४ तत्थ इमं दोण्हं द्वाणं माण                                    | •        |                | ाच्छादिद्विस्स वा                                      |                                                 |
| संजलणं वज्ज ।                                                    | •        | , सम्म         | ादिहिस्स वा असंजव                                      | र्सम्मा-                                        |
| ४५ मायासंजलणं लोभसंजलणं                                          | ,        | 1              | इस्स वा संजदासंजद                                      |                                                 |
| एदासिं दोण्हं पयडीणमेक्कि                                        | <b>T</b> | 1              | इस्स वा ।<br>रामाम शह ह                                | ?!<br>टामाचि                                    |
| चेव द्वाणं वंधमाणस्स ।                                           | ,        | , ∣६० णाम      | स्स कम्मस्स अह ह<br>तीसाए तीसाए एग्ए                   | इत्याच,<br>गतीसाए                               |
| ४६ तं संजदस्स ।                                                  | 1        | ,। एक          | वासाद वासाद दुर्                                       | 1/11/11/2                                       |

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

808

१०६

अट्टवीसाए छच्वीसाए पणुवीसाए वीसाए एक्किस्से ट्वाणं चेदि । १०१

६१ तत्थ इमं अद्वावीसाए द्वाणं,
णिरयगदी पंचिदियजादी वेउविवय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वेउविवयसरीरअंगोवंगं
वण्ण-गंध-रस-फासं णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअउवधाद-परधाद-उस्सासं अप्पसत्थविहायगई तस-बादर-पज्जपत्तेयसरीर-अथिर-असुह-दुइवदुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकत्ति णिमिणणामं। एदासि अद्वावीसाए
पयडीणमेकिम्ह चेव द्वाणं।

६२ णिरयगईं पंचिंदिय-पञ्जत्तसंजुतं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स । १०३

६३ तिरिक्खगदिणामाए पंच-द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए छन्बीसाए पणुवीसाए तेवीसाए द्वाणं चेदि । १०४

६४ तत्थ इमं पढमतीसाए द्वाणं,
तिरिक्खगदी पंचिंदियजादी
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं
छण्हं संद्वाणाणमेकदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं छण्हं संघडणाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस-फासं
तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्वी अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विहायगदीणमेक्कद्रं तस-बाद्र-पज्जत-

पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुह्व-दुह-वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराण-मेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-मेक्कदरं जसिकति-अजसिकत्ती-णमेक्कदरं णिमिणणामं च। एदासिं पढमतीसाए पयडीणं एक्किन्ह चेव द्वाणं।

६५ तिरिक्खगिदं पंचिदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स । १०५

६६ तत्थ इमं विदियत्तीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी पंचियजादी ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड-संठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाण-मेक्कद्रं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवड्टसंघडणं वज पंचण्हं संघडणाणमेक्कद्रं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गा-णुपुन्त्री अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विहायगदीणमेक्कद्रं तस-बाद्र-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराण-मेकदरं सुहासुहाणमेकदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्स-राणमेक्कद्रं आदेज्ज-अणादे-ज्जाणमेक्कदरं जसकित्ति-अजस-कित्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं विदियत्तीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव द्वाणं।

008

"

280

"

सूत्र

११०

६७ तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सासणसम्मादिद्विस्स।

६८ तत्थ इमं तदियतीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेकदरं ओरालिय--तेया--कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगो-वंगं असंपत्तसेवद्वसरीरसंघडणं वण्णःगंधःरस-फासं तिरिक्ख-गदिपाओग्गाणुपुच्ची अलहुव उवघाद-परघाद-उस्सास-अप्पसत्थविहायगदी उज्जोवं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कद्रं सुभासुभाण-मेक्कदरं दुभग-दुस्सर-अणादेज्जं जसिकात्ति अजसिकत्तीणमेककदरं णिमिणणामं । एदासिं तदिय-तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ।

६९ तिरिक्खगदिं विगलिंदिय पजन-उन्जोव-संजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स ।

७० तत्थ इमं पढमऊणतीसाए द्वाणं।
जधा, पढमतीसाए भंगो। णवरि
उज्जोवं विज्ज। एदासि पढमउणतीसाएं पयडीणमेक्कमिह
चेव द्वाणं।

७१ तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पन्जत्त-संजुत्तं (बंधमाणस्स तं) मिच्छा- दिद्धिस्स ।

७२ तत्थ इमं विदियएगूणतीसाए द्वाणं । जधा, विदियत्तीसाए भगो । णवरि उन्जोवं वन्ज । एदासिं विदीए ऊणतीसाए पय-डीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं ।

७३ तिरिक्खगिदं पंचिदिय-पज्जतः संजुत्तं बंधमाणस्स तं सासणः सम्मादिद्विस्स ।

७४ तत्थ इमं तदियऊणतीसाए ठाणं।
जधा, तदियतीसाए मंगो।
णविर उज्जोवं वज्ज। एदासिं
तदियऊणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं।

७५ तिरिक्खगदिं निगलिंदिय-पजन-संजुत्तं वंघमाणस्स तं मिच्छा, दिद्विस्स ।

७६ तत्थ इमं छन्वीसाए हाणं,
तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-तेया—कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध—रस—-फासं
तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ—उवघाद-परघादउस्सासं आदावुज्जोवाणमेक्कदंरं (थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं )
सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसिकत्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं, णिमिणणामं। एदासि

\*\*

. 31-

,,

पृष्ठ सूत्र संख्या

सुत्र

पृष्ठ

छन्त्रीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं। ११२

७७ तिरिक्खगिंदं एइंदिय-बादर-पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर-संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-दिद्विस्स । ११३

पढमपशुवीसाए इमं ७८ तत्थ द्राणं, तिरिक्खगदी एइंदिय-जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणु-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-थावरं बादर-सुहु-माणमेक्कदरं पज्जत्तं पत्तेग-साधारणसरीराणमेचकदरं थिरा-थिराणमेक्कदरं सहासहाणमेक्क-दरं दुहव-अणादेज्जं जसिकात्ति-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिण-णामं । एदासिं पटमपणुत्रीमाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ।

७९ तिरिक्खगिंदं एइंदिय-पज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेक्कदरं संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स । ११४

८० तत्थ इमं विदियपणुवीसाए द्वाणं,
तिरिक्खगदी वेइंदिय-तीइंदियचउरिंदिय-पंचिंदियचदुण्हं जादीणमेक्कदरं ओरालिय-तेजाकम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवद्वसरीरसंघडणं वण्ण-गंध-रस-

फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणु-पुन्नी अगुरुअलहुअ-उनघाद-तस-वादर-अपज्जत-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुहन-अणादेज्ज-अजसिकंति-णिमिणं। एदासिं विदियपणुनीसाए पयडीण-मेक्किन्ह चेन द्वाणं।

८१ तिरिक्खगदिं तस-अपजनसंजुनं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स । ११५

८२ तत्थ इमं तेत्रीसाए द्वाणं,
तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-तेजा—कम्मइयसरीरं हुंड—
संठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरि क्खगदिपाओग्गाणुपुट्यी अगुरुअलहु अ-उवघाद-थावरं बादरसुहुमाणमेक्कदरं अपज्ञत्तं पत्तेयसाधारणसरीराणमेक्कदरं अथिरअसुह-दुहव—अणादेज्ज-अजस—
कित्ति-णिमिणं। एदासिं तेवीसाए
पयडीणमेक्कम्ह चेव द्वाणं। ११६

८३ तिरिक्खर्गादं एइंदिय-अपज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेकदरसंजुत्तं वंध-माणस्स तं मिच्छादिट्टिस्स ।

८४ मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणुत्रीसाए द्वाणं चेदि। ११५

८५ तत्थ इमं तीसाए द्वाणं, मणुस-गदी पंचिदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचडरस-संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं 288

"

288

वन्जिरिसहसंघडणं वण्ण-गंधरस-फासं मणुसगीदपाओग्गाणुपुन्ती अगुरुअलहुअ-उवघाद –
परघाद – उस्सास-पसत्थविहाय –
गदी तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कद्रं
सुहासुहाणमेक्कद्रं सुभगसुस्सुर-आदेन्जं जसिकित्तिअजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिमिणं
तित्थयरं । एदासिं तीसाए
पयडीणमेक्किम्ह चेव हाणं।

८६ मणुसगदिं पंचिंदिय तित्थयर-संजुत्तं बंधमाणस्स तं असंजद-सम्मादिद्विस्स ।

८७ तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए द्वाणं।
जधा, तीसाए भंगो। णवरि
विसेसो तित्थयरं वज्ज। एदासिं
पढमएगूणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव द्वाणं।

८८ मणुसगिदं पंचिदिय-पञ्जत-संजुत्तं वंधमाणस्स तं सम्मा-मिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मा-दिद्विस्स वा ।

८९ तत्थ इमं विदियाए एगूणतीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदिय-जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाणमेक्कद्रं ओरालिय-सरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवद्वसंघ-डणं वज्ज पंचण्हं संघडणाण-

वण्ण-गंध-रस-फासं मेक्कदरं मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्ची अ-गुरुअलहु--उवघाद-परघाद--उस्सासं, दोण्हं विहायगदीण-मेक्कदरं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासभाणमेककदरं सहव-दुह-वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराण-आदेज-अणादेज्जाण-मेकदरं मेकद्रं जसिकत्ति-अजसिकत्तीण-मेक्कदरं णिमिणं । एदासिं विदियएगूणतीसाए पयडीण-मेक्कमिह चेव द्वाणं ।

888

९० मणुसगिंदं पंचिंदिय-पज्जत-संजुत्तं बंधमाणस्स तं सासण-सम्मादिद्विस्स ।

१२०

९१ तत्थ इमं तदियएगुणतीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिदिय-जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-छण्हं संठाणाणमेक्कदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-मणुसगदिपाओग्गाणु-फासं पुरुवी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सासं , दोण्हं विहाय-गदीणमेकक्दरं तस-बादर-पजत-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-दुभगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराण-मेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-

"

"

१२३

"

99

मेक्कद्रं जसिकति-अजस-कित्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामं । एदासिं तदियएगूणतीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेत्र द्वाणं । १२०

सुत्र

९२ मणुसर्गादं पंचिदिय-पज्जत्त-संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-दिद्विस्स । १२१

९३ तत्थ इमं पणुनीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिदियजादी ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड-संठाणं ओरालियसरीरअंगोनंगं असंपत्तसेवद्वसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणु-पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुभग-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिणं। एदासि पणुनीसाए पयडीणमेक्कमिह चेव द्वाणं।

९४ मणुसगिदं पंचिदियजादि -अपन्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स । १२२

९५ देवगदिणामाए पंच द्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण-तीसाए अद्ववीसाए एक्किस्से द्वाणं चेदि।

९६ तत्थ इमं एक्कत्तीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउव्विय-आहार-तेजा-कम्मइयसरीरं सम-चडरससंठाणं वेउव्विय-आहार- अंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुच्वी अगुरु-अलहुअ उवघाद-परघाद-उस्सासं पसत्थिवहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-धिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण नित्ययरं। एदासिमेक्क-त्तीसाए पयडीणमेक्किम्ह चेव हाणं।

९७ देवर्गीदं पंचिदिय-पञ्जत्त-आहार-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुव्व-करणस्स वा ।

९८ तत्थ इमं तीसाए ठाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णवरि विसेसो तित्थयरं वज्ज। एदासिं तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं । १२४

९९ देवगिंदं पंचिंदिय-पञ्जत्त-आहार-संजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्त-संजदस्स वा अपुव्यकरणस्स वा।

१०० तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए द्वाणं। जधा, एकत्तीसाए भंगो। णवरि विसेसो आहारसरीरं बज्ज। एदासिं पढमएगूण-तीसाए पयडीणं एकम्हि चेव द्वाणं।

१०१ देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-तित्थ-यरसंजुत्तं वंधमाणस्स तं अप्प-

"

१२६

१२७

"

37

मत्तसंजदस्स वा अपुच्वकर-णस्स वा। १२५

१०२ तत्थ इमं विदियएगुणतीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय--तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्विय-सरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिषाओग्गाणुपुच्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-पसत्थविहायगदी उस्सासं तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेकदरं सुभासुभाण-मेक्कद्रं सुभग-सुस्सर-आदेजं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेकदरं णिमिण-तित्थयरं । एदासि-मेगुणतीसाए पयडीणमेक्कि चेव द्वाणं ।

१०३ देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त -तित्थयरसंज्जत्तं बंधमाणस्स तं असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा।

१०४ तत्थ इमं पढमअद्वावीसाए हाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउव्विय—तेजा—कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्विय—अंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अ— गुरुअलहुअ उवधाद-परधाद— उस्सासं पसत्थविहायगदी तस- बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-

सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-णिमिणणामं । एदासिं पढमअद्वरीसाए पयडीणमेक-म्हि चेव द्वाणं ।

१०५ देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-संज्ञत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्त-संजदस्स वा अपुच्चकरणस्स वा ।

१०६ तत्थ इमं विदियअहाबीसाए हाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समच उरसमंठाणं वेउव्विय-सरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुप्रव्वी अगुरुअलहुअ--उवघाद-पर-घाद-उरसासं पसत्थविहाय-गदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं णिमिणं। एदासिं विदियअड्डावीसाए पयडीणमेक्किष्ट चेव हुाणं। १२८

१०७ देवगिंदं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा
संजदस्स वा ।

१०८ तत्थ इमं एक्किस्से द्वाणं जस-

पृष्ठ

\*

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या कित्तिणामं । एदिस्से पयडीए एकम्हि चेव द्वाणं। १२८ १०९ बंधमाणस्स तं संजदस्स । १२९ ११० गोदस्स कम्मस्स दुवे पय-डीओ, उच्चागोदं चेव णीचा-गोदं चेव । १३१ १११ जं तं णीचागोदं कम्मं । " ११२ बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्रिस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा। ,, ११३ जं तं उच्चागोदं कम्मं। " ११४ बंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा

जदसम्मादिष्टिस्स वा संजदा-संजदस्स वा संजदस्स वा। {३ ११५ अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंत-राइयं भोगंतराइयं परिभोगंत-राइयं वीरियंतराइयं चेदि। ,, ११६ एदासिं पंचण्हं पयडीणमेकम्हि

सुत्र

चेव द्वाणं ।

११७ वंधमाणस्स तं मिच्छादिद्विस्स
वा सासणसम्मादिद्विस्स वा
सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असं-

जदसम्मादिद्विस्स वा संजदा-संजदस्स वा संजदस्स वा।

### पढममहादंडयचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र

वृष्ठ

१ इदाणि पढमसम्मत्ताभिम्रहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ पयडीओ कित्तहस्सामो। १३३

सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असं-

२ पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं
दंगणावरणीयागं सादावेदणीयं
मिच्छचं सोलसण्हं कसायाणं
पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा।
आउगं च ण बंधिद। देवगदिपंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजाकम्मइयसरीरं समचउरसंसठाणं

वेउिवयअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणु-पुन्ती अगुरुअलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्थितिहाय-गदि-तस-बाद्र-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण-उचा-गोदं पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ता-भिम्रहो सण्णिपंचिदियतिरिक्खो वा मणुसो वा ।

१३४

## विदियमहादंडयचू लियासुत्ताणि

सूत्र संख्या सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

дB

- १ तत्थ इमे। विदियो महादंडओ काद्व्वो भवदि।
- २ पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा। आउअं च ण बंधदि । मणुस-गदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्जरिसहसंघडणं वण्ण-गंध-

रस-फासं मणुसगिद्धियाओग्गाणुपुर्व्या अगुरुअलहुअ-उवघादपरघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सरआदेज-जसिकित्ति-णिमिण-उचागोदं पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ
पयडीओ बंधिद पढमसम्मत्ताहिस्रहो अधो सत्तमाए
पुढवीए णेरइयं वज्ज देवो वा
णेरइओ वा।

तदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि

सुत्र संख्या

सूत्र

**ृष्ट सूत्र सं**ख्या

सूत्र

पृष्ठ

१४१

- १ तत्थ इमेा तदिओ महादंडओ कादव्वो भवदि । १४२
- २ पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसा-याणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा। आउगं च ण बंधदि। तिरिक्खगदि--पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियअंगो-वंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-

रस-फास-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्नी अगुरुअलहुवउवघाद-(परघाद) उस्सासं ।
उन्जोवं सिया बंधिद सिया ण बंधिद । पसत्थिविहायगिद-तसबादर-पन्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर(सुभ-) सुभग-सुरसर-आदेन्जजसिकत्ति-णिमिण-णीचागोदपंचण्हमंतराइयाणं एदाओ
पयडीओ बंधिद पटमसम्मत्ताहिम्रहो अधो सत्तमाए पुढवीए
णेरइओ ।

१४३

## उक्कस्सिट्टिदिबंधचूलियासुत्ताणि

| सूत्र | संख्या सूत्र                                                                                                    | पृष्ठ      | सूत्र | संख्या                  | सूत्र                                          |                           | पृष्ठ     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| \$    | केविं कालिंद्विंगिएहि कम्मेहि<br>सम्मत्तं लब्भिदं वा ण लब्भिदं                                                  |            | १२    | आबाधूणिय<br>णिसेगो ।    | ा कम्मद्विदी                                   | क्म्म-                    | १६१       |
|       | वा, ण लब्भदि त्ति विभासा ।<br>एत्तो उक्कस्सयद्विदिं वण्ण-<br>इस्मामो ।                                          | १४५        | १३    | _                       | त्सायाणं उक्<br>वत्तालीसं साग्<br>ओ।           |                           | **        |
| ३     | तं जहा।                                                                                                         | १४६        | \$8   | चत्तारि वास             | ासहस्साणि अ                                    | ाबाधा ।                   | १६२       |
| 8     | पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं<br>दंसणावरणीयाणं असादा-                                                             |            | १५    | आवाधूणिय<br>णिसेगो ।    | ।। कम्मद्विदी                                  | कम्म-                     | **        |
|       | वेदणीयं पंचण्हमंतराइयाण-<br>मुक्कस्सओ द्विदिवंधो तीसं<br>सागरोवमकोडाकोडीओ।                                      | १४६        | 1     | चउरससंठा                | स्स-रदि-देवग<br>ग-वज्जरिसहर<br>गोग्गाणुपुव्वी- | वंघडण-                    |           |
| ५     | तिण्णि वाससहस्साणि आबाधा।                                                                                       | १४८        |       | -                       | -थिर-सुभ-                                      | _                         |           |
|       | आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्म-<br>णिसेओ ।                                                                           | १५०        |       | गोदाणं उ                | ज्ज जसकित्ति<br>क्कस्सगो हि                    | द्विबंधो                  |           |
| 9     | सादावेदणीय-इत्थिवेद-मणुस-<br>गदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वि-<br>णामाणमुक्कस्सओ द्विदि-<br>बंधो पण्णारस सागरोवमकोडा- |            | 1     | दसवाससद                 | मकोडाकोडी<br>ाणि आबाधा<br>ा कम्मद्विदी         | 1                         | ,,<br>१६३ |
|       | कोडीओ ।                                                                                                         | १५८        | १९    | -                       | -अरदि-सोग                                      | -                         |           |
|       | पण्णारस वाससदाणि आबाधा।                                                                                         |            |       |                         | गरयगदी ति<br>इंदिय-पंचिंदि                     |                           | •         |
| 9     | आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्म-<br>णिसेगो ।                                                                          | <b>;</b> ; |       | ओरालिय-व                | वेउव्विय-तेजा<br>इसंठाण−ओर                     | -क्रम्म-                  |           |
|       | मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ द्विदि-<br>वंधो सत्तरि सागरोवमकोडा-                                                        |            |       | वेउग्वियस<br>सेवट्टसंघड | (रिअंगोवंग-अ<br>ण−वण्ण <b>−गं</b> ध            | ।संपत्त <b>-</b><br>य−रस− |           |
|       | कोडीओ ।                                                                                                         | **         |       | _                       | गिद्-तिरिक                                     |                           | _         |
| ११    | सत्तवाससहस्साणि आबाधा।                                                                                          | १६०        |       | पाओग्गाणु               | पुच्वी अगुरुः                                  | अलहुअ-                    | ĺ         |

| सूत्र संख्या         | सूत्र                                           | पृष्ठ                | सूत्र र | त्रख्या          | સૂત્ર                                | 8                   | វន       |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| उवघाद-प<br>उज्जोव-अ  | ारघाद-उस्सास-आदाव-<br>प्पसत्थविहायगदि-तस-       | -                    |         | णिसेओ            |                                      | 80                  | ७२       |
| थावर-बा              | दर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-<br>प्रसुभ–दुब्भग–दुस्सर– |                      | ३३      | आहारस<br>विस्थाय | (रीर-आहारसरीरंगे<br>(णामाणमुक्कस्सगो | विंग-<br>द्विदि-    |          |
| आयर—अ<br>अणादेज्ज    | तसुम=दुञ्नग पुरसर<br>त-अजसाकित्ति-णिमिण-        |                      |         | बंधो उ           | अंतोकोडाकोडीए <b>।</b>               | \$1                 | 98       |
| णीचागो               | दाणं उक्कस्सगो द्विदि-                          |                      |         | - ,              | हुत्तमाबाधा ।                        | •                   | છ        |
| बंधो व<br>कोडीओ      | ीसं सागरोवमकोडा-<br>:।                          | १६३                  | ३५      | आबाध्<br>णिसेगो  | णिया कम्मद्विदी                      | कम्म-               | ,,       |
| * '                  | तहस्साणि आवाधा ।                                | १६५                  | ३६      |                  | ।<br>घपरिमंडलसंठाण-                  | -वज्ज-              | "        |
|                      | णिया कम्मद्विदी कम्म-                           |                      |         | णाराय            | जसंघड <b>णणामा</b> णं                | उक्क-               |          |
| णिसेगो<br>२२ निस्यार | ।<br>उ-देवाउअस्स उकस्सओ                         | ,,                   |         | स्सर्गा<br>रोवमव | िट्टिदंघी वारस<br>क्रोडाकोडीओ ।      | सागः                | 15       |
| द्विदिवंध            | यो तेत्तीसंसागरोवमाणि                           | ।१६६                 | 3       | 9 वारस           | वाससदाणि आबा                         | बा। १               | ১৩১      |
| •                    | डितिभागो आबाघा।                                 | १६७<br>१६८           | 3       |                  | यूणिया कम्मद्विदी                    | कम्म-               |          |
| २४ आबाध<br>२५ कम्मडि | । ।<br>दुदी कम्मणिसेओ ।                         | ,40                  |         | णिसेर<br>भारि    | ॥ ।<br>वसंठाण-णारायसं                | घडण                 | "        |
| २३ तिरिक             | ्<br>बाउ-मणुसाउअस्स उक                          | i-                   |         | णामा             | णम्रक्कस्सओ (                        | द्वेदिबंधा          |          |
| स्सओ<br>दोवमा        | द्विदिबंधो तिण्णि परि<br>णि।                    | <sup>5.</sup><br>१६० | 3 .     |                  | ससागरोवमकोडावे<br>सवाससदाणि आब       |                     | ))<br>)) |
| • ,                  | हिडितिभागो आबाधा।                               | १७१                  | 8       |                  | सवाससद्गाण जार<br>।धृणिया कम्महिदं   |                     | "        |
| २८ आबा               |                                                 | *                    | '       | णिसे             | ओ ।                                  |                     | १७९      |
|                      | हेदी कम्मणिसेगो ।<br>स्य–तीइंदिय–चउरिंदिय       | <b>,</b>             | ,       | २ खुङ            | जसंठाण-अद्धणारा                      | यणसंघ-              |          |
| वामण                 | संठाण-खींलियसंघडण                               |                      |         | डण<br>सोत        | णामाणमुकस्सओ<br>इससागरोवमकोडा        | ाहाद्ववा<br>कोडीओ ! | ٠,       |
| सुहुम<br>लक्क        | -अपन्जत्त-साधारणणाम<br>इसगो द्विदिवंधो अङ्घार   | ाणं<br>स-            |         | ३३ सोल           | हसवाससदाणि आ                         | बाधा ।              | ,        |
| ु साग                | रोवमकोडाकोडीओ ।                                 | १७                   |         | ४४ आ             | वाधृणिया कम्महि                      |                     | •        |
| 3१ श्रदा             | रसवाससदाणि आबाधा                                | ١ .                  |         | गिर              | सेओ ।                                |                     | 1        |

## जहण्णद्विदिचूलियासुत्ताणि

| सूत्र | सृंख्या सूत्र                                                                                                            | पृष्ठ | सूत्र संख्या                               | स्त्र                                                             | पृष्ठ                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8     | एत्तो जहण्णद्विदिं वण्णइस्सामा ।                                                                                         | १८०   | १३ अंतोमुहु                                | तमावाधा ।                                                         | १८७                             |
|       | तं जहा। पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं लोभसंजलणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहण्णओ द्विदिवंधो अंतोसुहुतं।            | · ,,  | णिसेओ<br>१५ बारसण्हं<br>द्विदिबंध          | णया कम्मद्विदी<br>।<br>कसायाणं जा<br>ो सागरोवमस्स<br>ा पिटदोवमस्स | १८ <b>७</b><br>हण्णओ<br>चत्तारि |
| 8     | अंतोमुहुत्तमाबाधा ।                                                                                                      | १८३   | <b>ज्जि</b> द्भि                           | ागेण ऊणया ।                                                       | **                              |
|       | आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्म-                                                                                               |       | १६ अंतोमुह                                 | त्तमाबाधा ।                                                       | १८८                             |
|       | णिसेगो ।                                                                                                                 | १८४   | १७ आबाध्<br>णिसेगो                         | णिया कम्महिदी<br>।                                                | कम्म-                           |
| 9     | पंचदंसणावरणीय-असादावेदणी-<br>याणं जहण्णगो द्विदिबंधो<br>सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा<br>पिटदोवमस्स असंखेजिदिभागेण<br>ऊणया। | ,,    | १८ कोधसं<br>संजलण<br>वे मास<br>१९ अंतोम्रह | जलण-माणसंजल<br>ाणं जहण्णओ हि<br>ा मासं पक्खं ।<br>दुत्तमाबाधा ।   | ण-माय-<br>द्वेदिवंधो<br>१८९     |
| 9     | अंतोग्रहुत्तमावाधा ।                                                                                                     | १८५   |                                            | णिया कम्मद्विदी                                                   | कम्म-                           |
|       | आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्म-<br>णिसेओ ।                                                                                    | ,,    | 1                                          | दस्स जहण्णओ वि                                                    | "<br>हेदिवंघो                   |
| ९ ः   | सादावेदणीयस्स जहण्ण <b>ओ</b> हिदि-                                                                                       |       |                                            | स्साणि ।                                                          | **                              |
|       | बंधो वारस मुहुत्ताणि ।                                                                                                   | **    |                                            | हुत्तमाबाधा ।                                                     | 37                              |
|       | अंतोग्रहुत्तमावाधा ।<br>आवाधृणिया कम्मद्दिदी कम्म-                                                                       | १८६   | २३ आबाधु<br>णिसेओ                          | णिया कम्मद्विदी<br>।                                              | कम्म-                           |
|       | णिसेओं ।<br>मिच्छत्तस्स जहण्णगो द्विदिवंधो<br>सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा                                                   | "     | अरदि-                                      | द-णउंसयवेद–हर<br>सोग-भय <b>–दुगुं</b> छ<br>-मणुसगइ <b>–</b> एइंदि | ग−तिरि-                         |
|       | पिहदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण                                                                                               |       |                                            | इंदिय-चउरिंदिय                                                    |                                 |
|       | ऊणिया ।                                                                                                                  | **    |                                            | दि-ओरालिय-ते                                                      |                                 |

| सुत्र र | संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                            | वृष्ठ      | सूत्र स | त्रख्या                                          | सूत्र                                                                                                        | रिष्ठ                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| į       | इयसरीरं छण्हं संद्वाणाणं ओरा-                                                                                                                                                                           | 1          | ३२ :    | अंतोम्रह <sup>ु</sup>                            | त्तमाबाधा ।                                                                                                  | <b>१</b> ९8                        |
| 1       | लियसरीरअंगोवंगं छण्हं संघड-                                                                                                                                                                             |            | ३३ :    | आबाधा                                            | 1                                                                                                            | **                                 |
|         | णाणं वण्ण-गंध-रस-फासं<br>तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गा-<br>णुपुट्यी अगुरुअलहुअ-उवघाद-<br>परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-<br>पसत्थविहायगदि-अप्पसत्थवि-<br>हायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-<br>पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- |            | 34      | णिरयगः<br>ससीर-वेः<br>णिरयगा<br>पुट्यीणा<br>बंधो | री कम्मणिसेगो ।<br>दि–देवगदि-वेउटि<br>इटिवयसरीरअंगोवंग<br>दे–देवगदिपाओग्ग<br>माणं जहण्णगो<br>सागरोवमसहस्सस्स | ग-णि-<br>।ाणु−<br>द्विदि-<br>।्वे- |
| ,       | सरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-<br>दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-                                                                                                                                                |            | ł       | -                                                | ॥ पल्डिदोवमस्स सं<br>ग ऊणया ।                                                                                | १९४                                |
|         | युग्न-सुरसर-दुरसर-जादुड्य<br>अणादेन्ज-अजसकित्ति-णिमिण-                                                                                                                                                  |            |         |                                                  | त्तमाबाधा ।                                                                                                  | १९७                                |
| ı       | णीचागोदाणं जहण्णगो द्विदि-<br>बंधो सागरोवमस्स वे-सत्तभागा<br>पिलदोवमस्स असंखेजदिभागेण                                                                                                                   |            |         | णिसेगो                                           |                                                                                                              | "                                  |
|         | ऊणया ।<br>अंतोग्रहुत्तमाबाधा ।                                                                                                                                                                          | १९०<br>१९२ | २८      | तित्थय                                           | ारीर-आहारसरीरअं<br>रणामाणं जहण्णगो<br>प्रतोकोडाकोडीओ                                                         | द्विदि-                            |
|         | आबाध्णिया कम्मद्विदी कम्म-<br>णिसेओ।                                                                                                                                                                    | ,,         |         |                                                  | त्त्तमाबाधा ।<br>णिया कम्मद्विदी                                                                             | १९८<br>कम्म-                       |
| २७      | णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ<br>द्विदिबंधो दसवाससहस्साणि ।                                                                                                                                                  | १९३        |         | णिसेओ                                            | 1                                                                                                            | 11                                 |
|         | अंतोग्रहुत्तमाबाधा ।<br>आबाधा ।                                                                                                                                                                         | ;;         | 88      |                                                  | त्त-उच्चागोदाणं<br>द्विदिबंधो अहु मुहु <sup>न्</sup>                                                         | जह-<br>ताणि। ,,                    |
|         | कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ।                                                                                                                                                                                  | "          |         | अंतोमु                                           | इत्तमाबाधा ।                                                                                                 | **                                 |
| ३१      | तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जह-<br>ण्णओ द्विदिबंधो खुद्दाभवग्गहणं।                                                                                                                                            | ,,         | ४३      | आबाधृ<br>णिसेओ                                   | ्णिया कम्मद्विदी<br>।                                                                                        | कम्म-                              |

## सम्मन्जुपतिचूलियासुत्ताणि

| सूत्र | संख्या सूत्र                                                                                                                                           | पृष्ठ     | सुत्र          | संख्या                                          | स्त्र                                                                                                                                                                 | ₽ <b>B</b>         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | एवदिकालद्विदिएहि कम्मेहि<br>सम्मत्तं ण लहदि ।                                                                                                          | २०३       |                | उवसारे                                          | गिलिंदिएसु । पंचिंदिएसु<br>नंतो सण्णीसु उवसामेदि,<br>सण्णीसु । सण्णीसु उव-                                                                                            |                    |
|       | लभदि ति विभासा ।                                                                                                                                       | "         |                |                                                 | गब्भोवक्कंतिएसु उव-                                                                                                                                                   |                    |
|       | एदेसि चेव सव्वकम्माणं जावे<br>अंतोकोडाकोडिद्विदिं बंधदि तावे<br>पढमसम्मत्तं लभदि ।<br>सो पुण पंचिदिओ सण्णी<br>मिच्छाइद्वी पज्जत्तओ सव्व-<br>विसुद्धो । | ,,<br>२०६ |                | सामेदि<br>गब्भोव<br>पज्जत्त<br>अपज्ज<br>सामेंते | ा गण्यानस्कातस्य उन<br>हिं गो सम्मुच्छिमेसु ।<br>वक्कंतिएसु उनसामेंता<br>एसु उनसामेदि, गो<br>विष्सु। पज्जत्तएसु उन-<br>विस्विज्जनस्साउगेसु नि<br>मेदि, असंखेज्जनस्सा- |                    |
| ષ     | एदेसि चेव सञ्चकम्माणं जाधे अंतोकोडाकोडिहिदि ठवेदि संखेडजेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुप्पा-देदि ।                                         |           |                | उगेसु<br>उवसा<br>कस्स<br>दंसण                   | वि ।  मणा वा केसु व खेत्तेसु व मूले ।  मोहणीयं कम्मं खेवेदुमाढ-                                                                                                       | २३८<br><b>२</b> ४३ |
| ક     | पढमसम्मत्तमुप्पार्देतो अंतो                                                                                                                            | -         |                |                                                 | कम्हि आढवेदि, अड्डा-                                                                                                                                                  |                    |
| `     | मुहुत्तमोहट्टेदि ।                                                                                                                                     | २३०       |                | इउजेस्                                          | पु दीव-समुद्देसु पण्णारस-                                                                                                                                             |                    |
| y     | ॐ प्रसार्थ्य ।<br>ओहट्टेट्ग मिच्छत्तं तिण्णि भागं<br>करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मा                                                                    |           |                |                                                 | भृमीसु जिम्ह जिणा केवली<br>यरा तम्हि आढवेदि ।                                                                                                                         | "                  |
|       | मिच्छत्तं ।                                                                                                                                            | २३४       | 8:             | २ णिडुव                                         | ाओ पुण चदुसु वि गदीसु                                                                                                                                                 |                    |
| 4     | दंसणमोहणीयं कम्मं उव                                                                                                                                   |           |                | णिडु                                            | विद् ।                                                                                                                                                                | २४७                |
|       | सामेदि ।                                                                                                                                               | २३८       | 8              |                                                 | त्तं पडिवज्जंतो तदो स <del>त्त</del> -                                                                                                                                |                    |
| 9     | उवसामेंतो किम्ह उवसामेदि<br>चदुसु वि गदीसु उवसामेदि<br>चदुसु वि गदीसु उवसामेंते<br>पंचितियस उवसामेदि, णो एई                                            | l<br>T    | Plant Stranger | णाणा<br>णीयं                                    | ाणमंतोकोडाकोडिं ठेवेदि<br>वरणीयं दंसणावरणीयं वेद<br>मोहणीयं णामं गोदं अंत<br>चेदि ।                                                                                   |                    |
|       | जावादएस (अनुसामाप्र) भी ५९                                                                                                                             |           | 1              | 112 1                                           |                                                                                                                                                                       | , ,                |

सुत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

gg

11

१४ चारित्तं पडिवज्जंतो तदो सत्त-कम्माणमंतोकोडाकोडिं द्विदिं द्भवेदि णाणावरणीयं दंसणावर-णीयं वेदणीयं मोहणीयं णामं गोदं अंतराइयं चेदि। **२**६७ १५ संपुणां पुण चारित्तं पडिवन्जंतो तदो चत्तारि कम्माणि अंतो-

मुहुत्तद्विदिं द्ववेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं मोहणीयमंतराइयं ३४२ १६ वेदणीयं वारसमुहुत्तं

णामागोदाणमद्रमुहुत्त-ठवेदि, द्विदिं ठवेदि, सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहुत्तद्विदिं ठवेदि । 383

सूत्र

### गदियागदियचूलियासुत्ताणि

पृष्ठ सूत्र संख्या सुत्र संख्या सूत्र १ णेरइया मिच्छाइट्टी पढमसम्मत्त-मुप्पादेंति। 885 २ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेंति ? 888 ३ पज्जत्तएस उप्पादेति. णो अपन्जत्तएसु । " ४ पज्जत्तरसु उप्पादेता अंतो-मुहुत्तप्पहुडि जाव तप्पाओ-ग्गंतोम्रहत्तं उवरिम्रप्पादेति, णा हेट्टा। ५ एवं जाव सत्तसु पुढवीसु णेरइया। ४२० ६ णेरइया मिच्छाइट्टी कदिहि कार-णेहि पढमसम्मत्तम्रपादेंति ? 858 तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त-मुप्पादेंति । " ८ केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं वेदणाहिभूदा । 822

९ एवं तिसु उत्ररिमासु पुढवीसु णेरइया । ४२३ १० चदुसु हेट्टिमासु पुढवीसु णेरइया मिच्छाइड्डी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? " ११ दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त-मुप्पादेंति । ४२४ १२ केइं जाइस्सरा, केइं वेयणाहि-भूदा । " १३ तिरिक्खिमच्छाइड्डी पढमसम्मत्तं-मुप्पादेंति । " १४ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेंति ? ४२५ १५ पंचिंदिएस उप्पादेंति, णो एई-दिय-विगिलिदिएस । " १६ पंचिंदिएस उपादेंता सण्णीस उपादेंति, णो असण्णीस ।

| सूत्र      | संख्या                                                | सूत्र                                                                     | पृष्ठ    | સુત્ર સ     | ख्या                             | सूत्र                                                      |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| १७         | _                                                     | र्देता गडमोवक्कं-<br>रंति, णो सम्मु-                                      | ४२५      | 5           | कारणेहि प                        | मिच्छाइट्टी<br>ढमसम्मत्तम्<br>रणेहि पढ                     | प्पादेंति १ ४                             |
| १८         |                                                       | रसु उप्पादेंता<br>प्यादेंति, णो अप-                                       |          | 1           | प्रुप्पादेंति<br>सोऊण, वे        | — केइं जाइः<br>हुई जिणुदि                                  | स्सरा, केइं<br>वं दडूण ।                  |
| १९         | पज्जत्तएसु उ                                          | प्रपादेंता दिवस-<br>जावमुत्ररिमुप्पा-<br>ाटो ।                            |          | <b>३२</b> : | मुप्पादेंति<br>उप्पादेंता        | कम्हि उप्प                                                 | ४<br>दिंति १                              |
| २०         | एवं जाव सब                                            | _                                                                         | "        |             | पज्जत्तप्र्<br>अपज्जत्ता         | रु उप्पार्दे।<br>रसु ।                                     | ात, णा                                    |
| २१         |                                                       | ाच्छाइट्टी कदिहि<br>स्मसम्मत्तं उप्पा-                                    |          |             |                                  | तु उप्पाएंत<br>हुडि जाव उ<br>हे <b>झ्</b> दो ।             |                                           |
|            | मुप्पादेति—<br>सोऊग, केई                              | हि पढमसम्मत्त-<br>केइं जाइस्सरा, केई<br>जिणविंवं दहूण ।<br>च्छादिट्टी पढम | ४२७      | क्<br>क     | एवं जाव<br>विमाणवा<br>देवा मिच्ह | उवरिमउव<br>सियदेवा रि<br>छाइट्टी कदिर्ग<br>रिम्रुप्पादेंति | ते । १<br>हे कारणेहि                      |
| <b>२</b> १ | सम्मत्तम्रुप्पादे<br>३ उप्पादेता का<br>५ गब्मोवक्केरि | हित।<br>मेह उप्पादेंति १<br>एसु पढमसम्मत्त<br>तिसम्मुच्छिमेसु।            | ४२८<br>" | ३७          | चदुहि व<br>मुप्पाएंति<br>सोऊण,   | हारणेहि प                                                  | ढमसम्मत्त-<br>इस्सरा, केई                 |
|            | अपन्जत्तएसु                                           | उप्पादेंति, णे<br>।                                                       | Ť ,,     | 36          | एवं                              | भवणवा<br>र-सहस्सारव                                        | सियप्पहुडि<br>हप्पनासिय-                  |
|            | ष्पहुडि जा<br>णा हेड्डादो ।                           | उप्पादेंता अडुवास<br>व उवरिम्रुप्पादेंति                                  | ,<br>४२९ |             | कप्पवासि<br>कदिहि                | ायदेवेसु<br>कारणेहि प                                      | ा−अच्चुद्-<br>मिच्छादिङ्की<br>ाढमसम्मत्त- |
| 3          | ८ एवं जाव अड्ड                                        | ाइज्जदीव-समुद्देसु                                                        | 1 ',,    | ŧ           | मुप्पादेंति                      | 1 \$                                                       |                                           |

| सूत्र संख   | या सूत्र                                                                        | áa           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| २९ म्<br>का | ग्रस्सा मिच्छाइट्टी कदिहि<br>रणेहि पढमसम्मत्तग्रुप्पादेति                       | १<br>१ ४२९   |
| मु          | हि कारणेहि पढमसम्म <del>च</del><br>पार्देति — केई जाइस्सरा, के                  | · ·          |
| ३१ देव      | ऊण, केइं जिणविंबं दहूण<br>गा मिच्छाइद्वी पढमसम्मच                               | -            |
| मु'         | पार्देति ।                                                                      | ४३१          |
|             | प्पादेंता कम्हि उप्पादेंति ?<br>ज्जत्तएसु उप्पादेंति, गं                        | ,,<br>ii     |
|             | पज्जत्तएसु ।<br>ज्जत्तरसु उप्पाएंता अंते                                        | <b>)</b> )   |
| मु          | हुत्तप्पहुडि जाव उवरि उप्प                                                      |              |
|             | ति, णो हेट्टदो ।<br>व जाव उवरिमउवरिमगेवड                                        | 95-`<br>₹-   |
| वि          | माणवासियदेवा ति ।                                                               | ४३२          |
|             | वा मिच्छाइद्वी कदिहि कारणे<br>ढमसम्मत्तम्रुप्पादेति १                           | हि<br>"      |
| Ĥ           | ादुहि कारणेहि पढमसम्म<br>प्पाएंति — केइं जाइस्सरा, वे<br>ोऊण, केइं जिणमहिमं दहू | त-<br>हेर्ड् |
|             | इं देविद्धं दहूण ।                                                              | 11           |
| 3           | वं भवणवासियप्पहु<br>।ाव सदर-सहस्सारकप्पवासि                                     | य-           |
|             | वाति।                                                                           | ४३४          |
|             | गणद्-पाणद्-आरण-अच्चुः<br>रणवासियदेवेसः सिन्न्यन्ति                              |              |

| ध्य संख्या सूत्र १८                                                                         | सून तथ्या सून पृष्ठ                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४० तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त-<br>ग्रुप्पादेंति— केई जाइस्सरा, केई<br>सोऊण, केई जिणमहिमं दडूण। | ५२ सत्तमाए पुढवीए णेरइया<br>मिच्छत्तेण चेव णीति । ४४०<br>५३ तिरिक्खा केई मिच्छत्तेण अधि- |
| सोऊण, कइ जिणमाहम दहूण। ,,<br>४१ णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मि-<br>च्छादिद्वी कदिहि कारणेहिं   | गदा मिच्छत्तेण णींति । ,,<br>५४ केई मिच्छत्तेण अधिगदा सासण-                              |
| पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? ४३५                                                                 | सम्मत्तेण णींति। "                                                                       |
| ४२ दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त-<br>मुप्पादेंति — केइं जाइस्सरा, केइं                            | ५५ केई मिच्छत्तेण अधिगदा<br>सम्मत्तेण णींति । ४४१                                        |
| सोऊण । ४३६<br>४३ अणुद्दिस जाव सव्यद्वसिद्धि-                                                | ५६ केई सासणसम्मत्तेग अधिगदा<br>मिच्छत्तेण णीति । ,,                                      |
| विमाणवासियदेवा सन्वे ते<br>णियमा सम्माइद्वित्ति पण्णत्ता । ४६७                              | ५७ केई साम्रणसम्मत्तेण अधिगदा<br>साम्रणसम्मत्तेण णीति । , ,,                             |
| ४४ णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा<br>केई मिच्छत्तेण णींति।                                        | ५८ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा<br>सम्मत्तेण णींति। "                                        |
| ४५ केई मिच्छत्तेण अधिगदा<br>सासणसम्मत्तेण णींति । ,,                                        | ५९ सम्मत्तेग अधिगदा णियमा                                                                |
| ४६ केई मिच्छत्तेण अधिगदा<br>सम्मत्तेण णींति । ४३८                                           | ६० (एवं) पंचिदियतिस्विता पंचि-                                                           |
| ४७ सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण<br>चेव णींति ।                                                | ६१ पंचिद्यतिरिक्खजोगिणीयो म-<br>णुसिणीयो भवणवासिय-वाण-                                   |
| ४८ एवं पढमाए पुढवीए णेरइया । ४३९                                                            | बेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ                                                                  |
| ४९ विदियाए जाव छट्टीए पुढवीए<br>णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा<br>केइ मिच्छत्तेण (णींति)। ४३९     | सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ<br>च मिच्छत्तेण अधिगदा केइं<br>मिच्छत्तेण णीति। ४४२             |
| ५० मिच्छत्तेण अधिगदा केई सासण-                                                              | ६२ केइं मिच्छत्तेण अधिगदा                                                                |
| सम्मत्तेण णींति। ,,                                                                         | सासणसम्मत्तेण णीति । ,,                                                                  |
| ५१ मिच्छत्तेण अधिगदा केई<br>सम्मत्तेण णीति । ,,                                             | ६३ केई मिच्छत्तेण अधिगदा<br>सम्मत्तेण णीति। ""                                           |
|                                                                                             |                                                                                          |

| सूत्र संख्या सूत्र                                                                | ર્વક                   | सूत्र संख्या सूत्र ५४                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ६४ केइं सासणसम्मत्तेण अधि<br>मिच्छत्तेण णींति ।                                   | गदा<br>४४२             | ७६ णेरइयमिच्छाइट्टी सासणसम्मा-<br>इट्टी णिरयादो उच्चट्टिदसमाणा                |
| ६५ केई सासणसम्मत्तेण अधि                                                          |                        | कदि गदीओ आगच्छंति ? ४४६                                                       |
| सम्मत्तेण णीति ।<br>६६ मणुसा मणुसपज्जत्ता सोध                                     | ,,<br>म्मी-            | ७७ दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्ख-<br>गदिं चेव मणुसगदिं चेव। ४४७                    |
| साणप्पहुडि जाव णवगेः<br>विमाणवासियदेवेसु केइं मि<br>त्तेण अधिगदा मिच्ह<br>णींति । | ।ज्ज-<br> च्छ-         | ७८ तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिं-<br>दिएसु आगच्छंति, णो एइंदिय-<br>विगिलिंदिएसु । |
| ६७ केइं मिच्छत्तेण अधि<br>सासणसम्मत्तेण णींति ।                                   | गिदा                   | ७२ पंचिदिएसु आगच्छंता सण्णीसु<br>आगच्छंति, णो असण्णीसु । ४४८                  |
| ६८ केइं मिच्छत्तेण अधि<br>सम्मत्तेण णींति ।                                       |                        | ८० सण्णीसु आगच्छंता गडभो-<br>वक्कंतिएसु आगच्छंति, णो                          |
| ६९ केई सासणसम्मत्तेण अधि<br>मिच्छत्तेण णीति ।                                     | •                      | सम्मुच्छिमेसु । ,,<br>८१ गृब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता                            |
| ७० केई सासणसम्मत्तेण अधि                                                          | "<br>यगदा              | पन्जत्तएसु आगच्छंति, णो अप-<br>न्जत्तएसु । ४४९                                |
| सासणसम्मत्तेण णींति ।<br>७१ केई सासणसम्मत्तेण अधि                                 |                        | ८२ पन्जत्तएसु आगन्छंता संखेज-                                                 |
| सम्मत्तेण णीति ।<br>७२ केई सम्मत्तेण अधिगदा वि                                    | <b>४</b> ४४<br>भेच्छ-  | असंखेज्जवस्साउएसु । ,,                                                        |
| त्तेण णींति ।<br>७३ केइं सम्मत्तेण अधिगदा स                                       | • <del>,</del><br>।सण- | ८३ मणुस्सेसु आगच्छंता गब्भोवकं-<br>तिएसु ्आगच्छंति, ुणो सम्मु-                |
| सम्मत्तेण णींति।                                                                  | 15                     | च्छिमेसु। ४५•                                                                 |
| ७४ केइं सम्मत्तेण अधि<br>सम्मत्तेण णीति।                                          | वेगदा<br>४४६           | ८४ गृबभोवक्कंतिएसु आगच्छंता<br>पुज्जत्तएसु आगच्छंति, णो                       |
| ७५ अणुदिस जाव सन्बर्हा<br>विमाणवासियदेवेसु सम्                                    | _                      | अपन्जत्तएसु । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                             |
| अधिगदा णियमा सम                                                                   | _                      | वस्साउएसु आगच्छंति, णो                                                        |
| चेव णींति ।                                                                       | 22                     | असंखंडजबस्साउएसु । "                                                          |

"

"

"

"

"

,,

"

"

"

"

| ८६ | णेरइया सम्मामि | <b>च्छाइद्वी</b> सर | मा- |     |
|----|----------------|---------------------|-----|-----|
|    | मिच्छत्तगुणेण  |                     |     |     |
|    | उन्वर्द्दिति । |                     |     | 840 |
|    | •              |                     | _   |     |

८७ णेरइया सम्माइद्वी णिरयादो उन्वड्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? 848

८८ एक्कं मणुसगदिं चेव आग-च्छंति ।

८९ मणुसेसु आगच्छंता गब्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, सम्म्राच्छमेस् ।

९० गरमोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जचएम् आगच्छंति, अपन्जत्तएसु ।

९१ पन्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वांसांउएस आगच्छंति, असंखेज्जवासाउएसु । ४५२

९२ एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ।

९३ अधा सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइड्डी णिरयादो उच्चट्टिद-समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति ?

९४ एक्कं तिरिक्खगदिं चेव आग-च्छंति ।

९५ तिरिक्खेस आगच्छंता पंचिं-दिएस आगच्छंति, णो एइंदिय-विगलिंदिएसु । ४५३ ९६ पंचिदिएसु आगच्छंता सणीसु

आगच्छंति, णो असण्णीसु । ४५३ ९७ सण्णीस आगच्छंता गढमो-वक्कंतिएस आगच्छंति, णो सम्म्रच्छिमेस् ।

९८ गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपन्जत्तएस ।

९९ पञ्जत्तएसु आगच्छंता संखेज-वस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ।

१०० सत्तमाए पुढवीए णेरहया सासणसम्मादिद्री सम्मा-मिच्छादिद्वी असंजदसम्मा-दिट्टी अप्पप्पणो गुणेण णिर-यादो णो उच्चिद्विति ।

१०१ तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइट्टी संखेज्ज-पंचिदियपज्जत्ता वासाउआ तिरिक्खा तिरि-क्खेहि कालगद्समाणा कदि गदीओ गच्छंति ?

१०२ चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदि मणुसगदिं देवगदिं चेदि।

१०३ णिरएस गच्छंता सव्वणिरएसु 848 गच्छंति ।

१०४ तिरिक्खेस गच्छंता सुन्ब-तिरिक्खेस गच्छंति । ४५५

१०५ मणुसेसु गच्छंता सव्त्रमणुसेसु गच्छंति । " \*\*

15

75

11

57

"

\*\*

"

- १०६ देवेसु गच्छंता भवणवासिय-प्पहुडि जाव सयार-सहस्सार-कप्पवासियदेवेसु गच्छंति । ४५५
- १०७ पंचिदियतिरिक्खअसण्णिपञ्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल-गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति १
- १०८ चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुस-गदिं देवगदिं चेदि ।
- १०९ णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरइएसु गच्छंति। ४५६
- ११० तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सन्वतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छं-ति, णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ।
- १११ देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वाणर्वेतरदेवेसु गच्छंति ।
- ११२ पंचिदियतिरिक्खसण्णी असण्णी
  अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउकाइया वा वणप्पद्काइया
  णिगोदजीवा बादरा सुहुमा
  बादरवणप्पदिकाइया पत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता
  बीइंदिय-तीइंदिय-चडिंरियपज्जत्तापज्जत्ता- तिरिक्खा
  तिरिक्खेहिं कालगदसमाणा
  कदि गदीओ गुच्छंति १ ४५७

११३ दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्ख-गदिं मणुसगिदं चेदि। ४५७

- ११४ तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छं-ति, णो असंखेज्जवस्साउएसु गच्छंति ।
- ११५ तेउक्काइया वाउक्काइया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अप-ज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति? ४५८
- ११६ एक्कं चेव तिरिक्खगर्दि गच्छंति।
- ११७ तिरिक्खेसु गच्छंता सच्च-तिरिक्खेसु गच्छंति, णो असं-खेज्जनस्साउएसु गच्छंति ।
- ११८ तिरिक्खसासणसम्माइद्वी संखे-ज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरि-क्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति?
- ११९ तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदि मणुसगदि देव-गदि चेदि। ४५९
- १२० तिरिक्खेसु गच्छंता एइंदिय-पंचिदिएसु गच्छंति, णो विगलिंदिएसु ।
- १२१ एइंदिएसु गच्छंता बादर पुढवीकाइय-बादरआउक्काइय-बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीर-

| प्त्र संख्या                    | स्त्र                                                     | વૃષ્ઠ              | C.                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| पज्जत्तए<br>जजत्तएस्            | (सु गच्छंति, णो <sup>ः</sup><br>रु ।                      | अ <b>प-</b><br>४६  | •                 |
|                                 | (सु गच्छंता सण<br>, णो असण्णीसु ।                         | गीसु<br>४६         | 2                 |
|                                 | गच्छंता गब्भोव<br>गच्छंति, णो स<br>।                      | (म्मु-             | ,,                |
|                                 | क्कंतिएसु गर्<br>एसु गच्छंति,<br>तएसु।                    |                    | २                 |
| वासाउ                           | एसु गच्छंताः संस्<br>एसु वि गच्छंति,<br>गसाउएसु वि ।      |                    | ,,                |
| १२६ मणुसेर<br>तिएस<br>च्छिमे    | यु गच्छंता गब्भे।<br>गच्छंति, णो<br>सु ।                  | ग्रक्कं-<br>सम्मु∙ | **                |
| _                               | वक्कंतिएसु ग<br>तएसु गच्छंति, णे<br>एसु ।                 |                    | ,,                |
| वासा                            | त्एसु गच्छंता सं<br>उएसु वि गः<br>विज्ञवासाउएसु<br>वि ।   | च्छंति,            |                   |
| <b>१</b> २९ देवेसु<br>प्पहुर्ति | ात ।<br>गच्छंता भवणव<br>डे जाव सदर-सह<br>झसियदेवेसु गच्छं | स्सार-             | <i>,,</i><br>?६३. |
|                                 | क्खा सम्मामिन                                             |                    |                   |

संखेजवस्साउआ सम्मामिच्छ-

त्त्राणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु णो कालं करेंति। १३१ तिरिक्खा असंजदसम्मादिद्वी संखेजजनस्साउआ तिरिक्खा कालगदसमाणा तिरिक्खेहि कदि गदीओ गच्छंति ? १३२ एक्कं हि चेव देवगर्दि ४६५ गच्छंति । १३३ देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण-प्पहुडि जांव आरणच्चुद-कष्पवासियदेवेसु गच्छंति । १३४ तिरिक्खमिच्छाइट्टी सासण-सम्माइद्वी असंखेज्जवासाउवा तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल-गदसमाणा कदि गदीओ ४६६ गच्छंति ? १३५ एक्कं हि चेव देवगिंदं गच्छीत । १३६ देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवेसु ४६७ च्छंति । १३७ तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेज्जवासाउआ सम्मा-मिच्छत्तगुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेहि णो कालं करेंति। १३८ तिरिक्खा असंजदसम्माइद्वी अप्तंखेज्जवासाउआ तिरिक्खा कालगदसमाणा तिरिक्खेहि कदि गदीओ गच्छंति ? 11

प्र

800

17

808

\*

\*\*

४७२

"

žż

"

"

"

"

,,

11

१५९ ग्रब्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अप-ज्जत्तएसु ।

सुत्र

१६० पन्जत्तएसु गन्छंता संखेज-वासाउएसु (वि) गन्छंति, असं-खेजवासाउएसु वि गन्छंति।

**१६१ दे**वेसु गच्छंता भवणवासिय-प्पहुंि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवेसु गच्छंति । ४७३

१६२ मणुसा सम्मामिच्छाइट्टी संखेजनासाउआ सम्मामिच्छ-त्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करेंति ।

१६३ मणुससम्माइट्टी संखेज्जवासा-उआ मणुस्सा मणुस्सेहि काल-गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति १

१६४ एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति। ४७४

१६५ देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण-प्पहुंडि जाव सव्बद्दसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु गच्छंति। ४७६

१६६ मणुसा मिच्छाइट्टी सासण-सम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगद-समाणा कदि गदीओ गच्छंति? ,,

१६७ एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति। ,,
१६८ देवेसु गच्छंता भवणवासिय-

वाणवेतर-जोदिसियदेवेसु ग च्छंति । १६९ मणुसा सम्मामिच्छाइद्वी असं-खेजजासाउआ सम्मामिच्छत्त-गुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करेंति ।

१७० मणुसा सम्माइड्डी असंखेज्ज-वासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?

१७१ एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।

१७२ देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण-कप्पवासियदेवेसु गच्छंति।

१७३ देवा मिच्छाइद्वी सासणसम्मा-इद्वी देवा देवेहि उवद्भिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति १

१७४ दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव। ४७८

१७५ तिरिक्खेसु आगच्छंता एई-दिय-पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो विगासिंदिएसु ।

१७६ एइंदिएसु आगच्छंता बादर-पुढवीकाइय-बादरआउकाइय-बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।

१७७ पंचिदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु । ४७९ ,, इ

| स्त्रं संख्या               | सूत्र                                      | पृष्ठ     | सूत्र संख्या | स्त्र                                    | पृष्ठ               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| वक्कंतिएस्<br>सम्म्रुच्छिमे | र्ष आगच्छंति, णे<br>सु ।                   | १<br>४७९  | 1            | ाएसु आगच्छंति,<br>।चएसु ।                | णो<br>४८१           |
|                             | हितएसु आगच्छंत<br>इ आगच्छंति, णो           |           | १८९ पज्जत्त  | ाएसु आगच्छंता संर<br>इएसु आगच्छंति,      | वेज-                |
| अपज्जत्तए<br>१८० पज्जत्तएस  | ्सु ।<br>१ आगच्छंता संखेज                  | ,))<br>-  | असंखे        | ज्जवस्साउएसु ।<br>वासिय-वाणवेंतर-जो      | **                  |
| वासाउएस्                    | ु आगच्छंति, णे<br>नासाउएसु ।               | Ì         | दिय-स        | गार्यस्मीसाणकप्पवा<br>देवगदिभंगो ।       | ॥५ <i>−</i><br>सिय- |
| १८१ मणुसेसु                 | आगच्छंता गब्भो                             |           | १९१ सणक      | कुमारप्पहुडि जाव                         |                     |
| सम्मुच्छि                   | . •                                        | ,,        | मपुढ         | ।ारकप्पवासियदेवेसु<br>गीभंगो । णवरि चुद् | पढ-<br>। चि         |
| पज्जत्तएर्                  | क्रंतिएसु आगच्छंत<br>सु आगच्छंति, णे       | ìr        | १९२ आण       | दव्वं ।<br>सदि जाव णवगे                  |                     |
| _                           | आगच्छंता संखेज                             |           | इद्वी र      | गवासियदेवेसु मि<br>सासणसम्माइड्डी अर     | संजद-               |
| असंखेज्ज                    | रु आगच्छंति, प<br>वासाउएसु ।               | **        | समाप         | इद्वी देवा देवेहि<br>गाकदि गदीओ          | आग-                 |
| मिच्छत्त्र                  | गामिच्छाइद्वी सम्म<br>पुणेण देवा देवेहि णे |           |              | हि चेव मणुर                              | ४८२<br>समदि-        |
|                             | , णो चयंति ।<br>म्माइट्ठी देवा देवे        | ,,<br>हे  |              | व्छंति ।<br>तसु आगच्छंताः ः              | ः<br>गब्भो-         |
| उन्ब <b>ट्टिद</b>           | -चुद्समाणा क<br>आगच्छंति ?                 | _         | 1            | तिएसु आगच्छंति<br>चिछमेसु ।              | , पो<br>,,          |
|                             | हे चेव मणुसगि                              | दे-       | पत्नस        | ोोवक्कंतिएसु आग<br>।त्तएसु आगच्छंति      | _                   |
| १८७ मणुसेसु                 | आगच्छंता गढमे                              | _         | अप           | व्रत्तएसु ।                              | "                   |
| वक्कात्।<br>सम्मुच्छि       | (सु आगच्छंति, ।<br>प्रमेसु ।               | मा<br>४८१ |              | ात्तएसु आगच्छंता<br>गासाउएसु आगच्छं      | _                   |
| १८८ गब्भोवव                 | कंतिएसु आगच्छं                             | ता        | असं          | खेज्जवासाउएसु ।                          | \$28                |

"

"

"

,,

37

"

"

850

17

"

१९७ आणद जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवा सम्मा-मिच्छाइद्वी सम्मामिच्छत्त-गुणेण देवा देवेहि णो चयंति। ४८३

१९८ अणुदिस जाव सन्बद्घिसिद्धि-विमाणवासियदेवा असंजद-सम्माइद्वी देवा देवेहि चुद-समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति ?

१९९ एकं हि मणुसगदिमागच्छंति ।

२०० मणुसेसु आगच्छंता गब्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ।

२०१ ग्रह्मोवक्कंतिएसु आगच्छंता पुजत्तपुसु आगच्छंति, णो अपुजत्तपुसु । ४८४

२०२ पञ्जत्तएसु आगच्छंता संखेज-वासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेजजवासाउएसु।

२०३ अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्त्रहिद-समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति ?

२०४ एक्कं हि चेव तिरिक्खगदि-मागच्छंति ति ।

२०५ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति— आभिणिबोहियणाणं णो उप्पा-एंति, सुद्गाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत्तं णो उप्पाएंति, संजमा-संजमं णो उप्पाएंति। ४८४

२०६ छट्टीए पुढवीए णेरइया णिर-यादो णेरइया उन्त्रद्विदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति १ ४८५

२०७ दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव। ४८६

२०८ तिरिक्ख-मणुस्सेसु उववण्ण-छ्या तिरिक्खा मणुसा केई छ उप्पाएंति— केई आभिणि-बोहियणाणसुप्पाएंति, केई सुद्णाणसुप्पाएंति, केई सम्मा-णाणसुप्पाएंति, केई सम्मा-मिच्छत्तसुप्पाएंति, केई सम्मत्त-सुप्पाएंति, केई संजमासंजम-सुप्पाएंति।

२०९ पंचमीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वद्धिद-समाणा कदि गदीयो आग-च्छंति ?

२१० दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चेव, मणुस-गदिं चेव ।

२११ तिरिक्खेस उववण्णल्लया तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति ।

२१२ मणुस्सेसु उववण्णस्त्रया मणुसा केइमद्वसुप्पाएंति— केइ॰ माभिणिबोहियणाणसुप्पाएंति,

"

पृष्ठ सूत्र संख्या

सुत्र

पृष्ठ

केई सुद्णाणसुप्पाएंति, केई-मोहिणाणसुप्पाएंति, केई मण-पञ्जवणाणसुप्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तसुप्पाएंति, केई सम्मत्तसुप्पाएंति, केई संजमा-संजमसुप्पाएंति, केई संजम-सुप्पाएंति।

२१३ चउत्थीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्वट्टिद-समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति ?

२१४ दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगईं चेव मणुसगईं चेव।

२१५ तिरिक्खेसु उववण्णस्त्रया ति-रिक्खा केई छ उप्पाएंति। ४८९

२१६ मणुसेसु उववण्णस्रया मणुसा केइं दस उप्पाएंति — केइमा-हिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,केई सुद्णाणसुप्पाएंति, केइमोहि-णाणमुप्पाएंति, केई मणपञ्जव-णाणमुप्पाएंति, केई केवल-णाणमुप्पाएंति, केई सम्मा-मिच्छत्तमुप्पाएंति,केई सम्मत्त-मुप्पाएंति, केई संजमायंजम-मुप्पाएंति, केइं संजममुप्पा-एंति। णो बलदेवत्तं, णो वासु-देवत्तं, णो चक्कवहित्तं, णो तित्थयरत्तं । केइमंतयडा होद्ण सिज्झंति बुज्झंति म्रज्ञंति परिणिन्त्राणयंति सन्त्र-दुक्खाणमंतं परित्रिज्ञाणंति । ४८९

२१७ तिसु उत्तरिमासु पुढतीसु
णेरइया णिरयादो णेरइया
उन्त्रहिदसमाणा कदि गदीओ
आगच्छंति?

२१८ दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव।

२१९ तिरिक्खेसु उववण्णस्रया तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति। "

२२० मणुसेसु उववण्णह्या मणुस्सा केइमेकारस उप्पाएंति— केइ-माभिणिबेहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुद्णाणसुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइ-मोहिषाणमुप्पाएंति. केवलणाणमुप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमा-संजममुप्पाएंति. केई संजम-मुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक-वट्टित्तमुप्पाएंति । केइं तित्थ-यरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदण सिज्झंति बुज्झंति मुचंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाण-मंतं परिविजाणंति ।

२२१ तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख-मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ ग्च्छंति ?

"

"

"

"

सुत्र

२२२ चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं चेदि। ४९३

सुत्र

- २२३ णिरय-देवेमु उववण्णल्लया णिरय-देवा केई पंचमुप्पाएति, केइमाभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुद्णाणमुप्पाएति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिन्छत्तमुप्पाएंति, केई सम्मामिन्छत्तमुप्पाएंति,
- २२४ तिरिक्खेस उववण्णल्लया तिरिक्खा मणुसा केई छ उप्पाएंति।
- २२५ मणुसेसु उववण्णल्लया तिरिक्खमणुस्सा जहा चउत्थ-पुढवीए भंगो।
- २२६ देवगदीए देवा देवेहि उच्च-द्विद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति? ४९४
- २२७ दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेदि।
- २२८ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ।
- २२९ मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा
  केई सन्वं उप्पाएंति केइमाभिणिबोहियणाणसुप्पाएंति, केई
  सुदणाणसुप्पाएंति, केइमोहिणाणसुप्पाएंति, केई मणपज्जवणाणसुप्पाएंति, केई केवल-

णाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिन्छत्तमुप्पाएंति,केई सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमासंजममुप्पाएंति, केई संजमं उप्पाएंति, केई बलदेवत्तमुप्पाएंति,
केई वासुदेवत्तमुप्पाएंति, केई
चक्कवद्वित्तमुप्पाएंति, केई
तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केई
तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होद्ण सिन्झंति बुन्झंति
मुन्चंति परिणिन्वाणयंति सन्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति । ४९४

- २३० भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च देवा
  देवेहि उच्वट्टिद-चुदसमाणा
  कदि गदीओ आगच्छंति ? ४९५
- २३१ दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव।
- २३२ तिरिक्खेस उववण्णल्लया तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति। ४९६
- २३३ मणुसेसु उववण्णव्लया मणुसा
  केइं दस उप्पाएंति केइमाभिणिबोहियणाणसुप्पाएंति,
  केइं सुद्णाणसुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केईं
  मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केईं
  केवलणाणसुप्पाएंति, केईं
  सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं
  सम्मत्तमुप्पाएंति, केईं संजमा-

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

प्रष्ठ

संजममुष्पाएंति, केई संजममुष्पाएंति । णो बलदेवत्तं
उष्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुष्पाएंति, णो चक्कवद्दित्तमुष्पाएंति, णो तित्थयरत्तमुष्पाएंति । केइमंतयडा होद्ण
सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति
परिणिच्वाणयंति सच्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति ।

. ४**९६** 

"

"

"

२६४ सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जधा देवगदिभंगो। ४९७

२३५ आणदादि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवा देवेहि चुद-

समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति १ ४९८

२३६ एक्कं हि चेव मणुसगदि-मागच्छंति ।

२३७ मणुस्सेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केइं सन्वे उप्पाएंति। ,,

२३८ अणुदिस जाव अवराइद-विमाणवासियदेवा देवेहि चुद-समाणा कदि गदीयो आग-च्छंति ?

२३९ एक्कं हि चेव मणुसगदि-मागच्छंति ।

२४० मणुसेसु उववण्णस्रया मणुस्सा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुद- णाणं णियमा अत्थि । ओहिणाणं सिया अत्थि, सिया
णित्थ । केई मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केवलणाणमुप्पाएंति । सम्मामिन्छत्तं णित्थ,
सम्मत्तं णियमा अत्थि । केई
संजमासंजममुप्पाएंति, संजमं
णियमा उप्पाएंति, णो वासुदेवचमुप्पाएंति, केई चक्कविद्वत्तमुप्पाएंति, केई तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होद्ण
सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति
परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाणमंतं परिजाणंति ।

४९८

२४१ सन्बद्धसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छेति १

५००

,,

२४२ एकं हि चेव मणुसगदि-मागच्छंति।

२४३ मणुसेसु उववणाल्लया मणुसा
तेसिमाभिणिवोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं च णियमा
अत्थि। केई मणपज्जवणाणसुप्पाएंति, केवलणाणं णियमा
उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं
णित्थ, सम्मत्तं णियमा
अत्थि । केई संजमासंजम-

सुत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

28

"

मुप्पाएंति । संजमं णियमा उप्पाएंति । केइं बलदेवत्त-णो वासुदेवत्त-मृष्पाएंति, मुप्पाएंति । केई चक्कवट्टित्त-तित्थयरत्त-मुप्पाएंति, केइं

मुप्पाएंति । सच्वे ते णियमा सिज्झंति होद्ण अंतयडा बुज्झंति मुच्चंति परिणिच्वाण-यंति सव्वदुक्खाणमंतं परि-विजाणंति ।

## २ अवतरण-गाथा-सूची

अन्यन कहां क्रम संख्या पृष्ठ गाथा अन्यत्र कहां पृष्ठ गाथा क्रम संख्या ७ जस्सोदएण जीवो 38 २ असरीरा जीवघणा ४ जारिसओ परि-१२ २ इच्छिद्णिसेयभत्तो १७३ ३ जीवपरिणामहेऊ १२ समय. १८ उदए संकम-उदए २९५ गो. क. ४४० कर्मप्र. पृ. १३८ २७ उदओ च अणंत- ३६२ ज. ध. १०९३ ३ जीवस्तथा निर्वृति- ४९७ सौ. १६, २९ ४ उवसामगो य सन्वो २३९ 246 ९९ १० णलया बाह्र य १ दर्शनेन जिनेद्राणां ४२८ ५९ १ एको मे सस्सदो ९ भावपा. २,४८ २ दीपो यथा निर्वृति ४९७ सौ. १६,२८ मूला. १०९८ २३ एक्कं च ठिदि-३४७ ज. घ. १७ दंसणमोहक्खवणा- २४५ ज. ध. 808 लब्धिः २३९ २ दंसणमोहस्सुव-१०९७ २२ ओकडुदि जे अंसे ,, ज. घ∙ २८ आ. मी. १०७ ६ नयोपनयैकान्तानां लब्धि. ४०३ १ प्रक्षेपकसंक्षेपेण २० ओवट्टणा जहण्णा ३४६ ज. ध. १०९६ ८ प्रतिषेधयति समस्तं ४४ लब्धि. ४०१ ३१ वारस णव छ त्तिण्णि ३८१ ज ध. ११३१ ९६१ १३ कम्माणि जस्स २४२ ज. ध. १९ बारस य वेदणिज्जे ३४३ ११३२ ३२ किट्टी करेदि 342 २५ बंधेण होदि उदओ ३५९ ज.ध. १०९२ ११३४ ३४ किट्टी च ट्रिदि-३८३ लब्धि. ४४१ १ खयउवसमिय-१३९,२०५ गो.जी. ६५० लिघ. २८ वंधेण होदि उदओ ३६२ ज. ध. १०९३ भ. आ. २०७६ ३० बंधोदएहि णियमा ३६३ ३८२ ज. ध. ११३३ ३३ गुणसेडि अणंत-९ भावस्तत्परिणामो १०९३ २९ गुणसेडि अणंत-३६३ २४० ज. घ. ८ मिच्छत्तपच्चओ १०९४ २६ गुणसेडि असंखेजा ३६० ६ मिच्छत्तवेदणीयं 882 लिघ.

क्रम संख्या गाथा वृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यम्र कहां १५ मिच्छाइडी णियमा २४२ ,, ९६२ | ७ सब्वम्हि द्विदि-२४० ज. घ. ९५९ गो. जी १८ ३५ सब्बाओ किट्टीओ ३८३ " ११३५ ११ रसाद्रकं ततो मांसं ६३ ५ सायारे पद्भवओ १२ सम्मत्तपढमळंभ-२४२ ज. ध. ९६१ लिघ. १०१ ११ सम्मत्तपढमलंभा २४१ " ९६० २१ संकामेदुक्कडुदि **३४६ ज. घ. १०९६** १४ सम्माइड्री सद्दद्दि २४२ " ९६१ लिंघ. ४०१ २४ संछुहइ पुरिसवेदे गो. जी. २७ ३५९ ज. ध. १०९० १६ सम्मामिच्छाइट्टी २४१ ज. ध. ९६० लब्धि. ४३८ ५ हेतावेवम्प्रकारादौ १४ सम्मामिच्छाइट्टी २४३ " १४ धनं ना. ९६२ ३ सव्वणिरयभवणेसु २३९ " मा. 39 ९५७

### ३ न्यायोक्तियां

न्याय AB पृष्ठ क्रम संख्या क्रम संख्या न्याय ३ जहासंभवं विसेसणविसेसिय-१ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वस्तुनिर्णयः भावो ति णायादो । २४४ ९५ इति न्यायात्। २ जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ति ४ तक्खणविणासे 🌱 तक्खविणा-46 सस्स णाइयत्तादो । 8, 4 णायादो ।

## ४ ग्रन्थोल्लेख

#### १ जीवड्ढाणं

१. भूदबलिभयवंतस्सुवपसेण उवसमसेडीदो ओदिण्णो ण सासणतं पडिवज्जदि।

२. जीवट्टाणामिणाएण पुण संखेडजवस्साउएसु ण संभवदि, उपसम-संडीदो ओदिण्णस्स सासणगुणगमणाभावा ।

#### २ द्व्याणिओगद्दार

१. होदु चै ण, एईदियसासणद्व्यस्स द्व्याणिओगद्दारे पमाणपरूवणा-४७१

## ३ पाहुडचुण्णिसुत्त

- १. एदं वक्खाणं पाहुडचुण्णिसुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयद्विदिबंधस्स सागरोवमकोडीलक्खपुधत्तपमाणं परूवयंतेण विरुज्झदे त्ति णासंकणिज्जं, तस्स तंतंतरत्तादो ।
- २. किंतु मज्झदीवयं कादूण सिस्सपिडवोहणट्टं एसी दंसणमोहणीय-उवसामओ त्ति जइवसहेण भणिदं।
- ३. मिच्छत्तणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो, तत्तो सम्मत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो ति पाहुडसुत्ते णिदिट्टादो । २३५
- थः एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अब्भंतरादो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमा-संजमं पि गच्छेज्ज, छसु आविष्ठयासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज। आसाणं पुण गदो जिद मरिद, ण सक्को णिरयगिद तिरिक्खगिद मणुसगिद वा गंतुं, णियमा देवगिद गच्छिद। एसो पानुसम्भिगम्नाभिगाओ।
- ५. एवं सासगसम्मागुणेण मणुस्सेसु पविसिय सासणगुणेण णिग्गमो वत्तव्वो, अण्णहा पिलदोवमस्स असंखेडजदिभागेण कालेण विणा सासणगुणा-णुष्पत्तीदो । एदं पाहुडसुत्ताभिष्पाएण भणिदं ।

#### ४ तत्वार्थसूत्र

१. णइसिगियमवि पढमसम्मत्तं तच्वहे उत्तं, तं हि एत्थेव दट्टवं। ४३०

## ५ पारिभाषिक-शब्दसूची

| शब्द                     | वृष्ठ      | शब्द                    | पृष्ठ              |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| अ                        |            | अतिप्रसंग               | ९०                 |
| <b>अ</b> क्षरवृद्धि      | <b>ર</b> ર | अति <del>स</del> ्थापना | २२५, २२६, २२८      |
| <b>अक्षरश्च</b> त        | "          | अतिस्थापनावली           | २५०, ३०९           |
| अक्षरसमास                | २३         | अत्यन्ताभाव             | <b>४</b> २६        |
| अक्षिप्र-अवग्रह          | २०<br>५८   | अधःप्रवृत्तकरण          | २१७, २२२, २४८, २५२ |
| अगुरुगलघु<br>अचक्षुदर्शन | 33         | अधःप्रवृत्तकरणवि        | शुद्धि .२१४        |
| भचक्षुदर्शनावरणीय<br>-   | ३१, ३३     | अधःप्रवृत्तसंक्रम       | १२९, १३०, २८९      |

| 5.55.45                         | -                                      |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| शब्द                            | वृष्ठ                                  | शब्द                            | पृष्ठ                      |
| अधःस्थितिगलन                    | १७०                                    | अ <b>नुमान</b>                  | १५१                        |
| अधुव-अवग्रह                     | २१                                     | अनेकान्त                        | ११५                        |
| अनुगामी                         | ४९९                                    | अन्तकृत्                        | <b>૪૮</b> ९, ૪९૨, ૪९५, ૪૨૬ |
| अनन्तगुणवृद्धि                  | २२, १९९                                | अन्तर                           | २३१, २३२, २९०              |
| अनन्तभागवृद्धि                  |                                        | अन्तरकर्ण                       | २३१, ३००                   |
|                                 | 3/5 30/                                | अन्तरकृष्टि                     | ३९०, ३९१                   |
|                                 | -                                      | अन्तरकृतप्रथमसमय                | ३२५, ३५८                   |
| अनन्तानुबन्ध                    | <b>४२</b>                              | अन्तरघात                        | २३४                        |
| अनन्तानुवन्धिविसंयोजनिकया       | २३५                                    | अन्तरद्विचरमफालि                | २९१                        |
| अनन्तानुवन्धिवसंयो <b>जना</b>   | २८९                                    | अन्तरद्विसमयकृत                 | ३३५, ४१०                   |
| अनन्तानुबन्धी                   | કર્                                    | अन्तरप्रथमसमयकृत<br>अन्तरस्थिति | · ·                        |
| अनवस्था ३४,५७,६४,१४४,           | १६४, ३०३                               | अन्तरास्यात<br>अन्तराय          | २३२, २३४                   |
| अनाकारोपयोग                     | २०७                                    | अन्तराय<br>अन्वयमुख             | <i>१</i> ४<br><b>९</b> ५   |
| अनादिमिथ्यादृष्टि               | २३१                                    | अपकर्षण                         | १४८, १७ <b>१</b>           |
| अनादेय                          | ६५                                     | अपकर्षणभागहार                   | २२४, २२७                   |
| अनिःसृत-अवग्रह                  | २०                                     | अपर्याप्त                       | ६२, ४१९                    |
| अनियोग                          | રુક                                    | अपवर्तनोद्धर्तनकरण              |                            |
| अनियोगसमास                      |                                        | अपूर्वकरण                       | २२०, २२१, २४८, २५२         |
|                                 | ###################################### | अपूर्वकरणविशुद्धि               | રશ્ક                       |
| अनिवृत्तिकरण २२१,२२२,२२९        |                                        | अपूर्वकृष्टि                    | ३८५                        |
| अनिवृत्तिकरणविशुद्धि            | २१४                                    | अपूर्वस्पर्द्धक                 | ३६५, ४१५                   |
| अनुरुष्टि                       | २१६                                    | अपूर्वस्पर्देकशलाका             |                            |
| ् अनुगामी                       | ४९९                                    | अप्रतिपात-अप्रति-               |                            |
| अनुक्त-अवग्रह                   | २०                                     | पद्यमानस्                       | थान २७६, २७८               |
| अनुभागकाण्डक                    | २२२                                    | अप्रत्याख्यान                   | . ४३                       |
| अनुभागकाण्डकघात                 | २०६                                    | अप्रत्याख्यानावरणी              | •                          |
| अनुभागकाण्डकोत्कीरणद्वा         | २२८                                    | अप्रशस्तविहायोगी                | ते ७६                      |
| अनुभागघात                       | २३०, २३४                               |                                 | २५४                        |
| अनुभागबन्ध<br>अनुभागबन्ध        | १९८, २००                               | अप्रशस्तोपशामना                 | करण २९५, ३४९               |
| -                               | २१०                                    | अबद्धायुष्क                     | २०८                        |
| भनुभागबन्धक                     | 200                                    | आभानबाघ                         | १्५                        |
| अनुभागबन्धाध्यवसायस्था <b>न</b> |                                        | अमूर्तत्व                       | ४९०                        |
| अनुभागवृद्धि                    | २१३                                    | अरति                            | 80                         |
| अनुभागवेदक                      | 75                                     | अर्थपरिणाम                      | <b>४</b> ९०                |
| अनुभागसत्कर्मिक                 | २०९                                    |                                 | <b>९६, ९</b> ७             |
| अनुभागस्पर्धक                   | <b>६</b> २८                            | अर्थावग्रह                      | १्र                        |
|                                 |                                        |                                 |                            |

#### ३ पाहुडचुण्णिसुत्त

- १. एदं वक्खाणं पाहुडचुण्णिसुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयद्विदिवंधस्स सागरोवमकोडीलक्खपुधत्तपमाणं परूवयंतेण विरुज्झदे ति णासंकणिज्जं, तस्स तंतंतरत्तादो ।
- २. किंतु मज्झदीवयं कादूण सिस्सपिडवोहणद्वं एसो दंसणमोहणीय-उवसामओ त्रि जद्दवसहेण भणिदं।
- ३. मिच्छत्तणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणद्दीणो, तत्तो सम्मत्ताणुभागो अणंतगुणद्दीणो ति पाहुडसुत्ते णिदिट्ठादो । २३५
- थः एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अन्मंतरादो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमा-संजमं पि गच्छेज्ज, छस्र आवित्यासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज। आसाणं पुण गदो जिद मरिद, ण सक्को णिरयगिद तिरिक्खगिद मणुसगिद वा गंतुं, णियमा देवगिद गच्छिद। एसो पाहुडचुण्णिसुत्ताभिष्पाओं।
- ५. एवं सासणसम्मागुणेण मणुस्सेसु पविसिय सासणगुणेण णिग्गमो वत्तव्वो, अण्णहा पिंढदोवमस्स असंखेज्जिद्भागेण कालेण विणा सासणगुणा-णुष्पत्तीदो । एदं पाहुडसुत्ताभिष्पाएण भणिदं ।

#### ४ तत्वार्थसूत्र

१. णइसग्गियमवि पढमसम्मत्तं तच्चद्वे उत्तं, तं हि एत्थेव दट्टव्वं। ४३०

## ५ पारिभाषिक-शब्दसूची

| शब्द                             | पृष्ठ            | शब्द                    | पृष्ठ              |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| अ                                |                  | अतिप्रसंग               | ९०                 |
| <b>अ</b> क्षरवृद्धि              | <b>ર</b> ર       | आत <del>िस</del> ्थापना | २२५, २२६, २१८      |
| भक <u>्षरश्</u> रत               | ,,               | अतिस्थापनावली           | २५०, ३०९           |
| <b>अक्ष</b> रसमास                | २३               | अत्यन्ताभाव             | <b>४</b> २६        |
| अक्षिप्र-अवग्रह                  | २०               | अधःप्रवृत्तकरण          | २१७, २२२, २४८, २५२ |
| अगुहगलघु                         | ५८<br>इ <b>३</b> | अधःप्रवृत्तकरणवि        |                    |
| अचक्षुदर्शन<br>अचक्षुदर्शनावरणीय | <b>३१, ३३</b>    | अधःप्रवृत्तसंक्रम       | १२९, १३०, २८९      |

| शब्द                                         | ба                        | शब्द                   | पुष्ठ              |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| अर्धनाराचशरीरसंहनन                           | હે ક                      | आनुपूर्वीसंक्रम        | ३०२, ३०७           |
| अर्धपुद्गलपरिवर्तन                           | 3                         | आवाधा                  | १४६, १४७, १४८      |
| अवग्रह                                       | १६, १८                    | आवाधाकाण्डक            | १४८, १४९           |
|                                              | ४८६, ४८८                  | आभिनियोधिकज्ञान        | १६, ४८४, ४८६, ४८८  |
| अवधिक्षानावरणीय                              | ें २६                     | आभिनियोधिकश्वानाव      |                    |
| अवधिद्रशैन                                   | ३३                        | आम्लनामकर्म            | હાવ                |
| अवधिद्र्शनावरणीय                             | ३१, ३३                    | आयु                    | १२                 |
| अवस्थितगुणश्रेणी                             | २७३                       | आवळी                   | २३३, ३०८           |
| अवस्थितगुणश्रेणीनिक्षेप                      | 55                        | आवारक                  | 9                  |
| अवस्थितप्रक्षेप                              | २००                       | आवृतकरणउपशामक          | ३०३                |
| अवस्थितवेद्क                                 | ३१७                       | आवृतकरणसंक्रामक        | ३५८                |
| अवहारकाल                                     | ३६९                       | आवियमाण                | 476                |
| अवाय                                         | १७, १८                    |                        | ६९                 |
| अविभागप्रतिच्छेदात्र                         | ३६६                       | आहारशरीर<br>           |                    |
| अञ्यवस्थापित्त                               | १०९                       | आहारदारीरअंगापांग      | •                  |
| अद्युभनामकर्म                                | ६४                        | आहारशरीरवन्धन          | <b>9</b> 0         |
| अश्वकर्णकरण                                  | ३६४                       | आहारशरीरसं <b>घा</b> त | "                  |
| अश्वकर्णकरणद्धाः                             | ३७४                       |                        | <u>°</u><br>₹      |
| असातावेदनीय                                  | ३५                        | ईहा                    | १७                 |
| असंक्षेपाद्धा                                | १६७, १७०                  | इन्हा                  | 70                 |
| असं <b>ख्येयगुण</b> वृद्धि                   | २२, १९९                   |                        | उ                  |
| असंख्येयभागवृद्धि                            | " "                       | उक्त-भवग्रह            | २०                 |
| असं <b>प्राप्तसृपाटिका</b> शरीरसं <b>हनन</b> |                           | उच्चगोत्र              | ७७                 |
| असंयतसम्यग्दिष्ट                             | ४६४, ४६७                  | उच्छ्वास               | ६०                 |
| अस्थिर ,                                     | ६३                        | उत्कर्षण               | १६८, १७१           |
| अहमिन्द्रत्व                                 | <b>४३</b> ६               | उत्क्रप्ट निश्चेप      | २२६                |
| अहोरात्र                                     | ६३                        | उत्तरप्रकृति           | 8                  |
| आ                                            |                           |                        | ४८४, ४८६, ४८७, ४८८ |
|                                              |                           | उत्पन्नलय              | २८३,               |
| आगम                                          | १५१                       | उत्पाद्स्थान           |                    |
| भागाल                                        | २३३, ३०८                  | उद्य                   | २०१, २०२, २१३      |
| आतप                                          | <b>६०</b><br><b>३</b> ६६  | उद्यादिअधि स्थतगुण     |                    |
| आदिवर्गणा<br>आदेय                            | <b>4</b> 44<br><b>6</b> 4 |                        | ३१८, ३२०           |
| आदोलकरण                                      | ३६४                       |                        | २१५, ३०८           |
| भा <b>तु</b> पूर्वी                          | ५६                        |                        | अनुभाग २५९         |
|                                              | •                         | ,                      |                    |

|                           |            |             |                           | •                  |
|---------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| शब्द                      |            | पृष्ठ       | शब्द                      | पृष्ठ              |
| <b>ब्रद्याव</b> ळिबाहिर   |            | २३३         | कर्कशनामकर्म              | <i>.</i> વ્હલ      |
| उद् <b>याव</b> िखाहिरसर्व | हस्वस्थिति | २५९         | कर्मत्व                   | १२                 |
| <b>उद्</b> याविळवाहिरअनु  |            | ,,          | कर्मभूमि                  | २४५                |
|                           |            | २१४,३०२     | कला                       | . ६३               |
| उदीरणा<br>———             | 1011 401   |             | कषाय                      | ४०                 |
| उद्योत                    | 049 040    | ६०          | कषायनामकर्म               | ७५                 |
| उद्घर्तितसमान ४४६         | ,045,045,  |             | काण्डकघात                 | २३५                |
| उपघात                     |            | ५९          | कार्मणशरीर                | ६९                 |
| उपरिमनिक्षेप              |            | २२६         | कार्मणशरीरबन्धन           | ७०                 |
| <b>उपरिमस्थि</b> ति       |            | २२५, २३२    | कार्मणदारीरसंघात          | 97                 |
| उपरामश्रेणी               |            | २०६, ३०५    | कालगतसमान                 | <u> ४५४, ४५५</u>   |
| उपशामक                    |            | २३३         | काललब्ध                   | २०५                |
| उष्णनामकर्म               |            | ७५          | काष्टा                    | ६३                 |
|                           |            |             | कीलकशरीरसंहनन             | હ                  |
|                           | 來          |             | कुब्जकशरीरसंस्थान         | 98                 |
| ऋजुमति                    |            | २८          | कृतकरणीयवेदक-             |                    |
| ત્રદશુનાલ                 |            | ,-          | सम्यग्दिष्ट               | ४३८, ४४१           |
|                           | ए          |             | कृतकृत्य                  | . २४७, २६२         |
|                           | •          | २०          | कृतकृत्यकाल               | २६३, २६४           |
| एकविध-अवग्रह              |            |             | कृष्टि                    | 383                |
| <b>एकान्तवृद्धावृद्धि</b> |            | २७४, २७५    | कृष्टि-अन्तर              | ३७६                |
| <b>ए</b> कान्तानुवृद्धि   |            | २७३, २७४    | क्रिकरणद्धा               | રૂહર્ધ, રૂટર       |
| पकावग्रह                  |            | १९          | क्षिवेटकाटा               | ३७४, ३८४           |
| <b>ए</b> केन्द्रियजाति    |            | ६७          |                           | રયુહ               |
|                           | *          |             | कृष्ण<br>कृष्णवर्णनामकर्म | ૭૪                 |
|                           | औ          |             |                           | २९, ३४, ४८९, ४९२   |
| औदारिकशरीर                |            | ६०          | 2                         | ३३, ३४             |
| औदारिकशरीरअंग             | गोपांग     | ওর          |                           |                    |
| औदारिकशरीरवन              | धन         | 90          |                           | २४६                |
| <b>औ</b> दारिकदारीरसं     |            | ,,          | केवली                     |                    |
|                           |            |             | केशवत्व                   | ४८९, ४९२, ४९५, ४९६ |
|                           | क          |             | क्रोध                     | 8१                 |
| कटुकनामकर्म ं             |            | ७९          | १ श्रिपितकर्माशिक         | २५७                |
| कद्लीघात                  |            | १७          |                           | २०४                |
|                           |            | 883         |                           | ४३८, ४४१           |
| कपाटसमुद्धात              |            | <b>ક</b> ર્ | 1 .                       | २०                 |
| कपिछ                      |            | 97          | 1400                      |                    |

| ्र<br>शब्द                         |               | वृष्ठ       | शब्द                 |                            |                | पृष्ठ                               |
|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                    |               | 1           | चरमवर्गणा            | r                          |                | २०१                                 |
| ग                                  |               |             | चारित्र              | •                          |                | ४०                                  |
| गति                                |               | 40          | चारित्रमोह           | तीय                        | 3              | 9, 80                               |
| गति-आगति                           |               | 3           |                      | • জ                        | r              |                                     |
| गात जागात<br>गर्भोपक्रान्तिक       |               | धरट         |                      |                            | i              | 71.65                               |
|                                    | २४९, २५३      | . ३४५       | जघन्यकृष्टि          |                            |                | ३७६                                 |
| गलितदेषगुणश्रेणी                   | (0 1, 1       | . ૨૬        | जघन्यवर्ग            | णा                         |                | २०१                                 |
| गुणप्रत्यय-अवधि                    | २२२, २२४      |             | जघन्यस्थि            |                            |                | १८०                                 |
| गुणश्रेणी                          |               | ,<br>८, २३२ | जघन्यस्प             | र्द्धक                     |                | <b>३१३</b>                          |
| गुणश्रेणीनिक्षेप                   | ***           | 2, 121      | जाति                 |                            |                | ५१                                  |
| गुणश्रेणीनिक्षेपात्रात्र           |               | 444         | जातिस्मर             | ्ण                         |                | ४ <b>३३</b><br>२४६ े                |
| गुणश्रेणीशीर्ष                     |               | 79          | जिन                  | <u> </u>                   |                | 38                                  |
| गुणसंक्रम                          | २२२, २३       |             | जीवविपा              |                            |                | <b>૧</b> ૧ેડે                       |
| गुणहानि                            | १५१, १६       |             | जीवविष               |                            |                | ````                                |
| गुणितकर्मांशिक                     |               | ह, स्पट     | जीवसमा               | ાસ                         |                | 86                                  |
| गुणित-क्षपित-घोद्मा                | न             | <b>३</b> ५७ | जुगुप्सा<br>ज्ञानावर | त्तीय                      |                | ६, ९                                |
| गुरुकनामकर्म                       |               | 12.4        | शामायर               | ગામ                        |                | ·                                   |
| गोत्र                              |               | १३          |                      |                            | त              |                                     |
| गोपुच्छद्रव्य                      |               | २६०         | तद्रधति              | रिक्तस्थान                 |                | २८३                                 |
| गोपुच्छविशेष                       |               | 8.43        |                      | , ,                        | \$             | ४९०, ४९१                            |
| गंघ ्                              |               | go          | 1                    | प्रवसूत्र                  |                | <b>२३</b> ०                         |
| <b>પવ</b> ,                        |               |             | तिक्तना              |                            |                | ७५<br>६०                            |
|                                    | घ             |             | तिर्थगग              | ति                         | 20             | <i>Ę</i> 9                          |
| •                                  |               | 21-1        | तिर्यगग              | तिप्रायोग्याः              | <b>तुप्</b> ची | <i>હ</i> દ્દ<br>કર                  |
| घोटमान                             |               | 541         | (तथगा                |                            | 11 40 110 7    |                                     |
|                                    | च             |             | तीर्थक               |                            | 864, 854       | , છ <b>્</b> ષ, છ <b>્</b> દ<br>૨૭૬ |
|                                    | 4             |             | तीर्थंकः             |                            |                | ६७                                  |
| चक्रवर्तित्व                       | ४८९, ४९२,     | ४९५,४९      |                      | रनामकर्म                   |                | १८६                                 |
| चक्षुदर्शन                         |               | 3           | ३ तीसि               | य<br>                      | エニスア           | ३७७                                 |
| चक्षुदर्शनावरणीय                   |               | 38,         |                      | संग्रहकृष्टि <sup>.3</sup> | wax            | ६९                                  |
| चतुःस्थानिकअनुभ                    | ागबन्धक       | 2           | ० तैजस               | शरार<br>—ि                 | •              | 90                                  |
| चतुःस्थानिकअनुभ                    |               | ર           | ३ तजस                | शरीरबन्धन                  | T              | 59                                  |
| चतुःस्थानिकअनुभ<br>चतुःस्थानिकअनुभ | तासहरूपिक     |             | ्र तजल               | दारीरसं <b>घा</b> ट        | •              | ६१                                  |
|                                    | 11य एउट का जन |             | १८ त्रिकः            | rur                        |                | २०४                                 |
| चतुरिन्द्रियजाति                   |               |             |                      | द्रयजाति                   |                | ६८                                  |
| चरमफालि                            |               | 7           | 27   att.            | d' carrer                  |                |                                     |

| शब्द                       | वृष्ठ        | शब् <b>द</b>             | gg.           |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| द                          | •            | द्रयर्द्रगुणहानि         | १५२           |
| दण्डसमुद्घात               | <b>ध</b> १२  | ध                        |               |
| •                          | ३३, ३८       | धारणा                    | १८            |
| द्र्शनमोहक्षपणानिष्ठापक    | २४५          | ध्रव-अवग्रह              | २१            |
| द्रीनमोहक्षपणाप्रस्थापक    | રુક્ષ        | ध्रववन्धी                | ८९, ११८       |
| दर्शनमोहनीय                | ३७, ३८       | धुवोदय                   | १०३           |
| द्रीनावरणीय                | १०           | न                        |               |
| दानान्तराय                 | ১৩           | नपुंसक                   | ૪૬            |
| दिवसपृथक्तव                | <b>४२</b> ६  | नपुंसकवेद                | છ૭            |
| दुःख                       | ३५           | नरकगति                   | ६७            |
| दुरभिगन्ध                  | ७५           | नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी | ७६            |
| दुर्भग                     | ६५           | नानागुणहानिशलाका १५      | -             |
| दुस्वर                     | ,,           |                          | १६५           |
| दूरापरुष्टि                | २५१, २५५     | नानात्व                  | ३३२, ४०७      |
| इश्यमान द्रव्य             | २६०          | नाम                      | १३            |
| देवगति                     | ६७           | नारकायु                  | ४८            |
| देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी   | ७६           | नाराचशरीरसंहनन           | છ્છ           |
| देवर्द्धिदर्शन             | 858          | निःसृत-अवग्रह            | २०            |
| देवर्द्धिदर्शननिवन्धन      | ४३३          | निकाचनाकरण               | २९५, ३४९      |
| देवायु                     | <b>પ્ર</b> ९ | निकाचित                  | धर८           |
| देशघाती                    | २९९          | निक्षेप                  | २२५, २२७, २२८ |
| देशजिन                     | २४६          | निदान                    | ५०१           |
| देशना                      | २०४          | निद्रा                   | ३१, ३२        |
| देशावधि                    | २५           | निद्रानिद्रा             | इ१            |
| देशोपशम                    | २४१          | निधत्त                   | ४२७           |
| दोगुणहानि                  | १५३          | निधत्तिकरण               | २९५, ३४९      |
| द्रव्यसंयम                 | ४६५, ४७३     | निर्वर्गणा               | ३८५           |
| द्वितीयस्थिति              | २३२, २५३     | निर्वर्गणाकाण्डक         | २१५, २१६, २१८ |
| द्वितीयसंग्रहकृष्टि-अन्तर  | ,३७७         |                          | ८००           |
| द्विस्थानिकअनुभागवन्धक     | २१०          |                          | १४६, १४७, १५० |
| द्विस्थानिकअनुभागवेदक      | २१३          |                          | १५३           |
| द्विस्थानिकअनुभागसत्कर्मिक | २०९          |                          | १६६, १६७      |
| द्वीन्द्रियजाति            | ६८           | तीचगोत्र                 | ૭૭            |

| शब्द                   | पृष्ठ               | शब्द                    | पृष्ठ                    |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
|                        | ग्                  | चरमवर्गणा               | २०१                      |
| _                      |                     | चारित्र                 | ઇ૦                       |
| गति                    | 40                  | चारित्रमोहनीय           | <b>રૂ</b> ૭, ૪૦          |
| गति-आगति               | ३                   |                         | <i>,</i><br>জ            |
| गर्भोपक्रान्तिक        | ४२८                 |                         |                          |
| गलितरेषगुणश्रेणी       | २४९, २५३, ३४५       | जघन्यकृष्टि-अन्तर       | ३७६                      |
| गुणप्रत्यय-अवधि        | <b>२</b> ९          | जघन्यवर्गणा             | २०१                      |
| गुणश्रेणी              | २२२, २२४, २२७       | जघन्यस्थिति             | १८०                      |
| गुणश्रेणीनिक्षेप       | २२८, २३२            | जघन्यस्पर्द्धक          | <b>३</b> १३              |
| गुणश्रेणीनिक्षेपात्राय |                     | जाति                    | ५१                       |
| गुणश्रेणीशीर्ष         |                     | जातिस्मरण               | <b>४३३</b>               |
| गुणसंक्रम              | ''<br>२२२, २३६, २४९ | जिन -                   | २४६                      |
| -                      |                     | जीवविपाकित्व            | ३६                       |
| गुणहानि                | १५१, १६३, १६५       | जीवविषाकी               | १ <b>१</b> ४<br><b>२</b> |
| गुणितकर्मांशिक्        | २५६, ६५८            | जीवसमास                 | ४८                       |
| गुणित-क्षपित-घोरमा     |                     | जुगुप्सा<br>ज्ञानावरणीय | ६, ९                     |
| गुरुकनामकर्म           | <i>७</i> ५          | शामाजरणाज               | ٠, ١                     |
| गोत्र                  | १३                  |                         | त                        |
| गोपुच्छद्रव्य          | <b>२६</b> ०         | तद्वयतिरिक्तस्थान       | २८३                      |
| गोपुच्छविरोष           | . १५३               | तार्किक                 | ४९०, ४९१                 |
| गंध ्                  | egeg                | तालप्रलम्बस्त्र         | २३०                      |
|                        |                     | तिक्तनामकर्म            | ७५                       |
| •                      | घ                   | तिर्यग्गति              | ६७                       |
| घोटमान                 | २५७                 | तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु  |                          |
| वादमाग                 | 170                 | तिर्यगायु               | ६९                       |
|                        | च                   | तीर्थकरत्व              | ४८९, ४९२, ४९५,४९६        |
|                        |                     | तीर्थंकर                | २४६                      |
|                        | ४८९, ४९२, ४९५, ४९६  | तीर्थंकरनामकर्म         | ६७                       |
| चक्षुदर्श <b>न</b>     | ३३                  | तीसिय                   | १८६                      |
| चक्षुदर्शनावरणीय       | ३१, ३३              | तृतीयसंग्रहरूष्टि-अन    |                          |
| चतुःस्थानिकअनुभा       | गबन्धक २१०          | तैजसशरीर                | ६९                       |
| चतुःस्थानिकअनुभा       |                     | तेजसशरारवन्धन           | ७०                       |
| चतुःस्थानिकअनुभा       |                     | तजसशरारसधात             | ;,<br><b>Ę</b> ફ         |
| चतुरिन्द्रियजाति       | ६८                  | त्रल                    | ૨૦૪                      |
| चरमफाल्डि              | <sup>२०</sup>       |                         | ६८                       |
|                        |                     | •                       |                          |

| शब्द                       | पृष्ठ       | शब् <b>द</b>                                         | 88                                     |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| द                          | . 1         | इयर्द्धगुणहानि                                       | १५२                                    |
| दण्डसमुद्घात               | <b>४१२</b>  | ध                                                    |                                        |
|                            | , ३३, ३८    | धारणा                                                | १८                                     |
| द्रीनमोहक्षपणानिष्ठापक     | २४५         | ध्रुव-अवग्रह                                         | २१                                     |
| द्शेनमोहक्षपणाप्रस्थापक    | २४५         | धुववन्धी                                             | ८९, ११८                                |
| द्र्शनमोहनीय               | ३७, ३८      | धुवोदय                                               | १०३                                    |
| द्रीनावरणीय                | १०          | न                                                    |                                        |
| दानान्तराय                 | ७८          | नपुंसक                                               | <b>ઝ</b> ૬                             |
| दिवसपृथक्त्व               | ४२६         | नपुंसकवेद                                            | છ૭                                     |
| दुःख                       | ३५          | नरकगति                                               | ६७                                     |
| दुरभिगन्ध                  | ७५          | नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी                             | ७६                                     |
| दुर्भग                     | ६५          | नानागुणहानिशलाका १९                                  |                                        |
| दुस्वर                     | ,,          |                                                      | १६५                                    |
| दूरापकृष्टि                | ३५१, ३५५    | नानात्व                                              | ३३२, ४०७                               |
| हर्यमान द्रव्य             | २६०         | नाम                                                  | १३                                     |
| देवगति                     | ६७          | नारकायु                                              | ४८                                     |
| देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी   | ७६          | नाराचशरीरसंहनन                                       | હર                                     |
| देवर्द्धिदर्शन             | <b>४३</b> ४ | निःसृत-अवग्रह                                        | - २०                                   |
| देवर्द्धिदर्शननिबन्धन      | <b>४३३</b>  | निकाचनाकरण                                           | २९५, ३४९                               |
| देवायु                     | ४९          | निकाचित                                              | ४२८                                    |
| देशघाती                    | २९९         | <b>नि</b> क्षेप                                      | २२५, २२७, २२८                          |
| देशजिन                     | २४६         | निदान                                                | ५०१                                    |
| देशना                      | २०४         | निद्रा                                               | ३१, ३२                                 |
| देशावधि                    | २५          | निद्रानिद्रा                                         | ३१                                     |
| देशोपशम                    | २४१         |                                                      | ४२७                                    |
| दोगुणहानि                  | १५३         |                                                      | <b>२</b> ९५, ३४९                       |
| द्रव्यसंयम                 | ४६५, ४७३    | 1                                                    | ३८५                                    |
| द्वितीयस्थिति              | २३२, २५३    | 1                                                    | ૨१५, ૨१६, ૨ <b></b> ૧૮<br>૪ <b>૧</b> ૭ |
| द्वितीयसंग्रहकृष्टि-अन्तर  | ्इ७७        |                                                      | १४६, १४७, <b>१</b> ५०                  |
| द्विस्थानिकअनुभागबन्धक     | २१०         | -                                                    | १५३                                    |
| द्विस्थानिक अनुभागवेदक     | <b>२१३</b>  |                                                      | १६६, १६७                               |
| द्विस्थानिकअनुभागसत्कर्मिक | २०९         | निषेकस्थिति<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ৩৩                                     |
| द्यीन्द्रियजाति            | ६८          | तीचगोत्र                                             |                                        |

| शब्द                                   | . <b>B</b> B  | शब्द                                    | ष्ट्र                     |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| नीलवर्ण                                | ४७            | प्रक्षेपोत्तरक्रम                       | <b>શ</b> ેર               |
| नैयायिक                                | ४२०           | प्रचला                                  | ३१, ३२                    |
| नेसर्गिक प्रथमसम्यक्त्व                | ४३०           | प्रचलाप्रचला                            | 38                        |
| नोकषाय                                 | ४०, ४१        | प्रतिपत्ति                              | રક                        |
| _                                      | 84            | प्रतिपत्तिसमास                          | 13                        |
| नोकषायवेदनीय<br>न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान | ७१            | प्रतिपद्यमानस्थान                       | २७६, २७८                  |
| म्यप्रावपारमङ्ख्यासा                   |               | प्रतिपातस्थान                           | २८३                       |
| Ч                                      |               | प्रतिपाती अवधि                          | ५०१                       |
|                                        | 22            | प्रत्यक्ष                               | २६                        |
| पद                                     | २३            | प्रत्याख्यान                            | 8રૂ, 8 <b>૪</b>           |
| पद्निक्षेप                             | १५२           | प्रत्याख्यानावरणीय                      | કક                        |
| पद्समास                                | २३            | प्रत्यागाल                              | २३३, ३०८                  |
| परघात                                  | 48            | प्रत्यावली                              | २३३, २३४, ३०८             |
| परप्रकृतिसंक्रमण                       | १७१           | प्रत्येकशरीर                            | ६२                        |
| परभविक नामकर्म                         | २९३, ३३०, ३४७ | प्रथमनियेक                              | १७३                       |
| परमावधि                                | २५            | प्रथमसमयउपरामस                          |                           |
| परिणामप्रत्यय                          | ३१७           | प्रथमसम्यक्तव ३,                        | , २०४, २०६, २२३, ४१८      |
| परिभोग                                 | ७८            | प्रथमसंग्रहकृष्टि-अन्त                  | र. २७७                    |
| परिभोगान्तराय                          | "             | प्रथमस्थिति                             | २३२, २३३, ३०८             |
| परोक्ष                                 | <b>२</b> ६    | प्रदेशघात                               | २३०, २३४                  |
| परंपरोपनिघा                            | ३७८           | प्रदेशबन्ध                              | १९८, २००                  |
| पर्याप्त                               | ६२, ४१९       | प्रदेशसंक्रम                            | <b>२</b> ५६, २ <b>५</b> ८ |
| पर्याय                                 | २२            | प्रदेशाय                                | २२४, २२५                  |
| पर्यायसमास                             | ,,            | प्रशस्तविहायोगित                        | ७६                        |
| पिंडप्रकृति                            | ક્ષર          | प्राभृत                                 | २५                        |
| पुद्गलविपाकित्व                        | ३६            | प्राभृतसमास                             | "                         |
| पुद्गलविपाकी                           | ११ध           | प्राभृतप्राभृत                          | રક                        |
| पुरुष                                  | કક            | ्राभृतप्राभृतसमा <b>स</b>               | ) j                       |
| पुरुषवेद                               | કહ            | प्रायोग्यलब्धि                          | २०४                       |
| पूर्व                                  | <b>ર</b> હ    |                                         | ब                         |
| रूप<br>पूर्वसमास                       | 75            |                                         | ખ                         |
| पूर्वसमास<br>पंचेन्द्रियजाति           | Ę             |                                         | २०८                       |
| प्रचान्द्रप्रजाति<br>प्रकृतिबन्ध       | १९८, २००      | _                                       | १९                        |
| प्रक्षेप                               |               | २ बलदेवत्व                              | ४८९, ४९२, ४९५,४९६         |
| મજ્ઞપ                                  | * ,           | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                           |

| शब्द                       | पृष्ठ        | शब्द                          | पृष्ठ          |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| वीचारस्थानत्व              | १५०          | स                             |                |
| वीर्यान्तराय               | ७८           |                               |                |
| वेदनीय                     | १०           | सत्व                          | <b>૨૦</b> १    |
| वैक्रियिकदारीर             | ६९           | सप्तविधपरिवर्तन               | ź              |
| वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग     | ७३           | समचतुरस्रसंस्थान              | ७१             |
| वैकियिकशरीरबन्धन           | ७०           | · ·                           | १४६, १४८, २५६  |
| वैक्रियिकदारीरसंघात        | ,,           | समुच्छित्रक्रियानिवृत्तिगुक्क |                |
| वैशेषिक                    | ध९०          | सम्मूर्चिछम                   | ४२८            |
| व्यतिरेक नय                | ९२           |                               | ३८४, ४८६, ४८८  |
| व्यतिरेकपर्यायार्थिक नय    | <b>९</b> १   | सम्यग्हिष्ट                   | धपर            |
| व्यतिरेकमुख<br>व्यतिरेकमुख | 6,14         | सम्यग्मिथ्यात्व               | ३९, ४८५, ४८६   |
| व्यातरकमुख<br>व्यभिचार     | धद्द, धद्द   |                               | ३५०, ४६३, ४६७  |
| व्यामचार<br>व्यंजनपरिणाम   | ४९०          | सर्वविशुद्ध                   | २१४            |
| व्यंजनाग्रह                | १६           | सर्वविशुद्धमिथ्यादृष्टि       | २६७            |
| व्यजनात्रह                 |              | सर्वसंक्रम                    | १३०, २४९       |
| श                          |              | सर्वहस्वस्थिति                | २५९            |
| •                          | ५२           | सर्वावधि                      | २५             |
| शरीर नामकर्म               | ५३           | सर्वोपशम                      | २४१            |
| शरीरबन्धन                  | 74           | साकारोपयुक्त                  | २०७            |
| शरीरसंघात                  | "            | साधारणशरीर                    | ६३             |
| शरीरसंस्थान                | "            | सासनगुण                       | ४८५            |
| शरीरांगोपांग               | 98           | सासादनसम्यक्त्व               | ४८७            |
| शलाका                      | १५२          | सासादनसम्यग्दप्रि             | ४४६,४५८,४५९    |
| शीत                        | 512          |                               | धदह, ४७१       |
| <u>राक्र</u>               | <i>હ</i> ક્ષ | सुख                           | इ५             |
| शुभ                        | ६४           | सुभग                          | ६५             |
| शैलेश्य                    | <b>४</b> १७  | सुरभिगन्ध                     | હલ             |
| शोक                        | थुष्ठ        | सुस्वर                        | ६५             |
| श्रुतशान                   | १८, ४८४, ४८६ | स्हम                          | ६२             |
| भ्रुतज्ञानावरणीय           | २१, २५       | स्क्रमित्रयाप्रतिपातिध्यान    | <b>४१६</b>     |
| q                          |              | स्क्ष्मसाम्परायिकऋष्टि        | ३९६            |
| 1                          |              | संक्रमण                       | १६८            |
| षद्स्थान                   | २००          | संक्रेश                       | १८०            |
| षड्वृद्धि                  | २२, १९९      | संख्येयगुणवृद्धि              | <b>२२, १९९</b> |

| शब्द             | 8े छ             | शब्द                            | वृष्ठ       |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| संख्येयभागवृद्धि | २२, १९९          | स्थितिकाण्डकघात                 | २०६         |
| संग्रहकृष्टि     | ३७५              | स्थितिकाण्डकचरमफालि             | २२८, २२९    |
| संग्रहनय         | ९९, १०१, १०४     | स्थितिघात                       | २३०, २३४    |
| संघात            | २३               | स्थितिबन्ध                      | १९९, २००    |
| _                |                  | स्थितिबन्धस्थान                 | १९९         |
| संघातसमास        | ,,,              | स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान         | 93          |
| संज्वलन          | 88               | स्थितिबन्धापसरण                 | २३०, २३४    |
| संयम             | ४८८, ४९२, ४९५    | स्थितिसंक्रम                    | २५६, २५८    |
| संयमासंयम        | ४८५, ४८६, ४८८    | स्थिर                           | ६३          |
| संहनन            | <i>વ</i> ક્ષ     | स्निग्ध नामकर्म                 | 42          |
| सांख्य           | ४९०              | स्पर्श                          | ५,५,        |
| स्तिबुकसंक्रमण   | ३११, ३१२, ३१६    | स्वातिशरीरसंस्थान               | ७१          |
| स्त्यानगृद्धि    | ३१, ३२           | स्वास्थ्य                       | <b>४</b> ९१ |
| स्त्री           | ४६               | ह                               |             |
| स्त्रीवेद        | ४७               | हायमान अवधि                     | ं ५०१       |
| स्थावर           | ६१               | हारिद्रवर्ण नामकर्म             | ४४          |
| स्थिति           | १४६              | हास्य                           | . 80        |
| स्थितिकाण्डक     | <b>२</b> २२, २२४ | हुण्डकरारीरसं <del>स</del> ्थान | ७२          |

# विशेष टिप्पण

---

पृ. १ पर प्रथम ही धवलाकारकी मंगलाचरणात्मक गाथाके अन्तिम चरणमें 'अमलिणगुण-चूलियं ' पाठकी अपेक्षासे ' निर्मल गुणवाली चूलिका ' ऐसा अर्थ किया गया है । किन्तु 'मलिणगुणचूलियं' ही पाठ लेकर भी यह अर्थ किया जा सकता है कि यहां उस "चूलिकाको कहता हूं जिसमें जीवके मलिन गुणों अर्थात् कर्मोंका विवरण दिया गया है।"

पृ. ३ पंक्ति ३ में जीवके 'सत्तविहपिरयहेषु ' अर्थात् सात प्रकारके परिवर्तनोंका उल्लेख है। आगे पृ. १४ की पंक्ति ८ में पुनः 'सत्तसु संसारेष्धु ' अर्थात् सात प्रकारके संसारका उल्लेख है। ये सातिविध परिवर्तन कीनसे है शतस्वार्थसृत्र (२,१०) की सर्वार्थसिद्धि टीकामें पंचिवध परिवर्तन बतलाये गये हैं— द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पर सात परिवर्तनोंका कोई उल्लेख हमारे ध्यानमें नहीं आता। सर्वार्थसिद्धिकारने द्रव्यपरिवर्तनके दो प्रकार अलग अलग बतलाये हैं— एक नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और दूसरा कर्मद्रव्यपरिवर्तन। यदि इन्हीं मेदोंकी अलग अलग विवक्षा ली जाय तो परिवर्तन छह हुए। पर राजवार्तिककारने उक्त पांच परिवर्तनोंका उल्लेख कर बंधके दो भेद किये हैं, एक द्रव्यवंध और दूसरा भाववंध। और फिर द्रव्यवंधके कर्मद्रव्यवंध और नोकर्मद्रव्यवंध ऐसे दो भेद स्चित किये हैं। इस प्रकार कर्मद्रव्यवंध, नोकर्मद्रव्यवंध भाववंध, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सात परिवर्तन हो सकते हैं। भाववंधपरिवर्तन और भावपरिवर्तन में भेद यह होगा कि पहला बंधसे और दूसरा उसके उदय या वेदनसे सम्बन्ध रखता है। ये ही सात परिवर्तन धवलाकारकी दृष्टिमें है या अन्य कोई यह निश्चयतः कहा नहीं जा सकता।

पृ. ५ पंक्ति ८-९ में 'अवयविणि' यह रूप प्राकृतमें असाधारण है । प्राकृतका सामान्य नियम तो यह है कि संस्कृतके हरून्त शब्दोंके अन्त हरूका लोप करके शेष अजनत रूपमें ही विभक्ति जोड़ी जाती है जिसके अनुसार संस्कृत 'अवयविन् 'का प्राकृतमें सप्तमी विभक्ति सहित रूप 'अवयविन्मि'या 'अवयविन्हि' होना चाहिये। पर यहां अन्त न् का लोप न कर संस्कृतके अनुसार 'अवयविणि' रूप बनाया गया है। ऐसे उदाहरण प्रायः नहीं मिलते।

पृ. २० पं. ५ में निःस्तावग्रह और अनिःसृतावग्रहका जो एक दूसरा स्वरूप धवला-कारने बतलाया है वह जीवकांड गाथा ३१२-३१३ में बतलाये हुए स्वरूपसे ठीक विपरीत है। अर्थात् जिसे धवलाकारने निःसृतावग्रहका स्वरूप कहा है, उसे जीवकांडकार अनिःसृता-वग्रहका लक्षण मानते हैं और उससे विपरीत तदनुसार ही विपरीत। यह भेद ध्यान देने योग्य है। पृ. ७२ पं. ४ में हुंडसंस्थानके २१ भेदोंका संकेत किया गया है । हमने विशेषार्थमें समझायां है कि ये इकतीस भेद किस प्रकार हो सकते हैं। पर अन्यत्र कहीं ऐसे भेदोंका उल्लेख हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

गत्यागित चूलिकामें १३२, १३५ आदि सूत्रोंमें यह प्रयोग फिर दिखाई देता है। सूत्र १३५ की टीकामें धवलाकारने यहां इसका दो प्रकारसे समाधान किया है कि या तो 'देवगिदें' को अन्यय रूपसे छहों कारकोंके योग्य मानकर 'एक्किं का उसके साथ समानाधिकरणत्व बैठालो, या फिर 'एकं 'और 'हि' को अलग अलग पद मानकर 'एकं 'को द्वितीयावाची 'देवगिदें' के साथ लो।

विचार करनेसे ज्ञात होता है कि धवलाकारका अन्तिम समाधान ही सबसे अधिक उपयुक्त है और वह सर्वत्र ठीक घटित हो सकता है। स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकामें 'एक्कं' 'ट्ठाणं' का विशेषण बन जाता है और गत्यागित चूलिकामें वह 'गिंदें' का विशेषण लिया जा सकता है। इसके समर्थनमें गत्यागित चूलिकाके सूत्र ९४ व ११६ पेश किये जा सकते हैं जहां 'हि' का प्रयोग नहीं हुआ और 'एक्कं तिरिक्खगिदें' 'एक्कं चेव तिरिक्खगिदें' ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं। प्रतियोंमें हमें कहीं 'एकंहि' और कहीं 'एककिंट' लिखा दिखाई दिया, इससे भी यही अनुमान होता है कि 'हि' पद अलग ही रहा है, किन्तु उसकी पूर्व पदसे सन्धि हो जानेके कारण टीकाकारको उसमें भ्रम हो गया, जिससे उन्हें बहुत खींचातानी कर अर्थसंगित बैठानी पड़ी है।

पृ. २१८ पर अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंकी तीव्रमंदताका जो अल्पबहुत्व बतलाया गया है वह लब्धिसार टीका तथा कर्मप्रकृतिमें वतलाये गये क्रमसे कुल भिन्न है। लब्धिसार टीका व कर्मप्रकृतिमें द्वितीय निर्वर्गणाकांडकके प्रथम समयकी जघन्य विद्युद्धिको प्रथम समयकी उत्कृष्ट विद्युद्धिसे अनन्तगुणी कहा है, जबिक धवलाकार स्पष्टतः उसे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विद्युद्धिसे अनन्तगुणी नहीं, किन्तु प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विद्युद्धिसे अनन्तगुणी बतला रहे हैं। विचार करनेसे धवलाकारका मत ही ठीक ज्ञात होता है, क्योंकि उसीके अनुसार ऊपरके भाव नीचेके भावोंसे समान हो सकते हैं। दूसरे मतके अनुसार ऐसा नहीं हो सेकेगा।

पृ. २२६ पर लिखा गया विशेषार्थ अशुद्ध है। उसके स्थानपर निम्न विशेषार्थ पिट्वे – विशेषार्थ — अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर स्थितिकांडकवात प्रारम्भ होता है। जिन प्रकृतियोंका उदय हो रहा है उनकी तो उदयावलीसे ऊपरकी स्थितियोंसे प्रदेशाप्र लेकर उदयप्राप्त स्थितिमें सबसे अधिक दिया जाता है, और उससे ऊपरके समयोंमें उदयावलीके अन्त तक उत्तरोत्तर विशेष हीन दिया जाता है। एक वारमें खंडित किये जानेवाले प्रदेशाप्रका प्रमाण अपकर्षण भागहार अर्थात् पल्योपमके असंख्यातवें भागसे भाजित एक खंडका भी असंख्यातलेक-भाजित एक भाग है। और उदयावलीमें जो उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता है उस विशेषका प्रमाण दो गुगहानिका प्रतिभागी है।

इस प्रकार उदयावलीमें तो केवल उदयप्राप्त प्रकृतियोंके स्थितिखंडोंका ही निक्षेप किया जा सकता है। किन्तु उससे ऊपर उदयप्राप्त व अनुदयप्राप्त दोनों प्रकारके प्रकृतियोंके स्थितिखंड निक्षिप्त किये जाते हैं। उदयावलीसे ऊपर गुणश्रेणी रहती है जिसमें असंख्यात समयप्रबद्धसे लेकर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाप्र दिये जाते हैं। गुणश्रेणीसे ऊपर एकदम पहली स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन और फिर उत्तरोत्तर विशेप हीन द्रव्य दिया जाता है, जब तक कि जहांसे द्वय उत्कीर्ण किया गया है वह स्थिति आविल्यात दूर न रह जाय।

किन्तु उदयावछीसे ठीक ऊपर और गुणश्रेणीसे ठीक नांचे असंख्यात छोकोंसे भाजित एक खंडप्रमाण स्थितियोंमें जो निक्षेप होता है उसमें कुछ विशेषता है। और वह यह कि इस स्थितिके दो भाग किये जाते हैं। उदयावछीसे ठीक ऊपर आवछीके हैं भागसे एक समय हीन प्रमाण स्थितियां तो अतिस्थापना कहछाती हैं जिसमें खंडित द्रव्य दिया ही नहीं जाता। और उससे ऊपर आवछीके हैं भागसे एक समय अधिक प्रमाण स्थितियां निक्षेपके योग्य होती हैं जिनमें पूर्वोक्त विशेष हीन कमसे द्रव्य दिया जाता है। यहां एक और विशेषता यह है कि जब इससे ऊपरकी स्थितियोंमें प्रदेशाग्र दिया जाता है तब निक्षेपका प्रमाण तो वही रहता है,

पर अतिस्थापना उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ती जाती है जब तक कि वह अञ्चलीप्रमाग न हो जाय । इसका अभिप्राय यह है कि यही अतिस्थापना आवलीप्रमाण हो जाने एवं पूर्व उदयावलीके समाप्त हो जाने पर स्वयं उदयावली बन जाती है।

पृ. २३६-२३७ पर अल्पबहुत्वमें सातवें स्थानपर जो स्थितिकांडकके उन्दीरमना काल बतलाया गया है उसके विपयमें विशेषार्थमें कहा ही गया है कि वह लब्धिसारमें नहीं पाया जाता। उसी प्रकार वह जयधवला (अ. पत्र ९.५६) पर भी नहीं पाया जाता।

पृ. ३३५ से ३४२ तक जो ९७ पदोंका अल्पबहुत्व दिया गया है वह जयधवला (अ. पत्र १०६१-१०६६) पर पाये जानेवाले चूर्णिस्त्रोंसे ठीक मिलता है, पर लब्धिसार गाथा ३६५ से ३९१ तक पाये जानेवाले अल्पबहुत्वसे कुछ स्थलोंपर मिन्न है। जैसे, १७ वें पदके आगे लब्धिसारमें श्रेणीसे उतरनेवालेके लोमकी प्रथमस्थितिका उल्लेख है, १९ वें पदके आगे उतरनेवालेका मानवेदककाल और नोकषायोंका गुणश्रेणीआयाम ये दो पद अधिक हैं, एवं ७४-७५ पद वहां नहीं हैं, तथा ८४ वें पदसे आगे मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध अधिक है।

पृ. ४१४ पर धवळाकारने जो केवळीके योगनिरोधका क्रम बतळाया है वह अन्यन्न पाये जानेवाले ऋमसे कुछ भिन्न है एवं अपनी एक विशेषता रखता है। धवलाकार द्वारा दिये गये क्रममें आठ स्थल हैं और वे इस क्रमसे पाये जाते हैं — (१) बादर कायसे बादर मनका निरोध, (२) बादर कायसे बादर वचनका निरोध, (३) बादर कायसे बादर उच्छ्वासका निरोध, (४) बादर कायसे बादर कायका निरोध, (५) स्क्ष्म कायसे स्क्ष्म मनका निरोध, (६) स्क्ष्म कायसे सूक्ष्म वचनका निरोध, (७) सृक्ष्म कायसे सृक्ष्म उच्छ्रासका निरोध, (८) सृक्ष्म कायसे सृक्ष्म ·कायका निरोध । भगवनी-आराधनाकी गाथा २११३-२११४ में जो क्रम पाया जाता है उसमें उक्त क्रमसे तीन बातोंमें भेद पाया जाता है— एक तो वहां बादर मनसे पूर्व बादर वचनका निरोध होना पाया जाता है । दूसरे बादर कायका निरोध बादर कायसे न होकर सूक्ष्म कायसे होना कहा है। और तीसरे वहां बादर और सूक्ष्म उच्छु:सोंका कोई उल्लेख नहीं है, जिससे वहां स्थल लह ही पाये जाते हैं। ज्ञानार्णव (प्रकरण ४२) में भी भगवती-आराधनाके अनुसार बादर मनसे पूर्व बादर वचनका निरोध कहा गया है । पर यहां स्थल पांच ही पाये जाते हैं जिनमें अन्तिम तीन स्थल इस प्रकार हैं-- (३) सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मनसे बादर कायका निरोध, (४) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म वचनका निरोध, (५) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निरोध । यहां सूक्ष्म कायके निरोधका कोई उल्लेख ही नहीं है। पंचसंग्रह (१, पृ. २०-३२) में स्थल सात हैं, क्योंकि सूक्ष्म उच्छ्रासका निरोध यहां नहीं बतलाया। पर भगवती-आराधना व ज्ञानार्णवके समान बादर मनसे पूर्व बादर वचनका निरोध माना है, भगवती-आराधनाके समान सूक्ष्म कायसे

बादर कायका निरोध कहा है, और ज्ञानार्णविक समान सृक्ष्म मनसे पूर्व सूक्ष्म वचनके निरोधका कथन है। पर पंचसंग्रह टीकामें एक और मतान्तरका उल्लेख है जिसके अनुसार बादर कायका निरोध बादर काय द्वारा ही होता है, जो धवलाके समान है।

पृ. ४१७ पर अयोगकेवळीके दिचरम समयमें ७३ व चरम समयमें शेप १२ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही गई है। किन्तु इस विषयमें मतमेद रहा है। प्रथम भाग, सत्प्ररूपणाके सूत्र नं. २७ की टीकामें धवळाकारने दिचरम समयमें ७२ व अन्तिम समयमें १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कहकर दृसरे मतका भी उल्लेख किया है। उस स्थळपर तथा प्रस्तुत स्थळपर टिप्पणियोंमें इस विषयपर भिन्न भिन्न मतवाले दिगम्बर व श्वेताम्बर आचायोंके मतोंका उल्लेख किया जा चुका है। शिवार्यकृत भगवती-आराधनामें ७३ व १२ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति-वाला मत पाया जाता है, जैसा कि उस प्रन्थकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है—

माणुसगिद तज्जादि पज्जत्तादिव्जमुभगजयिकीं । अण्णद्रवेदणीयं तसबादरमुच्चगोदं च ॥ २११७ ॥ मणुसाउगं च वेदेदि अजोगी होदृण तक्कालं । तित्थयरणामसिद्दो जानो जो वेदि तित्थयरो ॥ २११८ ॥ सो तेण पंचमत्ताकालेण खवेदि चरिमझाणेण । अणुदिण्णाओ दुचरिमसमण् सब्वाउ पयडीओ ॥ २१२० ॥ चरिमसमयिम तो सो खवेदि वेदिजमाणपयडीओ । बारस तित्थयरिजणो पुकारस सेमयब्वण्हू ॥ २१२१ ॥

किन्तु शुभचन्द्रकृत ज्ञाणार्णवके ४२ वं प्रकरणमें ७२ व १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति-वाला मत पाया जाता है । यथा—

द्वासप्ततिर्विलीयन्ते कर्मप्रकृतयो दुतम् । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिश्रन्धकाः ॥ ५२ ॥ विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिताः ॥ ५४ ॥

पृ. ४४२ पर सूत्र ६४ और ६५ के बीच एक सूत्र छूटा हुआ प्रतीत होता है जो इस प्रकार होना चाहिये—

'केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति '

यद्यपि यह हमारी प्रतियोंमें पाया नहीं गया, पर पूर्वापर प्रसंगको देखते हुए कोई कारण नहीं है कि प्रकृत जीव सासादन गुणस्थान सहित आकर सासादन गुणस्थान सहित निर्गमन न कर सकें।

पृ. ४९०, पंक्ति ८ में 'तार्किकद्वय' से संभवतः नैयायिक और वैशेषिक उन केनोंसे अभिप्राय है।